| <b>光</b> 次<br>光 | OO XX   | *(>(>(>(>() | XXX XXX  | XXXX                                  |
|-----------------|---------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 7.<br>53        | वीर     |             | मन्दिर   | 4.<br>(*)<br>2.4                      |
| )<br>{}         |         | दिल्ल       | ते<br>वि | X                                     |
| 23              |         |             |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 交叉              |         | *           |          | (\)<br>(\)                            |
| 英文医学区           |         |             |          |                                       |
| ें<br>ं         | ण भग्गा |             | ware de  | ,                                     |
| jr<br>T         | ानं न   |             | -        |                                       |
| 수<br>(건)        | rn-     |             |          | ;                                     |
| 33.0            | <       | 40000       |          |                                       |

# ONE HUNDRED & EIGHT UPANISHADS (ÎSHA & OTHERS.)

WITH VARIOUS READINGS.

#### EDITED

BY

#### WÂSUDEV LAXMAN SHÂSTRÎ PAŅS'ÎKAR.

Third Edition.

#### **PUBLISHED**

LY

#### PÂNDURANG JAW**AJ**I,

L'ROPRIETOR OF THE 'NERNAYA-SAGAR" PRESS

BOMBAY.

1925.

Price 2 Rupces.

#### [ All rights reserved by the publisher.]

PUBLISHER:—Pandurang Jawaji, Nirnaya-sagar Fress,
PRINTEE:—Ramohandra Yesu Shedge, 26-28, Kolbhat Lane, Bombay.



# ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः।

आद्यन्ततत्तच्छान्तियुजः।



पाठान्तरदिप्पणयुतः

समुचयोयं

# पणशीकरोपाह्वविद्वद्वरलक्ष्मणशर्मतनुजनुषा वासुदेवशर्मणा संस्कृतः।

तृतीयं संस्करणम्।

मुम्बय्यां

पाण्डरङ्ग जावजीश्रेष्टिना

र्निर्णयसागरयन्त्रारुयाधिपतिना मुद्रयित्वा प्राकाश्यं नीतः ।

शाके १८४७ वत्सरे, सनाब्दाः १९२५.

मुल्यं ३ रूप्यकत्रयम्।

## भूमिका।

इह खलु संसारचकेऽतिकरालवदनान्धकारसंज्ञकाजगररूपेऽतिभयंकरे परिवर्तमानानां निजनिजार्जिनानुगुणमनुगतित्रविधतापतप्तानामेकान्तिकात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिसाधनतया चतुर्विधपुरुषार्थान्यतमपुरुषार्थोपायमभिवाञ्छतां प्रक्षावतां धीमतां पुरुषार्थान्वेपणा तावदादौ भवतीति निर्विवादमेव । अत्र खर्गापवर्गमात्र नेसर्गिकमोहान्धकारविज्ञमालोकस्य लोकस्य शास्त्रमेव प्रकाशस्तदेव च दित्र्यं चक्षुरम्मदादौरिति तदेवाधिगन्तत्यम् । तच्च कर्मत्रद्योपासनात्मकम् । तत्प्रतिपादका वेदाश्च सन्ति खतःप्रमाणभ्ताः । तत्र वेदवाक्यानां छदिते
जुहोति अनुदिते जुहोतीत्यादि प्रायः परम्परविरुद्धार्थाभिधायकत्वेन
च्यवस्थितवेदवाक्यार्थानवधारणात्तद्यवस्थाये वेदवाक्यार्थविचारान्मिकां
पूर्वमीमांगां सुगृहीतनामधेयो जिमिनि सृत्रयांबभ्व । तया च साक्षाद्रिध्येकवाक्यतया सर्वेषां वेदवचसां कर्मपरत्वं प्रत्यपीपदत् । तदेव
च यथावदाराधिनं धर्मार्थकामक्रपत्रिविधपुरुषार्थवित्ररणक्षममिति
निगमागमराद्धान्तः ।

आचार्याम्तु सर्वासां श्रुतिप्रमाणानां ब्रह्मणि समन्वयं कृत्वा सर्विमिदमिद्वितीयं ब्रह्म पारमार्थिकं भेददृष्टिश्चाविद्योपादाना तन्नाश्रश्चा- द्वितीयात्मज्ञानेन ततश्चेकान्तिकात्यन्तदुःखनिवृत्तिश्चतुर्थपुरुषार्थावा- सिभेवित । अयमेव पुरुषार्थो मोक्षास्यश्चतुर्प्वन्तिमत्वेन गृहीतोऽप्य-भ्यार्हतत्वाच्छ्रेष्ठ उपनिषज्ज्ञानैकसाध्यश्च । निश्रेयससाधनात्मैक्यप्रतिप- तिहेतुत्येव ह्युपनिषदो रहस्यपदेनामिरुपन्ति वेदान्तविज्ञानचणाः ।

उपनिषच्छव्दश्च मुख्यवृत्त्या ब्रह्मविद्यामिभद्याति । तथाहि उपनिपूर्वेकस्य विशरणगत्यवसादनार्थस्य षद्भातोः किप्प्रत्ययान्तस्येदं
क्रपमुपनिषदिति । तत्र उप=उपगम्य गुरूपदेशाङ्घव्य्वेति यावत् ।
उपस्थितत्वाद्वस्रविद्यां नि निश्चयेन तित्रष्ठतया परिशीलयन्ति ये
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णाः सन्तस्तेषामविद्यादेः संसारबीजस्य
सद्=त्रिशरणकर्त्री शिथिलयित्री, अवसादयित्री विनाशयित्री, अथवा
पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टानां मुमुक्षुणां ब्रह्मगमयित्रीति तत्तद्वयवर्यस्यमर्पणात् । उपनिपच्छव्द्वाच्यव्यवस्विद्यादेतुत्या च तत्प्रतिपादकप्रन्थेऽप्युपनिषच्छव्दो गाण्या वृत्त्या वर्तते । प्रसङ्गात्प्रपञ्चितमोषदत्रास्तां पङ्चितेन ।

अष्टोत्तरशतोपनिषदां महावाक्यरत्नावल्यां परिगणन यथा-अथ खल्कृम्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वारः । तत्रकविंशतिशाखाः ऋचः । नवाधिकशतशाखाः यजुषः । सहस्रशाखाः साम्नः । पश्चाशच्छाखा अथर्यणम्य ॥ तत्रककस्याः शाखाया एकेकोपनिषदित्या-हत्याऽशीतिसहितशताधिकमहस्रसंख्याकाभिरुपनिषद्धिभोव्यम् । तासु श्रीरामचन्द्रेण रामदृताय सारतरा उपनिषदोऽष्टोत्तरशतसंख्याका उपदिष्टाः । तथाच मुक्तिकोपनिषद्ध्याष्टोत्तरशतोपनिषत्नामसंक-रुनश्चोका विलिख्यन्ते—

> ''ईशकेनकठपश्चमुण्डमाण्ड्रक्यतिचिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ १ ॥ ब्रह्मकैवस्यजावालो श्वेताश्वो हंस आरुणिः । गर्भो नारायणो हंसो ( ब्रह्म ) बिन्दुनादिशरःशिखा ॥ २ ॥ मैत्रायणी कोषीतकी बृहुज्जाबाळतापनी ।

कालाभिरुद्रमैत्रेयी सुबालक्षुरिमिषका॥ ३॥ सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम् । तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम् ॥ ४ ॥ परिवाद त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं म्कन्दं महानारायणाद्वयम् ॥ ५ ॥ रहस्यं रामतपनं वासदेवं च मुद्रलम् । शाण्डिल्यं पेङ्गलं भिक्षुं महच्छारीरकं शिखा ॥ ६ ॥ तुर्यातीतं च संन्यासं परिवाजाक्षमालिका । अञ्यक्तेकाक्षरं पूर्णा सूर्याध्यात्मकुण्डिका ॥ ७ ॥ सावित्र्यात्मा पाश्यपं परब्रह्मावधृतकम् । त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ ८ ॥ हृद्यं कुण्डली भम्मरुद्राक्षगणदर्शनम् । तारसारमहावाक्यपञ्चत्रझासिहोत्रकम् ॥ ९ ॥ गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम् । शाख्यायनी हयबीवं दत्तात्रेयं च गारुडम् ॥ कलिजाबालिसाभाग्यरहस्यऋचमुक्तिका ॥ १० ॥" इति ।

यद्यपि महावाक्यरबावल्युद्धृतमुक्तिकोपनिषद्गतोपनिषदामष्टोत्तर-शत १०८ त्वेनोल्लखस्तथापि नारायण-नृसिंह-रामतापनी-गोपाळानां उत्तुर्णा प्रत्येकं पूर्वोत्तरभेदेन द्विद्धिरुपन्यासाचतुरिषकवृद्धात्र ११२ द्वादशाधिकशनसंस्थाकरणं निरपवादमुत्पश्यामः।

तदेवं मुमुक्षूणां वेदान्तशास्त्रपवणानां निश्रेणिस्थानीयोऽयं प्रबन्ध इति निःशक्कं निर्विवादं च श्रृमः। निह स्वाज्ञानकल्पिताहंममेत्यादिमे-दक्तुषीकृतमूममावस्य निरस्तसमस्तौपाधिकस्योपनिषत्रिकरोत्थैकत्विव- ज्ञानेनोन्मियतः कृताकृतादिद्वैतपपञ्चो भूयः प्रत्यवतिष्ठते । 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इत्याद्यसकृतत्रतत्रोद्धृष्टत्वात् । सर्वथापि दुःखजालावरुद्धानादिमायाप्तमजीवानुद्धोधियतुमुपनिषदं एव प्रभवन्ति । सुगृहीतनामधेयेन भगवना बादरायणेन ''सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीनामृतं मह''दिति रूपकेण भगवद्गीनाश्रष्ट्यपुपोद्धल्यतोपनिषदामेव गोत्वेन गरीयस्त्वं प्रत्यपादि श्रीगीतोपक्रमे । 'ज्ञानादेव तु कवस्यं' कृते ज्ञानात्र मोक्ष ' इत्याद्याभाणकोऽपि ज्ञानजनकत्वेनोपनिषदामेव मृष्टन्यत्वं निर्वक्ति ।

अस्य महानिबन्धरूपममुच्चयम्य सर्वेषां मुलर्भाकरणाय बद्धपरि-करेरमाभिः-मुन्बापुरवाम्तव्यविद्वद्वर-वे. शा. सं. जटादांकर जयकृष्ण बद्धनिष्ठव्यासदत्तप्राचीनहम्नाक्षरपुम्तकेन तत्त्वविवेचक-मुद्धितेन च सवाद्य पाठान्तराणि पृष्ठाधोदेशे संनिवेश्य यावद्वद्विवलं स्क्ष्मेक्षिकयानलम्समालोचनेन सस्कृतं मनोहराक्षरे, युचिकणपत्रमुद्धि-तमनल्पं स्वरुपमूल्यलभ्यमिमं समुच्चयं युवियः संगृह्यालकुर्वन्तु निज बन्धभाण्डारगृहं सफलयन्त्वस्मदायासं समनुभवन्त्वानन्दश्वसंदोह अधिरोहन्त्वपुनरावृत्तिब्रक्षपदं कृतार्थयन्तु पृवीपाजितपुण्यपुज्जलव्य र्स्वायं दुलेमं मानुषं जन्मेत्याशास्ते—

> विद्वदेकान्तवशंबदः पणशीकरोपाह्वो वासुदेवशर्मा ।



## उपनिषदामनुक्रमणिका ।

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

|             | विषयः                     |         | पृष्टं.    |        | विषयः                              | પૃષ્ટં.     |
|-------------|---------------------------|---------|------------|--------|------------------------------------|-------------|
| 9           | ईशावास्योपनिषत्           | •••     | 9          | २८     | र्गुसहपूर्वता <b>पि</b> न्युपनिषत् | 964         |
| २           | केनोपनिषत् .              | ***     | ź          | २९     | र्शसहोत्तरनापिन्युपनिषन            | १९२         |
| ₹           | कठोपनिषत                  |         | ४          | 30     | कालामिख्डोपनिपन्                   | २००         |
| ૪           | प्रश्नोपनिषन              |         | 90         | ે 9    | मञ्जय्युपनिषत्                     | २०१         |
| ų           | मुण्डकोपनिषन              | • • •   | १४         | 32     | सुवालोपनिषत्                       | २०५         |
| Ę           | माण्ड्कगोपनियन            |         | 96         | -      |                                    | २१२         |
| Ŀ           | तितरीयोपनिपन्             | •••     | 99         |        |                                    | २१४         |
| ሪ           | <b>ँ</b> १नरेबोपनिपन      | •       | २८         | ३५     | सर्वेमारोपनिषत्                    | २१५         |
| ۹,          | छान्दोग्योपनिषत           | •••     | ३१         |        | *                                  | २१७         |
| o           | बृहद्रारण्यकोपनिषन        | •••     | 10°        |        | शुकरहम्योपनिषत                     | २१९         |
| 3 7         | श्वनाश्वनगेपनिषन्         | •••     | 959        |        |                                    | २२२         |
| १२          | त्रह्मविन्दपनिपन <u>्</u> |         | १२७        | ે ₹ °. | तेजोाबन्दूपनिषत्                   | २२३         |
| 93          | कवत्योपनिपन               | • • •   | 325        | 10     | नादबिनद्पनिपत्                     | २४२         |
| 98          | जाबालोपनिषत्              | • • •   | 930        | ४१     | भ्यानबिन्दूर्पा <b>नष</b> त्       | २४४         |
| <b>9</b> '4 | हंसापनिषत्                | • • •   | 333        | ४२     | बद्धवियोपनियत्                     | २५०         |
| 9 €         | आर्मणकोपनिपट              |         | १३२        | ४ ३    | यागनस्त्रोपनिपन .                  | 30,8        |
| १७          | गर्भेषिन्षित              |         | 438        | 88     | आत्मबाधोपनिषत्                     | ३६०         |
| 76          | नारायणीयनिषत              | ***     | <b>१३५</b> | 1      |                                    | ર્ફ દ પ્ય   |
| 90          | नागगृष्टेपनिषन्           | • • •   | 334        | 6€     | त्रिशिनित्राह्मणोपनि <b>पन्</b>    | 588         |
| २०          | परमहंसोपनिषत              |         | 3,0        | , ৪৩   | सीनोपनिपन                          | २८९         |
| २ १         | ब्रद्धोपनिषन              | * • • • | 30,3       | 86     | योगचृडामण्युपनिपन                  | २९ <b>१</b> |
| २२          | अमृतनादोपनिषत्            | • • •   | १५२        | ં ૪૬   | र्गिर्वाणोपनिषन्                   | २९७         |

५० मण्डलब्राह्मणोपनिपन् २९८

५१ दक्षिणामृत्युंपनिषत् ... ३०३

५२ शरभाषांनपत् ... ३०५

५३ स्वन्दांपनिपत् ... ३०७ ५४ त्रिपाद्विभृतिमहानारायणो.३०८

२३ अथर्वशिग्डपनिषत् ... १५४।

२४ अधर्वशिखोपनिषत् ... १५८

२५ मेत्रायण्युपनिषत ... १५९

२६ कॅंग्बीनिक ब्राह्मणोपनिषन् १६५

२० बृहज्जाबालोपनिषन् ... १७६ ं

#### अनुक्रमणिका ।

|            | विषयः                       |       | ગ્રષ્ટં.    | 1    | विषयः                                   |         | જશં.          |
|------------|-----------------------------|-------|-------------|------|-----------------------------------------|---------|---------------|
| لعرق       | । अहयतारकोपनिषः             | ζ     | ३३०         | 6    | s देव्युपनिषत्                          | ••      | . <b>४</b> ७० |
| 46         | रामरहस्योपनिषत्             | • • • | <b>३३</b> २ | 4    | ९ त्रिपुरोपनिषत्                        |         | . ४७२         |
| 40         | रामपूर्वतापिन्युपनि         | खत्   | ३४१         |      | <i>क</i> ठहद्रोपनिषत्                   |         | . <b>४७</b> ३ |
| 40         |                             |       | ३४५         | 4    | भावनोपनिषत्                             |         | . ४७६         |
| ५९         | वासुदेवोपनिषत्              |       | ३४९         | 6    | : रुद्रहृदयोपनिषत्                      | ٠.      | . ४७८         |
| Ęo         | मुद्रछोपनिषत्               | •••   | ३५१         | 60   | . योगकुण्डल्युपनिष                      | ব্      | . ४८०         |
| <b>६</b> 9 |                             | •••   | ३५३         | 90   |                                         |         |               |
| ६३         | पंद्रलोपनिषत्               |       | ३६२         | 39   | रद्राक्षजाबालोपनिष                      | াবু     | . ४५३         |
| ६३         | मिक्षुकोप <b>निष</b> त्     |       | ३६८         | ં ૬૨ | _                                       | •••     | . ૪૬૫         |
| ६४         | महोपनिषत्                   | • • • | ३६९         | શ્રુ |                                         | त्      |               |
| ĘŊ         | शारीरकोयनिषत्               |       | ३९२         | 98   | तारसारोपनिपन                            | •••     | 15000         |
| ξĘ         | थोग <b>द्या</b> यांपनिषत्   | •••   | ३५३         | ९५   | , महावाक्योपनिषत्                       | •       | , 608         |
| ्र ६७      | तुरीयातीतोपनिषत्            |       | 890         | ९६   | पञ्चन्नद्योपनिषन्                       |         | 490           |
| ۶ ۾ د      | संन्यामोपनिषत्              |       | ४११         | 9,0  | प्राणाभिहोत्रोपनिष                      | Ę.,     | ५१२           |
| 188        | परमहसपरिवाजकोप              | नि.   | 193         | 90   | गोपालपूर्वतापिन्युप                     | गने.    | ५१४           |
| ં હ        | अक्षमालोपनिपन् ।            |       | ८२०         | 59   | गोपाळोत्तरतापिन्यु                      | पनि.    | 290           |
| ৬৭         | अव्यक्तोपनिषत्              |       | ४२३         | 900  | कृष्णोपनिपन्                            |         | ५२१           |
| ७२         | एकाक्षरोपनिषत्              | • • • | 83E         | 909  | याझबन्क्योपनिषन्                        |         | 45 €          |
| ७३         | अन्नपूर्णोपनिषत्            |       | 830         | 907  | वराहोपनिषत् 👑                           | • • • • | 434           |
| <b>ও</b> ৱ | स्यीपनिषत्                  | • • • | 883         | 903  | शाख्यायनीयोपनि <b>प</b>                 | त -     | ५३७           |
| ৩५         | अक्ष्युपनिपत्               |       | ४४२ '       | 908  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         | ५३९           |
| ড६         | अध्यातमोपनिषत्              | •••   | 884         |      | दत्तात्रयापनिषत्                        | • • •   | 483           |
| ৩৩         | कुण्डिकोपनियत्              |       | 288         | 909  |                                         | •••     | 483           |
| 36         | सावित्र्युपनिषत्            | • • • | 840         | 900  | कलिसंतरणोपनिषत                          |         | 48E           |
| ७९         | आन्मोपनिषत्                 | •••   | 849         | 306  | जाबात्युपनिषन्                          | •••     | 680           |
| 60         | <b>पाशु</b> पतब्रह्मोपनिषन् | •••   | ४५३         |      | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिष                    |         |               |
|            | परब्रह्मोपनिषत्             |       | 840         |      | सरस्वतीरहस्योपनिष                       |         |               |
| द२         | अवधूतोपनिषत्                | •••   | 849         |      | बहुचोपनिषत्                             |         | 448           |
| ξS         | त्रिपुरातापिन्युपनिष        | Ţ     | 849         | ११२  | मुक्तिकोपनिषत्                          | •••     | ष्ष६          |

### उपनिषदारम्भीयाः शान्तयः।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

मुक्तिकोपनिपत्थ्यदशोपनिपत्कमः। ईशकेनकटप्रभ्रमुण्डमण्ड्वयतित्तिरिः। ऐतरेयं च छान्द्रीग्यं बृहदारण्यकं दश्॥ १॥ महावाक्यरकावल्यामुपनिपच्छान्तिपाठक्रमः।

वाक्पूर्णसहनाप्यायनभद्रंकर्णेभिरेव च । पञ्च शान्तीः पिठत्वादौ पठेहान् क्यान्यनन्तरम् ॥ २ ॥ अस्य द्वितीयश्लोकस्य मुक्तिकोपनिपदनुसारतः स्पष्टी-करणम् — क्रम्यज्ञःसामाथवां स्यवेदेषु द्विविधो मतः । यजुर्वेदः शुक्ककृष्णविभे-देनात एव च ॥ ३ ॥ शान्तयः पञ्चधा प्रोक्ता वेदानुक्रमणेन व । वाज्ये मनिम शान्त्येव स्वैतरेयं प्रपद्धते ॥ ४ ॥ ईशं पूर्णमदेनैव बृहदारण्यकं तथा । सह नाविति शान्त्या च तेत्तिरीयं कटं च वे ॥ ५ ॥ आप्यायन्त्वित शान्त्येव केनच्छान्दोग्यसंज्ञके । भद्रं कर्णेति मन्नेण प्रश्नमाण्डक्यमुण्डकम् ॥ ६ ॥ इति क्रमेण प्रत्येकमुपनिषट आटावन्ते च शान्ति पठेत ॥

#### शांकरमठसंप्रदायीयाः शान्तयः।

->---

ॐ तत्सन्परमात्मने नमः ॥ ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भव-त्वर्यमा ॥ श न इन्हो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुश्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमने वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्यामि ॥ ऋतं विद्यामि ॥ सन्यं विद्यामि ॥ तन्मामवतु ॥ तहक्तारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥

ॐ सह नायवतु ॥ सह नी भुनकु ॥ सह वीर्यं करवावहे ॥ नेजस्विनाव-बीतमस्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐ द्यास्ति आस्ति शास्ति ॥ २ ॥

ॐ यहछन्द्रसामृतभो विश्वरूपः ॥ छन्दोभ्योऽध्यमृतान्संबभ्वः ॥ य मेन्द्रो मेवया स्पृणोतु ॥ अमृतस्य देवदारणो भूयासम् ॥ शरीर मे विचर्षः णम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा ॥ कर्णास्यां भृति विश्ववम् ॥ ब्रह्मण कोशोऽनि मेधया विद्यतः ॥ श्रुतं मे गोषाय ॥ ॐ ब्रान्ति भ्रान्ति शान्तिः ॥ ३ ॥

ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव ॥ कीतिः पृष्टं गिरेव ॥ कार्वपवित्रो वाजिनीव स्वसृतमस्मि ॥ द्रविण सवर्चसम् ॥ सुमेवा असृतोक्षितः ॥ इति त्रित्रद्वार्वे-द्रासुवचनम् ॥ ॐ द्राप्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ४ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्पूर्णमुदक्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ ५ ॥

ॐ आप्यायन्तु मसाङ्गानि वाक प्राणश्रश्चः श्रोत्रमधो चलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा मा ब्रह्म निराकरोदिनरा-करणमस्त्रवनिराकरणं में अस्तु । तदात्मिनि निरते य उपनिषत्मु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ६॥

ॐ वास्त्रो मनिस प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे एषि षेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे माप्रहासीरनेनाधीतेनाहीरात्रान्संदधाम्यृतं वदि- प्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तद्वकारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ७ ॥

ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ८ ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरेरक्नै-स्नुयुवांसम्तनृभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो वृहस्पतिर्द-धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ९ ॥

ॐ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो व वेदांश्च प्रहिणोति तसं ॥ तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १० ॥

ॐ नमी ब्रह्मादिस्यो ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्नृस्यो वंशक्रियो महन्त्रो नमो गुरुस्यः । सर्वोपह्रवरहिनः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मवाहमस्म ॥ ३ ॥ ॐ नारायणं पद्मभवं विनष्टं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च । व्यासं शुक्रं गोड-पदं महान्तं गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥ २ ॥ श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपाद च हम्नामलक च शिष्यम् ॥ तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्महुरून्संत-तमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ श्रुतिन्स्रृतिपुराणानामालयं करुणालयम् ॥ नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरम् ॥ ४ ॥ शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय-णम् ॥ सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ ० ॥ ईश्वरो गुरुगान्मेनि मृतिभेद्विभागिने ॥ व्योमवद्यासदेहाय दक्षिणामृतंयं नमः ॥ ६ ॥

अनव्यायमङ्गलपाटः ॥ अञ्चभानि निराचष्टे तनोति शुभसंतितम् ॥ ममृतिमात्रेण यरपुंसां ब्रह्म तन्मङ्गल परम् ॥ १ ॥ अतिकत्याणरूपत्वाक्षियः कत्याणसंश्रयात् । सार्दृणां वरदत्वाच ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥ २ ॥ ॐकार-श्राथशब्दश्च हावेतौ ब्रह्मणः पुरा ॥ कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिः कावुभौ ॥ ३ ॥ इति दश शान्तयः समाप्ताः ॥ ॥ हरिः ओम् तत्सत् प्रश्रह्मार्पणमस्तु ॥

#### श्रीचक्रमिदं त्रिपुरातापिन्युपनिषदि ४६५ पत्रे द्रष्टव्यम् ।

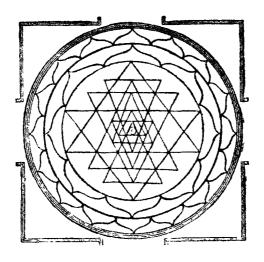

तान्होबाच भगवाज्श्रीचर्कं व्याल्यास्याम इति । त्रिकोणं ज्यस्यं कुला तदन्तर्भ यह्नमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं नीत्याऽत्रतो गोन कुला पूर्वयोन्यप्रहपिणीं मानपष्टि कुला त। सर्वोध्या नाता गोन कुलायं त्रिकोणं चक भवति । द्वितीयमन्तरालं भवति । तृतीयमष्ट-योन्यिक्षः भवति । अथाष्टारचक्रायन्तविदिक्रोणात्रतो रेखां नीत्वा सा याद्याकपणबद्धरेखां नीत्वेत्येवमधोण्येचेषुट्योन्यिक्षतं कुला कक्षाम्य क्रव्येगरेखाचतुष्ट्यं कुला यथाकमेण मानयष्टिद्वयेन दशयोन्यिक्षतं चकं भवति । अनेनेव प्रकारेण पुनर्दशारचक भवति । मन्या- क्रिकोणायचतुष्ट्यादेखाचरायकोणेषु सयोज्य तद्दशाराशतो नीता मानयष्टिरेखा योजयिला चतुर्दशारं चकं भवति । ततः पार्थिवं चकं सवति । पोडशपत्रसंतृतं चकं चतुर्द्वारं भवति । ततः पार्थिवं चकं चतुर्द्वारं भवति । एवं स्रष्टियोगेन चकं व्याख्यातम् ।



# ईशाद्यष्टोत्तरशतोपनिषदः।

॥ 🥗 तत्सव् ॥

#### ईशावास्योपनिषत् ॥ १ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🍑 ईशावास्त्रमिद्र सर्वं यिक्व जगत्यां जगत्॥ तेन त्यक्तेन भुन्नीया मा गृधः कस्य स्विद्धमम् ॥ १ ॥ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः ॥ एवं स्वयि नान्यथेतोऽन्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ॥ ताण्से प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चारमहनो जनाः ॥ ३ ॥ अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनहेवा आप्रवन्पूर्वमरीत्। तद्भावतोऽन्यानत्येति निष्ठत्तसिकापो मातरिक्षा द्धानि ॥४॥ तदेजनि तक्षेजनि तहरे तद्वन्तिके ॥ तदन्तरस्य सर्वस्य नदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ यस्नु सर्वाणि भूतान्याःमन्ये-वानुपश्यति ॥ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः ॥ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥७॥ स पर्यगाच्छ्कमकायमव्यमस्राविर रज्ञुद्धमपापविद्धम् ॥ कविर्मनीपी परिभूः स्वयंभूयोधातध्यतोऽर्धान्व्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥८॥ अन्धं तमः प्रवि-शन्ति येऽविधामुपासते ॥ ततो भूप इवते तमो य उ विद्यायाण रताः ॥५॥ अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया ॥ इति ग्रुश्रुम घीराणां ये नसदिनचिक्षरे ॥१०॥ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयः मह ॥ अविद्यया मृत्यु तीस्त्री विद्य-यामृतमुक्षते ॥ ११ ॥ अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽमंभूतिमुपायते ॥ तनो भूय इव ते तमी य उ संभूताध्यताः ॥१२॥ अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहरसंभ-वात् ॥ इति श्रश्रम घीराणां ये नसद्विचचक्षिरे ॥१३॥ संभूति च बिनाशं च यस्तद्वेदोभयः सह ॥ विनाहोन मृत्युं तीर्त्वा मभूत्याऽमृतमश्रते ॥ १४ ॥ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ॥ तत्त्व पूरमपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५ ॥ पूपन्नेकर्षे यम सूर्यप्राजापत्यस्युह रहमीन्समूह ॥ तेजो यने रूपं कस्याणतमं तत्ते पदयामि योऽसावमी पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ वायुरनिरुमसृतमधेदं भस्नान्तः शरीरम् ॥ ॐ कतो सार कृतः सार कतो

स्मर कृतण स्मर ॥ १७ ॥ अग्ने नय सुपया राये अस्मान्विश्वानि देव वयु-नानि विद्वान् ॥ युयोध्यसम्बद्धराणमेनो भूयिष्ठां ते नमडाकें विधेम ॥ १८ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्याःपूर्णमुद्यने ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति वाजसनेयसंहितोपनिष-स्संपूर्णा ॥ ९ ॥

#### ॥ ॐ तस्सत् ॥

#### केनोपनिपत् ॥ २ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणश्रश्चः श्रोत्रमथो वर्छामिन्द्रियाणि व ॥ सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माद्दं ब्रह्म निराक्त्यों मा मा ब्रह्म निराकरो-दिनिराकरणमस्विनिराकरणमस्तु तदान्तिनिरते य उपनिषम्सु धर्मास्तं मिय सन्तु ने मिय सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ केनेषितं पतिन प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ॥ केनेषितां वाचिममां बद्दित चक्षुः श्रोत्र क उ देवो युनिक्त ॥ १ ॥ श्रोत्रस्य
श्रोत्रं मनसो मनो यहाचो ह वाचः स उ प्राणस्य प्राणश्रश्चयश्चार्ततमुच्य
धीराः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति ॥ २ ॥ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागाच्छिति नो मनो न विद्यो न विज्ञानीमो यथतद्नुशिष्याद्व्यदेव तहिदितादयो अविदितादिधि ॥ इति शुश्चम पूर्वेषां ये नस्तद्धाचचिक्षरे ॥ ३ ॥
यद्धाचानभ्युदितं येन वागभ्युयते ॥ तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेद यदिद्मुपासते ॥ ४ ॥ यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम् ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि
नेदं यदिद्मुपासते ॥ ५ ॥ यद्धश्चान पञ्यति येन चक्षुः ष पद्यति ॥
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ६ ॥ यच्छोत्रंण न शूणोति येन
श्रोत्रमिद्ध श्वतम् ॥ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपामते ॥ ७ ॥ यस्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते ॥ तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ ८ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

यदि मन्यसे सुवेदित दश्रमेवापि नूनं स्वं वेन्य ब्रह्मणो रूपं ॥ यदस्य स्वं यदस्य च देवेप्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदित्तम् ॥ ९ ॥ ९ ॥ नाहं मन्ये सुवेदित नो न वेदिति वेद च ॥ यो नस्तद्वेद् सद्वेद नो न वेदिति वेद च ॥ यो नस्तद्वेद् सद्वेद नो न वेदिति वेद च ॥ यो नस्तद्वेद सद्वेद नो न वेदिति वेद च ॥ यो नस्तद्वेद सद्वेद ना न वेदिति वेद च ॥ ४० ॥ २ ॥ २० ॥ २ ॥ अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम् ॥ १० ॥ ३ ॥ प्रतिवोधिविदितं मतममृतस्यं हि विन्दते ॥ आत्मना विन्दते वीर्यं विद्याया विन्दतेऽमृतम् ॥ १० ॥ ४ ॥ इह वेदवेदीद्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीनमहती विनष्टिः ॥ मृतेषु मृतेषु विवित्य धीराः प्रेस्यास्ताहोकाद्यस्ता भवन्ति ॥ १३ ॥ ५ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिय्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयस्त त ऐक्ष-न्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ॥ १४ ॥ १ ॥ तहैयां विज्ञां तेम्यो ह प्रादुर्वभूव तस व्यजानन्त किमिदं यक्षमिति ॥ १५ ॥ २ ॥ नेऽग्निमम्बद्भातवेद एतद्विजानीहि किमेतस्यक्षमिनि तथेति ॥ १६ ॥ ३ ॥ तदभ्यद्भवत्तमभ्यवद्कोऽमीत्पन्निर्वा अहमसीत्यव्रवीजातवेदा वा अहमसीति ॥ १७ ॥ ४ ॥ यस्मिस्विप किं वीर्यमित्यपीदः सर्व दहेयं चिददं पृथिव्या-मिति ॥ १८ ॥ ५ ॥ तसँ तृणं निद्धावेतहहेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तस शशाक दम्धं स तत एव निवृत्ते नैतदशकं विज्ञानुं यदेतद्यक्षमिति ॥ १९॥ ॥ ६ ॥ अथ वायुमञ्जवन्वायवेतद्विजानीहि किमेत्रधक्षमिति तथेति ॥ २०॥ ७॥ तदभ्यद्वन्तमभ्यवद्कोऽभीति वायुर्वा अहमस्रीत्यववीन्मा-तरिश्वा वा अहमस्मीति ॥ २१ ॥ ८ ॥ तस्मिस्विय किं वीर्थमित्यपीद्य सर्वमाददीय यदिदं पृथिच्यामिति ॥ २२ ॥ ९ ॥ तस्मै तृणं निद्धावेतदाद-त्स्वेति तद्वप प्रेयाय सर्वजवेन तच शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतद-शकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ॥ २३ ॥ १० ॥ अथेन्द्रमनुबन्मघवन्नेतद्वि-जानीहि किमेत्रधक्षमिति ॥ तथेति तद्भयद्ववत्तस्मात्तिरोद्धे ॥ २४ ॥ ११ ॥ स तसिक्षेपाकारी खियमाजगाम यह शोभमानामुमां हमवतीं तार होवाच किमेतद्यक्षमिति ॥ २५ ॥ ६२ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

सा बहोति होवाच बहाणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाचकार बहोति ॥ २६ ॥ १ ॥ तस्माहा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यद्मिर्वायुरिन्द्रस्तेन होबेदिष्ठं परपर्श्वस्ते होनःप्रथमो विदांचकार बहोति ॥ २७ ॥ २ ॥ तस्माहा इन्होऽतितरामिवान्यान्देवान्स होनन्नेदिष्ठं परपर्श स होनत्यथमो विदांचकार बहोति ॥ २८ ॥ ३ ॥ तस्येष आदेशो यदेतद्विष्ठुतो व्ययुतदा ३ इतीति न्यमीमिपदा ३ इत्यिविदेवतम् ॥ २९ ॥ ४ ॥ अथाध्यातमं यदेनद्रस्कृतीव च मनोऽनेन चनदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्यः ॥ ३० ॥ ५ ॥ तद्व नहुनं नाम तहनित्युपासितन्यं स य एतदेवं वेदाऽभि हनं सर्वाणि स्ताति संवान्छन्ति ॥ ३१ ॥ ६ ॥ उपनिपदं भो ब्रह्मिस्युक्ता य उपनिपद्राह्मीं वाव त उपनिपदमब्रमेति ॥ ३२ ॥ ७ ॥ तस्यं तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाह्माने सत्यमायतनम् ॥ ३३ ॥ ८ ॥ यो वा एतामेववेदापहत्य पाप्मानमन्ने स्वगं लोके उयेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ३४ ॥ ९ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चञ्चः श्रोत्रमधो बरूमिन्द्रियाणि च ॥ सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-करणं मेऽस्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपविषस्मु धर्मास्ते मिष सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इति सामवेदीयकेनो-पनिषसमाप्ता ॥

#### ॥ ॐ तत्सन् ॥ कठोपनिषत् ॥ ३ ॥

ॐ सह नायवतु ॥ सह नौ मुनक्तु ॥ सह वीर्य करवावहै ॥ तेजस्विना-वयीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🦥 ॥ उद्यान् ह वे बाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ ॥ तस्य ह नचिकेता नास पुत्र आस ॥ १ ॥ तथ्ह कुमारथ मन्तं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश सोऽमन्यतः ॥ २ ॥ पीतोदका जग्धनृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः ॥ भानन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददन् ॥ ३ ॥ स होवाच पितरं तत कसी मां दास्यसीति ॥ द्वितीयं तृतीयं त होवाच सृत्यवे त्वा ददामीति ॥ ४ ॥ बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः॥ कि स्विद्यम्य कर्तेत्र्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५ ॥ अनुपद्भय यथा पूर्वे प्रतिपद्भय तथा परे ॥ सस्यमिव सर्भः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६ ॥ वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिवाह्मणौ गृहान ॥ तस्येता शान्ति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम् ॥ ७ ॥ आशाप्रतीक्षे सञ्जनः सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपद्मश्र्य मवीन् ॥ एतद्वर्द्भे पुरुषम्याल्पमेधमी यस्यान-अन्यसति बाह्मणो गृहे ॥ ८ ॥ तिस्रो रात्रीर्यद्वान्मीगृहे मेऽनश्चन्यहास्रति-थिर्नमस्यः ॥ नमन्तेऽस्तु ब्रह्मन्त्रस्ति मेऽस्तु तस्मान्प्रति श्रीन्वरान्त्रृणीय्य ॥ ९ ॥ शान्तसंकल्पः सुमना यथा खाद्वीतमन्युर्गीतमी माभिमृत्यो ॥ त्व-त्रसष्टं माभिवदेत्प्रतीत एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥६०॥ यथा पुरस्ताङ्गविता प्रनीत औहालकिरारुणिर्मत्वसृष्टः ॥ सुखश्रात्रीः शयिता वीतमन्युरूवां दृध-शिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम् ॥ ११ ॥ स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र स्वं न जरवा बिभेति ॥ उभे तीर्त्वाशनायापिपासे शोकानिया मोदते म्बर्गलोके ॥ १२ ॥ स त्वमप्तिः स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रबृहि तः श्रह्धानाय मह्यम् ॥ स्वर्गलोका असृतन्त्रं भजनत एतिहुतीयेन वृणे वरण ॥ १३ ॥ प्र ते व्रवीमि तदु में नियोध स्वर्थमधि निषकेतः प्रजानन् ॥ अनन्तलोकासिमधो प्रतिष्ठां विद्धि स्वमेतिकहित गुहायाम् ॥ १४ ॥ लोकादिमांग्नं तमुवाच तस्मै या इएका बाबतीवी यथा वा ॥ स चापि तत्रत्यवद्द्यथोक्तमथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥ तमवर्वाधीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य दटामि भूयः ॥ तवैष नामा सवितायमप्तिः संकां च मामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ त्रिणा-विकेतिश्विभिरेख सन्धि त्रिकर्मकुत्तरति जन्ममृत्यु ॥ ब्रह्मज्ञः देवमीड्यं वि-दिरवा निचारवेमा । भारितमत्यन्तमेति ॥ १७ ॥ त्रिणाचिकेतस्वयमेतद्विदिरवा

य एवंविद्वारश्चित्तते नाचिकेतम् ॥ स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोध शोकातिगो मोहले स्वर्गकोके ॥ १८ ॥ एवं तेऽप्तिनंचिकेतः स्वर्गी यमवृणीया द्वितीयेन चरेण ॥ एतम्भि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्त्तनीयं वरं नचिकेतो वृणीष्य ॥ १९॥ येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चेके ॥ एतद्विद्यामनु-शिष्टस्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ देवैरत्रापि विचिकिस्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः ॥ अन्यं वरं निविकेतो वृणीप्य मा मोपरोरसीरति मा मुजनम् ॥ २१ ॥ देवैरम्रापि विचिकित्सितं किछ त्वं च मृत्यो यश सुबि-ज्ञेयमान्य ॥ वक्ता चास्य त्वादगन्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुस्य एतस्य कश्चित् ॥ २२ ॥ सतायुषः प्रव्रपोत्रान्त्रृष्यीच्य बहुन्पशून्हस्तिहिरण्यमश्वान् ॥ भूमेर्महदायतनं वृणीप्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छिसे ॥ २३ ॥ एतत्तस्यं र्याद मन्यसे वरं वर्णाप्य वित्तं चिरजीविकां च ॥ महाभूमी नचिकेतस्वमेधि कामानां त्वा कामभानं करोमि ॥ २४ ॥ ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामा । इसा रामाः सरधाः सतुर्वा नहीरशा लम्भनीया मनुष्येः ॥ आभिर्मत्यसाभिः परिचारयस्य निचकेतो मरणं मान्याक्षीः ॥ २५ ॥ श्रोभावा मध्येस्य यदन्तकेतत्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज ॥ अपि सर्व जीवितमल्पमेव तर्वव बाहास्तव नृत्तगीते ॥ २६ ॥ न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्सामहे वित्तमहाहम चेरवा ॥ जीविष्यामी यावदीक्षिष्यसि त्व वरस्तु मे वरणीय स एव ॥ २० ॥ अजीर्यतामसृताना-मुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः कथ स्थः प्रजानन् ॥ अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानांतदीर्धे जीविते को रमेन ॥ २८ ॥ यस्पिश्चिद् विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्परामे महित बृहि नम्तत्॥ योऽयं वरो गृहमनुप्रविष्टो नान्यं तस्माक्षचिकेता कुर्णाते ॥ २९ ॥ इति प्रथमेऽध्याये प्रथमा वल्ली ॥ १ ॥

अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतेव प्रेयमे उमे नानार्धे पुरुष्शस्तिनाः॥ तयोः श्रेय आददानस्य साधु भर्वात हीयतेऽर्थाच उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो मंपर्रात्य विविनक्ति चीर ॥ श्रेयो हि चीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादृणीते ॥ २ ॥ मन्द्रे प्रियान्त्रियस्त्पाःश्च कामानभिध्यायञ्चिकेतोऽन्यसाक्षीः। नेतां सङ्कां वित्तमयीमवासो यस्यां मजन्ति बहुचो मनुष्याः॥ ३ ॥ दूरमेते विपरीते विपूर्वी अविद्या या च विद्यति ज्ञाता ॥ विद्याभीष्मतं नचिकेतमं मन्ये न त्वा कामा बहुचो लोलुपन्तः ॥ ४ ॥ अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः ग्वयं चीराः पण्डितंमन्यमानाः ॥ दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अध्यन्व नीयमाना यथान्या ॥ ५ ॥ न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम् ॥ अय लोको नान्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वश्चमाप्दने मे ॥ ६ ॥ श्रवणावापि बहुमिर्यो म लभ्यः श्वप्वन्तोऽपि

बह्वी यं न विशुः ॥ आश्रयों वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्रयों ज्ञाता कुशला-नुशिष्टः ॥ ७ ॥ न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविद्येगो बहुधा चिन्त्यमानः ॥ अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्द्वातक्र्यमणुप्रमाणात् ॥ ८ ॥ नेपा तर्केण मनिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ट ॥ यां स्वमापः सत्यधनिर्वतासि त्वारङ्को भूयाग्रचिकेतः प्रष्टा ॥ ९ ॥ जानाम्यह ४ शेवधिरित्यनित्यं न हाध्रुवैः प्राप्यते हि धुवं तत् ॥ ततो मया निवकेतश्चितोऽग्निरनित्यर्द्देच्यः प्राप्तवानस्सि नित्यम् ॥ १० ॥ कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां कतोरानन्त्यमभयस्य पारम् ॥ स्तोमं महदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धत्या घीरो नचिकेतोऽत्यसाशीः ॥ ११ ॥ तं दुर्दर्भ गृहमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्नरेष्टं पुराणम् ॥ अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ १२ ॥ एतच्छुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य ॥ स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा विवृत सद्म नचिकेतमं मन्ये ॥ १३ ॥ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मान्कृताकृतात् ॥ अन्यत्र भूताश्व भव्याश्व यत्तन्पश्यमि तह्नद् ॥ १४ ॥ मर्वे वेदा यत्पद्मा-मनन्ति तपाशसि सर्वाणि च यहदन्ति ॥ यदिच्छन्तो यहाचर्यं चरन्ति तत्ते पदः संब्रहेण ब्रवीस्योमित्येतत् ॥ १५ ॥ एतखेवाक्षरं ब्रह्म ह्यानदेवाक्षरं परम् ॥ एतकोवाक्षरं ज्ञान्त्रा यो यदिच्छनि तस्य तत् ॥ १६ ॥ एनदालस्त्रनः श्रेष्टमे तदालस्थनं परम् ॥ पृतदालस्थनं ज्ञान्या ब्रह्मलोके महीयने ॥ १७॥ न े जायने ज्ञियने वा विपश्चिमायं कुतश्चिम बसूव कश्चिन् ॥ अजो निन्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ हन्ता चन्मन्यते इन्तुं इतश्चेन्मन्यते इतम् ॥ उभा ता न विजानीता नाय इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् ॥ तम ऋतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रमादान्महिमानमान्मनः ॥ आसीनो इनं वर्जात शयानी याति सर्वतः ॥ कम्तं मदामद देव मदन्यो हातुमर्हात ॥२०॥ अर्शारभ्यारिष्वनवस्थेष्ववस्थितम् ॥ महान्त विभुमान्मान मन्त्रा वीरो न शोचिति ॥ २१ ॥ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेंघया न बहुना श्रुतेन ॥ यमेर्त्रप वृणुते तेन लभ्यम्तस्यप आत्मा विवृणुतं तन् स्वाम् ॥२२॥ नाविरतो दुश्चरितास्त्राभारतो नासमाहित ॥ नःशान्तमनसो वापि प्रजानेननमाप्र्यात ॥ २३ ॥ यस्य बह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः ॥ मृत्युर्यस्योपसंचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥ २४ । इति प्रथमेऽध्याये द्वितीया वही ॥ २ ॥

ऋतं पिबन्तां मुक्कतस्य लोके गुहां प्रविधा परमे परार्धे ॥ छायातपा ब्रह्मविदो बदन्ति पञ्चामयो य च त्रिणाचिकेताः॥ १॥ यः सेतृराजानाना-मक्षरं ब्रह्म यत्परम् ॥ अभयं तिर्तार्षतां पारं नाचिकेतः शकेमहि ॥ २॥ आभान रथिनं विद्धि सरीरं रथमेव तु ॥ हुद्धि तु सार्राधे विद्धि मनः प्रग्र-

हमेव च ॥ ३ ॥ इन्द्रियाणि इयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ॥ आत्मेन्द्रियम-नोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीविणः ॥४॥ यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा मदा॥ तस्येन्द्रियाण्यवद्यानि दुष्टाश्वा इव सारधेः ॥५॥ यस्तु विज्ञानवानभवति युक्तेन मनसा सदा॥ तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे: ॥६॥ यस्त्वविज्ञानवा-न्भवत्यमनस्कः सदाऽश्चितिः ॥ न स तत्पद्मामोति सप्तारं चािषगच्छति ॥ ७ ॥ यस्तु विज्ञानवानभवति समनस्कः सदा श्रुचिः ॥ स तु तल्पदमा-म्रोति यस्माद्रयो न जायते ॥ ८ ॥ विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रप्रहवासरः ॥ सोऽध्वनः पारमामोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥ इन्द्रियेभ्यः परा श्चर्या अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्परः ॥१०॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष परः ॥ पुरुषात्र परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ १९ ॥ एप सर्वेषु भृतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते ॥ दश्यते त्वाय्यया बुद्ध्या सुक्ष्मया सुक्ष्मद्शिभिः ॥१२॥ यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञम्तद्यच्छेउज्ञान आन्मनि ॥ ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ १३ ॥ उत्तिष्ठत जाव्रत प्राप्य वरान्निबोधत ॥ श्चरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच यत् ॥ अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखान्यमुच्यते ॥ १५ ॥ मा-चिकेतमुपाख्यानं मृत्युत्रोक्तः सनातनम् ॥ उक्त्वा श्रुत्वा च मेधायी बह्यः लोके महीयते ॥ १६ ॥ य इमं परमं गुह्यं श्रावये इह्यसंयदि ॥ प्रयत्त. श्राद्धकाले वा तदानन्त्राय करपते तदानन्त्याय करपत इति ॥ ३७ ॥ इति प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली ॥ ३ ॥ इति प्रथमोऽन्यायः समाप्तः ॥ १ ॥

पराश्चि खानि व्यतृणन्मयंभूनसात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ॥ कश्चिद्वीरः प्रत्यवान्मानमेश्वदावृत्त्त्वश्चरमृतःवामच्छन् ॥ १ ॥ पराचः कामाननुयन्ति वालाम्ने मृत्योयंन्ति विततस्य पाशम् ॥ अथ धीरा अमृतःवं विदित्वा
थुवमश्चवेष्विह न प्रार्थयन्ते ॥ २ ॥ येन रूपं रमं गृन्धं शब्दान्स्वर्शात्रश्च
मेथुनान् ॥ एनेनव विज्ञानाति किमन्न परिशिष्यत एनद्वे तत् ॥२॥ स्वमान्तं
जागरितान्नं बोभी येनानुपश्यति ॥ महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचाति ॥४॥ य हमं मध्यदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ॥ ईशानं भूतभव्यस्य
न ततो विजुगुष्मन एनद्व तत् ॥५॥ य पूर्व तपसो जातमन्तः पूर्वमजायत ॥
गृहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतिभिव्यपश्यत एतद्व तत्र ॥ ६ ॥ या प्राणेन मंभवत्यदिनिदंवतामयी ॥ गृहां प्रविश्य निष्ठन्ति या भूनेभिव्यजायत एनद्वे
तत् ॥ ७ ॥ अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभुनो गर्भिणीिमः ॥ दिथेदिव इंड्यो जागृवदिहंविष्मदिर्मनुष्येभिरिमरेतद्वं तत् ॥ ८ ॥ यतश्चोदेनि
सूर्योऽम्तं यत्र च गच्छित ॥ तं देवाः सर्वेऽपितास्तद्व नात्येति कश्चन एनद्वे

तत्॥ ९॥ यदंबह तद्मुत्र यद्मुत्र तदन्यिह ॥ मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥ १० ॥ मनसंवेदमास्रव्यं नेह नानास्ति किंचन ॥ मृत्योः स मृत्युं गच्छति य हह नानेव पश्यति ॥ ११ ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आग्मिति तिष्ठति ॥ ईशानो भूतभव्यस्य न तनो विजगुप्तत एतद्वे तत् ॥१२॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिश्विष्म् ॥ । ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ अ एनद्वे तत् ॥ १३ ॥ यथोद्कं दुगं वृष्टं पर्वतेषु विधावति ॥ एवं धर्मान्युथक् पश्यस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ यथोद्कं शुद्धं शुद्धमासिकं ताहन्यक् पश्यस्तानेवानुविधावति ॥ १४ ॥ यथोद्कं शुद्धं शुद्धमासिकं ताहनेव भवति ॥ एवं मुनेर्विजानत आग्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ हति द्विन्तीयेऽध्याये चतुर्था वही समासा ॥ ४ ॥

पुरमेकादशद्वारमजस्यावकचेतसः ॥ अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमु-च्यत एनई तत् ॥ १ ॥ ह४म. शुचिवद्वसुरन्तरिक्षमद्वीता वेदिपद्वतिथिर्दु-रोणसत्॥ नृषद्वरसहतमद्योमसद्या गोजा ऋतेजा अदि जा ऋते बृहत् ॥ २ ॥ ऊर्ध्व प्राणमुक्तयत्यपानं प्रत्यगस्यति ॥ मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपा-सते ॥ ३ ॥ अस्य विमन्ममानस्य शरीरस्थस्य देहिनः ॥ देहाद्विमुच्यमानस्य किमन्न परिशिष्यत एतर्द्व तत् ॥ ४ ॥ न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीर्वात कः अन् ॥ इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्चितौ ॥ ५ ॥ इन्त त इदं प्रवः क्ष्यामि गुद्धं ब्रह्म सनातनम् ॥ यथा च मरण प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥६॥ योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः ॥ स्थाणुमन्येऽनुमयन्ति यथाकर्म यश्राश्रुतम् ॥७॥ य एष सुप्तेषु जागर्ति कार्म कामं पुरुषो निर्मिमाणः ॥ तदेव शुक्रं तद्वश्च तदेवामृतमुच्यते ॥ तसिँहोकाः श्रिताः सर्वे तद् नात्येनि कश्चन एतद्वे तत् ॥ ८ ॥ अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ९ ॥ वायुर्यर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपं प्रतिरूपो वभूव ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बाहिश्र ॥ १० ॥ सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यने चा-क्षुपर्वाद्वादोपैः ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते कोकदुःखेन बाह्यः ॥ ११ ॥ एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुचा यः करोति ॥ तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषाः सुखः शाश्वतं नेतरेषाम् ॥ ६२ ॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्रेतनानामेको बहुना यो विद्धाति कामान्॥ तमा-त्मस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥ १३ ॥ तदेत-दिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परम सुखम् ॥ कथं नु तद्विजानीयां किसु भाति वि-भाति वा ॥ १४ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमधिः ॥ तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य भासा सर्विमिदं विभाति ॥ १५ ॥ इति द्वितीयेऽध्याये पञ्चमी वल्ली समाप्ता ॥ ५ ॥

द्धध्वं मुळो ऽवाक्शाख एपो अक्ष्यः सनातनः ॥ तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवा-मृतमुच्यते ॥ तसिँहोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्वेति कश्चन एतद्वे तद् ॥ १ ॥ यदिदं किंच जगत्सर्वे प्राण एजति निःसृतम् ॥ महत्रयं वज्रमुखतं य एतदि-दुरमृताम्ते भवन्ति ॥ २ ॥ भयादस्याभिसापति भयात्तपति सूर्यः ॥ भयादि-न्द्रश्च वायुक्ष मृत्युर्धावनि पञ्चमः॥ ३॥ इह चेदशकद्वोद्धं प्राक् शरीरस्य विस्नमः ॥ ततः मर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके ॥ यथाप्सु परीव दहरो तथा गन्धर्वलोके छायात-पयोरिव बहालोके ॥ ५ ॥ इन्द्रियाणां पृथरभावसुदयास्तमयौ च यत् ॥ पृथगुत्पद्यमानानां मन्त्रा धीरो न शोचित ॥६॥ इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्वमुत्तमम् ॥ सन्भाद्धि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम् ॥ ७ ॥ अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽछिङ्ग एव च॥ यउज्ञात्वा मुच्यते जनतुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुपा पश्यति कश्चनेनम् ॥ हृदा मनीपी मनसाऽभिक्कसो य एतद्विदुरमृताम्ते भवन्ति ॥ ९ ॥ यदा पञ्चावित्र छन्ते ज्ञानानि मनसा सह ॥ बुद्धि न विचेष्टति तामाहः परमां गांतम् ॥ १० ॥ तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ॥ अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाष्ययो ॥ ११ ॥ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यों न चक्षुपा ॥ अम्तीति जुवतोऽन्यन्न कथं तदुपरूप्यते ॥ १२ ॥ असीरयेवोपलब्धव्यस्तस्वभावेन चोभयोः ॥ असीरयेवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥ अथ मर्लोऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समध्ने॥१४॥ यदा सर्वे प्रभिचन्ते हृदयस्येह मन्थयः ॥ अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावदनुशासनम् ॥१५॥ शतं वैका च हृद्यस्य नाड्यमासां मूर्धानममिनिः सूर्तका ॥ तयोध्वमायसमृतत्वमेति विष्वक्रत्या उन्क्रमणे भवन्ति ॥ १६ ॥ अङ्गष्टमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः ॥ त स्वाच्छरीराष्त्रवृह्देन्सु नादिवेषीकां धैर्येण ॥ तं विद्याच्छ्रकम-मृतं तं विद्याच्छुकममृतमिति ॥ १७ ॥ मृत्युप्रोक्तां निविकेतोऽथ छद्धवा वि-बामेतां योगविधि च कृत्स्त्रम् ॥ बहाप्राप्तो विरत्रोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विद्ध्यात्ममेव ॥ १८ ॥ इति द्वितीयेऽध्याये पष्टी बङ्की समाप्ता ॥ ६ ॥

#### इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

ॐ सह नाववतु ॥ सह नौ भुनक्तु ॥ सह वीर्थं करवावहै ॥ तेजस्विना-वधीतमस्तु मा विद्विपावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ इनि यजुर्वेर्ग्न-यक्ठोपनिपत्समासा ॥ ३ ॥

#### ॥ ॐतत्सत्॥ प्रश्नोपनिषत् ॥ ४ ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरेरक्नैस्तु-ष्टुवा स्त्रस्तन् भिर्यदेशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नम्ताक्ष्यों भरिष्टनेभिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

🧈 सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्म्यः कीशस्य-श्रायलायनो भागेवो वद्भिः कवन्धी कात्यायनम्ते हैंते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्टाः परं ब्रह्मान्वेपमाणा एव ह व तत्मर्व वश्यतीति ते ह समिन्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादम्पमञ्जाः ॥ १ ॥ तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवन्स्यथ यथाकामं प्रश्नानपृच्छथ यदि विज्ञास्यामः सर्वे ह वो वक्ष्याम इति ॥२॥ अथ कबन्धी कालायन उपेत्य पप्रच्छ ॥ भगवन्कतो ह वा इसाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥३॥ तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजा-पतिः स तपोऽतप्यत स तपन्तस्वा स मिथुनमुत्पादयते ॥ रथिं च प्राणं चेत्येती में बहुधा प्रजा: करिन्य इति ॥ ४ ॥ आदित्यो ह व प्राणी रियरेव चन्द्रमा रियवी एतत्सर्व यनमृति चामृतं च तस्मानमृतिरेव रियः ॥ ५ ॥ अथादित्य उद्यन्यत्याचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्त्राणात्रश्मिपु संतिधत्ते ॥ यहिक्षणां यस्प्रतीचीं यदुर्दाचीं यद्धो यदूर्ध्व यदन्तरा दिशो यस्पर्व प्रका-शयति तेन सर्वान्प्राणान् रिहमणु संतिधत्ते ॥ ६ ॥ स एष विधानरो विश्व-रूपः प्राणोऽग्निरुद्यते ॥ तदेनहचाभ्युक्तम् ॥७॥ विश्वरूप हरिणं जानवेद्मं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम् ॥ सहस्रारिमः शतथा वर्तमानः प्राणः प्रजानाः मुद्रयन्येष सूर्य ॥ ८ ॥ संबन्सरो व प्रजापनिम्नस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च ॥ तथे ह व तदिष्टा १ तें कृतमित्युपासने ते चान्द्रमममेव लोकमभिजयन्ते॥ त एव पुनरावर्तन्ते तसादिते ऋषय अजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते ॥ एव ह वै रिवर्ष पिनुयाणः ॥९॥ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम्-न्विष्यादिस्यमभिजयन्त एतद्वे प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेत-साम्न पुनरावर्तन्त इत्येव निरोधम्तद्व श्लोकः ॥ १० ॥ पञ्चपादं पितरं हा-दशाकृति दिव आहु पर अर्थे पुरीपिणम् ॥ अर्थमे अन्य उ परे विवक्षणं सप्तचके पळर आहर्रापंतमिति ॥ ११ ॥ सामो वे प्रजापतिसस्य कृष्णपक्ष मुद्र रिय. शुक्तः प्राणसासादिने ऋषयः शुक्तः इप्टि कुर्वन्तीतर इतरस्मिन् ॥ १२॥ अहोरास्रो वै प्रजापनिम्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ॥ ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यदात्री रत्या संयुज्य-

न्ते ॥ १३ ॥ अबं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्नेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ तद्ये ह वै तत्वजापतिव्रतं चरन्ति ये मिथुनसुत्पादयन्ते ॥ तेपा-मेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यं येषु सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनृतं न माया चेति ॥ इति प्रथमः प्रश्नः ॥१॥

अथ हैन भार्गवो वैद्भिः पप्रच्छ ॥ भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्वकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ तस्म स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरिप्तरागः पृथिवी वाद्यनश्रक्षः श्रोत्रं च ॥ ते प्रकाश्या-भिवदन्ति वयमेतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ तान्वरिष्टः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतल्पञ्चधात्मानं प्रविभज्येतद्वाणसवष्टभ्य विधान रयामीति ॥ ३ ॥ तेऽश्रद्धाना बभूवः सोऽभिमानाद्ध्वमुन्कमत इव तस्मि-बाकामत्यथेतरे सर्व एवोःकामन्ते तांसश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रतिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुक्तामन्त सर्वा एवोस्त्रामन्ते एवमसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं प्रतिष्ठन्त एवं वाद्यानश्चक्षः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो सघवानेष वायुरेष ए-थिवी रियर्देवः सदसञ्चामृतं च यत् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनामा प्राणे सर्वे प्रतिष्टितम् ॥ ऋचो यज्ञिष सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्च-रसि गर्भे स्वमेव प्रतिजायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बाल हरन्ति यः त्राणै, प्रतिनिष्ठसि ॥ ७ ॥ देवानामसि वहितमः पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्गिरमामसि ॥ ८ ॥ इन्द्रस्त्रं प्राणनेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता ॥ त्वमन्तरिक्षे चरसि सुर्यस्त्वं ज्योतिषां पनिः ॥ ९ ॥ यदा त्वम-भिवर्षस्यथेमा प्राण ते प्रजाः ॥ आनन्दरूपास्तिप्रन्ति कामायान्नं भविष्य-तीति ॥ ५० ॥ वात्यस्त्रं प्राणेकऋषिरत्ता विश्वस्य सस्पतिः ॥ वत्रमागस्य दातारः पिता न्वं मानरिश्वनः ॥ ११ ॥ या ते तनुर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च मक्ष्मि ॥ या च मनिम मंतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२ ॥ प्राणस्यदं वहा सर्व विदिवे यत्प्रतिष्टितम् ॥ मातेव प्रवालक्षम्य श्रीश्र श्रज्ञां च विधेहि इति ॥ ५३ ॥ इति द्वितीयः प्रश्नः ॥ २ ॥

अथ हैन के।सस्यश्राश्वलायनः पप्रच्छ ॥ भगवन्कुत एप प्राणो जायते कथमायात्यस्मिन्द्यीर अस्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोस्क्रमते कथं बाह्यमभित्रते कथमध्यारममिति ॥ १ ॥ तस्म म होवाचाति प्रश्नान्प्रच्छिम मिह्नाष्ट्रां कथमध्यारममिति ॥ १ ॥ तस्म म होवाचाति प्रश्नान्प्रच्छिम मिह्नाष्ट्रां तत्सानं नद्धं वर्वीमि ॥ २ ॥ आस्मन एप प्राणो जायते ॥ यथेपा पुरुषे छायतस्मिन्नतदाननं मनोऽधिकृतेनायत्यस्मिन्द्यगिरे ॥ ३ ॥ यथा सम्राडेवाधिकृतान्विन्युद्धे एनान्प्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेथेप प्राण

इतरान्याणान्युवन्युवाव संनिष्यते ॥ ४ ॥ पायूपम्थेऽपानं चक्कुःश्रोत्रे मुखनातिकाम्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते मध्ये तु समानः ॥ एष झेतद्भुतमन्नं
समुद्धयित तसादेताः सप्तार्चियो मवन्ति ॥ ५ ॥ हृदि होष आतमा ॥
अत्रेतदेकरातं नाहीनां तामां रातं रातमेकेकस्यां हासस्तिहांमस्तिः प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरित ॥ ६ ॥ अथेकयोध्वं उदानः पुण्येन
पुण्य लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् ॥ ७ ॥ आदित्यो
हृ व बाह्यः प्राण उदयत्येष होन चाक्षुपं प्राणमनुगृह्धानः ॥ पृथिव्यां या
देवता मपा पुरुपस्थापानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो चायुर्व्यानः
॥ ८ ॥ तेजो ह वाच उदानस्तस्यादुपशान्ततेजाः ॥ पुनभवमिन्द्रियमेनसि
संपद्यमानः ॥ ९ ॥ यिक्ससंनेष प्राणमायाति प्राणसेजसा युक्तः ॥ सहास्मना यथासंकल्पित लोकं नयति ॥ १० ॥ य एवं विद्वान्याणं वेद ॥ न
हास्य प्रजा हीयतेऽस्तो भवति नदेप श्लोकः ॥ ११ ॥ उप्पत्तिमायितं स्थानं
विभुन्वं चैव पञ्चषा ॥ अव्याग्मं चेव प्राणस्य विद्यायामृतमश्चते विज्ञायामृतसश्चत इति ॥ १२ ॥ इति तृतीयः प्रश्नः ॥ ३ ॥

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छ ॥ भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाप्रति कतर एष देवः स्वप्नान्पश्यति कस्यतन्सुम्वं भवति कस्मित्र सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ तसी स होत्राच ॥ यथा गार्थ्य मरीच-थोऽर्कस्याम्तं गच्छतः सर्वा एतस्मित्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ॥ ताः पुन पुन-रुद्यंतः प्रचरन्त्येवं ह वे तत्मर्वे परे देवे मनस्येकी भवति ॥ तेन तहींप पुरुषो न श्रणोति न पश्यति न जिर्ह्मात न रसयते न स्पृशते नाभिवद्ते नाटने ता-नन्द्यते न विस्वते नेवायते म्बपितीत्याचश्चने ॥२॥ प्राणाप्तय एवतस्मिन्दुरे जार्जात गाईपत्यो ह वा एपोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्थपचनो यद्गाईपत्यात्प्रणी-यते प्रणयनादाहवनीय. प्राणः ॥ ३ ॥ यदुच्यु।सनि श्वामावेनावाहृती समं नयतीति स समानः ॥ मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेबोदान स एन यजमा-नमहरहर्षेद्धा गमयति ॥ ४ ॥ अत्रेष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति ॥ यहृष्टं दृष्टमनुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोनि देशदिगन्तरंश्च प्रसनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं च।दृष्ट च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूत च सञ्चा-सच्च मर्व पर्यात सर्वः पर्यात ॥ ५ ॥ स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैप देवः स्वमान पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्छरीरे एनःसुख भवति ॥ ६ ॥ स यथा स्रोम्य वयांमि वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते ॥ एवं ह वैतरसर्वं पर आत्मनि संप्र-तिष्ठते ॥ ७ ॥ पृथिची च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेनश्च तेनोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकानश्चाकाशमात्रा च चधुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रो-तब्बं च ब्राणं च ब्रातब्वं च रसश्च रसयितब्वं च स्वक् च स्पर्शयितब्य च वाक्

च वक्तव्यं च हसी चादातव्यं चोपस्यक्षानन्द्यितव्यं च पायुक्ष विसर्जयितव्यं च पादो च गन्तव्यं च मनक्ष मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्कारश्चाहंकर्तव्यं च वित्तं च चेतियतव्यं च तेजश्च विद्योतियतव्यं च प्राणश्च विधारियतव्यं च ॥ ८ ॥ एष हि वृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घाता रसियता मन्ता बोद्धा कर्ता विश्वानस्मा पुरुषः ॥ स परेऽश्चरे भारमिन संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ परमेवाश्चरं प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमश्चरिरमलोहितं शुश्रमक्षरं चेद्यते यस्तु सोम्य ॥ स सर्वज्ञः सर्वो भवति तदेष श्लोकः ॥ १० ॥ विज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वैः प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र ॥ तद्श्वरं चेद्यते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः स-वंभवविवेशेति ॥ ११ ॥ इति चतुर्थः प्रश्नः ॥ ४ ॥

अथ हैनं शंब्यः सत्यकामः पप्रच्छ ॥ स यो ह वेतद्रगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमिध्यायीत ॥ कतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच ॥ एतद्वे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्यसाद्विह्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ स यथेकमात्रमिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामिससंपद्यते ॥ तम्चो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र
तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्ध्या संपन्नो महिमानमनुभवित ॥ ३ ॥ अथ यदि द्विमात्रेण मनिस संप्रचते सोऽन्तिरक्षं यजुर्भिक्षीयते स सोमलोकं स मोमलोके विश्वतिमनुभूय पुनरावर्तते ॥ ४ ॥ यः पुनरेतिश्चमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमिध्यायीत स तेजिस सूर्ये संपन्न ॥ यथा पादोदरस्वचा
विनिर्मुच्यत एवं ह व स पाष्मना विनिर्भुक्तः स सामिक्ष्मीयते ब्रह्मलोकं स
प्तस्माजीवघनाप्परात्यरं पुरिश्चयं पुरुषमिक्षते ॥ तदेना श्लोको भवतः ॥७॥
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनुविप्रयुक्ताः ॥ क्रियामु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कम्पते जः ॥ ६ ॥ ऋष्मिरेतं यज्ञभिरन्तिरक्षं स मामिर्यक्तक्वयो वेदयन्ते ॥ तमोकारेणवायतनेनान्वेति विद्वान्यक्तरुगनमजरममृतमभयं परं चिति ॥ ७ ॥ ह्वि पञ्चमः प्रभः ॥ ७ ॥

अथ हैनं सुकेशा भारहाजः पप्रच्छ ॥ भगवन्हरण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यंतं प्रक्षमण्डलत ॥ पोडशकलं भारहाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमञ्जवं नाहमिम वेद यशहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्य-मिति समूछो वा एप परिशुष्यित योऽनृतमित्रवद्गित तस्मान्नाई।स्थनृतं-वक्तं स तुष्णीं रथमास्द्य प्रवज्ञाज ॥ तं त्वा पृच्छामि कासी पुरुष इति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच ॥ इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मि-केताः पोडशक्तः प्रभवन्तीति ॥२॥ स ईक्षांचके॥ कस्मिन्नहमुक्तान्ते उरका-तो भविष्यामि कस्मिन्नवा प्रतिष्टिते प्रतिष्ठास्थामीति ॥ ३ ॥ स प्राणमस्रजत

प्राणाच्छ्दां सं वायुज्यांतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽन्नमन्नाद्वीर्यं तपो मन्नाः कर्मं लोका लोकेषु नाम च ॥४॥ स यथमा नयः स्यन्द्रमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यामं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे समुद्रं इत्येवं प्रोच्यते ॥ पृवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यासं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स गृपोऽकलोऽमृतो भवति तदे-ष श्लोकः ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः ॥ तं वेद्यं पुरुषं वेद् यथा मा वो मृत्युः परिच्यथा इति ॥ ६ ॥ तान्होवाचेनावदेवाहमेतत्यगं मक्षा वेद नातः परमस्तिति ॥ ७ ॥ ते तमर्चयन्तस्वं हि नः पिता योऽस्या-कमित्वायाः पर पारं तारयसीति ॥ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ इति षष्टः प्रश्नः ॥ ६ ॥

ॐ भद्रं कर्गेभिः शूगुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञाः ॥ स्थिरहेंहर-स्तुष्टुवाध्सम्तनृभिर्ध्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पृषा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वन्ति नो वृहस्पतिर्द-धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ॥ इति प्रभोपनिपस्समाप्ता ॥

#### ॥ ॐ तत्सत् ॥

#### मुण्डकोपनिपत् ॥ ५ ॥

ॐ भन्नं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भन्नं पश्येमाक्षभिर्यज्ञशः ॥ स्थिरेरक्नेस्तु-ष्ट्रवांसस्तन्भिर्थशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्ताक्ष्यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पनिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ स ब्रह्मा विद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथवाय उपेष्ठपुत्राय प्राष्ट्र ॥ १ ॥ अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्माथवां तां पुरोवाचाङ्गिरं ब्रह्मावद्याम् ॥ स भारद्वाजाय सत्यवाह्मय प्राष्ट्र भारद्वाजोऽङ्गिरसं परावराम् ॥२॥ शोनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवद्युपसद्यः पप्रच्छ ॥ किस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥३॥ तसं स होवाच ॥ द्वे विद्ये वेदिनक्ये इति ह स यद्रह्मावदो वद्नित परा चेवापरा च ॥ ४ ॥ तत्रापरा ऋग्वेदो वर्जुवेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कृष्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो उपोतिप्रमिति ॥ अथ परा यया तद्भरमधितम्यते ॥ ५ ॥ यत्रदृद्देश्यमप्राह्ममगोत्रमवर्णमच्छुःश्रोत्रं तद्याणिपादं निर्वं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तद्भ्तयोनि परिपश्यन्ति पीराः॥ ६ ॥ यथो-

णैनाभिः सृजते गृह्धते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ॥ यथा सतः पुरुषाकेशलोमानि तथाक्षरात्संभवतीह विश्वम्॥ ७ ॥ तपसा चीवते महा ततोऽह्यमभिजायते ॥ अञ्चात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम् ॥ ८ ॥ यः सर्व् चः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ तस्मादेतहस्य नाम रूपमकं च जायते ॥ ९ ॥ इति प्रथमसुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

तदेतत्सन्य मञ्जेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि त्रेतायां बृहुधा संत-तानि ॥ तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एव वः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १ ॥ यदा लेलायते हार्चि. समिद्धे हच्यवाहने ॥ तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रति-पादयेच्छ्रद्धया हुतम् ॥ २ ॥ यस्याभिहोत्रमदर्शमपौर्णमायमचानुर्मास्यमनाम-यणमितिथिवर्जितं च ॥ अहुतमवैश्वदेवमिविधिना हुतमासप्तमांस्तस्य लोका-न्हिनन्ति ॥३॥ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुभूमवर्णा ॥ स्फुलिहिनी विश्वस्त्री च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्याः ॥ ४ ॥ एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन् ॥ तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रस्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ एद्येदीति तमाहुतयः सुव-चेसः सूर्यस्य रहिमभिर्यज्ञमानं वहन्ति ॥ प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्य एष वः पुण्यः सुकृतो बह्मलोकः ॥ ६ ॥ प्रवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्त-मवरं बेषु कर्म ॥ एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृढा जरामृध्युं ते पुनरेवापि-यन्ति ॥ ७ ॥ अविद्यायामन्तरं वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः ॥ जङ्खन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥८॥ अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेद-यन्ति रागात्तेनानुराः क्षीणलोकाश्चयवन्ते ॥ ९ ॥ इष्टापूर्वं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमृदाः ॥ नाकस्य पृष्टे ते सुकृतेऽनुभूषेमं लोकं हीन-तर वा विशन्ति ॥ १० ॥ तपः श्रदे ये श्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष-चर्यां चरन्तः ॥ सूर्यद्वारेण ने विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः म पुरुषो हाद्य-यातमा ॥ ११ ॥ परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायाञ्चास्त्यकृतः कृतेन ॥ तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥ १२ ॥ तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तविताय शमान्विताय ॥ येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्य प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ॥ १३ ॥ इति प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

इति प्रथमसुण्डकं समासम् । सदेतत्सन्यं यथा सुदीसात्पावकाद्विस्फुलिकाः सहस्रतः प्रभवन्ते सहसाः ॥ तवाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र वैवापियन्ति ॥ १ ॥ दिव्यो श्रामर्तः पुरुषः सबाद्धाभ्यन्तरो हात्रः ॥ अवाणो ह्यमनाः शश्रो हाक्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ एतसाजायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ खं वायुज्योति-रापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ अग्निर्मूर्यो चञ्चसूर्यौ दिकाः श्रोत्रे वाग्वितृताश्च वेदाः ॥ वायुः प्राणो हृद्यं विश्वमस्य पन्धां पृथिवी ह्येप सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ तसाद्धिः समिधो यस सूर्यः सोमात्पर्जन्य औप-धयः प्रथिव्याम् ॥ प्रमान् रेतः सिञ्चति योषितायां बद्धीः प्रजाः प्रश्वारसं-प्रसुताः ॥५॥ तस्माद्दणः साम यज्ञू १पि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे ऋतवो दक्षिणाश्च ॥ संवत्सरश्च बजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥ तस्माश्च देवा बहुआ संप्रस्ताः साध्या मनुष्याः पशवो वयाधिम ॥ प्राणापानौ ब्रीहियवी तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥ सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्पप्तार्थिपः समिधः सप्त होमाः ॥ सप्त इमे लोका येषु चान्ति वणा गुहाश्चया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥ अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽसा-स्खन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ॥ अतश्च मर्वा ओषधयो स्याश्च येनैप भूतै-स्तिष्टते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ प्ररूप एवेदं विश्वं कर्म तथी ब्रह्म परामृतम् ॥ एनचो वेद निहितं गुहायां सोऽविचाप्रस्थि विकिरतीह सोस्य ॥ ३० ॥ इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

आविः संनिहितं गुहाचरकाम महत्पदमंत्रैतत्समिपिनम् ॥ एजद्राणिश्विमिष्व यदेतजानय सदसद्वरेण्यं पर विज्ञानाद्यद्वरिष्ठं प्रजानाम् ॥ १ ॥ यद्विमद्य-दणुभ्योऽणु च यस्मिङ्कोका निहिता लोकिनश्च ॥ तदेतद्श्वरं श्रम् स प्राणस्तु वाकानः ॥ तदेतत्थ्वरं श्रम् स द्रम्यतं तद्वद्वर्वं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ घनुर्गृहीन्वैप-निपदं महाखं शरं खुपासानिज्ञितं संघयीत ॥ आयम्य तद्वावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवो घनुः शरो द्धारमा ब्रह्म तद्वश्वरं तोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवो घनुः शरो द्धारमा ब्रह्म तद्वश्वरं तोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवो घनुः शरो द्धारमा ब्रह्म तद्वश्वरं तोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ प्रणवो घनुः शरो ह्यारमा ब्रह्म तद्वश्वरं त्रानम्त्रया वाचो विमुद्धशामृतस्थेष सेतुः ॥ अ। अरा ह्व रयनामौ संहता यत्र नाद्धः । स एषोऽन्तश्वरते बहुषा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्यत्ति वः स एषोऽन्तश्वरते बहुषा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्यत्ति वः स एषोऽन्तश्वरते बहुषा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्यत्ति वः स एषोऽन्तश्वरते बहुषा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्यत्ति वः स एषोऽन्तश्वरते बहुषा जायमानः ॥ ओमिरवेव ध्यायथ आत्मान म्यत्ति ॥ स ॥ यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य महिमा भुवि ॥ दिख्ये बहुष्यं संनिष्याय ॥ तदिज्ञानेन परिपइयन्ति षीरा आनन्दरूपममृतं यदिभाति ॥ ७ ॥ भिवते इद्ययमिथिइछ्यन्ते सर्वमंत्रयाः ॥ शीयन्ते चास्य कर्माण सस्ति ॥ १॥ भिवते इद्ययमिथिइछ्यन्ते सर्वमंत्रयाः ॥ शीयन्ते चास्य कर्माण सस्ति सर्वप्रप्ति परिवर्षक्ष परिवरे वास्य कर्माण स्विमिन्दरे परवरे सर्ववरे ॥८॥ हिरण्यवे परे कोशे विरजं व्यस्व निष्करूम् ॥

तच्छुत्रं ज्योतिषां ज्योतिसाधदात्मविदो विदुः ॥ ९ ॥ न तत्र सूर्यो भाति व चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयग्नप्तिः ॥ तमेव भान्तमनुभातिः सर्च तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १० ॥ ब्रह्मवेदमञ्चतं पुरसाह्रद्धा प्रधा-इक्ष दक्षिणतश्चोत्तरेण ॥ अध्योध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठस् ॥ ११ ॥ इति द्विनीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

#### ॥ इति द्वितीयमुण्डकं समाप्तम् ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिवस्त्रजाते ॥ तबोरन्यः पिष्पकं स्वाहस्मनश्रकस्यो अभिचाकशीति ॥ १ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित मुझमानः ॥ जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ २ ॥ यदा पश्यः पश्यते रूक्सवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं अझयोनिम् ॥ तदा बिद्धान्युण्यपापे विभूग निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ प्राणी शेष यः सर्वभूतेविभाति विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी ॥ भारमग्रीड आत्मर्ताः कियावानेय ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४ ॥ सत्येन कभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्ब-ग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निस्यम् ॥ अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओ यं पश्यन्ति यनयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्धा विततो देख-यानः ॥ येनाक्रमस्युपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ६ ॥ बृहच तहिच्यमचिन्त्यरूपं मूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरं विभाति ॥ दूरात्सुदूरे तदि-हान्तिके च पदयत्स्वहैव निहितं गुहायाम् ॥ ७ ॥ न चक्षुषा गृहाने नापि वाचा नान्येर्द्वमापसा कर्मणा वा ॥ ज्ञानत्रसादेन विशुद्धसस्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्करुं ध्यायमानः ॥ ८ ॥ पुषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितस्यो यसि-न्प्राणः पञ्चधा मंत्रिवेश ॥ प्राणिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभ-बन्येष आत्मा ॥ ९ ॥ यं यं लोकं मनसा संविभाति विश्वद्धसन्वः कामयते यांश्र कामान् ॥ तं तं लोक जयते तांश्र कामांन्तसादास्मलं हार्चये हृति-कामः॥ १०॥ इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः॥ १॥

स वेदैतः परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् ॥ उपासते पुरुषं वे द्वाकामास्ते शुभ्रमेतद्तिवर्तन्ति धीराः ॥ १ ॥ कामान्यः कामधते मन्ध-मानः स काममिर्जायते तत्र तत्र ।। पर्यासकामस्य कृतात्मनस्तु इद्देव सर्वे प्रवित्रीयन्ति कामाः ॥ २ ॥ नायमान्मा प्रवचनेन रूभ्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन ॥ यमेवैप वृणुते तेन क्रभ्यस्तसैप भान्मा विवृणुने तन् स्वाम् ॥ ३ ॥ नायमान्मा बरुदिन रूप्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यतिक्षात् ॥ प्रतेस्पा-वेर्यतने यस्तु विद्वास्त्रयेष आत्मा विश्वते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ संप्राप्येनमृष्यये क्षानतृताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः ॥ ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा सुकात्मानः सर्वमेवाविश्वानित ॥ ५ ॥ वेदान्तविक्षानसुनिधितार्थाः संन्यास-

योगायतयः शुद्धसत्याः ॥ ते ब्रह्माकोकेषु परान्तकाले परास्तात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६ ॥ गताः कलाः पञ्चद्रश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ॥ कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ यथा नयः सन्दमानाः समुद्देऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय ॥ तथा विहान्नामरूपादि- मुक्तः परात्परं पुरुषमुपति दिव्यम् ॥ ८ ॥ स यो इ वे तत्परमं ब्रह्मा बेद् ब्रह्मीव भवति नास्याबद्धाविन्कुले भवति तर्रात शोकं तर्रात पाप्मानं गृहा- मृन्धिप्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ९ ॥ तदेतदचाऽभ्युक्तं ॥ कियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्टाः स्वय जुद्धत एकापं श्रव्ययन्तः ॥ तेपामेवतां ब्रह्मविद्यां खदेत शिरोवनं विधिवद्यस्तु चीणम् ॥ २० ॥ तदेतत्सत्यस्रप्रिपद्विराः पुरोवाच नैनद्चीणंवतोऽभीते नमः परमक्रपिभ्यो नमः परमक्रपिभ्यः ॥३३॥ इति तृतीयसुण्डकं द्विनीयः खण्डः ॥ २ ॥

ॐ महं कंगिमः श्रणुपाम देवाः ॥ भहं पश्येमाक्षमिर्यजन्नाः ॥ स्थिरै-रक्नेस्नुष्ट्वाष्यस्तन्भिः ॥ व्यशेम देवहित यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्हो बृद्ध-श्रवाः ॥ स्वन्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नस्ताद्यो अरिष्टने मेः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देशानु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति सुण्डकोपनिषत्समासा ॥ ५ ॥

#### ॥ ॐ तन्मन् ॥

#### माण्डक्योपनिपत् ॥ ६ ॥

ॐ भद्गं कर्णेभिः ष्रणुयाम देवाः ॥ भद्ग पश्येमाश्वभियंजवाः ॥ स्थिरैर-क्रैस्नुष्टुवाश्समनन्भिः ॥ व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो बृद्ध-श्रवाः ॥ स्वन्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नम्ताक्ष्यी अरिष्टनेभिः । स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भोमित्यतदक्षरमिद्रस्सवं तस्योपव्याख्यानमृतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोक्कार एव ॥ यज्ञान्यिक्कालातीतं नद्प्योक्कार एव ॥ १ ॥ सर्वम्क्षेतद्भग्नायमात्मा व्रक्ष सोऽयमात्मा चतुष्पात् ॥ २ ॥ जागरितस्थानो वहि प्रज्ञः सप्ताङ्क एकोनविक्कातिमुखः रथूलभुग्वेश्वानरः प्रथमः पाटः ॥ ३ ॥ स्वप्रस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्क एकोनविक्कातिमुखः अविविक्तभुक् तज्ञयो हिनीयः पादः ॥ ४ ॥ यत्र स्राह्म एकोनविक्कात्ममुखः अविविक्तभुक् तज्ञयो हिनीयः पादः ॥ ४ ॥ यत्र स्राह्म वक्कानविक्षान्यते न कंचन स्वप्नं पश्चित तत्स्युष्ठसम् ॥ सुपुप्तस्थान प्रकीभूतः प्रज्ञानवन एवानन्दमयो ह्यानन्दभृक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ एप सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येय योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययो हि सूतानाम् ॥ ६ ॥ नान्तः प्रज्ञ न वहिः प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न मज्ञान्यनं व प्रज्ञं नाप्रज्ञम् ॥ अदृष्टमव्यवहार्यमप्राह्ममुक्षभुम्मचिन्त्यमव्यप्रम्

देश्यमेकारमप्रत्ययसारं प्रपञ्जोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स भारमा स विश्वेयः ॥ ७ ॥ सोऽयमारमाऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार हाति ॥ ८ ॥ जागरितस्थानो वैश्वान-रोऽकारः प्रथमा मात्रासेरादिमस्वाद्वा आमोति ह व सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥ स्वप्तस्थानस्तंजस उकारो द्वितीया मात्रोस्कर्पादु-भयस्वाद्वोत्कर्पति ह वे ज्ञानसंतित समानश्च भवति नास्याऽश्वद्वावित्कुले भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ सुपुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर-पीतेवां मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ १९ ॥ अमात्रश्चतुर्थोऽस्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वत एवमोङ्कार आत्मेव संवि-शासारमनारमानं य एवं वेद य एवं वेद ॥ १२ ॥

#### ॥ इति माण्डुक्योपनिपत्मंपूर्णा ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुवाम देवाः ॥ भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ॥ स्थिरे-रङ्गेस्तुष्ट्वा स्यस्तनृभिः ॥ व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वन्ति न इन्द्रो वृद्ध-श्रवाः ॥ स्वन्ति नः पूपा विश्ववेदाः ॥ स्वन्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेभिः ॥ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति माण्ड्रक्योपनिपत्समाप्ता ॥ ६ ॥

॥ ॐतस्मन् ॥

# तैत्तिरीयोपनिषत्॥ ७ ॥ ॥ शिक्षोपनिषत्॥

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवन्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो बृह-स्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुस्क्रमः ॥ नमो ब्रह्मणं ॥ नमन्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यामि ॥ तत्ते विद्यामि ॥ सत्यं विद्यामि ॥ सत्यं विद्यामि ॥ तत्मामवतु ॥ तद्वक्तारम् ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवत्वर्थमा ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पितिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मार्त्स ॥ त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्यामि ॥ ऋत विद्यामि ॥ सत्यं विद्यामि ॥ तत्मा-मवतु ॥ तह्नकारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ सत्यं विद्यामि पञ्च च ॥ १ ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः ॥ वर्णः स्वरः ॥ मात्रा वळम् ॥ साम संनानः ॥

क्य शाक्षा व्याख्यास्यामः ॥ वणः स्वरः ॥ मात्रा वळम् ॥ साम सतानः ॥ इत्युक्तः विक्षाच्यायः ॥ ३ ॥ (शिक्षां पञ्च) ॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ सह नैं। यताः ॥ सह नौ बद्धावर्षसम् ॥ अथातः सःहिताया उपनिषदं स्याख्यात्यासाः ॥ पञ्चस्विकरणेषु ॥ अथिलोकमिष्ठयोतिषमिषिविद्यमिष्ठिप्रक्रम् स्थात्मम् ॥ना महासःहिता इत्याचक्षते ॥ अथािषलोकम् ॥ पृथिवीपूर्व इत्यम् । श्रीत्रतर इत्यम् ॥ अकाशः संधिः ॥ १॥ वायुः संधानम् ॥ इत्यिषलोकम् ॥ अथािष्ठियौतिषम् ॥ अपािष्ठ उत्तर इत्यम् ॥ आपाः संधिः॥ वेषुतः संधानम् ॥ इत्यषिष्ठयौतिषम् ॥ अथािषिद्यम् ॥ आचार्यः पूर्व इत्यप्त विद्यम् ॥ अथािषिद्यम् ॥ आचार्यः पूर्व इत्यप्त विद्यम् ॥ अथािष्ठियम् ॥ अवार्यः पूर्व इत्यपित्रयम् ॥ अथािष्ठियम् ॥ अवार्यः प्रजा संधि ॥ प्रजाननः संधानम् ॥ इत्यपित्रयम् ॥ वाक् संधानम् ॥ अथरा इतुः पूर्व इत्यम् ॥ उत्तरा इतुः पूर्व इत्यम् ॥ उत्तरा इतुः पूर्व इत्यम् ॥ उत्तरा इतुः पूर्व इत्यम् ॥ वाक् संधाः ॥ जिद्धा संधानम् ॥ इत्यप्तानमम् ॥ इत्यानमः । वाक् संधाः ॥ जिद्धा संधानम् ॥ इत्यप्तानमम् ॥ इत्यान्यानमम् ॥ इत्यान्यानमम् ॥ इत्यानमः । वाक् संधाः ॥ वाक् संधाः ॥ जिद्धा संधानम् ॥ इत्यान्यानमम् ॥ इत्यानमः । वाक् संधाः ॥ वाक्ष्यानमः । इत्यान्यान वेदः ॥ संचीयते प्रज्ञया पञ्चानः ॥ वाक्ष्यवस्तेनाञ्चाचेन मुवर्येण लोकेन ॥ ४ ॥ (संधिराच्यारंः पूर्व इत्यित्यिष्य लोकेन ) ॥ इति दिनीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

यद्द्धान्द्रसामृषभो विश्वरूपः ॥ छन्द्रोभ्योऽध्यमृतात्मंवभूव ॥ स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु ॥ अमृतस्य देवधारणो भृयासम् ॥ द्यारि मे विश्वर्षणम् ॥ जिह्वा मे मधुमत्तमा ॥ कर्णाभ्यां भूरि विश्ववम् ॥ ब्रह्मणः कोद्योऽसि मेधया पिहिनः ॥ श्रुतं मे गोपाय ॥ आवहन्ती वितन्वाना ॥ कुर्वाणा चीरसात्मनः ॥ बासाश्मि मम गावश्च ॥ असपाने च सर्वदा ॥ ततो मे श्रियमावह ॥ लोमदारं पद्युमि सह स्वाहा ॥ १ ॥ आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ देशावनेऽसानि स्वाहा ॥ श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा ॥ तं त्वा मग प्रविभानि स्वाहा ॥ स मा भग प्रविद्या स्वाहा ॥ तस्मिन् सहस्रद्याखे ॥ निभगाहं त्विय मृते स्वाहा ॥ यथापः प्रवता यन्ति ॥ यथा मास अहर्जरम् ॥एव मां ब्रह्मचारिणः ॥ धातरा-यन्तु सर्वतः स्वाहा ॥ प्रति वेद्योऽनि प्रमा पाहि प्रमा पद्यस्व ॥ ३ ॥ वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ (धातरायन्तु सर्वतः स्वाहैके च ) ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

भूर्भुवः सुवरिति वा एतान्तिस्रो व्याहृतयः ॥ नासामुह संतां चतु-श्रीम् ॥ माहाचमस्यः प्रवेदयते ॥ मह इति ॥ तह्न ॥ स भात्मा ॥ अङ्गा-म्यन्या देवताः ॥ भूरिति वा अयं लोकः ॥ भुव इत्यन्तिरक्षम् ॥ सुवरि-स्यसौ लोकः ॥ १ ॥ मह इत्यादित्यः ॥ भादित्येन वाव सर्वे लोका मही-यन्ते ॥ भूरिति वा अग्निः ॥ भुव इति वायुः ॥ सुवरित्यादित्यः ॥ मह इति चन्द्रमाः ॥ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीः श्वि महीयन्ते ॥ भूरिति वा क्षः ॥ भुव इति सामानि ॥ सुवरिति यजूरिष ॥ २ ॥ मह इति वहा ॥ वहाणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते ॥ भूदिति वे प्राणः ॥ भुव इत्यपानः ॥ सुव-रिति व्यानः ॥ मह इत्यसम् ॥ अन्नेन वाय सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥ ता दा प्ताश्चतस्त्रश्चर्या ॥ चतस्त्रश्चतस्त्रो व्याहतयः ॥ ता यो वेद ॥ स वेद वहा ॥ सर्वेऽस्मै देवा बिलमावहन्ति ॥ ३ ॥ (असा लोको यज्भिषे वेद हे च ) ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

स य एषोऽन्तर्हद्य आकाशः ॥ तस्मित्तयं पुरुषो मनोमयः ॥ असृतौ हिरण्मयः ॥ अन्तरेण तालुके ॥ य एष सन इवावलम्बते ॥ सेन्द्रयोनिः ॥ बन्नासौ केशान्तो विवर्तते ॥ व्यपोद्धा शीर्षकपाले ॥ भूरित्यभौ प्रतिनिष्ठति ॥ भुव इति वायौ ॥ १ ॥ सुविरत्यादित्ये ॥ मह इति ब्रह्मणि ॥ आमोति स्वाराज्यम् ॥ आमोति मनसस्पतिम् ॥ वाक्पतिश्रक्षुष्पतिः ॥ श्रोत्रपतिर्विज्ञान्पतिः ॥ एतत्तनो भवति ॥ आकाशशरीरं ब्रह्म ॥ सत्यात्म प्राणारामं मन आनन्दम् ॥ शान्तिसमृद्धममृतम् ॥ इति प्राचीनयोग्योपास्व ॥ २ ॥ (वायावमृतमेकं च ) ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

पृथिव्यन्तरिक्षं धौर्दिशोऽवान्तरिद्धाः ॥ अग्निवीयुरादिस्यश्चन्द्रमा नक्ष-त्राणि ॥ आप ओपध्यो वनस्पतय आकाश आत्मा ॥ इत्यधिभृतम् ॥ अथाध्यात्मम् ॥ प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः ॥ चक्षुः श्रोत्रं मनो-वाक् त्वक् ॥ चर्म माश्सः स्नावास्थिमजा ॥ एतद्धि विधाय ऋषिरवो-चत् ॥ पाक्कं वा इदः सर्वम् ॥ पाक्केनेव पाक्कः स्पृणोतीति ॥ १ ॥ (सर्वमेकं च ) ॥ इति ससमोऽनुवाक ॥ ७ ॥

ओमित बहा ॥ ओमितीद्रभ्वम् ॥ ओमित्येतद्नुकृतिहस्म वा अप्योश्रा-ववेत्याश्रावयन्ति ॥ ओमिति सामानि गायन्ति ॥ ओश्शोमिति शस्त्राणि श्रश्सन्ति ॥ ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति ॥ ओमिति बह्मा प्रसीति ॥ ओमित्यमिहोत्रमनुजानाति ॥ ओमिति ब्राह्मणः प्रवस्यन्नाह ब्रह्मोपामवा-नीति ॥ ब्रह्मेवोपामोति ॥ १ ॥ ( ॐद्श ) ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सन्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ तपश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ दमश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ रामश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्नरश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्नरश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्नरश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजानश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ प्रजातश्र स्वाध्यायप्रवचने च ॥ सन्यमिति सत्यवचा राथीनरः ॥ तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टः ॥ स्वाध्यायप्रवचने पृवेति नाको मौद्रस्यः ॥ तद्वि तपस्तद्वि तपः ॥ ६ ॥ ( प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च पद च ) ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अहं वृक्षस्य रेरिव ॥ कीर्तिः एष्टं गिरेरिव ॥ अर्थ्वपवित्रो वाजिनीव-स्वमृतमस्यि ॥ द्रविणः सवर्थसम् ॥ सुमेघा अमृतोक्षितः ॥ इति त्रिस-क्वोर्वेषानुवचनम् ॥ ३ ॥ (अहभपट्) ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

वेदमन् च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशान्ति ॥ सत्यं वद ॥ धर्म चर ॥ स्वाध्या-यान्मा प्रमदः ॥ आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेरसीः॥ सत्याच प्रमदितव्यम् ॥ धर्माच प्रमदितव्यम् ॥ कुशलाच प्रमदितव्यम् ॥ भूत्यं न प्रमदितस्यम् ॥ स्वाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितस्यम् ॥ १ ॥ देव-पितकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥ मातृदेवो भव ॥ पितृदेवो भव ॥ आचार्य-देवो भव ॥ अधिनिदेवो भव ॥ यान्यनवद्यानि कर्माणि ॥ तानि संवित-**व्या**ति ॥ नो इतराणि ॥ यान्यसाक<sup>ः</sup> सुचरितानि ॥ तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ नो इतराणि ॥ ये केचास्मच्छ्रेयाध्यो ब्राह्मणाः ॥ तेषां त्वयाऽऽसने न वक्षमितव्यम् ॥ श्रद्धया देयम् ॥ अश्रद्धया देयम् ॥ श्रिया देयम् ॥ द्विया देयम्॥ भिया देयम्॥ संविदा देयम्॥ अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा इत्तविचिकित्सा वा स्यात्॥ ३ ॥ ये तत्र बाह्मणाः संमर्शिनः॥ युक्ता आयुक्ताः ॥ अल्क्षा धर्मकामाः स्युः ॥ यथा ते तत्र वर्तरन् ॥ तथा तत्र वर्तेथाः ॥ अथास्याख्यातेषु ॥ ये तत्र बाह्मणाः संमर्शिनः ॥ युक्ता आयुक्ताः ॥ अलुका धर्मकामाः स्यः ॥ यथा ने नेषु वर्तरन् ॥ तथा तेषु वर्नेधाः ॥ एष आदेशः ॥ एष उपदेशः ॥ एषा वेदापनिषत् ॥ एतदनुशासनम् ॥ एवमु-पाकितव्यम् ॥ एवमु चैनदुपास्यम् ॥ ४ ॥ (स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रम-दितब्यं तानि त्वयोपास्यानि स्यात्तेषु वर्तेरन् सप्त च) ॥ इत्येकाद-शोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

शं नो भित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवःवर्यमा ॥ शं न इन्ह्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुस्क्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमस्ते वायो ॥ स्वमेव प्रस्थक्षं ब्रह्मासि ॥ स्वामेव प्रस्थकं ब्रह्मार्वाद्पम् ॥ ऋतमवादिषम् ॥ सत्यमवादि-पम् ॥ तत्मामावीत् ॥ तद्वकारमावीत् ॥ आवीन्माम् ॥ आवीद्वकारम् ॥ १ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ (सत्यमवादिपं पञ्च च ) ॥ इति द्वादशोऽजुवाकः ॥ १२ ॥

शं नः शीक्षा सह नी यरछन्द्रसां भूः स यः प्रश्रिज्योमित्यृतं चाहं वेदमन्त्र्य शं नो द्वादश ॥ १२ ॥ शं नो मह इत्यादित्यो नो इतराणि प्रयोविष्शातिः ॥ २३ ॥ ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः ॥ शं नो भवत्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पितः ॥ शं नो विष्णुरुरुष्ठमः ॥ नमो मद्याणे ॥ नमस्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यकं बद्धाति ॥ त्वामेव प्रत्यकं ब्रह्म विष्टुष्यामि ॥ ऋतं चित्रियामि ॥ सत्यं विद्रिष्यामि ॥ तन्मामवतु ॥ तद्वकारमवतु ॥ अवतु माम् ॥ अवतु वकारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इति शिक्षाध्यायः प्रथमा वही ॥ १ ॥

## अथ ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ २ ॥

ॐसह नाववतु ॥ सह नौ भुनकु ॥ सह वीर्य करवावहे ॥ तेजस्विना-वधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ ब्रह्मविदामीति परम् ॥ तदेपाऽम्युक्ता ॥ सत्यं क्षानमनःतं व्रह्म ॥ बो व वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ॥ सोऽश्वते सर्वान् कामान् सह व्यक्तणाः विपश्चितेति ॥ तस्माद्वा एत्तस्मादात्मन आकाशः संभूतः ॥ आकाशाद्वायुः ॥ वायोरिक्षः ॥ अमेरापः ॥ अन्यः पृथिवी ॥ पृथिव्या ओषध्यः ॥ ओषधी-भ्योऽज्ञम् ॥ अकातपुरुषः ॥ स वा एप पुरुषोऽज्ञरसमयः ॥ तस्येदमेव शिरः ॥ अयं दक्षिणः पक्षः ॥ अयमुत्तरः पक्षः ॥ अयमातमा ॥ इदं पुष्कं प्रतिष्ठा ॥ तद्प्येषः श्लोको भवति ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अज्ञाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते ॥ या काश्च पृथिवीः श्विताः ॥ अथो अक्षेत्रैक जीवन्ति ॥ अथेनद्षि यन्त्यन्तत ॥ अक्षः हि भूतानां उयेष्ठम् ॥ तस्मात्सवैदेव प्रधमुच्यते ॥ सर्वं वे तेऽज्ञमामुवन्ति ॥ येऽज्ञं ब्रह्मोपासते ॥ अञ्चाद्वि भूतानां उयेष्ठम् ॥ तस्मात्सवेषयमुच्यते ॥ अञ्चाद्वतानि जायन्ते ॥ जाता-च्येज्ञेन वर्धन्ते ॥ अध्यतेऽति च भृतानि तस्माद्वं तदुच्यत इति ॥ तस्माद्वा एतस्माद्वज्ञरसमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः ॥ तेनेष पूर्णः ॥ स बा एष पुरपविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुपविधः ॥ तस्य प्राण एव शिर ॥ व्यानो दक्षिण. पक्षः ॥ अपान उत्तरः पक्षः ॥ आकाश आत्मा ॥ पृथिवी पुष्टं प्रतिष्ठा ॥ तद्ययेष श्लोको भवति ॥ इनि द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति ॥ सनुष्या. पशवश्च ये ॥ प्राणो हि सूनानामायुः ॥ तस्मान्सर्वायुपसुच्यते ॥ सर्वमेव त आयुर्वन्ति ॥ ये प्राणं वहारेपासते ॥ प्राणो हि सूनानामायुः ॥ तस्मान्सर्वायुपसुच्यत इति ॥ तस्मैव एव
शारीर आत्मा ॥ य. पूर्वस्य ॥ तस्माद्रा एतस्मान्प्राणमयान् ॥ अन्योऽन्तरः
आत्मा मनोमयः ॥ तेनैप पूर्णः ॥ स वा एप पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य यजुरेव शिरः ॥ ऋग् दक्षिणः पक्षः ॥
सामोत्तरः पक्षः ॥ आदेश आत्मा ॥ अथवीक्षिरसः पुष्कं प्रतिष्ठा ॥ तद्वस्येष
स्रोको भवति ॥ इति नृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अवाप्य मनसा सह ॥ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ॥ न विभेति कदाचनेति ॥ तस्येष एव शारीर आरमा ॥ यः पूर्वस्य ॥ तस्याह्म ष्तक्यान्मनोमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा पृष पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुषिधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य श्रदेव क्रिरः ॥ ऋतं दक्षिणः पक्षः ॥ सत्यमुक्तरः पक्षः ॥ योग आत्मा ॥ महः पुरुष्ठं प्रतिष्ठा ॥ तद्य्येष श्लोको भवति ॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

विज्ञानं यज्ञं तनुते ॥ कर्माणि तनुतेऽपि च ॥ विज्ञानं देवाः सर्वे ॥ वहा उबेष्ठमुपासते ॥ विज्ञानं बहा चेहेद् ॥ तस्माचेश्व प्रमाचित् ॥ शरीरे पाप्मनो हिस्या ॥ सर्वान्कामान्समभुत इति ॥ तस्येष एव शारीर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् ॥ अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एप पुरुषविध एव ॥ तस्य पुरुपविधताम् ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य प्रियमेव शिरः ॥ मोदो दक्षिणः पक्षः ॥ प्रमोद उत्तरः पक्षः ॥ आनन्द आत्मा ॥ बहा पुष्छं प्रतिष्ठा ॥ तद्ष्येष श्लोको भवति ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

असक्षेत्र स भवति ॥ अमद्रक्षेति वेद चेत् ॥ अम्ति बहोति चेहेद ॥ सम्तमेनं ततो बिदुरिति ॥ तस्येष एव द्यारीर आत्मा ॥ यः पूर्वस्य ॥ अथा-तोऽनुप्रभाः ॥ उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्च न गच्छति ३ ॥ आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्च न गच्छति ३ ॥ आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य ॥ कश्चित्समञ्जता ३ उ ॥ सोऽकामयत ॥ बहु स्यां प्रजाये-वेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तक्ष्या ॥ इद्य सर्वमस्यजत ॥ यदिदं किंच ॥ सत्त्वस्या ॥ तदेवानुप्राविद्य ॥ सच त्यचाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च ॥ निरुत्रं च ॥ निरुत्रं च ॥ निरुत्रं च ॥ सत्यमभवत् ॥ यदिदं किंच ॥ तत्सस्यमित्याचक्षते ॥ तद्प्येप स्रोको भवति ॥ इति पष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

असद्वा इदमप्र आसीत् ॥ ततो तै सदजायत ॥ तदातमानः स्वयमकु-रुत ॥ तस्माचत्सुकृतमुच्यत इति ॥ यद्वैतत्सुकृतम् ॥ रसो व सः ॥ रसः द्वेवायं रुक्श्वानन्दी भवति ॥ को द्वेवान्यान्कः प्राण्यात् ॥ यदेप आकाश आनन्दो न स्यात् ॥ एप द्वेवानन्द्याति ॥ यदा द्वेवेष एतसिबद्धश्वेऽना-स्म्येऽनिरुक्तेऽनिरुप्यनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥ अथ सोऽभयं गतो भवति ॥ यदा द्वेवेष एनस्मिबुद्रमन्तर कुरुते ॥ अथ तस्य भयं भवति ॥ तस्वेव भयं विदुषोऽमस्यानस्य ॥ तद्रयेष श्लोको भवति ॥ इति ससमोऽनुवाकः ॥ ० ॥

भीषाऽस्माद्वातः पवते ॥ भीषोदिति सूर्यः ॥ भीषाऽस्माद्विश्चेन्द्रश्च ॥ सृषुर्घावति पञ्चम इति ॥ सेषाऽऽनन्द्रस्य मीमाण्सा भवति ॥ युवा स्थात्माषु-युवाश्यायकः ॥ आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः ॥ तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्थात् ॥ स एको मानुष भानन्दः ॥ ते ये शतं मानुषा भानन्दाः ॥ स एको मनुष्यगन्धवीणामानन्दः ॥ श्रोन्नियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं

मनुष्वगन्धर्वाणामानन्दाः ॥ स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः ॥ स एकः पिष्टुणां चिर-लोकलोकामामानन्दः ॥ भोत्रियस्य चाकामइतस्य ॥ ते ये शतं पितृणां चिर-लोकलोकानामानन्दाः ॥ स एक आजानजानां देवानामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः ॥ स एकः कर्मदे-बानां देवानामानन्दः ॥ ये कर्मणा देवानपियन्ति ॥ श्रोत्रियस्य चाकामह-तस्य ॥ ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः ॥ स एको देवानामानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं देवानामानन्दाः ॥ स एक इन्द्रस्या-नन्दः॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमिन्द्रस्थानन्दाः ॥ स एको बृहस्पतेरानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः ॥ स एकः प्रजापतेरानन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं प्रजा-पतेरानन्दाः ॥ स एको ब्रह्मण आनन्दः ॥ श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ स यश्चायं पुरुषे ॥ यश्चासावादिन्ये ॥ स एकः ॥ स य एवंवित् ॥ अस्माह्यो-कात्प्रेत्य ॥ एतमस्मयमात्मानमुपसंकामति ॥ एतं प्राणमयमात्मानमुप-संकामति ॥ एतं मनोमयमात्मानसुपसंकामति ॥ एतं विज्ञानमयमात्मानसु-पसंकामति ॥ एतमानन्दमयमारमानमुपसंकामति ॥ तद्व्येष भवति ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

यतो वाचो निर्वतन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् ॥ न विमेति कुतश्चेनेति ॥ एतः ह वाव न तर्पात किमहः साधु नाकर्यम् ॥ किमहं पापमकरविमिति ॥ स य प्वं विद्वानेते आत्मानः स्पृणुते ॥ उमे होवेप एते आत्मानः स्पृणुते य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत् ॥ इति नवमो- उनुवाकः ॥ ९ ॥

ब्रह्मविदिद्मयमिद्मेकविश्वातरकाद्वरसमयात्याणो व्यानोऽपान आका-शः पृथिवी पुच्छ पहुँ पात्र पाणं यर्जुक सामादेशोऽथवं क्षिरसः पुच्छं द्वाविश्वातर्यतः श्रद्धतं भसयोगो महो छाद्य विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद भानन्दो ब्रह्मपुच्छं द्वाविश्वातिरसक्षेवाधाष्टाविश्वातरस्रत्योद्धः भीषाऽस्मा-नमानुपो मनुष्यगन्धर्वाणां देवगन्धर्वाणां पितृणाः विरष्ठोकलोकानामा-जानजानां कर्मदेवानां ये कर्मणा देवगुर्वामिन्दस्य बृहस्पते प्रजापतेर्बह्मणः । स यश्च संकामत्येकपद्याशयतः कृत्या नैतमेकाद्वा नव ॥ ब्रह्मविद्य एवं वेदेख्यिनियत्॥

सह नाववतु ॥ सह ना अन्तु भे सह वीर्यं करवान्त्रहें ॥ तेजस्विनावधी-तमस्तु मा विद्विपावहे ॥ ॐशान्तिः ऋहितः शान्तिः अ

इति द्वितीया ब्रह्मानन्देवली त ।।

## अथ भृगुबङ्घी ॥ ३ ॥

हरि: ॐ ॥ सह नाववतु ॥ सह नी भुनकु ॥ सह वीर्यं करवावहै ॥ तेजस्विनावधीनमस्तु मा विद्विषावहै ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

भृगुर्वे वारुणिः ॥ वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीह भगवो बह्मति ॥ सम्मा एनत्योवाच ॥ अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ॥ त॰ होवाच ॥ यतो वा हमानि भूनानि जायन्ते ॥ येन जातानि जीवन्ति ॥ यद्ययन्त्यमि-संविशन्ति ॥ तद्विजिज्ञासस्य ॥ तद्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्तन्वा॥ हृति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानान् ॥ अन्नाचेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते ॥ अन्नेन जातानि जीवन्ति ॥ अन्नं प्रयन्यिमसंविदान्तीति ॥ तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ त॰ होवाच ॥ तपसा ब्रह्म विजिज्ञास-स्व ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपसह्वा ॥ इति द्विनीयोऽजुवाकः॥ २॥

प्राणो ब्रह्मित व्यजानात् ॥ प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥ प्राणेन जातानि जीवन्ति ॥ प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ तद्विज्ञान ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपसमार ॥ अपीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ तथ्होवाच ॥ तपमा ब्रह्म विजिज्ञास-स्व ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपसह्वा ॥ इति नृतीयोऽनुवादः ॥ ३॥

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् ॥ मनसा ह्मेव खिल्वमानि भूतानि जायन्ते ॥ मनसा जानानि जीवन्ति ॥ मन प्रयन्त्यभिमंत्रिशन्तीनि ॥ तद्विज्ञाय ॥ पुनरेव वरुणं पितरमुपससार ॥ अवीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ तप्होवाच ॥ सपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्त ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स्तपोऽतप्यतः ॥ स तपस्तस्वा ॥ स्ति चनुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् ॥ विज्ञाना द्रशेव खिल्यमानि भूतानि जायम्ते ॥ विज्ञानेन जातानि जीवन्ति ॥ विज्ञानं प्रयन्त्यसिसंविशन्तीति ॥ तिद्वज्ञाय ॥ पुनरेव वरूण पितरमुपससार ॥ अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥ तद्दोवाच ॥ सपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य ॥ तपो ब्रह्मेति ॥ स तपोऽतप्यत ॥ स तपस्त । ॥ इति पद्ममोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

आनन्दो बहोति व्यजानात् ॥ आनन्दा खोव खित्रमानि भूतानि जायन्ते ॥ आनन्देन जातानि जीवन्ति ॥ आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ सेषा भागवी वारुणी विद्या ॥ परमे व्योमन् प्रतिष्टिता ॥ य एवं वेद प्रतिति-ष्ठति ॥ अञ्चवानञ्चादो भवति ॥ महान् भवति प्रजया पशुभिर्वद्यवर्षसेन ॥ महान् कीर्त्या ॥ इति षष्टोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

असं न निन्धात् ॥ तहतम् ॥ प्राणो वा असम् ॥ शरीरमसादम् ॥ प्राणे

कारीरं प्रतिष्ठितम् ॥ कारीरे पाणः प्रतिष्ठितः ॥ तदेतद्श्यमने प्रतिष्ठितम् ॥ स क एतद्श्यमने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ अञ्जवानकादो भवति ॥ महान् भवति प्रजया पशुमिर्वक्षवर्वसेन ॥ महान् कीर्त्या ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अकं न परिचक्षीत ॥ तद्भनम् ॥ अपो वा अक्षम् ॥ उयोतिरक्षाद्य् ॥ अप्मु अयोतिः प्रतिष्टितम् ॥ उयोतिष्यापः प्रतिष्टिताः ॥ तदेतदक्षमके प्रतिष्टितम् ॥ स्य पृतदक्षमके प्रतिष्टितं वेद प्रतितिष्टति ॥ अक्षवानकादौ भवति ॥ महान्भवति प्रजया पशुभिर्वक्षवर्चसेन ॥ महान्कीर्त्या ॥ इत्यष्ट-मोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अन्नं बहु कुर्वीत ॥ तहनम् ॥ पृथिवी वा अन्नम् ॥ आकाशोऽलादः ॥ पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः ॥ आकाशो पृथिवी प्रतिष्ठिता ॥ तदेनद्श्वमचे प्रतिष्ठितम् ॥ स य प्नद्श्वमचे प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ॥ अञ्जवानशादो भवित ॥ महान्भवित प्रजया पशुमिर्वहावर्षसेन ॥ महान्किर्त्या ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

न कंचन वसती प्रत्याचक्षीत ॥ तद्रतम् ॥ तस्माचया कया च विधया बहुन प्राप्तुयात् ॥ अराध्यसा अन्नसियाचक्षते ॥ एतहे सुखतोऽन्नः राख्यस् ॥ मुखतोऽस्मा अन्न राज्यते ॥ एतद्वं मध्यतोऽन्य राद्धम् ॥ मध्यतोऽस्मा अन्नर राध्यते ॥ एतहा अन्ततोऽन्नर राद्धम् ॥ अन्ततोऽसा अन्नर राध्यते ॥ १ ॥ य एवं वेद् ॥ क्षेम इति वाचि ॥ योगक्षेम इति प्राणापानयोः ॥ कर्मेनि इम्तयोः ॥ गतिरिनि पादयोः ॥ विमुक्तिरिति पायौ ॥ इति मानुषीः समाज्ञाः ॥ अथ देवीः ॥ तृप्तिरिति वृष्टो ॥ बलमिति विद्युति ॥ २ ॥ यश इति पञ्जपु ॥ उयोतिरिति नक्षत्रेषु ॥ प्रजापतिरसृतमानन्द इत्युपस्थे ॥ सर्व-मित्याकारी ॥ तत्प्रतिष्ठेन्युपामीत ॥ प्रतिष्ठावान् भवति ॥ तन्मह इत्युपा-सीत ॥ महान् भवति ॥ तन्मन् इत्युपासीत ॥ मानवान् भवति ॥ ३ ॥ तक्रम इत्युपामीत ॥ नम्यन्तेऽसं कामाः ॥ तह्रकेत्युपासीत ॥ अहावान् भवति ॥ तद्रह्मणः परिमर इत्युपासीत ॥ पर्येण त्रियन्ते द्विपन्तः सपन्नाः ॥ परि येऽप्रिया आतृच्याः ॥ स यश्चायं पुरुषे ॥ यश्चासावादित्ये ॥ स एकः ॥ ४ ॥ स य एवंवित् ॥ अस्माह्रोकान्त्रेत्य ॥ एनमग्नमयमात्मानमुपनंकस्य ॥ पुतं प्राणमयमास्मानसुपमंकस्य ॥ एतं मनोसयमास्मानसुपसंकस्य ॥ <mark>पृतं</mark> विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ इसाँ-छोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन् ॥ एतत्सामगायन्नास्ते ॥ हा ३ वु हा ३ वु हा ३ वु ॥ ५ ॥ अहमक्रमहमक्रमहमक्रम् ॥ अहमकादो २ ऽहमकादो २ Sहमबादः ॥ अहर श्लोककृदहरश्लोककृदहरश्लोककृत् ॥ अहमसि अथमजा ऋता ३ स्य ॥ पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्य ना ३ भावि ॥ यो मा ददाति स इदेव मा ३ वाः ॥ अहमजमज्ञमदन्तमा ३ वि ॥ अहं विश्वं अवनमभ्यभवां ३ ॥ सुवर्णज्योतीः ॥ य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत् ॥ ६ ॥ ( राध्यते विद्युति मान-बान्भवत्वेको हा ३ वु य एवं वेदैकं च ) ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

शृगुससँ यतो विशन्ति तद्विजिश्ञासस्य तश्रयोदशाश्चं प्राणं मनो विश्वानमिति विशाय तं तपसा द्वादश द्वादशानन्द इति सेषादशाश्चं न निन्धात् प्राणः शरीरमश्चं न परिश्वशीतायो ज्योतिरश्चं बहु कुर्वित पृथिव्या-माकाश एकादशकादश ॥ न कंचनेकपष्टिरेकाश्वविश्शतिरेकाश्वविश्शतिः ॥ सह नाववतु ॥ सह नौ भुनकु ॥ सह वीयं करवावहे ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वियावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

#### ॥ भृगुरित्युपनिषन् ॥ ॥ इति भृगुवली समाप्ता ॥ ३ ॥

शं नो मित्रः शं वरणः ॥ शं नो भवत्वर्यमा ॥ शं न इन्द्रो बृहस्पतिः ॥ शं नो विष्णुरुरुक्षमः ॥ नमो ब्रह्मणे ॥ नमन्ते वायो ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मान्सि ॥ त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि ॥ ऋतं वदिष्यामि ॥ सत्यं वदिष्यामि ॥ सत्यामवतु ॥ अवतुवकारम् ॥ ॐ ॥ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ इति तेत्तिरीयोपनिपत्संपूर्णा ॥ ७ ॥

### ॥ ॐ तःसत् ॥ ऐतरेयोपनिषत् ॥ ८ ॥

बाइ में मनिस प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एषि ॥ बेदस्य म आणीस्थः श्रुतं में मा प्रहामीरनेनाधीनेनाहोरात्रान्संद्धाश्यृतं बिद्ध्यामि सत्यं विद्ध्यामि ॥ तन्मामवतु तह्नकारमवतु अवतु मामवतु बक्कारमवत् वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

आतमा वा इदमेक एवाम आसीकान्यांकियन मिषत स ईक्षत लोकानु स्जा इति ॥ १ ॥ स इमांलोकानस्जत अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं थाः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः ॥ पृथिवी मरो या अधस्ताता आपः ॥ २ ॥ स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालानु स्जा इति ॥ सोऽन्य एव पुरुषं समुक्तामुर्केयत् ॥ ३ ॥ तमभ्यतपत्तस्यामितप्तस्य मुखं निर्भिष्यत् स्थाण्डं मुखाद्वाग्याचोऽग्रिनांसिके निर्मिष्यतां नामिकाभ्यां प्राणः ॥ प्राणाइायुरिक्षणी निरमिष्येतामक्षीभ्यां चक्षुश्रक्षुष आदित्यः कर्णो निर्भिष्यतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्राष्टिकास्यिक्ष्यत्याः स्थापिकास्यां अत्रेत्रं श्रीत्रं श्रीत्रं श्रीत्रं स्थापिकात्वाः स्थापिकात्वाः स्थापिकात्वाः स्थापिकात्वाः स्थापिकात्वाः स्थापिकातः स्थापिकाति स्थापिकातः स्थापिकाति स्यापिकाति स्थापिकाति स्था

नाभ्या अपानोऽपानान्यस्युः सिश्चं निरिभण्यत शिशाद्रेतो रेतस आपः ॥ ॥ ॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥ ता प्ता देवताः सृष्टा अस्मिन्महर्स्ण्णेषे प्राप्तंस्तमञ्ञाणिपासाभ्यामन्वार्जत् ता प्नमञ्जवस्रायतनं नः प्रजानीहि सस्मिन्मिति ॥ श्राप्ताध्यामनयत्ता अञ्जवस्र वै नोऽस्रमक्ति ॥ १ ॥ ताभ्यो गामानयत्ता अञ्जवस्र वै नोऽस्रमक्ति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता अञ्जवस्र वै नोऽप्रमलमिति ॥ २ ॥ ताभ्याः पुरुषमानयत्ता अञ्जवन् सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ॥ ता अनविष्याऽश्यतनं प्रविञ्ञतेति ॥ ३ ॥ अग्निर्वाग्मुत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशदादित्यश्रसुर्भृत्वाऽक्षिणी प्राविशदिशः श्रोत्रं भूत्वा कृषी प्राविशक्षोपिष्टवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशक्षम्बमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्यत्यो स्त्रोमानि भृत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा सिश्चं प्राविशन् ॥ ॥ ॥ तमशनापिपासे अन्तामावाभ्यामभिप्रजानीहीति ॥ ते अन्वविदेतास्वेव वां देवतास्वाभजान्येतासु भागिन्यो करोमीति ॥ तस्मान्यस्य कस्य च देवतायं हिर्वगृद्धाने भागिन्यावेवास्यामञनापिपासे भवतः ॥५॥ इति दिनीयः खण्डः ॥ २ ॥

स ईक्षतेमे नु लोकाश्र लोकपालाश्राक्षमेभ्यः मृजा इति ॥ १ ॥ सोऽपो-÷यतपत् ताभ्योभिऽतमाभ्यो मृर्तिरजायत ॥ या वै सा मृर्तिरजायताऽश्चं वै तन् ॥ २ ॥ तदेतन्सृष्टं पराङ्खजिघांसन् तद्वाचा जिघृक्षत्तन्नाशकोद्वाचा प्रदी-तुम् ॥ स यर्जनद्वाचाऽप्रहेप्यद्भिच्याहत्य हैवासमत्रप्यत् ॥ ५ ॥ तत्प्राणे-नाजिष्टश्चन् तन्नाशक्रोत्प्राणेन प्रहीतुम् स यद्वैनत्प्राणेनाप्रहृष्यद्भिप्रा<mark>ण्य हेवा</mark>-क्रमत्रप्यत्॥ ४॥ तच्चञ्चवाऽजिष्ट्रश्चत् तक्षाशकोचञ्चपा ग्रहीतुम् ॥ स गर्दे-नचक्षुगाऽप्रहेप्यहृष्ट्वा हेवाज्ञमत्रप्यत् ॥ ५ ॥ तच्छोत्रेणाजिष्टक्षत् ॥ तचा-क्रकोच्छोत्रेण प्रहीतुम् ॥ स यद्भनच्छोत्रेणाप्रहेप्यच्छुस्वा हवा**स**मन्नप्स्यत् ॥ ६ ॥ तस्वचाऽजिघृक्षत् तमाशक्रोस्वचा प्रहीतुम् ॥ स यद्भैनस्वचाऽप्रहै-ष्यत्स्पृष्ट्रा हैवास्नमस्रप्यम् ॥ ७ ॥ तन्मनसाऽजिध्श्वम् तन्नादाक्रोन्मनसा महीतुम् ॥ म यद्वनम्मनमाऽप्रहेष्यद्यात्वा हैवाश्वमत्रप्यत् ॥ ८ ॥ तच्छिभे-माजिएश्वतन्त्राशकोच्छिश्वन प्रहीनुम् ॥ स यद्वेनच्छिश्वनाप्रहैप्यद्विमृज्य हैवास-मत्रप्सत् ॥ ९ ॥ तद्वानेनाजिष्ट्शत् तद्वयत् । सेपोऽन्नस्य प्रहो यद्वायुर-भ्रमायुर्वो एप यहायुः॥ १० ॥ स ईक्षन कथं न्विदं महते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति ॥ स ईक्षत यदि वाच'ऽभिन्याहृतं यदि प्राणेनाभिनाणितं यदि चक्षुपा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि स्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्वातं बचपानेनाभ्यपानितं यदि शिक्षेन विस्ष्टमथ कोऽहर्मित् ॥ ११ ॥ स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत ॥ सेषा विद्वतिनीम द्वास्तदेतचान्दनं तस्य त्रय भावसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥

स जाती भूतान्यभिन्येरुयत् किमिहान्यं वावदिषदिति ॥ स एतमेव पुह्णं ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शमिति ॥ १३ ॥ तस्मादिदन्दो नामेदन्द्रो हवे बाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्रं हत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

इस्येतरेये द्वितीयारण्यके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ उपनिषस्य प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति ॥ यदेतहेनसदेतस्तर्वेभ्योऽङ्गेभ्य-सेजःसंभूतमात्मन्येवात्मानं विभाति तद्यदा श्वियां सिञ्चत्ययेनजनयति सदस्य प्रथमं जन्म ॥ १ ॥ तत् श्विया भात्मभूवं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्यादेनां न हिनस्ति साऽस्येतमान्मानमृत्र गतं भावयति ॥ २ ॥ सा भाव-वित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भे विभातिं सोऽप्र एव कुमारं जन्म-नोऽग्नेऽश्विभावयति स यकुमारं जन्मनोऽप्नेऽश्विभावयत्यत्मानमेव तद्भाव-सत्येषां छोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३ ॥ सोऽस्यायमान्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयनेऽथास्याऽर्यामतर आत्मा कृत-कृत्यो वयोगतः प्रति स इतः प्रयश्चेव पुनर्जायने तदस्य नृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ सतुक्तमृषिणा । गर्भेनु सञ्चन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा ॥ शतं मा पुर भायसीररक्षस्यः इयेनो जनसा निरदीयमिति गर्भ एवतच्छ्यानो बामदेव एवसुवाच ॥ ५ ॥ स एवं विद्वानसाच्छर्गरभेदाद्ध्वं उत्क्रम्यासु-त्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाक्षाऽस्तः समभवत् समभवत् ॥ ६ ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥ इत्यतरेयारण्यके पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ उपनिपत्सु द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

कोऽयमात्मेति वयसुपास्महे कतरः स आत्मा येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिञ्ञति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वाहु चास्वाहु च विजानाति ॥ १ ॥ यदेनत् हृद्यं मनश्चेतत् ॥ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मितिर्मेनीपा जूतिः स्मृतिः संकल्पः कतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवतानि प्रज्ञानस्य नामध्यानि भवन्ति ॥ २ ॥ एष अक्षेष इन्द्र एप प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतींपीत्वेतानीमानि च ध्वद्रमिश्राणीव ॥ बीजानीत-राणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोदिज्ञानि चाश्चा वावः पुरुषा हित्तेनो यिक्चिदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच स्थावरं सर्वे तस्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिकृते प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥३॥ स एतेन प्रज्ञेनात्मात्मास्याङ्गोकादुःक्रम्यासुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामाना-स्वाऽमृतः समभवत् समभवत् ॥ इत्योम् ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥५॥

इत्वैतरेयारम्यके वहोऽध्यायः ॥ ६ ॥ उपनिषत्सु तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ वाको मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमे पृथि ॥ वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनापीतेनाऽहोरात्रान्संद्धास्यृतं क्विस्थामि सत्यं विवृष्यामि तन्मामवतु तहकारमवत्ववतु मामवतु वकारमवतु वकारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

इत्यैतरेयोपनिषन्संपूर्णा ॥ ८ ॥

### ॥ 🥗 तत्सन् ॥

# छान्दोग्योपनिषत् ॥ ९ ॥

ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्रश्चः श्रोत्रमथो बरूमिन्द्रियाणि च ॥ सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा ब्रह्म निराकरोदनिरा-करणमस्विनिराकरणं मेस्तु तदारमिन निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ओमिस्वेतद्क्षरमुद्रीयमुपामीतोमित ह्युद्रायित तस्योपव्यास्यानम् ॥ १ ॥ एषां भृतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रमोऽपामोपथयो रस ओपत्रीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाप्रसो वाच ऋप्रस ऋचः माम रसः साम्न उद्गीयो रसः ॥ २ ॥ स एष रसाना रसतमः परमः पराध्योंऽष्टमो य उद्गीयः ॥३॥ कतमा कतमकंतमस्कतमस्साम कतमः कतम उद्गीय इति विसृष्टं भवितः ॥ ४ ॥ वागेवर्क् प्राणः मामोमिस्येतद्क्षरमुद्रीयसद्द्रा एतिनमथुनं यद्दाक् च प्राणक्षक् च साम च ॥ ५ ॥ तदेनिमथुनमोमिस्येतसिमक्षकरे सक्तम् स्वा व मिथुनो समागच्छत आपयतो व तावन्योन्यस्य कामम् ॥ ६ ॥ आप-ियता इ व कामानां भवित य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीयमुपासे ॥ ७ ॥ तद्वा एत-द्वुङ्गाक्षरं यद्धि किंचानुजानात्योमित्येव तदाहपा एव समृद्धियंदनुजा समर्थ-ियता इ व कामानां भवित य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्रीयमुपासे ॥०॥ तनेयं त्रयीविद्या वत्रते ओमित्याश्रावयन्योमिति शक्षत्रयोमित्युद्रायत्येतस्यवाक्षरस्यापिन्त्ये महिन्ना रसेन ॥९॥ तेनामां कृत्तो यश्चेतदेवं वेद्यश्च न येद ॥ नाना तु विद्या पाविद्या च यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवतरं भवतिति खल्लेतस्यवाक्षरस्योपच्याक्यानं भवित ॥ १० ॥ तृनीयस्य प्रथमः खण्डः ॥१॥

देवासुरा ह वे यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध देवा उद्गीयमाजहु-रनेनेनानमिभविष्याम इति ॥ १ ॥ ते ह नासिक्यं प्राणसुद्रीधसुपासांच-क्रिरे त\*हासुराः पाप्मना विविधुम्तस्मात्तेनोभयं जिन्नति सुरिभ च दुर्गन्धि च पाप्मना क्षेप विद्धः ॥ २ ॥ अथ ह वाचमुद्रीयसुपासांचिकिरे ता\*हा-सुराः पाप्मना विविधुस्तस्मात्त्रयोभयं वद्ति सत्यं चानृतं च पाप्मना क्षेप विद्धः ॥ ३ ॥ अथ इ चक्षुरुद्रीथमुपासांचिकरे तद्वासुराः पाप्मना विविधु-सासात्तेनोभयं पश्यति दर्शनीयं चादर्शनीयं च पाप्सना झेतद्विद्धम् ॥ ४ ॥ अथ ह श्रोत्रमुद्रीयमुपासांचिकिरे तद्धासुराः पाप्मना विविधुसासात्तेनो-भय इंगोनि श्रवणीयं चाश्रवणीयं च पाप्मना होतद्विद्वम् ॥ ५ ॥ अथ इ मन उद्गीधमुपासांचिकिरे तढामुराः पाप्मना विविधुस्तसात्तेनोभयः संद-रूपयने संकल्पनीयं चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतहि हम् ॥ ६ ॥ अथ ह य एवायं सुरुयः प्राणस्तमुद्रीयनुपासांचिकिरे तण्हासुरा ऋत्वा विद्व्वन्सुर्य-थाइमानमान्वणमृत्वा विध्वश्सेत्॥ ७ ॥ एवं यथाइमानमाखणमृत्वा विध्वश सत एव॰ हैव स विध्व॰सने य एवंविदि पापं कामयने यश्चेनमभिदासनि स एषोऽइमास्रणः ॥ ८ ॥ नैवैतेन सुर्गम न दुर्गनिध विजानात्यपहतपाच्या होय तेन यद्भाति यत्पिवति नेनेतरान् प्राणानवत्येतम् एवान्ततोऽविश्वो-त्क्रामनि व्याददारयेवान्तत इति ॥ ९ ॥ त इति ग उद्गीधमुपासांचक एवा-क्रिरमं मन्यतेऽक्रानां यद्गमः ॥ १० ॥ तेन त ह बृहम्पतिरदीथमुपासांचक पुत्रमु एव बृहस्पति मन्यने वाग्घि बृहती तस्या एव पति ॥ ११ ॥ तेन त १ हायास्य उद्गीथमुपासांचक एतमु एवायास्यं मन्यन्त भाष्याद्यदयते ॥ १२॥ तेन त ह बको दारुम्यो विदांचकार ॥ सह नैमिषीयानामुद्राता बभूव स ह स्मेम्यः कामानागायित ॥ १३ ॥ भागाता ह वे कामानां भवति य एनदेवं विद्वानक्षरमुद्रीथमुपास्त इत्यध्यान्मम् ॥१४॥ तृतीयस्य द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

अथाधिदंवतं य एवामं। तपित तमुद्रीयमुपामीतोद्यन्वा एप प्रजाम्य उद्गार्यात उद्यक्ष्मोभयमपहन्त्यपहन्ता ह व भयम्य तम्यो भवित य एवं वेद ॥ ६ ॥ समान उ एवायं वाया वोट्योऽयमुप्योऽयो स्वर इतीममाच् क्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमं तस्याहा एतिमममु वोद्रीयमुपासीत ॥२॥ अथ खलु व्यानमेवोद्रीयमुपामीत यहे प्राणिति स प्राणो यद्पानित सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धः स व्यानो यो व्यान सा वाक् तस्या-द्रप्राणक्षनपानन्त्राचमभिव्याहरति ॥ ३ ॥ या वाक्षवर्त्रसाद्रप्राणक्षनपानम्भभिव्याहरति ॥ ३ ॥ या वाक्षवर्त्रसाद्रप्राणक्षनपानमुच्यमभिव्याहरति ॥ ३ ॥ या वाक्षवर्त्रसाद्रप्राणक्षनपानमुच्यमभिव्याहरति यक्तरसाम स्व उद्गीयस्तसाद्रप्राणक्षनपानचुद्रायि ॥ ॥ अतो यान्यन्यानि वीर्यवन्ति कर्माण विश्वस्ति सरणं टक्स्य चनुष आयमनमप्राणक्षनपानभ्क्षां निकरोरयेतस्य हेतोव्यानमेवोद्गीयमुपासीत ॥ ५ ॥ खल्द्गीयाक्षराण्युपासीनोद्गीय इति प्राण एवोत्प्राणेन श्रुत्तिष्ठति वाग्यीवाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्नं थमके हित्य सर्वश्यममित्र ॥ ६ ॥ धोरेवोदन्तिरक्षं गीः पृथिवी यमादित्य एवो-द्रायुर्गिरिभस्यम्ममवेद एवोचजुर्वेदो गी. ऋरवेदस्यं दुर्थेऽसे वाग्दीहं को वाको दोहोऽक्षवानक्षादो भवित य एतान्येवं विद्वानुद्रीयाक्षराण्युपास

उत्रीय इति ॥ ७ ॥ अय सत्वाशीः समृद्धिरुपसरणानीस्युपासीत येन साझा स्नोष्यम्यात्तस्यामोपधावेत् ॥ ८ ॥ यस्यामृचि तामृचं यदार्पेयं तमृषि यां देवतामिष्टोष्यम्स्यात्तां देवतामुपधावेत् ॥ ९ ॥ येन छन्दसा स्नोष्यम्स्यान् स्वरुप्यान्यान् स्वरुप्यानेत् ॥ १० ॥ यां दिशममिष्टोष्यन्स्यातां दिशमुपधावेत् ॥ १० ॥ सात्मानमन्ततः उपस्रस्य स्तुवीतं कामं ध्यायश्वमत्तां दिशमुपधावेत् ॥ १० ॥ सात्मानमन्ततः उपस्रस्य स्तुवीतं व्यरकामः स्तुवीतंति यरकामः स्तुवीतंति ॥ १२ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

अभित्येतद्क्षरमुद्रीथमुपासीतोमित खुद्रायति तस्योपव्याख्यानम् ॥ १ ॥ देवा व मृत्योविभ्यतस्वयीं विद्यां प्राविकाश्ते छन्दोभिरच्छाद्यन्यदेभिरच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्यश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्तिच्छाद्वश्चित्वश्चर्याः अभया अभवन् ॥ ४ ॥ स्वय् प्तदेवंविद्वानक्षरं प्रणीत्येतदेवाक्षरश्चरम्म्यत्वसभवं प्रविक्षति तत्प्रविक्ष्य यद्यस्ता देवास्तद्वस्तो भवति ॥ ५ ॥ इति चनुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

अय खलु य उद्गीयः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीय इसमो वा आदित्व उद्गीय एप प्रणव ओमिति होष स्वरक्षेति ॥ ३ ॥ एनमु एवाहमभ्यागासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽमीनि ह कौपीतिकः पुत्रमुवाच रहसी ध्रस्वं पर्यावर्तया-इहवो वे ते भविष्यन्तीत्यिविदेवतम् ॥ २ ॥ अथाध्यातमं य एवायं मुख्यः प्राणन्तमुद्रीयसुपामीतोमिति होप स्वरक्षेति ॥ ३ ॥ एनमु एवाहमभ्यागासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीनि ह कौषीतिकः पुत्रमुवाच प्राणाध्स्त्वं भूमानमभि-गायताइहवो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ अथ खलु य उद्गीधः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इति होतृपद्नाद्वेवापि दुरुद्गीयमनुसमाहरतीत्यनुसमाहरतीति ॥ ५ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥

इयमेवर्गिः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम तस्राहच्यध्यूदश्साम गीयत इयमेव साऽग्निरमस्तःसाम ॥ १ ॥ अन्तिरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदे-तस्यामृच्यध्यूदश्साम तस्राहच्यध्यूदश्माम गीयतेऽन्तिरिक्षमेव सा वायु-रमस्तःसाम ॥ २ ॥ धौरेवर्गाद्विः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम तस्रान्द्रच्यध्यूदश्साम गीयते चौरेव सादित्योऽमस्तन्साम ॥ ३ ॥ नक्षत्राण्येवक् चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम गीयते नक्षत्राण्येव सा चन्द्रमा अमस्तत्साम ॥ ४ ॥ अथ यदेतदादित्यस्य शुक्तं भाः सवर्गय यद्रीत्यं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूदश्साम तस्रा-

ह्याध्युहण साम गीयते ॥ ५ ॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य छुक्तं भाः सैव साऽथ य पृषोऽन्तरादित्वः हिरण्यस्य पुरुषो ह-इवते हिरण्यस्मश्रुहिरण्यकेश आप्रणसास्सर्वं एव सुवर्णः ॥ ६ ॥ तस्य यथा क्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदित ह व सर्वेभ्यः पाप्मभ्य य एवं वेद ॥ ७ ॥ तस्यर्क् च साम च गेण्णी तस्यादुद्रीथस्यसास्वेवोद्गीतैतस्य हि गाता स एप ये चामुप्मा-स्पाञ्चो छोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यिवदैवतम् ॥ ८ ॥ पष्टः सण्डः ॥६ ॥

भयाध्यातमं वागेवक् प्राणः साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युद्धः साम तस्यादृष्यध्युद्धः साम गीयते वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥ १ ॥ चक्षुरेवर्गात्मा
साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युद्धः साम तस्याद्ध्यध्युद्धः साम गीयते चक्षुरेव
सात्माऽमस्तत्साम ॥ २ ॥ श्रोत्रमेवक्ष्मनः साम वदेतदेतस्यामृज्यध्युद्धः
साम तस्याद्ध्यध्युद्धः साम गीयते श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥ ३ ॥
भथ यदेतद्धणः चुक्कं भाः सेवर्गथ यस्तीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यामृज्यध्युद्धः साम गीयते ॥ भथ यदेवैतद्धणः चुक्कं भाः
सेव साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तद्मस्तत्माम ॥ ४ ॥ भथ य एचोन्तरिक्षणि
पुरुषो दृश्यते संवक्तत्साम तदुवधं तद्यजुम्बद्धा तस्यतस्य तदेव रूपं
यद्मुद्धः स्वं यावसुद्धः गोष्णो तो गेष्णो यन्नाम तन्नाम ॥ ५ ॥ स एव ये
चेतसाद्वीचो लोकासेषां चेष्टे मनुष्यकामानां चेति तद्य दृमे वीणायां
गायन्त्येतं ते गायन्ति तस्यात्ते धनसनयः ॥ ६ ॥ अथ य एनदेवं विद्वास्ताम गायस्युमी स गायित सोऽमुनेव स एव ये चामुष्मानपराच्चो लोकास्ताःश्वामोति देवकामासाःश्व ॥ ७ ॥ अथानेनेव ये चेतसाद्वीचो लोकास्ताःश्वामोति मनुष्यकामाःश्व तसादु हैवंविदुद्वाता ब्र्यात् ॥ ८ ॥ कं ते काममागायानीत्येप द्वेव कामगानस्येष्टे य एवं विद्वान्साम गायति साम गायति ॥ ९ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

त्रयो होद्रोथे कुशला बभूतुः शिलकः शालावस्त्रें कितायनो दादभ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति ते हो चुरुद्रीथे वै कुशला. स्रो हन्तोद्रीथे कथां वदाम हति ॥ १ ॥ तथेति ह समुपविविद्युः स ह प्रवाहणो जैवलिरुवाच भगव-स्तावमे वद्तां बाह्मणयोर्वदतोर्वाच श्रोष्यामीति ॥ २ ॥ स ह शिलकः शालावस्त्रें कितायनं दादभ्यमुवाच हन्त वा प्रच्लानिति प्रच्लेति होवाच ॥ ३ ॥ का साझो गतिरिति स्वर हित होवाच स्वरस्य का गतिरिति, प्राण हति होवाच प्राणस्य का गतिरित्र स्वर्ष होताच स्वरस्य का गतिरित्र प्राण हति होवाच प्राणस्य का गतिरित्र होवाच ॥ ४ ॥ अपां का गतिरित्र स्तो लोक हति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरिति न स्वर्ग लोकस्य का गतिरित न स्वर्ग लोकस्य स्वर्ग न स्वर्ग लोकस्य सामामिसं-

स्थापयाम स्वर्गसन्स्ताव हि सामेति ॥ ५ ॥ त ह शिलकः सालावस्य कितायनं दारुप्यमुवाचाप्रतिष्ठितं वै किल ते दारुष्य साम यस्वेति हि व्यान्मूर्यो ते विपतिष्यतीति मूर्यो ते विपतेदिति ॥ ६ ॥ इन्ताइमेतद्वगवत्तो वेदानीति विद्वीति होवाचामुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं लोक इति होवाच मतिष्टां चास्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठां लोकमितनयेदिति होवाच प्रतिष्ठां वर्धं लोकर सामाभिस स्थापयामः प्रतिष्ठां स्थावन्य हि सामेति ॥ ७ ॥ त इप्याहणो जेवलिह्वाचान्तवह किल ते शालावत्य साम यस्त्वेति हृत्यान्मूर्यो ते विपतिष्यनीति मूर्यो ते विपतेदिति हन्ताहमेतद्वगवत्तो वेदानीति विद्वीति होवाच ॥ ८ ॥ इस्रष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि इ वा इमानि भू-तान्याकाशादेव समुत्पचन्त आकाशं प्रत्यसं यन्त्याकाशो होवैभ्यो ज्याया-वाकाशः परायणम् ॥ १ ॥ स एप परोवरीयानुद्रीधः स एपोऽनन्तः परोव-रीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्चयति य एनदेवं विद्वान्परोवरी-या समुद्रीधमुपासे ॥ २ ॥ तण्हेतमतिधन्वा शौनक उद्रशाण्डिस्यायो-क्लोवाच यावत्त एनं प्रयाजमुद्रीधं वेदिप्यन्ते परोवरीयो हैभ्यसावद्सिँ-लोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥ तथामुष्मिलोके लोक इति स य एतमेवं विद्वानुपासे परोवरीय एव हास्यासिँलोके जीवनं भवति तथामुष्मैं लोके लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोपिक्ति चाक्रायण इभ्यम्रामे प्रद्राणक उवास ॥ १ ॥ स हेभ्यं कुल्मापान्सादन्तं विभिन्ने तश्होवाच ॥ नेन्तोऽन्ये विद्यन्ते यच्च येम इम उपनिहिता इति ॥ २ ॥ एतेषां मे देहीति होवाच तानसा पददा हन्तानुपानमित्युष्टिष्टं वै मे पीतः स्यादिति होवाच ॥ ३ ॥ न स्विदेतेऽप्युष्टिष्टं होमा इति नवा अजीविष्यमिमां न सादिसिति होन्वाच काम उदपानमिति ॥ ४ ॥ स ह सादित्वातिशेषाआयाया आजहार साम्र एव सुभिक्षा बभ्व तान्प्रतिगृद्ध निद्धा ॥ ५ ॥ स ह पातः संजिहान उवाच यद्दतास्रय स्रोमहि स्रोमहि धनमात्राः राजासा यक्ष्यते स मा सर्वेराविज्येर्नृणीतेति ॥६॥ तं जायोवाच इन्त पत इम एव कुल्माषा इति तान्सादित्वामुं यज्ञं विततमेयाय ॥ ७ ॥ तन्नोद्वाचनास्तावे स्रोष्यमणानुपोपिविवेश स ह प्रस्तोतारसुवाच ॥ ८ ॥ प्रस्तोत्वर्य देवता प्रसावन्यना तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यिस मूर्था ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ एवमेन्वोद्वातारसुवाचोद्वात्वर्या देवता स्रुष्यां ते विपतिष्यतीति ॥ ९ ॥ एवमेन्वोद्वातारसुवाचोद्वात्वर्या देवता स्रुष्यां ते विपतिष्यतीति ॥ १० ॥ एवमेव प्रतिहर्तारसुवाच प्रतिहर्त्वर्यो देवता

प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्त्रतिहरिष्यिम सूर्घा ते विपतिष्यतीति ते ह समारतास्तुष्णीमासांचिकिरे ॥ ११ ॥ दशमः खण्डः ॥ १० ॥

अथ हेर्न यजमान उवाच मगवन्तं वा अहं विविदिषाणीत्युपित्तरिस श्राकायण इति होवाच ॥ १ ॥ स होवाच भगवन्तं वा अहमेिमः सर्वेरा-र्तिक्यैः पर्वेशिषं भगवतो वा अहमवित्यान्यानवृषि ॥ २ ॥ भगवा ध्रत्वेव मे सर्वेराविज्यरिति तथेहाथ तहीत एव समितसृष्टाः स्तुवतां यावस्वेभयो धनं द्यासावन्मम द्या इनि तथेति ह यजमान उवाच ॥ ३ ॥ अथ हैनं प्रस्तो-तौपससाद प्रस्तोतर्था देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविहान्प्रस्तोष्यसि मुर्घा ते विपनिष्यतीति मा भगवानवीचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ प्राण-इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणम-म्युजिहते सेपा देवता प्रसावमन्वायता तां चेदविद्वान्प्रास्तोप्यो मूर्धा ते स्वपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ५ ॥ अथ हेनमुद्रातोपससादोद्वातर्या देवतो-द्वीथमन्दायत्ता तां चेदविद्वानुद्वास्यास मूर्धा ते विपतिष्यतीर्गत मा भगवा-नवीचःकतमा सा देवनेति ॥६॥ आदिस इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यादित्यमुद्धेः सन्तं गायन्ति सैपा देवतोद्गीथमन्वायत्ता तां चेदविद्वा-बदगास्वो मुर्धा ते व्यपनिष्यत्तथोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ अथ हैनं प्रतिहर्ती-पससाद प्रतिहतेयां देवता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूर्या ते विपतिष्यतीति मा भगवानवीचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ अन-मिति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्यक्षमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति सेषा देवता प्रतिहारमन्वायता तां चेद्विद्वान्प्रत्यहरिष्यो मुर्धा ने व्यपति-ष्यत्तयोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥ ९॥ एकादशः खण्डः ॥ १९॥

अथातः शौव उद्गीथसन्द बको दाल्भ्यो ग्लाबो वा मेन्नेयः स्वाध्यायमुद्ववाज ॥ १ ॥ तस्मै शा श्वेतः प्रादुर्वभूव तमन्ये श्वान उपसमेत्योचुग्जं नो
भगवानागायत्वशनायाम वा इति ॥ २ ॥ तान्होवाचेहैवमा प्रातहपसमीयातेति तद्ध बको दाल्भ्यो ग्लाबो वा मन्नेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ ते
ह यथैवेदं बहिष्यवमानेन स्तोष्यमाणाः सप्रत्थाः सर्पन्तीत्येव माससपुरते
ह समुप्रविश्य हिंचकुः ॥ ४ ॥ ओश्मदाश्मोश्पिबाश्मोश्देवो वरुणः प्रजापतिः सविताश्कामिहारहरद्वप्रतेश्कामिहा हरारहरोश्मिति ॥ ५ ॥
हादशः खण्डः ॥ १२ ॥

अयं वाव लोको हाउकारो वायुर्हाङ्कारश्चनद्दमा अथकार आत्मेहका-रोऽप्रिरीकारः॥ १ ॥ आदित्य जकारो निहव एकारो विश्वेदेवा औहोइकारः प्रजापतिर्द्दिकारः प्राणः स्वरोऽत्रं या वाग्विराट् ॥ २ ॥ अनिरुक्तस्व-योदशस्तोभः संचरो हुंकारः॥ ३ ॥ दुग्येऽस्मे वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्न- वानसादो भवति य एतामेव स्साम्लामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥ इति प्रथमः प्रपाटकः ॥ १ ॥

## अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

ॐ समस्तस्य खलु साम्ना उपासनश्साषु याखलु साष्ठ तस्यामेखाचश्वते यदमाषु तदसामेति ॥ १ ॥ तदुताप्याहुः साम्नेनमुपागादिति साष्ठ्रनेनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नेनमुपागादित्यसाष्ठ्रनेतमुपागादित्येव तदाहुर ॥ २ ॥ अधोताप्याहुः साम नो बनेति यस्साष्ठ भवति साष्ठ्र वतेत्येव तदाहुरसाम नो बनेति यदसाष्ठ्र भवति साष्ठ्र वतेत्येव तदाहुरसाम नो बनेति यदसाष्ठ्र भवत्यसाष्ठ्र वतेत्येव तदाहुः ॥ ३ ॥ स य एतदेवं विद्वान्ताषु सामेन्युपास्तेऽभ्याशो ह यदेनश्साधवो धर्मा भा च गच्छेयु-रुप च नमेयुः ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ३ ॥

लोकेषु पञ्चविधस्तामोपासीत पृथिवी हिंकारोऽग्निः प्रस्तावोन्तक्षिपुहीथ आदित्यः प्रतिहारो चाँनिधनमित्यू वेषु ॥ १ ॥ अथावृत्तेषु चाँहिंकार
आदित्यः प्रस्तावोऽन्तिरिक्ष मुद्रीथोऽग्निः प्रनिहारः पृथिवी निधनम् ॥ २ ॥
करुपन्ते हास्मे लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं विद्वालोकेषु पञ्चविधस् सामोपाम्ते ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

बृष्टा पञ्चविधम्सामोपासीत पुरो वातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताबो वर्षति स उद्गीयो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः ॥ १ ॥ उद्गृद्धाति तिक्का-धनं वर्षति हास्स वर्षयति ह य पुनदेवंबिद्वान्वृष्टी पञ्चविधम्सामोपासे ॥ २ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

सर्वाम्बर्स पञ्चविधः सामोपासीत मेघो यसंष्ठवने स हिंकारो यद्वर्षति स प्रमावो या. प्राच्यः स्वन्दन्ते स उद्गीधो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः स-मुत्रो निधनम् ॥ १ ॥ न हाप्सु प्रत्ययसुमान्भवति य एतदेवंबिद्वानसर्वा-स्वयसु पञ्चविधः सामोपासे ॥ २ ॥ इति चनुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

न्त्रनुषु पञ्चविधः सामोपासीत वयन्तो हिकारो श्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरस्रतिहारो हेमन्तो निधनम् ॥ १ ॥ कल्पन्ने हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति य एतदेवं विद्वानृतुषु पञ्चविधः सामोपास्ते ॥ २ ॥ इतिपञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

पशुपु पञ्चविषश्सामोपासीनाजा हिंकारोऽवयः प्रसावो गाव उद्गीयोऽधाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् ॥ १ ॥ भवन्ति हास्य पशवः पशुमान्भवति य एतद्वं विहान्पशुपु पञ्चविषश् सामोपास्ते ॥ २ ॥ हति षष्टः सण्डः ॥ ६ ॥

प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्रञ्ज-रुद्रीयः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीयाः स्ति वैतानि ॥ १ ॥ परो-वरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य पृतदेवं विद्वान्प्राणेषु षञ्चित्रेषं परोवरीयः सामोपास्त इति तुपञ्चविधस्य ॥ २ ॥ इति सप्तमः सण्दः ॥ ७ ॥

अथ सप्तिषिष्य वाचि सप्तिषिष सामोपासीत यिक्ति वाचो हुमिति स हिंकारी यद्येति स प्रसावो यदेति स आदि ॥ १ ॥ यदुदिति स उद्गीथो सप्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्वो यत्नीति तन्निधनम् ॥ २ ॥ दु-ग्रेडिसी वाग्दोहं यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्वाचि सप्तविष सामोपास्ते ॥ ३ ॥ हत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अथ खल्वमुमादित्य समिविध सामोपासीत सर्वदा समस्तेन साम मां प्रति मां प्रतिति सर्वेण समस्तेन साम ॥ १ ॥ तस्मिक्रिमानि सर्वाणि भूता-म्यन्वायत्तानीति विद्यात्तस्य यत्पुरोद्यात्स हिंकारस्तद्स्य पशवोऽन्वायत्तान्त-साते हिंकुर्वन्ति हिंकारभाजिनो होतस्य साम्नः॥ २॥ अथ यस्प्रथमोदिने स प्रसावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तान्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रश्रश्साकामाः प्रस्तावभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ३ ॥ अथ यत्सङ्गववेलायाण् स आदिस्त-दस्य वया स्यन्वायत्तानि तसात्तान्यन्तरिक्षेऽनारम्भणान्यादायात्मानं परिप-तन्त्वादिभाजीनि हेत्तस्य साम्नः ॥ ४ ॥ अथ यत्संप्रति मध्यन्दिने स उद्गी-थस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्माते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्रीथभाजिनो होतस्य साम्नः ॥ ॥ अथ यद्भर्वं मध्यंदिनात्त्रागपराह्वात्स प्रतिहारसदस्य गर्भा अन्वायत्तान्तसात्ते प्रतिहता नावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ६ ॥ अथ यद्ध्वेमपराह्णाःत्रागस्तमयान्य उपद्वस्तद्स्यारण्या अन्वायत्तास्तसात्ते पुरुषं दृष्टा कक्षर श्रम्भमित्युपद्भवन्त्युपद्भवभाजिनी होतस्य साम्नः ॥ ७ ॥ अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्नियनं तदस्य पितरोऽन्वायत्तास्त सात्तानिद्धति निधनभाजिनो होतस्य साम्न एवं खल्वमुमादिस्य सप्तविधः सामोपास्ते ॥ ८ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

भय खरवारमसंमितमतिमृत्यु सस्विधः सामोपासीत हिंकार इति व्यक्षरं प्रम्ताव इति व्यक्षरं तरसमम् ॥ ३ ॥ आदिरिति अक्षरं प्रांतहार इति चतुरक्षरं तत्त इते व्यक्षरं तरसमम् ॥ ३ ॥ आदिरिति अक्षरं प्रांतहार इति चतुरक्षरं तत इते कं तरसमम् ॥ ३ ॥ उत्तीय इति व्यक्षरमुणद्वव इति चतुरक्षरं त्रिभिक्षिभिः समं भवत्यक्षरमितिशिष्यते व्यक्षरं तरसमम् ॥ ३ ॥ निःधनमिति व्यक्षरं तत्सममेव भवति तानि इ वा एतानि द्वाविश्शतिरक्षराणि ॥ ४ ॥ एकविश्वत्यसामित्यकिविश्यो वा इतोऽसावादित्यो द्वाविश्शेत परमादित्याज्ञयति तन्नाकं तिवृशोकम् ॥ ५ ॥ आमोतीहादित्यस्य जयं परो हात्यादित्यज्ञयाज्ञयो भवति य एतदेवं विद्वानारमसंमितमिनमृत्यु सस्विधः सामोपान्ते सामोपान्ते ॥ ६ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ ३० ॥

मनो हिंकारो वाक्पन्तावश्रञ्जरद्वीयः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणी निधनमेत-

हायत्रं प्राणेषु प्रोतम् ॥१॥ स य एवमेतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिर्भवति महास्कीत्यां महामनाः स्यात्तद्वतम् ॥ २ ॥ इत्येकादशः सण्डः ॥ ११ ॥

अभिमन्धति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलित स उद्गी-थोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशाम्यति तक्षिधनः सःशाम्यति तक्षि-धनमेतद्रथन्तरमञ्जो प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्रथन्तरमञ्जो प्रोतं वेद झहा-वर्षस्व्यक्तादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिभेवति महान्कीर्त्या न प्रत्यङ्ङप्रिमाचामेश्च निष्टीवेत्तइतम् ॥ २ ॥ इतिहादशः खण्डः ॥ १२ ॥

उपमध्रयते स हिंकारो ज्ञपयते स प्रस्तावः क्षिया सह होते स उद्गीधः प्रतिस्त्री सह होते स प्रतिहारः कालं गच्छति तिष्ठानं पारं गच्छिति तिष्ठाने धनमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनीभवित मिथुनान्मिथुनात्प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित मइन्त्रजया पश्चिभवित महान्कीर्यो न कांचन परिहरेत्तहतम् ॥ २ ॥ इति
त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीयोऽपराह्मः प्रतिहारोऽस्तं यिक्षधनमेतबृहदादित्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतबृहदादित्ये प्रोतं वेद् तेजस्याबादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्यजया पशुभिभैवति महान्कीर्त्या तपन्तं न निन्देत्तहृतम् ॥ २ ॥ हति चतुर्देगः खण्डः ॥ १४ ॥

अश्वाणि संप्रवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रसावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्वनयति स प्रतिहार उद्गुह्णानि तिश्वधनमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्वेरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाण्ध्व सुरूपाण्ध्व पद्मन्वरूपे सर्वमायुरेति ज्योग्जीर्वात महान्प्रजया पद्मिभवति महान्कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥ इति पञ्चद्वाः खण्डः ॥ १५ ॥

वसन्तो हिंकारो प्रीप्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरण्यतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् ॥ ९ ॥ स य प्रवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं बेद विराजित प्रजया पशुभिर्वह्मवर्धसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्प्रजया पशुभिर्भवित महान्कीर्व्यंतुं न निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥ हित पोडशः खण्डः १६

पृथिवी हिंकारोऽन्तिरक्षं प्रस्तावो चौरुद्रीथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो नि-धनमेताः शक्यों लोकेषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेताः शक्यों लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेनि ज्योग्जीवनि महान्प्रजया पशुभिर्भ वति महान्कीर्त्यालोकाक्ष निन्देत्तहतम् ॥ २ ॥ इति सप्तद्धाः खण्डः ॥१७॥ अजा हिंकारोऽवयः प्रस्तावो गाव बद्रीथोऽश्वाः प्रतिहारः प्रस्पो निधन- मेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ स य एवमेता रेवत्यः पशुपु प्रोता वेद पशुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुमिर्भवति महान् नकीत्यां पशुक्र निन्देत्तद्रतम् ॥ २ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

लोम हिंकारस्वकप्रस्तावो माध्समुद्रीथोऽस्य प्रतिहारो मजा निधनमे-तद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयमङ्गेषु प्रोतं वेदाऽङ्गी भवित नाङ्गेन विमूच्छिति सर्वमायुरेति उथोग्जीवित महान्प्रजया पशु-भिभवित महान्कीर्त्या संवंश्सरं मञ्जो नाश्रीयान्द्रतं मञ्जो नाश्रीयादिति वा ॥ २ ॥ इत्येकोनविंदाः खण्डः ॥ १९ ॥

अग्निहिंकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चनद्गमा निधनमेतद्गाजनं देवतासु प्रोतम् ॥ ३ ॥ स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं धेदैतासामेव देवतानाः मलोकनाः साष्टिताः सायुज्यं गच्छति
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवित महान्यजया पश्चिभिभवित महान्कीत्यां ब्राह्मणाञ्च निन्देत्तद्वतम् ॥ २ ॥ इति विद्याः खण्डः ॥ २० ॥

त्रयी विद्या हिंकारख्य इसे लोकाः स प्रस्तावोऽप्रिवीयुरादियः स उद्वीथो नक्षत्राणि वयाभि सरीचयः स प्रांतहारः सर्पा गन्धदाः पितरस्तन्निः
धनमेतत्साम सर्वस्मिन्प्रोतम् ॥ १ ॥ स य एवमेनत्साम सर्वस्मिन्प्रोतं वेद सर्वे इ भवित ॥ २ ॥ तदेप श्लोकः ॥ यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ॥ ३ ॥ यन्तद्देद स वेद सर्वे सर्वा दिशो बलिमस्म हरन्ति सर्वमसीत्युपासीत तद्दनं तद्दतम् ॥ ६॥ इत्येकविंशः खण्डः ॥ २१॥

विनर्दिसान्नो वृणे पराज्यमिल्यंग्रेस्त्रीथोऽनिरक्तः प्रजापनेनिरुक्तः सोमस्य मृदु श्रश्नणं वायोः श्र्ष्ट्णं बलविदिन्द्रस्य क्रोन्नं वृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान्सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेच वर्जयेत् ॥ १ ॥ अमृतत्वं देवेम्य अत्मायानीत्यागायेत्स्वधां पितृम्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्ग लोकं यज्ञमानायान्तमारमन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायक्रप्रमन्तः स्तुवीत ॥२॥ सर्वे स्वरा हृन्द्रस्थात्मानः सर्वे ज्ञष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योन्तारमानसं गदि स्वरेषूपालभेतेन्द्रः शरणं प्रपन्नो अभूवं स त्वा प्रतिवक्ष्यतीत्येनं त्रूयात् ॥ ३॥ अथ यथेनमूष्मसूपालभेत प्रजापति शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिपक्ष्यतीत्येनं त्रूयात्य यथेनश्स्पर्शेष्ट्रपालभेत मृत्युः शरणं प्रपन्नोऽभूवं स त्वा प्रतिपक्ष्यतीत्येनं त्रूयात् ॥ ४॥ सर्वे स्वरा घोषवन्तो सल्लवन्तो वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिदंदानीति सर्वे स्पर्शा लेशेनानिमिनिहिता सक्तव्याः मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥ ५॥ इति द्वाविशः खण्डः ॥ २२ ॥

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्म-

चार्याचार्यकुळवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुळेऽवसाद्यन्सर्व एते पुव्यलोका भवन्ति व्रह्मसम्स्थोऽसृतत्वमेति ॥ १ ॥ प्रजापतिलोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितसभ्यस्यी विद्या संप्रास्तवत्तामभ्यतपत्तस्या भभितसाया एतान्यक्षराणि संप्रास्तवत्त भूर्भुवः स्वरिति ॥ २ ॥ तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितसभ्य
ॐकारः संप्रास्तवत्तद्यथा शक्कुना सर्वाणि पर्णानि संतृण्णान्येवमोकारेण सर्वा
वाक् संतृण्णोकार एवेद् सर्वमोकार एवेद् सर्वम् ॥ ३ ॥ इति त्रयोविंशः
खण्डः ॥ २३ ॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति यहसूनां प्रातःसवनः रुदाणां माध्यन्दिनः सब-नमादित्यानां च विश्वंपां च देवानां तृतीयसवनम् ॥ १ ॥ क तर्हि बजमा-नस्य लोक इति स यस्त न विद्यान्कथं कुर्यादथ विद्वानकुर्यात् ॥ २ ॥ पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्ञधनेन गार्हपत्यस्योदञ्जुख उपविद्य स वासवश सामाभिगायति ॥ ३ ॥ लो ३ कद्वारमपावा ३ र्णू ३३ पश्येम त्वा वयश्रा ३३३३ हुं ३ आ ३३ जा३ यो ३ भा३२१११ इति ॥ ४ ॥ अथ जुहोति नमोऽमये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ अन्न यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाऽप-जहि परिघमित्युक्त्वोत्तिष्ठति नसँ वसवः प्रातःसवनः संप्रयच्छन्ति ॥ ६ ॥ पुरा माध्यन्दिनस्य मवनस्योपाकरणाज्ञघनेनाप्तीधीयस्योदञ्चल उपविश्य स राद्र सामाभिगायति ॥ ७ ॥ लोइकद्वारमपाना ३ र्ण् ३३ पश्येम त्वा चयं वेश ३३३३३ हुं ३ आ ३३ जा ३ यो ३ आ ३२९९९ इति ॥ ८ ॥ अध जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैप व यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ९ ॥ अत्र यजमानः परम्तादायुपः स्वाहाऽपजिह् परिवामित्युक्त्वोत्तिष्ठनि तसी रुद्रा माध्य-न्दिन सवनः संप्रयच्छन्ति ॥ १० ॥ पुरा सृतीयसवनस्योपाकरः णाज्ञघनेनाहवनीयस्थोदञ्जुख उपविश्य स भादित्य स वश्वदेव सामा-भिगायति॥ ११ ॥ लो ३ बहारमपावा ३ र्णृ ३३ पश्येम त्वा वय ४-स्वारा ३३३३ हुं ३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२११९ इ.नि ॥ १२ ॥ आदित्यमथ वेश्वदवं लो ३ कहारमपावा ३ णृ ३३ पश्येम खा वय साम्ना ३३३३३ हुं३ आ ३३३ यो ३ आ ३२११९ इति॥ १३॥ अथ जुहौति नम भार्दियं भ्यश्च विश्वेभयश्च देवेभ्यो दिविश्विच्यो लोकश्चिच्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत् ॥ १४ ॥ एप वै यजमानस्य लोक प्तास्म्यत्र यजमानः परस्तादायुपः स्वाहाऽपहतपरिघमित्युव वोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥ तस्मा श्रादित्याश्च विश्वे च देवा-स्तृतीयं सवनः संप्रयच्छन्येप ह व यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६ ॥ इति चतुर्विशः खण्डः ॥ २४ ॥ इति द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥

## अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ असी वा आदित्यो देवमधु तस्य चारेव तिरश्चीनवरशोऽन्तिश्चिम-पूरो मरीचयः पुत्राः ॥ १ ॥ तस्य ये प्राञ्चो रदमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु-नाड्य ऋच एष मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता असृता आपस्ता वा एता ऋचः ॥ २ ॥ एतसृग्वेदमम्यतपण्सास्यामितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यम-श्वाद्यश्चरसोऽजायत ॥ ३ ॥ तम्बक्षरसदादित्यमभितोऽश्चयसद्वा एतद्यदेतद्वा-दिसस्य रोहितरस्रपम् ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

भध येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मधुनाङ्यो यज्रूण्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ तानि वा एनानि य-जूण्य्येतं यजुर्वेदमभ्यतपत्तस्यामितसस्य यशसोज इन्द्रियं वीर्यमञ्चाद्यप्र सोऽजायत ॥ २ ॥ तद्यक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेनदादित्यस्य शुक्रूण् रूपम् ॥ ३ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

अथ येस्य प्रत्यक्को रइमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधुनाड्यः सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १ ॥ तानि वा एतानि सा-मान्येत सामवेदमभ्यतप स्तस्याभिनसस्य यशस्ते ज्ञ इन्द्रियं वीर्यमञ्चाध स्त्योऽजायत ॥ २ ॥ तद्यक्षरत्तदादित्यस्य परं कृष्ण स्रूपम् ॥ ३ ॥ इति नृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

भथ येऽस्पोद्ञो रडमयसा एवास्पोद्दाच्यो मधुनाड्योऽथविहिरस एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं ता भमृता आपः ॥ १ ॥ ते वा एतेऽथविहिरस एतदिनिहासपुराणमभ्यतप स्त्रस्याभितसस्य यशम्तेज इन्द्रियं वीर्यमञ्जाश-ररसोऽजायत ॥ २ ॥ तद्यक्षरत्तदादित्यमभिनोऽश्रयत्तद्वा एतद्यदेतदादि-स्यस्य परं कृष्ण स्वम् ॥ ३ ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

भय वेऽम्योध्वां रइमयस्ता एवास्योध्वां मधुनाड्यो गुद्धा एवादेशा मधु-कृतो ब्रह्मेव पुष्पं ता असृता आपः ॥ १ ॥ ते वा एते गुद्धा आदेशा एतद्भ-द्धाभ्यतप्श्लस्याभितसस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीर्यमकाद्य रस्योऽजायत ॥ २ ॥ तद्धाक्षरत्तद्दादित्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एनद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इव ॥३॥ ते वा एते रसाना रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि वा एतान्यसृता-नामसृतानि वेदा द्धासृतास्तेषामेतान्यसृतानि ॥ ४॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥५॥

तद्यस्यथममस्तं तद्वसव उरजीवन्त्यमिना मुखेन न वे देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवास्तं हृष्ट्वा नृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूरमिसंविशन्त्येत-साद्भगदुर्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवमस्तं वेद वस्नामेत्रको भूत्वा अभिनैव मुखेनैतदेवास्तं हृष्ट्वा नृष्यति स य एतदेव रूपमिसंविशत्येतसाद्भाद्भगदु-

देति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव ताव-दाजिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

अथ यहिनीयमसृतं तहुद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण सुखेन न वै देवा अभन्ति न पिबन्त्येतदेवासृतं दृष्ट्रा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमिसंविद्यान्त्येन्तसमाद्र्यादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवमसृतं वेद रुद्राणामेवैको भूषिनद्रेणैव सुखेनैतदेवासृतं दृष्ट्रा तृष्यति स एतदेव रूपमिसंविद्यात्येतसमाद्र्यादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादम्तमेता द्विस्तावद्क्षिणत उदेती-स्ततोऽस्तमेता रुद्राणामेतावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति स-समः खण्डः ॥ ७ ॥

अथ यत्तृतीयममृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अभ्रान्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपम-मिसंविशन्त्येतसाद्पादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामे-वैको भूत्वा वरुणेनेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यित स एतदेव रूपमिसं-विशन्येतसाद्पादुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यो दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्त-मेता द्विस्तावत्पश्चादुदेता पुरस्ताद्स्तमेनाऽऽदित्यानामेव तावदाधिपत्यश्सा-राज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

अथ यचतुर्थमसृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न व देवा अभन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं इष्ट्रा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपमभिमंबिशन्त्येन्तसमाद्रूपाहुर्यान्त ॥ २ ॥ स य एतदेवमृतं वेद मरुनामेविको भूग्वा सोनेवेव मुखेनेतदेवामृतं इष्ट्रा तृष्यिति स एतदेव रूपमभिसंबिशन्येतसमाद्रूपाहुदेति ॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता द्विम्तावदुत्तरत उदेना दक्षिणतोऽम्नमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

अथ यापञ्चमममृतं तत्याध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्विति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥ १ ॥ त एतदेव रूपममिसंबिन् सन्त्येतसगढ्दान्ति ॥ २ ॥ स य एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवको भूत्वा ब्रह्मणंव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृष्यन्ति स एतदेव रूपममिसंबिशत्येत-साद्र्याद्र्देति ॥ ३ ॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोऽस्ममेता हिस्तावद्ध्वंमुदेतावागस्तमेता साध्यानामेव तावदाधिपत्यश्चागावयं प्यंता ॥ ४ ॥ इति दशमः स्वण्डः ॥ १० ॥

भथ तत उर्ध्व उद्स्य नैवोदेना नासमेतिकल एव मध्ये स्थाता तदेप स्रोकः ॥१॥ न वतत्र न निस्लोच नोदियाय कदाचन ॥ देवा-स्रोनाहर सन्येन मा विराधिष ब्रह्मणेति ॥ २ ॥ न ह वा अस्ता उदेति न निम्होचित सहृद्वा हैवासं भवति य एतामेव नहापिनिषदं वेद ॥ ३ ॥ तहितहहा प्रजापतय उवाच प्रजापितमेनवे मनुः प्रजाभ्यसदितदुदालका-यारुणये ज्येष्टाय पुत्राय पिता नहा प्रोवाच ॥ ४ ॥ इदं वाव तज्येष्टाय पुत्राय पिता नहा प्रज्ञूयात्प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥ ५ ॥ नान्यसं कसंचन यद्यप्यसा इमामितः परिगृहीतां धनस्य पूर्णां द्यादेतदेव ततो भूय इत्ये-तदेव ततो भूय इति ॥ ६ ॥ इन्येकादशः सण्डः ॥ १६ ॥

गायती वा इद् सर्व भूतं यदिदं किंच वाग्वे गायती वाग्वा इद् सर्व भूतं गायति च त्रायते च ॥ १ ॥ या व सा गायत्री यं वाव सा येथं पृषि-व्यस्था हीद् सर्व भूतं प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २ ॥ या व सा पृथिती यं वाव सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ३ ॥ यद्वे तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तद्यदिदमस्मिन्दाः पुरुषे हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥ ४ ॥ सपा स्वनुष्पदा पित्रुधा गायत्री तदेतदवाभ्यन्त्रस् ॥ ५ ॥ तावानन्य महिमा ततो ज्याया अपूरुषे ॥ पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ यद्वे तद्वश्वतीदं वाव तद्योऽत्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥ ६ ॥ यद्वे तद्वश्वतीदं वाव तद्योऽत्य बहिर्घा पुरुपादाकाशः ॥ ७ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तः पुरुप आकाशो यो वे सोऽन्तः पुरुप आकाशः ॥ ८ ॥ अयं वाव स योऽयमन्तद्दंद्य आकाशस्तदे-तरपूर्णमप्रवित् पूर्णमप्रवित्ती अप्रयं लभते य एवं वेद ॥ ९ ॥ इति द्वा-दशः खण्डः ॥ ६२ ॥

तस्य ह वा एतम्य हृद्यस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य प्राङ्मुषिः स प्राण्म्लाञ्चः स भादित्यन्तदेवलेजोऽन्नाद्यमिन्युपामीत तेजस्व्यन्नादो भवति य एवं चेद् ॥ १ ॥ भथ योऽस्य दक्षिणः सुषिः स व्यानम्बद्धान्तः स चन्द्रमास्तदे-तस्त्रीश्च यत्रश्चेत्युपामीत श्रीमान्यशस्त्री भवति य एवं चेद् ॥ २ ॥ भथ बोऽस्य प्रस्वस्त्रुपामीत श्रीमान्यशस्त्री भवति य एवं चेद् ॥ २ ॥ भथ योऽस्योद् सुषिः साऽपानः सा वाक् मोऽग्निस्तदेतह्रव्यवस्त्रमन्नाद्यमिन्युपासीति श्रश्चवर्षस्त्रक्षादे भवति य एवं चेद ॥ ३ ॥ अथ योऽस्योद् सुषिः स त्रदानः स वात्रुः स मानभवति य एवं चेद ॥ ४ ॥ अथ योऽस्योद् सुषिः स उदानः स वात्रुः स भाकाशस्त्रदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतीजम्बी महस्त्रान्भवति य एवं चेद ॥ ५ ॥ ते वा एवं पञ्च ब्रह्मुप्रपाः स्वर्णस्त्र लोकस्य हारपाः स य एतानेचं पञ्च ब्रह्मुप्रपान्स्वरीस्य लोकस्य हारपाः स य एतानेचं पञ्च ब्रह्मुप्रपान्स्वरीस्य लोकस्य हारपाः निष्य श्वते स्वर्ण लोकस्य हारपान्वेद ॥ ६ ॥ अथ यदतः परो दिवो ज्योतिद्धियते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेवनुत्तमोषुत्तमेषु लोकेष्व द्वारा परो दिवो ज्योतिद्धियते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेवनुत्तमोषुत्तमेषु लोकेष्व द्वारा विश्वतः वाव सद्यदिनमसिक्षनः पुरुषे उयोतिस्तसेषा दृष्टिः ॥ ७ ॥ यत्रैन

तदिसान्छिरित सम्स्पर्शेनोप्णिमानं विजानाति तस्येषा श्रुतिर्यत्रैतत्कर्णांविष-गृह्य निनदिमव नद्धिरिवाग्नेरिव ज्वलत उपराणोति तदेतदृष्टं च श्रुतं चेत्यु-पासीत चक्षुष्यः श्रुनो भवित य एवं वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ इति त्रयोद्शः " सण्टः ॥ १३ ॥

सर्वं खिल्वदं ब्रह्म तज्ञालानिति शान्त उपसीताथ खलु अतुमयः पुरुषो यथा अतुरिसँ ह्वाके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स कृतं कुर्वात ॥ १ ॥ मनोमयः प्राणशरीरो भारूषः सत्यसंकरप आकाशारमा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनादरः ॥ २ ॥ एष म आरमान्तर्हद्येऽणीयान्त्रीहेवा यवाहा सर्पपाद्वा स्थामाकाद्वा स्थामाकतण्डुलाद्वा एष म आरमान्तर्हद्ये ज्यायान्प्रथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाक्र्यायान्दिवो ज्यायान्त्रिया लोकेभ्यः ॥ ३ ॥ सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनादर एप म आरमान्तर्हद्य एत् इत्त्रेनितः प्रेत्यामिसंभवितास्मीति यस्य स्थादद्वा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शाण्डित्यः शाण्डित्यः ॥ ४ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

अन्तरिक्षोदरः कोशो भूमिर्नुहो न जीर्थति दिशो झस्य सक्तयो चौर-स्योक्तरं विल्प्ट स एप कोशो वसुधानस्यक्तिन्दिश्वमिद्ध श्रितम् ॥ १ ॥ तस्य प्राची दिग्जुहू नीम सहमाना नाम दक्षिणा राज्ञी नाम प्रतीची सुभूताना-मोदीची तासां वायुर्वत्सः स य एनमेवं वायुं दिशां वस्मं वेद न पुत्ररोद्द होित्ति सोऽहमेतसेवं वायुं दिशां वस्मं वेद मापुत्ररोद्द हदम् ॥ २ ॥ अरिष्टं कोशं प्रपचेऽमुनाऽमुना प्राणं प्रपचेऽमुनाऽमुनाऽमुनाऽमुना भूः प्रपचेऽमुनाऽमुनाऽमुना अवः प्रपचेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपचेऽमुनाऽमुना अवः प्रपचेऽमुनाऽमुना स्वः प्रपचे द्वं प्रपचे प्रचित्रं किंच तमेव तस्प्रापत्मि ॥ ४ ॥ अथ यदवोचं भूः प्रपच इत्येव तस्योच्य प्रपचे द्वं प्रपच इत्येव तद्वोचम् ॥ ५ ॥ अथ यदवोच्य प्रपचे वायुं प्रपच आदित्यं प्रपच इत्येव तद्वोचम् ॥ ६ ॥ अथ यदवोच्य सः प्रपच इत्येवद्वोचं सदः वोचम् ॥ ६ ॥ अथ यदवोच्य सः प्रपच इत्येवद्वोचं सदः वोचम् ॥ ७ ॥ इति पच्चद्वाः सण्डः ॥ ३५ ॥

पुरुषो वाव यज्ञस्य यानि चतुर्विभ्ज्ञानिवर्षाणि तत्प्रातःसवनं चतुर्विभ्ज्ञान्स्थरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवनं तद्स्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एने हीद्रभ सर्वे वासयन्ति ॥ १ ॥ तं चेदेनस्मिन्ययसि किंचिदुपनपेत्सः ब्रूयात्प्राणा वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनभ्सवनमनुसन्तनुतेनि माहं प्राणानां वस्तां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेन्युद्धैव तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥

अथ यानि चतुश्रत्वारिंशद्वर्षाणि तनमाध्यन्दिन् सवनं चतुश्रत्वारि श्वद्यश्रा त्रिष्ठुप् त्रेष्टु माध्यन्दिन सवनं तदस्य रुद्दा अन्वायक्ताः प्राणा वाव रुद्धाः अने हिद्द सर्व रोदयन्ति ॥ ३ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स व्यायमाणा रुद्धा इदं मे माध्यन्दिन सवनं तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना रुद्धा ह्वं मे माध्यन्दिन सवने तृतीयसवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणाना रुद्धा क्वा विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४ ॥ अथ यान्यप्टाचत्वारि शहर्षाणि तृतीयसवनमप्टाचत्वारि शहर्षाणा त्राची जागनं तृतीयसवनं तद्स्यादित्या अन्वायक्ताः प्राणा वावादित्या एते हीद्भसवमाददने ॥ ५ ॥ तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्म व्रूपात्मणा आदित्या इदं मे तृतीयसवनमायुरनुसन्तनुतेति माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो हेव भवति ॥ ६ ॥ एतद्ध स्म वे सिद्धानाह महिदास ऐतरेयः स किं म एतदुपतपित योऽहमनेन न प्रेप्यामिति स ह पोडशं वर्षशतमञीवत्यह पोडशं वर्षशतं जीवित य एवं वेद् ॥ ७ ॥ इति पोडशः खण्डः ॥ ६६ ॥

स यद्किशिषति यत्पिपासित यन्न रमते ता अस्य दीक्षाः ॥ १ ॥ अथ यद्भाति यत्पिबति यद्गमते तदुपसदेवेति ॥ २ ॥ अथ यद्गसित यज्ञक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुत्रशक्षेव तदेति ॥ ३ ॥ अथ यत्तपो दानमार्जवमहि स्सा सत्यवचनिमित ता अस्य दक्षिणाः ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुन-रूपादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावभृथः ॥ ५ ॥ तद्धेतद्धोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्योवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतश्रयं प्रति-पचेताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसः शितमसीति तत्रते हे ऋचौ भवतः ॥ ६ ॥ आदिस्मसस्य रेतस उद्वयन्तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरभ्सः पश्यन्त उत्तरं देवं देवन्ना सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ ७ ॥ इति ससदशः सण्डः ॥ १७ ॥

मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्मभथाधिंद्वतमाकाशो ब्रह्मेत्युभयमादिष्टं भव-त्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ॥ १ ॥ तदेन् चनुष्पाद्वद्य वाक् पादः प्राणः पाद्वश्रद्धः पादः श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्मभथाधिंदवतमितः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो विशः पाद इत्यध्यात्मभथाधिंदवतमितः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो विशः पाद इत्युभयमेवादिष्टं भवत्यध्यात्मं चैवाधिंदवतं च ॥ २ ॥ बागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽमिना ज्योतिषा भाति च तपति च कीत्यां यशसा ब्रह्मवर्धतेन य एवं वेदः ॥ ४ ॥ चक्षुरेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स भादित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीत्यां यशसा ब्रह्मवर्धतेन य एवं वेदः ॥ ४ ॥ श्रोत्रमेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स दिग्निअर्यों-

तिषा भाति च तपति च भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्षसेन य पुत्रं वेद् ॥ ६ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

आदित्यो बह्नेत्यादेशस्त्योपव्याख्यानमसदेवेदमप्र आसीत्तस्त्रदासीत्तस्तः मभवत्तदाण्डं निरवर्तत तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत तिव्रशिद्यत ते आण्ड-क्याले रजतं च सुवर्णं चाभवताम् ॥ १ ॥ तद्यद्वजतः सेयं पृथिवी यत्युः वर्णः सा द्योपंजरायु ते पर्वता यदुल्वः स मेघो नीहारो या धनसनयस्ता नद्यो यद्वास्त्रयमुद्दकः स समुदः ॥ २ ॥ अथ यत्तद्वजायत सोऽसावादित्वस्तं जायमानं घोषा उल्ल्ल्वोऽन्द्तिष्टन्त सर्वाणि च भूतानि च सर्वे च कामा-स्त्रसात्तस्योदयं प्रति प्रत्यायनं प्रांत घोषा उल्ल्ल्वोऽन्तिष्टन्ति सर्वाणि च भूतानि सर्वे चव कामाः ॥ ३ ॥ स य एनमेवं विद्वानादित्यं व्रह्मेत्युपास्तेऽ-भ्याशो ह यदेनः साधवो घोषा आ च गच्छेयुरुप च निम्नेडेरिश्चिन्नेडरन्॥॥॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ १९ ॥ इति तृनीयः प्रपाठकः ॥ ३ ॥

## अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

ॐ जानश्रुतिई पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह स-र्वत आवसथान्मापयांचके सर्वत एवं मेऽस्यन्तीति ॥ १ ॥ अथ ह हश्सा निशायामितिपेतुसाद्वैवर हस्सो हस्समभ्युवाद हो हो हि भल्लाक्ष भल्लाक्ष जानश्चनेः पात्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्माप्रसाङ्कक्षीस्तत्वा मा प्रधाक्षीरिति ॥ २ ॥ तमु ह परः प्रत्युवाच कम्बर एनमेतत्सन्त स्सयुग्वान-मिव रक्तमात्थेति यो नु कथ समुखा रेक इति ॥ ३ ॥ यथा कृतायविजि-तायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सर्व तद्भिममेति यक्तिच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यसदेद यम्म वेद स मयेतदुक्त इति ॥ ४ ॥ यदु इ जानश्रुतिः पात्रायण उपशुश्राव स ह संजिहान एवं क्षत्तारमुवाचाङ्गारे ह समुखानमिव रेकमा-रथेति यो नुकथ समुखा रैक इति ॥ ५ ॥ यथा कृतायविजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन सर्व तद्भिसमेति यन्त्रिच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तहेद यस्त वेद स मयैतदुक्त इति ॥ ६ ॥ स ह अत्तान्विष्य नाविदमिति अन्येयाय तथ होवाच यत्रारे बाह्मणस्यान्वेपणा तदेनमाच्छेति ॥ ७ ॥ सोऽधसाच्छक्टस्य पामानं कर्षमाणमुपोपविवेश तश हाभ्युवाद खं नु भगवः सयुग्वा रैक इत्यह इतरा ३ इति ह प्रतिज्ञ से ह क्षताऽविहमिति प्रत्येयाय ॥८॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

तदुह जानश्रुतिः पौन्नायणः षट् शतानि गवां निष्कमश्वतरारथं तदादाय प्रतिचक्रमे त इाम्युवाद ॥ १ ॥ रेक्केमानि पट् शतानि गवामयं निष्कोऽप-सश्वतरीरथो तु म एतां भगवो देवाता इताधि यां देवतामुपास्स इति ॥२॥ तमु इ परः प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्ध तवेव सह गोभिरस्थिति तदुह पुन-रेष जानश्रुतिः पौत्रायणः सहस्रं गवां निष्कमश्रुतरीरथं दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३ ॥ तण् हाभ्युवाद रेकेदण सहस्रं गवामयं निष्कोऽयमश्रुतरीरथ ह्यं जायाऽयं प्रामो यिस्मन्नास्सेऽन्येव मा भगवः शाधीति ॥ ४ ॥ तस्या ह मुखमुपोद्गृह्वज्ञुवाचाजहारेमाः श्रुद्धानेनेव मुखेनाळापिविष्यथा इति ते हेते रेकपणीनाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मे होवाच ॥ ५ ॥ इति दिनीयः खण्डः ॥ २ ॥

वायुर्वाव संवर्गा यदा वा अभिष्द्वायित वायुमेवाप्येति यदास्यांऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति॥ १॥ यदाप उच्छुप्यन्ति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति॥ १॥ यदाप उच्छुप्यन्ति वायुमेवापियन्ति वायुमेवापियन्ति वायुमेवापियन्ति वायुमेवापियन्ति वायुमेवापियन्ति वायुमेवापियन्ति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोतं प्राणं मतः प्राणो ह्रोवेतान्सर्वान्संवृद्ध इति॥ ३॥ तो वा एनो ह्रा संवर्गों वायुन्देव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ ४॥ अथ ह शानकं च कापेयमभिप्रतारिणं च काभसेतिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचार्गा विभिन्ने तसा उ ह न ददतः॥ ५॥ स ह्रोवाच महात्मनश्रवुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपानं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन्वहुधा वमन्त यसी वा एतद्वं तसा एतत्र दस्तिति ॥ ६॥ तदु ह शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानाः हिरण्यदः हो वभयोऽनस्रिनेहान्तमस्य महिमानमाहुरन्धमानो यदनक्रमत्तीति व वयं ब्रह्मचारित्रद्भुगासाहे दत्तासी भिक्षामिति ॥ ७॥ तस्या उ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश संतमःकृतं तम्मान्सर्वासु दिश्वक्रमेव दशकृतः सेपा विराटकार्दा तयेदः सर्व दृष्टः सर्वमस्येदं दृष्टं भवत्यक्षादो भवति य एवं वेद य एवं वेद ॥ ०॥ इति तृतीयः खण्डः॥ ॥ ॥

सत्यकामी ह जाबालो जबालां मातरमामच्यांचके ब्रह्मचर्यं भवित विविद्यामि किंगोत्रोऽहमस्मीति ॥ १ ॥ सा हेन्सुवाच नाहमेतहेद तात यहोत्रस्वमित बह्कहं चरन्ती परिचारिणां योवने त्वामलमे साहमेतन्न वेद बहोत्रस्वमित जबाला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम त्वमिन स सत्य-काम एव जाबालो बुवीथा इति ॥ २ ॥ सह हारिद्यमतं गातममेत्योवाच बह्मचर्यं भगवित वन्त्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ तण् होवाच किंगोत्रो तु सोम्यासीति स होवाच नाहमेतहेद भो यहोत्रोऽहमस्म्यपृष्णं मातरणसा मा प्रत्यमवीहह्नहं चरन्ती परिचारिणा योवने त्वामलमे साहमेतन्न वेद बह्नोत्रस्वमित जबाला तु नामाहमिस सत्यकामो नाम त्वमसीति सोऽहण् सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥ ४ ॥ तण् होवाच नतद्बाह्मणो वि-बक्तमईति समिचण सोम्याहरोप त्वा नेष्ये न सत्यादगा इति तसुपनीय कृशानामबलानां चतुःशता गा निराकृत्योवाचेमाः मोम्यानुसंवजेति ता अ-मिमस्थापयनुवाच नासहस्रेणावर्तयेति स ह वर्षगणं प्रोबास ता यदा सहस्र संपेद्धः ॥ ५ ॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

अथ हैनमृषमोऽम्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रतिशुक्षाव प्राप्ताः सोम्य सहस्र सः प्राप्य न भाचार्यकुळम् ॥ १ ॥ ब्रह्मणश्च ते पादं ब्रवाणीति ववीतु मे भगवानिति तस्मे होवाच प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दिक्कला दिकलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवाबान ॥ २ ॥ स य एतमेवं विद्वारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवाबित्युपासे प्रकाशवानिस्लुपासे प्रकाशवानिस्लुपासे प्रकाशवानिस्लुपासे प्रकाशवानिस्लुपासे ॥३॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥५॥

अग्निष्टे पादं वक्तित स ह श्रोभूते गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यत्राभि-सायं बभूबुस्तत्राग्नियुपसमाधाय गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चाद्मेः प्राहु-पोपिवविश ॥ १ ॥ तमिन्निरुच्युवाद सस्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रति-ग्रुश्चाव ॥ २ ॥ ब्रह्मणः सोम्य ते पादं ब्रवाणीति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्म होवाच पृथिवी कलान्तिरिशं कला द्योः कला समुद्रः कलप वे सोम्य चतु-ष्कलः पादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ स य एतमेवं विद्वाध्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानिन्युपास्तेऽनन्तवानस्मिलोके भवत्यनन्तवनो ह लोका अर्थात य एतमेवं विद्वाध्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते ॥ ४ ॥ इति षष्टः सण्डः ॥ ६ ॥

इध्ससे पादं वक्ति स इ श्वोभृते गा अभित्रस्थापयांचकार ता यन्नाभिसायं वभृतुस्तन्नाग्निमुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्ग्रेः प्रावुष्यपितिवेश ॥ १ ॥ तथ हथ्य उप निपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रतिशुश्राव ॥ २ ॥ वस्रणः सोस्य ते पादं व्रवाणीति वश्चीतु मे भगवानिति तस्य होवाचाग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विशुक्लेष व सोस्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥ स य प्रतमेवं विद्वारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपाने ज्योतिष्मानिस्तिलोके भवति ज्योतिष्मानित्युपाने हलोकाञ्चयति य प्रतमेवं विद्वारश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्युपाने । ॥ इति सप्तमः लण्डः ॥ ७ ॥

मद्भुष्टे पादं वकेति स ह श्वोभूने गा अभिप्रस्थापयांचकार ता यश्रामिसायं बभूबुस्तत्राप्तिसुपसमाधाय गा उपरुष्य समिधमाधाय पश्चाद्ग्रेः प्राङ्कपोप-विवेश ॥ १ ॥ तं महुरूपनिपत्याभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति तं प्रतिश्चश्चाव ॥ २ ॥ वहाणः सोम्य ते पादं व्रवाणीति व्यक्ति से भगवानिति तस्मै होवाच प्राणः कला चक्षः कला श्रोत्रं कला मनः कलेष वे सोस्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण आयतनवास्नाम ॥ ३ ॥ स य एतमेवं ब्रिह्मण्ड्राष्ट्र-कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानिन्युपास्त आयतनवानिसाँ छोके भवस्यायसनवतो ह लोका अयति य एतमेवं ब्रिह्मण्ड्रातुष्कलं पादं ब्रह्मण आयतनवानित्युपास्त ॥ ४ ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

प्राप हाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति भगव इति इ प्रतिज्ञुश्राव ॥ १ ॥ महाविदिव व सोम्य भामि को नु त्वानुशशासेत्यस्ये ममुष्येश्य इति इ प्रतिज्ञे भगवा स्ति में कामं ब्यात् ॥ २ ॥ श्रुत् होव में भगवहृशेभ्य आचार्याद्येव विद्या विदिता साविष्टं प्रापयर्ताति तस्म हैत-देवोबाचात्र ह न किंचन वीयायेतिवीयायेति ॥३॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

उपकोसलो ह वै कामलायनः सत्यकामे जावाले ब्रह्मचर्यमुवास तत्य ह द्वादशवर्षाण्यप्रीन्परिचचार स ह सान्यानन्तेवास्निनः समावर्तयण्यन्तर ह स्मैव न समावर्तर्यात ॥ १ ॥ तं जायोवाच तमो ब्रह्मचारी कुशलमग्नीन्परि-चचारीन्मा त्वाग्नयः परिप्रवोचं प्रबृद्धसा इति तसंग हाप्रोच्येव प्रवासांचके ॥ २ ॥ स ह व्याधिनानिनितुं द्रंत्र तमाचार्यजायोवाच ब्रह्मचारिज्ञशान किंचु नाक्षासीति स होवाच बहुव इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रतिपूर्णोऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३ ॥ अथ हाग्नयः समृदिरे तसो ब्रह्मचारी कुशल नः पर्यचारीद्धन्तास्म प्रव्रवामेति तसंग होतुः ॥ ४ ॥ प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्मेति स होवाच विजानाम्यहं यत्राणो ब्रह्म कं च तु खं च न बिजानामीति ने होचुर्वद्वाव कं नदंव खं यदेव खं तदंव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥ ५ ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥

अथ हैनं गाईपत्योऽनुहाहात्म पृथिव्यक्तिरश्वमादित्य इति य एप आदित्ये पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानु-पान्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरित ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः शीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मि ॥ लोकेऽमुण्मिश्च य एतमेवं विद्वानु-पास्ते॥ २ ॥ इत्येकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

अथ हैनमन्वाहार्यपचनोऽनुक्तशासापो दिशो नक्षत्राणि चन्द्रमा इति य एष चन्द्रमसि पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं बिह्नानुपास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप वयं तं भुआमोऽसिश्च लोकेऽमुप्पिंच य एतमेवं बिह्नानुपास्ते ॥ १ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

भय हैनमाहबनीयोऽनुशशास प्राण आकाशो द्योविंद्युदिति य एव विद्युति

पुरुषो दृश्यते मोऽहमस्मि स एवाहमस्मिति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानु-पास्तेऽपहते पापकृत्यां लोकीभवति सर्वेमायुरेति ज्योग्जीवति नास्वावरपुरुषाः श्लीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽस्मिन्श्च लोकेऽमुण्मिन्श्च य एतमेवं विद्वानु-पास्ते ॥ २ ॥ इति त्रयोदशः लण्डः ॥ १३ ॥

ते होचुरूपकोसलेषा सोम्य तेऽसादिचात्मिविद्या चाचार्यस्तु ते गति बकेत्याजगाम हास्याचार्यस्तमाचार्योऽभ्युवादोपकोसल ३ इति ॥ १ ॥ भगव इति हा प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति को नु खानुशशासेति को नु मानुशिष्याद्यो इतीहापेव निद्दत इसे नृनमीदशा अन्यादशा इतीहाशीय-भ्यूदं किं नु सोम्य किल तेऽवोचित्ति ॥ २ ॥ इदमिति ह प्रतिज्ञे लोकान्वाव किल सोम्य तेऽवोचन्नहं तु ते तहस्यामि यथा पुष्करपलाश आपो न शिरुप्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न शिरुप्यत इति ब्रवीतु मे भगवानिति तस्म होवाच ॥ ३ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आस्मेनि होवाचैतद्मृतमभयमेतद्गक्केनि तद्यद्यप्यस्मिन्सिर्पवेदिकं वा सिज्जनित वर्त्मनी एव गच्छिति ॥ १ ॥ एत १ संबद्धाम हत्याचक्षत एत १ हि सर्वाणि वामान्यसिसंयन्ति मर्वाण्येनं वामान्यसिसंयन्ति य एवं वेद ॥ २ ॥ एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयित मर्वाणि वामानि नयित य एवं वेद ॥३॥ एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति मर्वेषु छोकेषु भाति य एवं वेद ॥३॥ अथ यदु चैवासिम्छ्छ्यं कुर्वन्ति यदि च नाचिषमेवाभिमंभवन्त्यचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाचान्यदुद्देति मासा स्तान्मासेभ्य संवत्मर मंवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रममं चन्द्रममो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥ ५ ॥ म एनान्वह्म गमयत्येष देवपयो व्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्ममाना हमं मानवमावतं नावतन्ते नावतन्ते ॥ ६ ॥ इति पञ्चद्याः खण्डः ॥ ६ ॥

ण्य ह व यजो योयं पवन एप ह यसिद्ध सर्व पुनानि यदेष यसिद्ध सर्व पुनानि तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक वर्ननी ॥१॥ तयोरन्यतरां मनसा सध्स्कां-रोनि ब्रह्मा वाचा होताष्वर्युरुद्रानान्यतरां स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा परि-धानीयाया ब्रह्मा व्यववद्गि ॥२॥ अन्यतरामेव वर्तनीध सध्स्करोति हीयतेऽम्बन्तरा स यथकपाइ जन्नथो वकेन चकेण वर्तमानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यज्ञध रिष्यत्व यज्ञमानोऽनुरिष्यति स दृष्ट्वा पाषीयान्भवनि ॥३॥ अथचकाभ्या यत्रोपाकृते प्रातरनुवाकेन पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववद्ग्युमे पृव वर्तनी सध्सकृवैन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥ स यथो भयपाइ जन्नथो बोमाभ्यां चकाम्यां वर्तमानः प्रतिनिष्ठस्य वर्त्रमानः प्रतिनिष्ठस्य यज्ञमानोऽनु प्रतिनिष्ठस्य स्व इष्टा श्रेयान्भवति ॥ ५ ॥ हति पोक्षः स्वष्टः ॥ १६ ॥

प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्तेषां तप्यमानानाध रसान्प्रावृहद्ग्नि पृथिव्या वाय् मन्तरिक्षादादित्यं दिवः ॥ १ ॥ स एतान्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तामां तप्य-मानाना रसान्त्राबृहदग्नेऋचो वायोर्यजु १षि सामान्यादित्यान् ॥ २ ॥ स पुतां त्रयीं विधामभ्यतपत्तस्यान्तप्यमानाया रसान्धावृहद्भूरित्युग्भ्यो भुव-रिति यज्ञभ्यः स्वरिति सामभ्यः॥३॥ एतद्यक्त्रको रिष्येकः स्वाहैति गाईपत्ये जुहुयादचामेव तद्रसेनची वीर्येणची यज्ञस्य विरिष्ट संद्धाति॥४॥ अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भवः स्वाहेति दक्षिणाग्नी जुह्याद्यजुषामेव तद्गसेन यज्ञुषां वीर्येण यज्ञुषां यज्ञस्य विरिष्ट्र संद्धाति ॥ ५ ॥ अथ यदि सामतो रिच्येत्स्वः स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तदसेन साम्नां वीर्येण साम्नां यक्तस्य विरिष्टभसंदधाति ॥ ६ ॥ तद्यथा लवणेन स्वर्णभ संदध्यात्सवर्णेन रजत्र रजनेन श्रुप्र श्रुपणा सीसर मीसेन लोहं लोहेन दारु दारु चर्मणा ॥७॥ एवमेषां लोकानायामां देवतानामस्यास्त्रच्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्ट संद्धाति भेषज्ञहतो ह वा एप यज्ञो यत्रैवंबिद्रह्मा भवति ॥ ८ ॥ एप ह वा उद्दश्यको यज्ञी यत्रवंविद्रह्मा भवत्येवविद्र ह वा एपा ब्रह्माणमन् गाथा बतो यत आवतेने तत्तद्रच्छति ॥ ९ ॥ मानवी ब्रह्मवैक ऋखिक्रूरूनशामिर-क्षत्येवविद्ध वे ब्रह्मा यज्ञं यजमानः सर्वाश्चान्वजोःभिरक्षति तस्माद्वविद्दमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेवंबिदं नानेवंबिदम् ॥१०॥ इति सप्तद्शः खण्डः ॥१७॥ इति चतुर्थः प्रपाठकः ॥ ४ ॥

## अथ पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ॐ॥ यो ह वै ज्येष्टं च श्रेष्टं च वंद ज्येष्टश्च ह व श्रेष्टश्च भवित प्राणो बाब ज्येष्टश्च श्रेष्टश्च ॥ १॥ यो ह वे विसिष्टं वेद विसष्टों ह स्वानां भवित बाग्वाच विसष्टः॥ २॥ यो ह वे प्रतिष्ठां वेद प्रांत ह तिष्ट्रविस्मःश्च लोकेऽ- सुिक्सःश्च चक्षुर्वाच प्रतिष्ठा ॥ ३॥ यो ह वे संपदं वेद सः हासी कामाः प्रचन्ते देवाश्च मानुपाश्च श्रोत्रं वाव संपत्॥ ४॥ यो ह वा आयतन वेदा- यतनः ह स्वानां भवित मनो ह वा आयतनम्॥ ५॥ अथ ह प्राणा अहः- श्रेष्टान स्मृति ॥ ६॥ ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुर्भगवन्को नः श्रेष्ठ इति ॥ ५॥ सा ह वागुचकाम सा संवत्सरं प्राप्ति पर्वेत्योचाच कथमशकते मजीविनुमिति यथाकला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्चश्चपा श्र्यवन्तः श्रोश्रेण ध्यायन्तो मनसंविमिति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८॥ वश्चरोंचकाम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकते मजीविनुमिति यथान्तो वाचा श्रण्वन्तः मजीविनुमिति यथान्तो वाचा श्रण्वन्तः

श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चधुः॥ ९ ॥ श्रोत्रश्होषकाम तत्संवत्सरं प्रोप्य पर्यंत्योवाच कथमशकततें मजीवितुमिति यथा बिल अश्रण्यन्तः प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रक्षुषा ध्यायन्तो मनसै-विमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ ५० ॥ मनो होषकाम तत्संवत्सरं प्रीप्य पर्यंत्योवाच कथमशकततें मजीवितुमिति यथा बाका अमनसः प्राणन्तः प्राणेष वदन्तो वाचा पश्यन्तश्रक्षुपा श्रण्यन्तः श्रोत्रेणवमिति प्रविवेश ह मवः ॥ ५९ ॥ अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्त्म यथासुहयः पड्डीशश्रक्षः संखिदेशेषित्तत्रान्प्राणान्समित्वद्तः हामिसमेत्योचुर्भगवश्रेषि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मीत्क्रमीत्रात्राणान्समित्वद्तः हामिसमेत्योचुर्भगवश्रेषि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मीत्क्रमीति ॥ १२ ॥ अथ हेनं वागुवाच यदहं विसष्ठोऽसि त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्रथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठासि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ ५३ ॥ अथ हेनं श्रोत्रस्थ हैनं चक्षुरुवाच यदहः प्रविष्ठासि त्वं तत्प्रतिष्ठासीति ॥ ५३ ॥ अथ हेनं श्रोत्रस्थ सन्म त्वं तद्वायतनमसीति ॥ ५४ ॥ न व वाचो न चक्षुश्रि न श्रोत्राणि न मनाः सीत्याचक्षते प्राणा हत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवेतानि सर्वाणि भवन्ति ॥ ५४ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

य होवाच कि मेऽनं भविष्यतीति यक्तिचिदिद्मा श्रम्य आ शक्तिभ्य इति होचुस्तहा एतदनस्यान्तमनो ह वे नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवंबिदि किंच-नानकं भवनीति ॥ १ ॥ स होवाच किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति होनु-म्तस्माद्वा एतद्शिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाचाद्धिः परिदर्शात लम्भुको ह वासी भवत्यनशो ह भवति ॥ २ ॥ तर्हेतामत्यकामी जाबाली गोश्चतये वैयाघ्रपः दायोक्योवाच यद्यपेनच्छप्काय स्थाणवे व्याजायेरश्चेवास्मिन्छाखाः प्ररो-हेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ अथ यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पार्णमान्यां रात्रां सर्वापधस्य मन्धं द्विमतुनोरुपमध्य ज्येष्टाय श्रेष्टाय स्वाहे-त्यप्तावाज्यस्य हत्वा मन्धं मंपातमवनयेत् ॥ ४ ॥ विसष्ठाय स्वाहेत्यप्तावा-ज्यस्य हत्वा मन्थे मंपातमवनयेत्प्रांतष्टांय स्वाहेत्यप्रावाज्यस्य हत्वा मन्थे मंपातमवनयत्मंपदे स्वाहेत्यद्मावाज्यस्य हृत्वा मन्थे संपातमवनयदायतनाय म्बाहेत्यमाबाज्यस्य हुत्वा मन्धं मंपातमबनयेत् ॥ ५ ॥ अथ प्रतिसुप्याञ्जली मन्थमाधाय जपत्यमा नामास्यमा हि ते सर्वमिद्र स हि ज्येष्टः श्रेष्टो राजाधिपनिः स मा जैयहार श्रेष्टार राज्यमाधिपन्यं रामयस्वहमेवेटर सर्वम-सानीति ॥ ६ ॥ अथ खब्वेतयची प्रच्छय आचार्मात तत्मवितुर्वणीमह हत्या-चार्मात वयं देवस्य भाजनमित्याचार्मान श्रेष्ट्य सर्वधातममित्याचार्मान तुरं भगस्य घीमहीति सर्व पिर्वात ॥ ७ ॥ निर्णिज्य कश्सं चमसं वा पश्चाद्रशेः संविशति चर्मणि वा स्थिण्डले वा वाचंयमोऽप्रसाहः स बदि छियं पश्येत्स-

सृदं कर्मेति विद्यात् ॥ ८ ॥ तदेष श्लोकः ॥ यदा कर्मेषु काम्येषु स्त्रिय\* स्वप्नेषु पश्चति ॥ समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिनस्वप्ननिदर्शने तस्मिस्वप्ननिदर्शन इति ॥ ९ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

श्वेतकेत्रहारुणयः पञ्चालानाः समिनिमेयाय तथ्ह प्रवाहणो जैबलिरुवाच कुमारान् त्वाशिषरिपतेत्वनु हि भगव इति ॥ १ ॥ वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयम्तीति न भगव इति वेत्थ यथा पुनरावर्तन्ता ३ इति न भगव इति वेत्थ पथोर्देवयानस्य पिनृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति न भगव इति ॥ २ ॥ वेत्थ यथासी लोको न संपूर्वत ३ इति न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहता-बापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥ ३ ॥ अथानु किमनुक्षिष्टोऽ-बीचया यो हीमानि न विधात्कथश्मोऽनुशिष्टो बुवीतेति स हायस्तः पितुर-धेमेयाय तश्होवाचाऽनन्दिष्य वाव किल मा भगवानववीदन् त्वाक्षिपमिनि ॥ ४ ॥ पञ्च मा राजन्यबन्धः प्रश्नानप्राक्षीत्तेषां नैर्कचनाशकं विवक्तमिति स-होवाच यथा मा त्वं तदतानवदो यथाहमेषां नैकंचन वेद यद्यहमिमानवे दिच्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ५॥ स गौतमो राज्ञोऽर्धमेयाय तक्ष्मे ह प्राप्ता-बाहाँचकार स ह प्रातः सभाग उदयाय तर होवाच मानुषस्य भगवन्गां-तम विस्तर वरं वृणीथा इति स होवाच तर्वेव राजन्मान्यं विसं यामेव क्रमारस्थान्ते वाचमभाषथासामेव में वृहीति ॥ ६ ॥ स ह कुच्छीवभव तः ह चिरं वसेत्याज्ञापयांचकार तह होवाच यथा मा व्यं गातमावदो यथयं न प्राक् स्वतः पुरा विद्या बाह्मणान्याच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकंपु क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्म होवाच ॥ ७ ॥ इति नृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

असौ वाव लोको गोतमाप्रिसस्यादित्य एव समिद्रश्मयो धूमोऽहरचिश्च-म्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिक्नेतस्मिक्कग्नौ देवाः श्रद्धां बुद्धति तस्या आहुतेः सोमो राजा संभवति ॥२॥ इति चतुर्थः सण्डः ॥ ४ ॥

पर्जन्मो वाव गौतमामिस्तस्य वायुरेव समिदभ्रं धूमो विद्युद्विरशनिर-क्वारा हादुवयो विस्फुलिक्काः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्सिन्नमी देवाः सोमः राजानं सुद्धित तस्या आहुतेर्वेषे संभवति ॥ २ ॥ इति पश्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

पृथिषी वाव गाँतमाप्तिस्तस्याः संवत्सर एव समिदाकाशो धूमो रात्रिर-चिर्दिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा वर्षे गुद्धति तस्या आहुतेरन्नः संभवति ॥ २ ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

पुरुषो वाव गातमाझिस्तस्य वागेव समित्याणो धूमो जिह्नाचिश्रश्चरङ्गाराः भोत्रं बिस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा अन्ने जुह्नति तस्या आहुते देतः संमवति ॥ २ ॥ इति सक्षमः सण्डः ॥ ७ ॥ बोषा बाव गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिधतुपमश्रयते स धूमो बोनि-र्श्विवंदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा बिस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ तसिक्षेतसि-स्नग्ना देवा रेतो जुह्नति तस्या आहुतेर्गर्भः संभवति ॥२॥ इत्यप्टमः सण्डः॥८॥

इति तुपञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति स उल्बाष्ट्रतो मर्भी दश्च वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावहाथ जायते ॥१॥ स जातो याव-दायुषं जीर्वात तं प्रेतं दिष्टमिनोऽभय एव हरन्ति यत एवेतो यतः संभूतो अवति ॥ २ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

तथ इत्थं विदुर्येचेमेऽरण्ये श्रदा तप इत्युपासते तेऽचिषमिसंभव-न्याचिषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाचानपद्भवद्देशत मासारस्तान् ॥१॥ मासेम्यः संवत्सरः संवत्सरादादित्यमादित्याचनद्रमसं चन्द्रमसो विद्यतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २ ॥ अथ य इमे प्राम इष्टाप्तें दत्तमित्युपासते ते धूमममिसंभवन्ति धूमाद्वात्रिं रात्रेरपर-पक्षमपरपक्षाचान्पड्दक्षिणेति मासारसान्नते संवत्सरमभिप्राप्नुचन्ति ॥ ३ ॥ मासेन्यः पित्रहोकं पितृहोकादाकाशमाकाशाचनद्रमसमेष सोमो राजा तहेवानामभं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन्शवत्संपातमुक्तिवाधेतमेवा-ध्वानं पुनर्निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूखा धूमी भवति धूमो भूत्वाओं भवति ॥ ५ ॥ अभ्रं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह बीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमापा इति जायन्ते को वै खलु दानिध्यपतरं यो यो द्वानमत्ति यो रेतः मिर्झात तन्त्रय एव भवति ॥ ६॥ तदा इह रमणी-यचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्त्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा वंश्ययोगि वाथ य इह कप्यचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्या योनिमाप-होरन् अयोनि वा सुकरयोनि वा चाण्डालयोनि का ॥ ७ ॥ अधैतयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तानि भूतानि भवन्ति जायस्व ज्ञियस्वेरयेतत्तृतीयः स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्वते तसाजुगुप्सेत तदेष श्लोकः ॥ ८॥ स्तेनो हिरण्यस्य सुगं पिबन्ध्र गुरोस्तल्पमावसन्बद्धाहा च । एते पतन्ति चत्वारः पञ्जमश्चाचरभस्तिरित ॥ ९ ॥ अथ ह य एतानेवं पञ्जार्था-न्वेद न स ह तरप्याचरन्याप्मना लिप्यते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं बेद य एवं बेद ॥ १० ॥ इति दशमः खण्डः ॥ १० ॥

प्राचीनशाळ औपमन्यवः सत्ययज्ञः पालुपिरिन्द्रद्युम्नो भालुवेयो जनः शार्कराक्यो बुढिल आश्वतराश्विसे हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमाप्सांचकुः को नु भारमा किं ब्रह्मेति ॥ १ ॥ ते ह संपादयांचकुरुहा-सको वे भगवन्तोऽयमारुणिः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमभ्येति तथ हन्ताभ्या- गच्छामेति तः हाम्याजग्मुः ॥ २ ॥ स ह संपादयांचकार प्रह्यन्ति मामिसे महाञाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सर्वमिव प्रतिपत्थे हन्ताहमन्यमभ्यनुञ्जा-सानीति ॥ ३ ॥ तान्होवाचाश्वपतिर्वे भगवन्तोयं केकयः संप्रतीममात्मानं वैश्वानरमध्येति तः हन्ताभ्यागच्छामेति तः हाम्याजग्मुः ॥ ४ ॥ तेम्यो ह प्राप्तेभ्यः पृथगहाणि कारयांचकार स ह प्रातः संजिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कद्यों न मद्यपो नानाहिताधिनाविद्वाञ्च स्वर्ग स्वरिणो कृतो यक्ष्यमाणो व भगवन्तोऽहमस्मि यावदेककस्मा ऋत्विजे धनं दास्यामि ताव-द्रगवक्यो दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥ ५ ॥ ते होचुर्येन हेवार्थेन पृक्ष्यभ्यत्वस्थे वदेदात्मानमेत्रेमं वश्वानरः संप्रत्यध्यि तमेव नो ब्रूहीति ॥६॥ ताक्होवाच प्रातवैः प्रतिवक्तास्थीति ते ह समित्पाणयः पूर्वोद्धे प्रतिचक्रमिरे तान्हानुपनीयवैतदुवाच ॥ ७ ॥ इत्येकादशः स्वष्टः ॥ ११ ॥

औपमन्यव कं स्वमारमानमुपास्म इति दिवमेव भगवो राजिक्षिति होवाचेष वे सुनेजा आत्मा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्मे तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृश्यते ॥१॥ अत्स्यसं पृश्यति प्रियमत्त्यसं पृश्यति प्रियं भवस्यस्य ब्रह्मवर्षसं कुले य पृतमेवमात्मान विश्वानरमुपान्ते सूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच सूर्धा ते व्यपनिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥१२॥

भय होवाच सत्ययज्ञं पालुषि प्राचीनयोग्य के स्वमात्मानमुपास्म इस्था-दिस्यमेव भगवो राजिक्षति होवाचेष व विश्वरूप आत्मा वेश्वानरो यं स्वमा-त्मानमुपास्से तस्मात्तव बहु विश्वरूपं कुले दृज्यते ॥ १ ॥ प्रवृतोऽश्वतरिस्थो दामीनिकोऽस्यन्नं पश्यिमि प्रियमत्त्वन्नं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चमं कुले य एनमेवमात्मानं वश्वानरमुपास्ते चक्षुप्तेतदात्मन इति होवाचान्योऽ-भविष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति ब्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

अथ होवाचेन्द्रयुन्नं भालवेयं वेयात्रपद्य कं त्वमात्मानमुपारस इति वायुमेव भगवो राजिति होवाचेष वं पृथ्यत्वर्मात्मा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त्वां पृथ्यवलय आयन्ति पृथ्यथ्रथ्रेणयोऽनुयन्ति ॥ १ ॥ अत्यन्न पश्यिम प्रियमत्त्रक्षं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चमं कुले य एतमेवमात्मान विश्वा-नरमुपास्ते प्राणस्थेष आत्मन इति होवाच प्राणम्त उदक्रमिष्यद्यन्मां नाग-मिष्य इति ॥ २ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

अथ होवाच जन शार्कराध्य कं त्वमात्मानसुपास्य इत्याकाशमेव भगवो राजिकति होवाचेष वे बहुल आत्मा वश्वानरो यं त्वमात्मानसुपास्से तस्मान्वं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च ॥ १ ॥ अत्यवं पश्यिमिष्यकं पश्यित प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्षसं कुले य पृतमेवमात्मानं वैश्वानरसुपास्ते संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच संदेहस्ते व्यशीर्यवन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ ॥

अथ होवाच बुढिलमाधृतराधि वैयाघ्रपण्य क त्वमात्मानमुपास्स इस्वष् एव भगवो राजिक्षिति होवाचेष वे रियरात्मा विश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मान्वः रियमानपुष्टिमानिम् ॥ ३ ॥ अत्स्यसं पृश्यिति प्रियमस्यसं पृश्यिति प्रियं भवत्यस्य बह्मवर्णसं कुले य एतमेवमात्मानं विश्वानरमुपास्ते वस्तिस्त्वेष आत्मन इति होवाच बिस्तिसे व्यभेत्स्यचन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ इति वोडशः स्वण्डः ॥ १६ ॥

अथ होवाचोद्दालकमारुणि गौतम कं स्वमात्मानसुपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजिबिति होवाचेष वे प्रतिष्ठातमा वेश्वानरो यं स्वमात्मानसुपास्से नस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पश्चिमश्च॥ १॥ अत्स्यसं पश्यिसि प्रिव-मत्त्यसं पश्यिति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वेश्वानर-मुपान्ने पादो त्वेतावात्मन इति हो वाच पादो ते व्यम्हास्येतां यन्मां नमा-मिष्य इति ॥ २॥ इति समद्शः खण्डः ॥ १७॥

तान्होवाचेते वे खलु यूयं पृथगिवेममात्मानं वैश्वानरं विद्वा स्तोऽश्वमात्थ यस्त्येतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वश्वमत्ति ॥ १ ॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरश्व मूधेव सुतेजाश्वश्चविश्वरूपः प्राणः पृथग्वत्मीत्मा मंदेहो बहुलो विस्तरव रिवः पृथिक्येव पादावुर एव वेदिलीमानि विहिर्हद्यं गाईपत्यो मनोऽन्वाहार्यपत्रम आस्यमाहवनीयः ॥ २ ॥ इत्यष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥

तशक्रकं प्रथममागच्छेक्तद्दोमीयश्म यां प्रथमामाहुति जुहुयाक्तां जुहुयाग्राणाय खाहेति प्राणस्तृष्यित ॥१॥ प्राणे तृष्यितं चक्षुस्तृष्यितं चक्षुषि तृष्यात्यादित्यस्तृष्यत्यादित्ये तृष्यितं द्योस्तृष्यितं दिवि तृष्यन्यां यिक्क्वं साक्षादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृष्यितं तस्याजुतृति तृष्यितं प्रजया पशुभिरशाद्यनं नेजसाः
ब्रह्मवर्षसेनेति॥२॥ इत्येकोनविंशः खण्डः ॥ १९॥

अथ यां हिनीयां जुहुयाचां जुहुयाद्यानाय स्वाहेति व्यानस्तृष्यति ॥ १ ॥ व्यानं तृष्यति श्रोत्र तृष्यति श्रोत्र तृष्यति वनद्रमास्तृष्यति चनद्रमास्तृष्यति चनद्रमास्तृष्यति हिद्यस्तृष्यिति हिस्त त्यान्ति विद्यान्यति विद्यान्यति

अथ यां नृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेन्यपानस्तृष्यति ॥ ३ ॥ अपाने तृष्यति वाक्तृष्यति वाचि नृष्यम्यामग्निस्तृष्यसभौ नृष्यति पृथिबी तृष्यति पृथिव्यां मृष्यन्यां यत्किष पृथिवी चान्निश्चाधितिष्ठतस्तरुष्यति तस्या-जुर्गृति मृष्यति प्रजया पशुमिरकाचेन तेजसा बह्मवर्थसेनेति ॥ २ ॥ इत्येक-विभाः खण्डः ॥ २१ ॥

भथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्वाहेति समानस्तृप्यति ॥१॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृप्यति पर्जन्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्युनृप्यति विद्युति तृप्यन्यां यिक्विच यद्यश्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठतसत्तृप्यति वस्यानुतृप्ति तृप्यति प्रजया पश्चभिरत्नायेन तेजसा ब्रह्मवर्षसेनेति ॥२॥ इति द्वाविशः सण्डः ॥ २२॥

अथ यां पद्धमीं जुहुयातां जुहुयादुदानाय स्वाहेस्युदानम् त्याति ॥ १ ॥ इस्ने मृष्यति त्वक् मृष्यति त्वचि मृष्यन्त्यां वायुम्मृष्यति वायो मृष्यत्याः काशस्तृष्यत्याकाशे मृष्यति यत्किच वायुश्चाकाशश्चाधिनिष्ठतस्तृष्याति तस्यासुन्ति मृष्यति प्रजया पश्चमिरकायेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति ॥ २ ॥ इति
क्रियोविशः खण्डः ॥ २३ ॥

स य इदमबिद्वानिप्तहोत्रं जहोति यथाद्वारानिपोद्य भस्मनि जुहुपात्तादक्त-स्थान् ॥ १ ॥ अथ य एनदेवं विद्वानिप्तहोत्रं जहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूनेषु सर्वेष्वात्मसु हुतं भवति ॥ २ ॥ तद्ययेषीकातूलमम् योतं प्रदृ-वेतैव इहास्य सर्वे पाप्मानः प्रद्यन्ते य एतदेवं विद्वानिप्तहोत्रं जहोति ॥ ३ ॥ तस्मादु हैवंबिद्यद्यपि चण्डालायोच्छिष्टं प्रयच्छेदात्मनि हेवास्य तद्वश्वानरे हुत स्थादिति तदेष स्रोकः ॥ ४ ॥ यथेह ध्रिधिना बाला मातर पर्युपासते । एवस्सवाणि भूतान्यभिहोत्रमुपासत इत्यभिहोत्रमुपासत इति ॥ ५ ॥ इति स्तुर्विशः स्वण्डः ॥ २४ ॥ इति पञ्चमः प्रपाठकः ॥ १ ॥

### पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

अभे श्वेतकेतुई। रुणेय आस तर ह पितोवाच श्वेतकेती वस ब्रह्मचयँ न वे सोम्पासासुरुगिनोऽनन्च्य ब्रह्मबन्धुरिव भवनीति॥१॥ स ह द्वादशवर्ष उपेय चतुर्विश्वातिवर्षः सर्वान्वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी स्तव्य प्याय तश्ह पितोवाच श्वेतकेता यद्य सोम्येदं महामना अनुचानमानी स्वव्योऽस्युत तमादेशमप्राह्यः॥ २॥ येनाश्वतः श्वतं भवत्यमतं मतमवि-इतं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति॥३॥ यथा सोम्ये-केन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातश्र्माद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृति-केत्वेव सत्यम्॥४॥ यथा सोम्येकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं विज्ञातः साहाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्॥५॥ यथा सोम्येकेन सत्यनिक्वन्तनेन सर्व काष्णीयसं विज्ञातः स्वाद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव स्तोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ न वे नृनं भगवन्तस्य एतदवेदिषुर्यक्रोतदवेदिष्यन् कथं मे नावस्यकिति भगवा ११० मे मे तह्रवीत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

सदेव सोम्बेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तद्धेक आहुरसदेवेदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सजायत ॥ १ ॥ कुनस्तु खलु सोम्येवध् स्था-दिति होवाच कथमसतः सजायेतेति सखेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वि-तीयम् ॥ २ ॥ तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत तत्तेज ऐक्षत बहु स्थां प्रजायेयेति तत्तेजोऽस्जत तत्तेज ऐक्षत बहु स्थां प्रजायेयेति तद्योऽस्जत तस्माध्य कच शोचित स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तस्थापो जायन्ते ॥३॥ ता आप ऐक्षन्त बहुगः स्थाम प्रजायेमहीति ता असमस्जन्त तस्माध्य कच वर्षति तदेव भूयिष्टमन्नं भवत्यन्य एव तद्घ्य-साधं जायते ॥ ४ ॥ इति द्वितीयः लण्डः ॥ २ ॥

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्यण्डजं जीवजमुद्धिक्रमिति ॥ १ ॥ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिलो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवा-णीति सेयं देवतेमास्तिलो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् ॥३॥ तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोच्या नु खलु सोम्येमास्तिन्तो देवतास्त्रिवृत्तिवृत्तेका भवति तन्मे विजानीहीति ॥ ४ ॥ इति नृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

यदमे रोहित रूपं तेजसम्तद्भूपं यच्छुकं तद्यां यक्तृष्णं तद्श्वस्थायागाद्मेरिप्रत्यं वाचारम्भणं विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ १ ॥ यद्वादित्यस्य रोहित रूपं तेजसम्तद्भूपं यच्छुकं तद्यां यक्तृष्णं तद्श्वस्थायागादाहित्यादाहित्यत्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ २ ॥ यद्वन्द्रमसो रोहित रूपं तेजसम्तद्भूपं यच्छुकं तद्यां यत्कृष्णं तद्श्वस्थायागाश्वन्द्वाच्वन्द्रस्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम् ॥ ३ ॥ यदि द्वतो रोहित रूपं तेजसम्तद्यं यच्छुकं तद्यां यत्कृष्णं तद्श्वस्थायागाद्विद्यतो विद्यन्तं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवः सत्यम् ॥ ३ ॥ यतद्व सा वे तदि द्वार्थमणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवः सत्यम् ॥ ४ ॥ यतद्व सा वे तदि द्वार्थमणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवः सत्यम् ॥ ४ ॥ यतद्व सा वे तदि द्वार्थमणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येवः सत्यम् ॥ ४ ॥ यतद्व सा वे तदि द्वार्थम् आहुः पूर्वे महाशास्त्र महाश्रोत्रियाः न नोऽद्य कश्चनाश्चतममतमविज्ञातमुदार्थितित्विद्वांच्युर्वेद्वः कश्चनाश्चतममतमविज्ञातमुदार्थितित्वास्त्रित्यस्य रूपामिति तदि द्वांचकुः ॥ ५ ॥ यद्वातिमिवाभूदित्यतासामेव देवताना ए समास इति तदिवांचकुर्वेया च स्वतु सोम्येमासित्यो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्विवृद्वकेका स्वति तन्मे विजानीहीति ॥ ० ॥ इति चनुर्यः सण्डः ॥ ४ ॥

अश्वमितं त्रेषा विषीयते तस्य यः स्थविष्ठो धानुस्रत्युरीषं भवति यो सध्यमस्तन्माण्सं योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥ १ ॥ आपः पीतास्त्रेषा विषीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धानुस्तन्म्युरं भवति यो मध्यमस्त्रह्योहितं योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २ ॥ तेजोऽशितं त्रेषा विषीयते तस्य यः स्थविष्ठो धानुस्तदस्य भवति यो मध्यमः स मजा योऽणिष्ठः सा वाक् ॥ ३ ॥ अश्वमयण् हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विश्चापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः खण्डः॥ ५ ॥

द्भः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुद्दीषित तस्सर्पिभविति ॥ १ ॥ एवमेव खलु सोम्यानस्याइयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुद्दीषित तन्मनो भवित ॥ २ ॥ अपा सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुद्दीषित स प्राणो भविति ॥ ३ ॥ नेजसः सोम्याइयमानस्य योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुद्दीषित सा वाग्भवित ॥ ३ ॥ अन्नमयण्हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति भूय एव मा भगवान्विज्ञापयन्विति तथा सोम्येनि होवाच ॥ ५ ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

पोडशकलः सोम्य पुरुषः पञ्चद्शाहानि माशीः काममपः पिवापोमयः आणी न पिवती विच्छेत्स्यत इति ॥ ६ ॥ स ह पञ्चद्शाहानि नाशाथ हैन-सुपससाद कि वर्वामि भी इत्युचः सोम्य यज्ञुः वि मामानीति स होवाच न व मा प्रतिभानित भो इति ॥ २ ॥ तः होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्या-हितस्यकोऽङ्गारः खद्यातमात्रः परिशिष्टः स्यातेन ततोऽपि न बहु दहेदेवः सोम्य ते पोडशानां कलानामेका कलानिशिष्टा म्यात्त्रयति व वेदास्त्रानुभवत्याः कानाथ मे विज्ञास्यमीति ॥ ३ ॥ स हाशाथ हैनसुपसमाद तः ह यिकच प्रपुष्ट सर्वः ह प्रतिपेद ॥ ४ ॥ तः होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याह-तस्यकमङ्गार खद्योतमात्र परिशिष्टं तं तृणेरपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन ततोऽपि बहु दहेत ॥ ५ ॥ एवः सोम्य ने पोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टाभू-साऽक्षेनोपसमाहिता प्राज्वलीत्त्रयति व दाननुभवस्यत्रमयःह सोम्य मन आपीमयः प्राणस्तेजोमयी वार्गात तद्यास्य विज्ञाविति विज्ञाविति ॥ ६ ॥ इति सक्षमः सण्डः ॥ ७ ॥

उदालको हारुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति यत्रेतनपुरुषः स्विपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो भवित् स्वमितो भवित तसादेनः स्विपितीसाचक्षते स्वः द्यापीतो भवित ॥ १॥ स यथा शकुनिः सुत्रेण प्रवद्धो दिशं दिशं पितन्वान्यत्रायतनमल्डस्वा वन्धनमेवोपश्रयत एवन्मेव सलु सोम्य तन्मनो दिशं दिशं एतिन्वान्यत्रायतनमल्डस्वा प्राणमेवोपः

भवते प्राणवन्धनः हि सोम्य मन इति ॥२॥ अञ्चलिपासे मे सोम्य विजानीहीति यंत्रतल्पुरुषोऽशिश्यित नामाप एव तद्कितं नयन्ते तद्यया गोनाबोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तद्य आचक्षतेऽशनायेति तत्रैतच्छुक्षमुत्पतितः सोम्य विजानीहि नेदममुलं भविष्यतीति ॥ ३ ॥ तस्य क मूलः स्वादन्यत्राजादेवमेव खलु सोम्याक्षेन शुक्रेनापोमूलमन्विच्छाद्धिः सोम्य शुक्रेन तेजोमुः समन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्रेन सन्मृलमन्विच्छ सन्मृलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सन्प्रतिष्ठाः ॥४॥ अथ यत्रेतन्पुरुषः पिपासिति नाम तेज एव तत्रिति वयते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्येति तत्रेतदेव शुक्रमुत्पतिनः सोम्य विजानीहि नेदममुलं भविष्यतीति ॥५॥ तस्य क्ष्रमृत्यः साम्यताः साम्य शुक्रेन तेजोमूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुक्रेन सन्मृलमन्विच्छ सन्मृलाः सोम्यमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्र-तिष्ठा यथा न खलु सोम्येमासिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्रिवृद्धकेका भवति तदुक्तं पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाद्धानसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तजनि तेजः परस्यां देवतायाम् ॥ ६ ॥ स य एषोऽणिमे तदान्यमिदः सर्व तन्सत्यः स आत्मा तक्त्वमासि श्वेतकेतो इति भूय प्वमा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥७॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥८॥ भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥७॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥८॥

यथा सोम्यं मधु मधुकृतो निस्तिष्टन्ति नानात्ययानां वृक्षाणाः रसान्सम-वहारमेकताः रसं गमयन्ति ॥ १ ॥ ते यथा तत्र न विवेकं लभन्तेऽमुण्याहं वृक्षस्य रसोऽस्म्यमुण्याहं वृक्षस्य रसोऽसीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः स्रति संपद्य न विदुः सात संपद्यामह इति ॥२॥ त इह व्याघ्रो वा सिश्हो वा कृतो वा वराहो वा कीटो वा पनक्को वा दश्शो वा मशको वा यद्यक्र-वन्ति तदा भवन्ति ॥ ३ ॥ स य एपोऽणिमतदान्स्यमिद् सर्वं तस्सत्य स्ट स्रात्मा तत्त्वमिन श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ४ ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चास्त्रनीच्यसाः समुद्रात्समुद्र-मेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुत्तियमहमस्त्रीति ॥१॥ एव-मेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सत् आगत्य न विदुः सत् आगच्छामह इति त इह ब्याघ्रो वा सिश्हो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दश्को वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥ २ ॥ स य एषोऽणिमेतदात्म्य-मिद्र सर्व तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमित श्वेतकेतो हित भूय एव मा भग-वान् विद्यापयत्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति दशमः खण्डः १० अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मुखेऽभ्याहन्याजीवन् स्ववेद्यो मध्येऽभ्या- हन्याजीवन्सवेधोऽप्रेऽस्याहन्याजीवन्स्रवेश्म एव जीवेनात्मनानुप्रभूतः वेषी-यमानो मोदमानसिष्ठति ॥ १ ॥ अस्य यदेकाण शाखां जीवो जहात्यथ सा अुष्यति द्विनीयां जहात्यथ सा अुष्यति तृनीयां जहात्यथ सा अुष्यति सर्वे जहाति सर्वेः अुष्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ॥ १ ॥ जीवापेतं वाव किलेदं श्रियते न जीवो श्रियत इति स य एपोऽणिमैतदात्म्यमिद्रश् सर्वे तत्स्त्यणः स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो हति भूय एव मा मगवान् वि-ज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ हत्येकादशः खण्डः ॥ ११ ॥

न्यप्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति मिन्धीति भिन्नं भगव इति किमन्न पर्यसीत्यण्य इवेमा धाना भगव इत्यासामङ्गेकां भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमन्न पर्यसीति न किंचन भगव इति ॥१॥ तर होवाच यं वे सोम्येन्तमणिमानं न निभालयस एनस्य व सोम्येचोऽणिन्न एवं महास्थ्यप्रोधसिष्ठति ॥ २ ॥ श्रद्धस्व सोम्येति स य एपोऽणिमतदान्म्यमिद् सर्व तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि धतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

लवणमेतदुद्देऽवधायाथ मा प्रातरणसीद्धा इति स ह तथा चकार तः होवाच यहोपा लवणसुद्दं ऽवधा अङ्ग तदाहरेति तद्धावस्थ न विवेद ॥१॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति लवणमित्र मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्र नियादाचामेति स्थाद्या हित तद्ध तथा चकार तच्छा भाग्य निवाचात्र वाव किल सस्मोग्य न निमालयसेऽत्रैव किलेति ॥२॥ स य एपोऽणिमनदात्ममिद्द सर्व तत्मत्य स्थापादाचाने विवाच ॥३॥ इति भूय एव मा भगवान् विवाच ॥३॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३॥

यथा सोस्य पुरुषं गन्धारे स्थोऽसिन द्वाक्षमानीय तं ततोऽतिजने विस्तेत्स्य यथा तत्र प्राड्वोद्द्वाऽधराड्वा प्रस्यङ्का प्रध्मायीनामिन द्वाक्ष आनी नोऽभिनद्धाः क्षो विस्तृष्टः ॥ १ ॥ तस्य यथाभिन हतं प्रमुच्य प्रवृषादेतां दिशं गन्धारा पृतां दिशं अनेति स प्रामाद्वामं पृस्छन् पण्डितो मेधावी गन्धाराने वोपमंप्येतैय-मेवेहाचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावज्ञ विमोध्येऽथ संप्रस्य द्वति ॥ २ ॥ स य एपोऽधिमेतदात्म्यमिद्दः सर्वं तत्स्यत्यः स आत्मा तस्वमसि श्वेतकेनो इति मूय एव मा भगवान्विज्ञापयन्विति तथा सोम्बेति हो-वाच ॥ ३ ॥ इति चतुर्दशः सण्डः ॥ १४ ॥

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातय पर्युपासते जानासि मां जानासि मा-मिति तस्य यावश बाक्सनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणक्षेत्रसि तेजः परस्व देवतायां तावजानाति ॥ १ ॥ अथ यदास्य वाद्यानसि मंपचते मनः प्राणे आणसेजसि नेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २ ॥ स य एषोऽणि-मेनदात्म्यमिद्द सर्व तत्सस्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति सूय एव मा भगवान् विज्ञापयन्विति तथा सोम्येनि होवाच ॥ ३ ॥ इति पद्यदशः स्वष्टः ॥ १५॥

पुरुष सोम्योत इस्तगृहीतमानयन्त्यपहार्थांस्सेयमकार्थात्यसुमस्ये तपनेति स यहि तस्य कर्ता भवति तत एवानृतमान्मानं कुरुते सोऽनृतासिस-अ्षोऽनृतेनान्मानमन्तर्थाय परशुं तसं प्रतिगृह्णाति स दश्चतेऽथ इन्यते ॥१॥ अथ यदि तस्याः कर्ता भवति तत एव सत्यमान्मानं कुरुते स सत्याभिसन्धः सन्यनान्मानमन्तर्थाय परशुं तसं प्रतिगृह्णाति स न दश्चतेऽथ मुच्यते ॥ २ ॥ स्यथा तन्न नाद्राश्चेतेतदान्त्यमिद् सर्व तत्सत्यः स आत्मा तस्वमिन श्वत-केतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ३ ॥ इति षोडशः सण्डः ॥ ६६ ॥ इति षष्टः प्रपाठकः ॥ ६ ॥

#### अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ॐ॥ अघीहि भगव इति होपसमाद सनःकुमारं नारदसः होवाच यहेत्थ तेन मोपसीद ततस्त उर्ध्व वस्यामीति॥ १॥ स होवाचर्वेद भगबोऽध्येमि यजुर्वेद् सामचेदमाथवेणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां
वेदं पित्र्यः राशि देवं निधि वाकोवावयमेकायनं देविवद्यां ब्रह्मविद्यां सूतविद्यां क्षत्रविद्याः सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोऽध्येमि ॥२॥ सोऽहं
भगवो मञ्जविदेवास्म नात्मविष्ठुतः होव मे भगवहृदोध्यस्तरित शोकमात्मविद्गित मोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्चोकस्य पारं तारयत्विति
तः होवाच यद्वे किंचतद्ध्यगीष्टा नामैवेतत् ॥ ३॥ नाम वा क्रवेदो यजुवेदः सामवेद भाषवणश्चनुर्थं इतिहामपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः पित्रयो
राशिदेवो निधिवीकोवावयमेकायनं देवविद्या ब्रह्मविद्या भृतविद्या क्षत्रविद्या
नक्षत्रविद्या सर्वदेवजनविद्या नामैवेतन्नामोपास्वेति ॥४॥ स यो नाम ब्रह्मोत्युपानत्युपासे यावशाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो नाम ब्रह्मोत्युपानसंऽस्ति भगवो नाम्नो भूय इति नाम्नो वाच भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्यवीचिनि ॥ ५ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

वाग्वाव नाम्नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजुर्वेदः सामवेद-माथवंण चतुर्थोमितिहासपुराण पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यः राशिं देवं निधि वाकोवान्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्याः सर्पदेवजनविद्यां दिवं च प्रथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवाः मनुष्या श्रम पश्च श्रम वया शिस च तृणवनस्पनी स्ट्वापदान्याकी टपतक्क पिपीलकं धर्म चाधम च सत्यं चानृतं च साधु चासाधु च हृदयः चाहृदयः च बहु वाङ्नाभविष्यक्त धर्मो नाधमों व्यक्तापिष्यक्त सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदयः नाहृदयः वागेवेतत्स्य विकापयित वाचसुपास्वेति ॥ १ ॥ स यो वाचं वहोत्युपास्ते यावहाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो वाचं वहोत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति वाचो वाव भू-बोऽसीति तनमे भगवान्ववीत्विति ॥ २ ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

मनो वाव वाचो भूयो यथा वे हे वामलके हं वा कोले हो वाकी मु-दिरनुभवत्येत्रं वाचं च नाम च मनोऽनुभवित स यदा मनसा मनस्यति मन्नानशीयीयत्यथाधीते कर्माणि कुर्वितित्यथ कुरुते पुत्राध्य पद्ध्येश्वेख्ये-त्यथेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो झात्मा मनो हि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपास्विति ॥ १ ॥ म यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तन्नास्य यथाकामचारो भवित यो मनो ब्रह्मत्युपास्तेऽित भगवो मनसो भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥

संकल्पो वाव मनसो भृयान्यदा व संकल्पयनेऽथ मनस्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयित नाम्नि मन्ना एकं भवन्ति मन्नपु कर्माणि ॥ १ ॥
तानि ह वा एतानि मंकल्पेकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे प्रतिष्ठितानि
समक्रुपतां शावापृथिवी समकल्पेनां वायुश्चाकारां च समकल्पन्तामापश्च
तेजश्च तेषाः संक्रुह्ये वर्षः संकल्पते वर्षस्य मंक्रुह्या अन्नः संकल्पतेऽन्नस्य
संक्रुह्ये प्राणाः संकल्पन्ते प्राणानाः संक्रुह्ये सन्नाः संकल्पन्ते मन्नाणाः
संक्रुह्ये कर्माणि संकल्पन्ते कर्मणाः संक्रुह्ये लोकः संकल्पते लोकस्य मंक्रुह्ये सर्वः संकल्पते स एप संकल्पः संकल्पमुपास्विति ॥ २ ॥ स यः संकल्पं
बश्चेस्युपान्ते क्रुप्तान्वे स लोकान् ध्रुवान ध्रुवः प्रतिष्ठिनान् प्रतिष्ठिनोऽन्यथमानानव्यथमानोऽभित्तिध्यित यावत्संकल्पस्य गतं तन्नास्य यथाकामचारो
भवति यः संकल्पं ब्रह्मेल्युपान्तेऽस्ति भगवः संकल्पाद्वय इति संकल्पाद्वाव
भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ ३ ॥ इति चनुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

चित्तं वाव संकल्पाङ्ग्यो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पयतेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाझीरयति नाझि मञ्जा एकं भवन्ति मञ्जेषु कर्माणि ॥ १ ॥ तानि इ वा एतानि चित्तंकायनानि चित्तत्रातानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद्यचपि बहुविद्चित्तो भवति नायमसीत्येवेनमाहुर्यद्यं वेद यहा अयं विद्वान्नस्थमचित्तः स्यादित्यथ यद्यस्पविच्चित्तवान्मवति तस्मा एवोत अभूषन्ते

चित्तम् ध्रेवैषामेकायनं चित्तमायमा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्त्वेति ॥२॥स यश्चितं व्रक्षेत्युपास्ते चित्तान्वे स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितोऽध्य-यमानानव्यथमानोऽभित्तिखाति याविश्वत्तस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चित्तं व्रक्षेत्रसुपासोऽम्ति भगवश्चित्ताद्भ्य इति चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवान्त्रवीन्विति ॥ ३॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५॥

ध्यानं वाव चित्ताः द्व्यो ध्यायनीव पृथिवी ध्यायतीवान्तिरिक्षं ध्यायतीव धौध्यायनीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्यासासाध इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यानापादाः शा इवव ते भवन्त्यथ येहपाः करून हिनः पिश्चना उपवादिनसेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाः शा इवव ते भवन्ति ध्यानसुपास्म्वेति ॥ १ ॥ स यो ध्यानं ब्रह्मेन्युपास्ते यावध्यानस्य गतं तन्नास्य यधाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मेन्युपास्तेऽन्ति भगवो ध्यानाञ्चय इति ध्यानाह्यव भूयोऽन्तीति तन्मे भगवान्त्रवीविति ॥ २ ॥ इति षष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

विज्ञानं वाव ध्याना हृयो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विज्ञानाति यजुर्वेद् स्मामवेदमाथर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यः राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्र-विद्याः सपंदेवजनविद्यां दिवं च पृथिवीं च वायुं चाकाशं चापश्च नेजश्च देवाध्श्च मनुष्याध्श्च पश्च श्च व्याध्मा च तृणवनस्पतीक्ष्क्वापदान्याकीटपत-क्षपिलकं धमं चाधमं च सन्यं चानृत च साधु चासाधु च हृदयम् चाह्र-द्यज्ञं चालं च रमं चेमं च लोकममुं च विज्ञानेनव विज्ञानाति विज्ञानमुपा-सम्वेति ॥ ३ ॥ स यो विज्ञानं ब्रह्मस्युपास्ते विज्ञानवतो व स लोकाञ्ज्ञानवतोऽभित्ति द्याव याविद्वज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मस्युपास्तेऽन्ति भगवो विज्ञानादृय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवान्वयीन्विति ॥ २ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

बलं वाव विज्ञानाङ्ग्योऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते स यदा बली भवत्ययोग्याता भवन्युत्तिष्ठन्परिचरिना भवति परिचरलुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टा भवति श्रोता भवित मन्ता भवित बोद्धा भवित कर्ता भवति विज्ञाता भवित बलेन व पृथिवी निष्ठति बलेनान्तरिश्चं बलेन शौर्व-लेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयाश्मि च तृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बल्मुपास्केति॥ १॥ स यो बलं महोत्युपास्ते यावद्वलस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित यो बलं जहोन्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्भ्य इति बलाद्वाव भूयोऽस्नीति तन्मे भग-वान्त्रवीत्विति॥ २॥ इत्यष्टमः सण्डः॥ ८॥ असं वाय वलाजूयस्तसाथयपि दशरात्रीनांभीयाद्यसुद्ध जीवेद्यवाऽद्र्-ष्टाऽश्रोताऽमन्ताऽबोद्धाऽकर्ताऽविद्याता भवत्यथाऽबस्याये द्रष्टा भवित श्रोता भवित मन्ता भवित बोद्धा भवित कर्ता भवित विज्ञाता भवत्यब्रमुपास्स्वेति ॥१॥ स योऽबं ब्रह्मेत्युपास्तेऽब्रवतो व स लोकान्पानवतोऽसिसिज्यित यावद-ब्रस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवित योऽबं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽब्राज्य्य इत्यक्षाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्यवीत्विति॥१॥इति नवमः खण्डः॥९॥

भाषो वावाबाद्ध्यस्तसाद्यशं सुवृष्टिर्न भवित व्याघीयन्ते प्राणा अबं कनीयो भविष्यतीस्थ्य यदा सुवृष्टिर्भवस्थानन्दिनः प्राणा भवन्त्यकं बहु भिष्यतीस्थाप एवेमा मृता येयं पृथिवी यदन्तिरक्षं यद द्यार्थरपर्वता यदेव-मनुष्या यत्पश्चश्च वयार्थास च नृणवनस्पतयः श्वापदान्याकीटपतद्वपिरीस्टकः माप एवेमा मृता अप उपास्चिति ॥१॥ स योऽपो बह्यस्युपान्त आप्नोति सर्वान्यकामाध्सनुष्ठिमान्भवित यावद्पां गत तत्रास्य यथाकामचारो भवित योऽपो बह्यस्युपास्ते स्वित भायोऽन्यो भूय इत्यन्यो वा भूयोऽसीति तन्मे भगवान्ववीनिवित ॥ २॥ इति दशमः खण्डः ॥ १०॥

तेजो वावाच्यो भूयम्तद्वा एतद्वायुमागृद्धाकाशममितपति तदाहुनिशोचित नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयि वाऽथापः स्जने तदे-तद्भ्वामिश्च तिरश्चीमिश्च विद्युद्धिराह्याश्चरित तस्मादाहु विद्योति स्वन्यति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्व दर्शयि वाऽथापः स्जते तेज उपा-स्स्वेति ॥ १ ॥ स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी व स तेजस्वतो छोकानभास्यतोऽपहततमस्कानभितिच्यति यावत्तेजसो गतं तन्नास्य यथाकामचारो भवति यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्यवीन्विति ॥ २ ॥ इत्येकाद्याः खण्डः ॥ ११ ॥

आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्याचन्द्रमसावुभी विद्युक्षक्षत्राप्यमिशकाशेनाद्भयत्याकाशेन श्रगोत्याकाशेन प्रतिश्रणोत्याकाशे रमत आकाशेन रमत आकाशे जायत आकाशमभिजायत आकाशमुपास्स्वेति ॥ १ ॥
स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास आकाशवतो वे स लोकान्यकाशवतोऽसंबाधानुस्यायवतोऽभित्तिकाति यावदाकाशस्य गर्त तत्रास्य यथाकामचारो भवति य
आकाशं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगव आकाशाद्भ्य इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति
तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति द्वादशः सण्डः ॥ १२ ॥

सरो वावाकाशाद्भ्यस्तसाधद्यपि बहुव आसीरसस्यरन्तो नैव ते कंचन श्रृणुयुर्न मन्वीरस्र विजानीरन् यदा बाव ते स्रोरेयुर्ध राणुयुर्ध मन्वीरस्रध विजानीरन् स्रोरेण वे पुत्रान्विजानाति स्रोरेण पश्चन् स्रारमुपास्स्रेति ॥ १॥ स यः स्रारं ब्रह्मेत्युपास्ते यावरस्रास्य गतं तत्रास्य यधाकामचारो भवति यः सारं ब्रह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवः साराङ्ग्य इति साराङ्गव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २ ॥ इति त्रयोदद्याः सण्डः ॥ १३ ॥

आशा वाव साराज्ञ्यस्याशेखों वे सारो मन्नानधीते कर्माणि कुरते पुत्राध्य प्राधिक्ष्य के स्व के सममुं चेव्छत आशामुपारस्वेति ॥ १ ॥ स य अशां ब्रह्मेत्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः समृद्धान्त्यमोघा हास्याक्षिणे भवन्ति यावदाशाया गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति य आशां ब्रह्मेत्यु-पास्तेऽस्ति भगव आशाया भूय हत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवान्व्यवितिति ॥ २ ॥ इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

प्राणों वा आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभी समर्पिता एवमस्मिन् प्राणे सर्वेथ समर्पितं प्राणः प्राणंन यांन प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणो ह पिता प्राणो माना प्राणो आना प्राणः स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो हाह्यणः ॥ ५ ॥ स यांद पितरं वा मानर वा आतरं वा स्वसारं वाचार्यं वा प्राह्मणं वा किंचिद भृशामिव प्रत्याह धिक्त्वाऽस्त्वित्वेनमाहुः पिनृहा वे त्वमसि मानृहा वं त्वमान आनृहा व त्वमसि स्वसृहा व त्वमस्याचार्यहा वे त्वमसि बाह्यणहा व त्वमानि ॥ २ ॥ अथ यद्यप्येनानुत्कान्तप्राणान् द्युलेन समासं व्यतिषं वृहेक्षेवेन ब्रूयुः पिनृहामीति न मानृहासीति न आतृहासीति न स्वसृहामीति न वाचार्यहामीति न वाह्यणहासीति ॥ ३ ॥ प्राणो होवेतानि सर्वाणि भवति स वा एप एवं पर्यक्षेवं मन्वान एवंविज्ञानक्षतिवादी भवति तं चेह्रयुरितवाद्यमीत्यितिवाद्यसीति ब्रूयाक्षापहुवीत ॥ ४ ॥ हित पद्यदशः खण्डः ॥ ४ ॥ ।

एप नु वा भनिवर्ति यः सत्येनातिवर्ति सोऽहं भगवः सत्येनातिवदा-नीति सत्य त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति सत्यं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ इति पोडशः खण्डः ॥ ९६ ॥

यदा वे विज्ञानास्यथ सन्यं वदित नाविज्ञानन् सन्यं वदित विज्ञानश्चेष सन्यं वदित विज्ञानं त्वेच विजिज्ञासिनव्यमिति विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ इति समद्दाः खण्डः ॥ १७ ॥

यदा वे मनुतेध्य विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वेद विजानाति मतिस्त्वेद विजिज्ञासितव्येति मति भगवो विजिज्ञास इति ॥ ९ ॥ इत्यष्टा-दशः सण्डः ॥ १८ ॥

यदा वे श्रद्धात्यथ मनुते नाश्रद्धन्मनुते श्रद्धदेव मनुते श्रद्धाः वेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति,॥ १ ॥ इत्येकोनविन्नः सण्डः॥ १९॥ यदा व निम्तिष्टत्यथ श्रद्धाति नानिस्तिष्टन्श्रद्धानि निम्तिष्टक्षेत्र श्रद्ध-धाति निष्टा त्वेच विजिज्ञासितन्येति निष्टां भगवो विजिज्ञास इति ॥ ६ ॥ इति विकाः सण्डः ॥ २० ॥

यदा वै करोत्रयं निस्तिष्ठति नाकृत्वा निस्तिष्ठति कृत्वेव निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव विजिज्ञामितव्येति कृत्तिं भगवो विजिज्ञाम इति ॥ १ ॥ इत्येक-विकाः खण्डः ॥ २१ ॥

यदा वे मुखं लभतेऽथ करोति नामुखं लब्ध्वा करोति मुखमेव लब्ध्वा करोति मुखं त्वेव विजिज्ञामितव्यमिति मुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ इति द्वाविंशः खण्डः ॥ २२ ॥

गो वै भूमा तस्मुन्वं नाल्पे मुखमस्ति भूमेव सुन्वं भूमा त्वेव विजिज्ञा-सितव्य इति भूमानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ इति त्रयोविंशः खण्डः ॥ २३ ॥

यत्र नान्यस्पर्यति नान्यस्कृणोति नान्यहिजानाति स भूमाऽध यत्रान्य-त्पर्यस्यन्यस्कृणोत्यन्यहिजानाति तद्दपं यो व भूमा तद्मृतमथ यद्दप् तन्मर्त्यः स भगवः कम्मिन्प्रतिष्ठित इति स्व महिज्ञि यदि वा न महिज्ञीति ॥ १॥ गोशश्चमिह महिमेन्याचक्षते हिन्तिहिरण्यं दासभायं क्षेत्राण्यायनना-नीति नाहमेवं ब्रवीमि ब्रयीमीति होवाचान्यो हान्यस्मिन्प्रतिष्ठित इति ॥ २॥ इति चतुर्विशः खण्डः ॥ २४॥

स एवाधन्तास्स उपरिष्टात्स पश्चारस पुरम्तास्स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद्रभसर्वमित्यथानोऽहक्कारादेश एवाहमेवाधन्तादृहमुपरिष्टादृहं पश्चादृह पुरस्तादृहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेद्रभमंतिति ॥ १ ॥ अथात आन्मादेश एवात्मेवाधन्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आन्मोन्तरत आत्मेवेद्रभ सर्वमिति स वा एष एवंपद्रयन्नेवं मन्वान एवं विज्ञानश्चारसरितरात्मन्नीड आत्ममिश्चन आत्मानन्दः स स्वराह भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्यलोका भवन्ति तेषाभ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ इति पञ्चविद्राः स्वण्डः २५

तस्य ह वा पृतस्यैवं प्रयत पृवं मन्वानस्यैवं विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्परं आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत
आविभीवितरोभावावात्मतोऽश्वमात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्तमात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो
मन्ना आत्मतः कर्माण्यात्मत पृवेद् सर्वमिति ॥ १॥ तदेव स्रोको न पद्यो
सृत्युं प्रयति न.रोगं नोत नुःसता सर्वष ह पद्यः पर्यति सर्वमामोति

सर्वश इति स पुक्रधा भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनअकादश स्मृतः शतं च दश चैकश्च सहस्राणि च विश्शतिराहारकुदौ सम्बशुद्धिः सन्वशुद्धौ श्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वश्रन्थीनां विश्रमोक्षसस्मै सृदितकपायाय तमसस्पारं दर्शयिन भगवान् सनत्कुमारस्यः स्कन्द हत्याचक्षते तथ स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ इति पांतुशः सण्डः ॥ २६ ॥ इति
सप्तमः प्रपाटकः ॥ ७ ॥

#### अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

अध यदिद्मस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस-सिन्यदन्तसदन्वेष्टव्य तद्वाव बिजिज्ञासिनव्यमिनि॥ १ ॥ तं चेह्रयुर्येदिदम-स्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्ट्यं यहाव विजिज्ञामितव्यमिति ॥ २ ॥ स व्याद्यावान्वा अयमाका-शस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश उमे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उमावभिश्व वायुश्व सूर्याचन्द्रमसावुमा विद्युनक्षत्राणि यचाम्येहास्ति यचा नाम्ति सर्वं तद्सिन्समाहितमिति ॥ ३ ॥ तं चेद्रयुरसिम्श्रेदिदं शहापुरे मर्वे समाहित सर्वाण च भूतानि सर्वे च कामा यदेन जरामामोति प्रध्वर-सने वा किं ततोऽनिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ स ब्र्यान्नास्य जरयेतजीर्यति न वेचनास्य हन्यत पुतत्मत्यं ब्रह्मपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एप आत्मापहत-पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्मोऽपिपामः सत्यकामः सत्यमंकत्यो यथा होतेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमिकामा भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभाग नं नमेबोपजीवन्ति ॥ ५ ॥ तद्यथेह कर्मजितो स्रोकः क्षीयत एवमेवामूत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमनन्विच नज-सत्यान कामाध्मतेपाध सर्वेषु छोकेष्वकामचारी भवत्यथ य इहान्सानसनुविद्य वजन्त्येतास्त्र मत्यान् कामाश्स्तेपार सर्वेष छोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ ३ ॥

म यदि पितृलोककामो भवित संकल्पाद्वास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ १ ॥ अथ यदि मातृलोककामो भवित संकल्पाद्वास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ १ ॥ अथ यदि आत्रतः समुत्तिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ १ ॥ अथ यदि आत्रतः समुत्तिष्ठन्ति तेन आतृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ३ ॥ अथ यदि समुलोककामो भवित संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्वस्लोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सस्लोक महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि सस्लोक समुत्तिष्ठन्ति तेन सस्लोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि गुन्धमात्यकोककामो भवित

संकल्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६ ॥ अथ यद्यन्नपानलोककामो भवित संकल्पादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठ-तस्तेनान्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ७ ॥ अथ यदि गीतवादित्रलोक-कामो भवित संकल्पादेवास्य गीतवादिते समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादित्रलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ८ ॥ अथ यदि स्त्रीलोककामो भवित संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रीलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ९ ॥ यं यमन्तमि-कामो भवित यं कामं कामयते गोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

त हमे सला. कामा अनुतापिधानास्तेषा सलाना सतामनृतमपिधानं यो यो हास्येतः प्रति न तमिह टर्शनाय लभते ॥ १ ॥ अथ ये चान्येह जीवा ये च प्रेता यहान्यदिच्छन्न लभने सर्वं तद्त्र गरवा विन्दतेऽत्र हास्येते सल्याः कामा अनुतापिधानाम्नयथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपिर संचर्त्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एन बहालोकं न विन्दत्त्यन्तेन हि प्रस्यूदाः ॥ २ ॥ स वा एप आत्मा हित तस्येतदेव निरुष्ट हृद्यमिति तस्याद्ध्यमहरहर्वा एवंवित्स्वर्गं लोकमेति ॥ ३ ॥ अथ य एप संप्रसादोऽस्माच्छितान्ममुख्याय परं ज्योतिरुपमंपद्य स्वेत रूपेणामिनिष्यवत एव आत्मेति होवाचतदस्तमभयमेनहद्गेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सल्यमिति ॥ ४ ॥ तानि ह वा एतानि त्रीण्यक्षराणि सत्तीयमिति नद्यस्य-हृद्यत्मभ्य यर्ग तेनोभे यच्छित यद्नेनोभे यच्छित तस्याद्यम्य यत्त्र लोकमेति ॥ ५ ॥ इति नृतीयः स्वव्हः ॥ ३ ॥

अथ य आत्मा स सेतुर्विधितिरेषां लोकानामसंभेदाय नंतः सेतुमहोरात्रे सस्तो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतः सर्वे पाषमानोऽनो निवर्तन्तेऽपहतपाष्मा होष बह्मलोकः ॥ १॥ तस्माद्वा एतः सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सञ्चनन्धो भविन विदः सञ्चविद्धो भवत्युपतापी सञ्चनुपतापी भवित तस्माद्वा एतः सेतुं तीर्त्वापि नक्तमहरेवाभिनिष्पद्यते मकृद्विभानो होवेष बह्मलोकः ॥ २॥ तद्य एवतं बह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवेष ब्रह्मलोकः ॥ २॥ सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवित ॥ ३॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥

भय यद्या इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होव यो ज्ञाता तं विन्द-तेऽथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवेष्टात्मानमनुविन्दते ॥ १॥ भथ यत्सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवा सत आत्म-ब्रह्मणं विन्दतेऽथ यन्मोनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तइह्मचर्येण होवात्मान-मनुविच्य मनुते ॥ २ ॥ अथ यदनाक्षकायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तदेष ह्मात्मा म नह्मति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दतेऽथ बद्रण्यायनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्येमे चर्यमेव तत्तद्रश्च ह वे ण्यश्चाणंवा ब्रह्मलोके तृनीयस्थामितो दिश्वि तदैरंम-दीय सरस्तद्श्वत्थः सोमस्तवनस्तद्रपराजिता पूर्वब्रह्मणः प्रभुविमित हरण्य-यम् ॥ ३॥ तद्य प्वतावरं च ण्यं चार्णवा ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति लेषामेवष ब्रह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ४ ॥ इति पञ्चमः खण्डः ॥ ५ ॥

अय या एता हृद्यस्य नाड्यमाः पिङ्गलसाणिझिमिष्ठिनि ग्रुक्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसां वा आदित्यः पिङ्गल एप श्रुक्क एप नील एप पीत एप लोहितः ॥ १ ॥ तद्यथा महापथ आतृत उमी प्रामा गच्छतीमं चासुं चत्रमेवता आदित्यस्य रश्मय उमी लोका गच्छन्तीमं चासुं चासुप्मादादिः त्यास्त्रनायन्ते ता आसु नाडीषु स्वा आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽसुप्मि-आदित्यं स्वाः ॥ २ ॥ नद्यंतत्सुसः समस्यः संप्रसन्धः स्वमं न विजानात्यासु तदा नाडीषु स्वो भवित तन्न कश्चन पाप्मा स्पृश्चितं तेजसा हि तदा संप्रक्षो भवित ॥ ३ ॥ अथ यंत्रतद्वित्यानं नीतो भवित तमित्रितः आसीना आहुर्जनान्ति मां जानानि मामिति स यावद्यसाच्छिरिरादनुन्कान्तो भवित तावजानाति ॥ ४ ॥ अथ यंत्रतद्वात्याच्छिरादनुन्कामत्यथैतिनेव रश्चिमिक्धर्यंन्माक्रमते स ओमिति वा होहामीयते स यावित्ययेन्मनम्नावदादित्यं गच्छन्येतद्व खलु लोकद्वारं विदुषां प्रयद्वं निरोधोऽविदुषाम् ॥ ५ ॥ तदेष स्थोकः । शन चेका च हृद्यस्य नाड्यम्तामां मूर्थानमभिनिःस्तेका । तबोध्वंमायन्नसृत्वमेति विष्वदृन्या उन्क्रमणे भवन्त्युन्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ इति पष्ट खण्डः ॥ ६ ॥

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्युविशोको विजिधन्योऽिपपासः सत्य-कामः मत्यमंकल्पः सोऽन्वेष्ट्रयः स विजिज्ञामितव्यः स सर्वा श्र लोकाना-मोति सर्वा श्र कामान्यममान्मानमनुविद्य विज्ञानातीनि ह प्रजापितस्वाच ॥ ३ ॥ तढोभये देवासुरा अनुवुबुधिर ने होचुईन्त तमान्मानमन्विच्छामो यमान्मानमन्विष्य सर्वा श्र लोकानामोनि सर्वा श्र कामानितीन्द्रो हैव देवा-नामभिप्रववाज विरोचनोऽसुराणां नाहासंविदानावेव समित्पाणी प्रजाप-तिसकाशमाजग्मनु ॥ २ ॥ तो ह द्वात्रिश्तातं वर्षाण ब्रह्मचर्यमृत्रुक्तौ ह प्रजापनिस्वाच किमिच्छन्ताववासमिति तो होचनुर्य आत्मापहतपाप्मा वि-वरो विमृत्युविशोकोऽविजिधत्मोऽपिपासः सत्यकामः मत्यसंकल्पः सोऽन्ये-ष्टव्यः स विजिज्ञासिनव्यः स सर्वा श्र लोकानामोति सर्वा श्र कामान्यसा-मात्मानमनुविद्य विजानातीनि भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास-मिति ॥ ३॥ तो ह प्रजापतिस्वाच य एषोऽक्षिण पुरुषो दृद्यत एव आत्मिति होवाचेतदमृतममयमेतद्वसेत्यथ योऽयं भगवोऽप्सु परिख्वायते वश्राव- मादर्शे कतम एव इस्पेष उ एवेषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदान्मनो न विजानीयस्तन्मे प्रवृतमिति तौ होदशरावेऽवेक्षांचकाते ता ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथेति तो होचतुः सर्वमेवेदमावां भगव आत्मानं पदयाव आलोमभ्य आनस्यः प्रतिहर्य-मिति ॥ १ ॥ ता ह प्रजापतिस्वाच साध्यलंकृता सुवसना परिष्कृता भूखो-दशरावे अवेक्षेथामिति तो ह साध्वलंकृतो सुवसनी परिष्कृतो भुवोदशरावे sवेक्षांचक्राने तौ ह प्रजापतिरुवाच किं परयथ इति ॥ २ ॥ तौ होचतु-र्यथेवेदमायां भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनी परिष्कृतौ च एवमेवेमी भगवः साध्वछंकृतौ स्वसनौ परिष्कृतावित्येष आत्मेनि होवाचेतदसृतमभयमेत-इस्रोति ता ह शान्तहृद्यी प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ ता हान्वीक्ष्य प्रजापनिक्वा-चानुपलक्षात्मानमननुविद्य बजतो यतर एतदुपनिपदो भविष्यनित देवा वा-सुरा वा ते पराभविष्यन्तीति सह शान्तहृद्य एव विरोचनोऽसुरा अगाम तेभ्यो हेतामुपनिषदं प्रोवाचारमेवेह महत्व आत्मा परिचर्व आत्मा-नमेवेद सहयक्षात्मान परिचरञ्जमा लोकाववासोतीमं ॥ ४ ॥ तसाद्प्यचेहाद्दानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरे। बनेन्यसुराणाः होपोपनिष्यंतस्य शरीर भिक्षया यमनेनालकारेणीन सरम्कर्वन्येनेन हाम् लोकं जेप्यन्तो मन्यन्ते ॥ ५ ॥ इत्यष्टम खण्डः ॥ ८ ॥

अथ हेन्द्रोऽप्राप्येव देवानेतद्वयं ददशं यथेव खहवयमिम्निन्द्रशिरे साध्य-लंक्नते साध्वलकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायः मस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे स्नामः परिवृत्रणे परिवृत्रगोऽस्यव दारीरस्य नाः शमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ स सिम्पाणिः पुनरे-याय तश् ह प्रजापतिरुवाच मध्यन्यच्छान्तहृद्यः प्रावाजी साधं विगेचनेन किमिच्छन् पुनरागम इति स होवाच यथेव खहवय भगवोऽस्मिन्द्रशिरे साः ध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमे-वायमस्मिन्नन्थेऽन्धो भवति स्नामे स्नामः परिवृत्रणे परिवृत्रणोऽस्यव शरीरस्य नाशमन्वेप नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २ ॥ एवमेवेप मध्व-न्निति होवाचेतं त्वेव ते भूयोऽनुन्याख्यास्यामि वसापराणि हात्रिश्वतं वर्षा-णीति स हापराणि हात्रिश्वतं वर्षाण्युवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ इति नवमः सण्डः ॥ ९ ॥

य एव स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतद्मृतमभयमेतद्रक्षेति स ह शान्तहृदयः प्रवजाज सहाप्राप्येव देवानेतन्नयं दृद्धं तद्यग्रपीद् शरी-

रमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नामस्नामो नैवैपोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १ ॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो धन्ति त्वेवैन विच्छाद्यम्नीवाप्रियवेत्त्व भवत्यपि रोदिनीव नाहमत्र भोग्यं पर्यामीति ॥ २ ॥ समित्पाणिः पुनरेयाय त६ ह प्रजापतिर्वाच मघवन्यच्छान्तहृद्यः प्रावाजीः
किर्माच्छन् पुनरागम इति स होवाच न्य्यपीद भगवः शारिरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि स्नाममस्नामो नैवेपोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ न
वधेनास्य हन्यते नास्य स्नाम्येण स्नामो प्रन्ति त्वेवेनं विच्छाद्यन्तीवाप्रियवेत्त्व भवस्यपि रोदिनीव नाहमत्र भोग्यं पर्यामीत्येवमेवेष मघविष्नित होवाचैतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि वसाऽपराणि द्वाविश्वत वर्षाणीति स
हाऽपराणि द्वाविश्वतं वर्षाण्युवास तस्मै होवाच ॥ ४ ॥ इति दशमः
सण्डः ॥ १० ॥

तस्त्रेतत् सुसः समस्त संप्रसन्न स्वमं न विज्ञानायेष आत्मेति होवाचेतद्मुनमभयमेतद्रक्षेति सह शान्तहृदयः प्रववाज सहाप्राप्येव देवानेतद्वयं ददर्श नाहं स्वव्यमेव संप्रसात्मानं जानाययमहमस्मिति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवित नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥
स समित्पाणिः पुनरेयाय त ह प्रजापितस्वाच मधवन्य स्वान्तहृदयः प्रावाजीः किमि छन्पुनरागम इति सहोवाच नाहं स्वव्य भगव पृत्यः संप्रस्वात्मानं जानास्ययमहमस्मिति नो पुर्वमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भन्
वित नाहमत्र भोग्यं पश्यामिति ॥ २ ॥ प्रयमेवप मधविति होवाचेनं
स्वेव ने भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो प्रवान्यत्रेतसाहमाऽपराणि पञ्च वर्षाणीति
सहाऽपराणि पञ्च वर्षाण्यवास नान्येकशतः संपेदुरेतत्तद्याहुरेकशतः ह वे
वर्षाणी मधवान्यजापता बद्धाचर्यमुवास तस्मे होवाच ॥ ३ ॥ इत्येकादशः

मधवनम्ये वा इट शिरमात्तं मृयुना नद्ग्यामृतस्याश्मरित्याःमनोऽधि-एानमात्तो व सर्शारः वियात्रियाभ्यां न व मर्शारस्य मनः प्रियात्रिययोर-पहांतरस्त्यशरीरं वाव सन्त न त्रियात्रिये म्हशतः ॥ १ ॥ अशरीरो वायुरअं विद्युम्सनयित्रुरशर्गराण्येतानि तद्यंवनात्यमुष्मादाकाशास्ममुख्याय परं ज्यो-तिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यन्ते ॥ २ ॥ एवमेवष संप्रसादोऽस्था-च्छरीरात्ममुख्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यने स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षन्कीडन्रममाणः स्वीमिर्वा यानैर्वा ज्ञातिमिर्वा नोप-जन्य सरिवद्य शरीरण्य स यथा प्रयोग्य भाचरणे युक्त एवमेवायमस्थिन्छ-रीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ अथ यत्रतदाकाशमनुविष्णं चक्षः स चाक्षुपः पु- रुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो बेदेदं जिन्नाणीति स आत्मा गन्नाय ज्ञाणमथ यो बेदेदमिन्याहराणीति स आत्मामिन्याहाराय वागथ यो बेदेद् श्रण-वानीति स आत्मा अवणाय श्रोत्रम् ॥ ४ ॥ अथ यो बेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देवं चक्षुः स वा एप एतेन देवेन चक्षुपा मनसेतान् का-मान् पत्थन् रमते ॥ ५ ॥ य एते बह्मलोके तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते तस्मासेपा सर्वे च लोका आत्माः सर्वे च कामाः स सर्वा अलिका-नामोति सर्वा श्रमान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरु-वाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ इति द्वादशः खण्डः ॥ १२ ॥

इयामाच्छवल प्रपंचे शवलाच्छामं प्रपंचेऽश्च इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखात्रमुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकमिसंभ भवामीत्यमिसंभवामीति ॥ १ ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

भाकाशो वै नाम नामरूपयोर्निवेहिता ने यदन्तरा तद्रह्म तद्रमृतः स भाक्ता प्रजापतेः सभा वेदम प्रपद्य यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशा यशोऽहमनुपापन्सि स हाहं यशसां यशः श्वेतमद्रक्ष्मद्रक्षः श्वेतं स्टिन्दुमाभिगां सिन्दुमाभिगाम् ॥ १ ॥ इति चनुर्दशः खण्डः ॥ १४ ॥

तद्भैतद्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापितमेनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्यकुला-द्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिरोपेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुवा देशे स्वाध्यायमधीयानो धार्मकान्विद्धद्वात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिष्य सम्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेयं वर्तयन्यावदायुपं ब्रह्मलोकमभिसंप-स्वते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ॥ १ ॥ इति पञ्चद्रशः खण्डः ॥१५॥

इत्यष्टमः प्रपाठकः समाप्तः॥ ८॥

ॐ आप्यायन्तु समाङ्गानि वाक्त्राणश्रक्षुः श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मामा ब्रह्म निराकरोदनिराक-रणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु तदान्मित निरते य उपनिष्टमु धर्मास्ते मिय सन्तु ते मिय सन्तु ॥ ॐ सान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

### इति छान्दोग्योपनिषत्संपूर्णा ॥ ९ ॥

# बृहदारण्यकोपनिषत् ।

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्यते ॥ पूर्णस्य गूर्णमादाय पूर्णमेवाव-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

के उषा वा अखस मेध्यस शिरः ॥ सूर्यश्चशुर्वातः प्राणो व्यासमितिंशानरः संवस्मर आत्माधस्य मेध्यस्य ॥ द्योः पृष्टमन्तरिक्षमुद्ररं पृथिवी पाजस्यम् । दिशः पार्थे अवान्तरिद्धः पर्णव ऋनवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मा सानि । उदध्य सिकताः सिन्धवो गुदा यकु को मानश्च पर्वता ओपध्यश्च वनस्पत्यश्च लो-मानि उद्यन् पूर्वार्थो निम्लोच अधनार्थो तिह ग्रुम्भते यहि द्योतते यहि धून्ते तत्सनर्यात् यन्मेहिन तद्वर्षात वागेवास्य वाक् ॥ ९ ॥ अहवां अश्चं पुरस्ता नमिहमान्वजायन तस्य पूर्वे समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्मिहमान्वजायन तस्यापर समुद्रे योनिरेता वा अश्चं महिमानावभितः संवभूवतुः । हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धवानर्वाऽसुरानश्चो मनुष्यान् समुद्र एवास्य बन्धः समुद्रो योनिः ॥ २ ॥ इति प्रथमं बाह्मणम् ॥ १ ॥

नैवेह किंचनाय आमीन्मृत्युनेवेदमावृतमासीत् । अज्ञनाययाज्ञनाया हि मृत्युम्तःमनौऽकुरुतात्मर्त्वा स्यामिति । योऽर्चन्नस्यांचेत आपोऽजायन्ता-र्चते वे मेकसभृदिनितदेवाकस्याके वस् कः ह वा असम भवति य एवमेतः दर्कस्पार्कत्वं वेद् ॥ १ ॥ आपो वा अर्कस्तद्यद्पाः शर आमीत्ममहन्यत सा पृथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रस्यो निरवर्तताप्तिः ॥ २ ॥ स त्रेघात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीय स एप प्राणक्षेधा विहितः। तस्य प्राची दिक्छिरोऽसौ चासौ चेसौ । अथास्य प्रतीची दिक् पुच्छमसौ च सक्ध्या दक्षिणा चोदीची च पार्श्व हो। पृष्टमन्तरिक्षमुद्रसियमुरः स ए-षोप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क चैति तदेव प्रतितिष्ठत्येव विद्वान् ॥ ३ ॥ सोऽका-मयत दिनीयो म आत्मा जायेनेनि स मनसा वाचं मिथन सममवद्श-नाया मृत्युम्तचदेत आसीत्स संवत्यरोऽभवत । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेतावन्तं कालमविभः । यावान्मंबन्सरम्ममेनावनः कालस्य परम्ता-दस्तत तं जातमभिन्याद्दारत भाणकरोग्यैव वागभवन् ॥ ४ ॥ स एक्षेत यदि वा इममिभम स्ये कतीयोऽसं करिष्य इति स तया वाचा तेनातमनेदर सर्वमसृजत यदिदं किंचची यज्भि सामानि छन्दाभिस यजान् प्रजाः पशून । स यद्येवास्जत तत्तर्चमश्चियत सर्वे वा अत्तीनि तद्दिनेरदिनित्व सर्व-स्थैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यानं भवति य एवमेतद्दितेरदितित्वं येद् ॥ ५ ॥ सोऽकामयत भूयसा यहेन भूयो यजेयेति सोऽश्राम्यत्स तपोऽतप्यत तस्य आन्तस्य तसस्य यशोवीयं मुद्दशमत् प्राणा व यशो वीयं तत्याणे पृक्ताने षु शित्रश्यित्मिधियत तस्य शरीर एव मन आमीत् ॥ ६ ॥ सोऽकामयत्त मेध्यं म इद्दश्सादात्मन्य्यनेन स्यामिति ततोऽधः समभवचद्यश्ववत्तनेध्य-मभूदिति तदेवाधसे धस्याश्वसे धत्वम् । एए ह वा अश्वसे धं वेद् य एनसेवं वेद तमनव्दश्ववामन्यत तः संवत्मरस्य एरस्तादात्मन आलभन पश्नदेव-ताभ्यः प्रत्योहत् तस्यात्मवेदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्तः । एप ह वा अश्वसेधो य एप तपति तस्य संवत्मरं आत्मायमिप्रारक्षेत्रस्ये लोका आत्मानस्यावेतावकाश्वमेधो सोपुनरेकव देवता भवति मृत्युरेवाप पुनर्मृत्युं जयति नेनं मृत्युरामोति मृत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेको भवति ॥ ७ ॥ इति द्वितीय बाह्मणम् ॥ २ ॥

द्वया ह प्राजापत्या देवाश्चास्राश्च नतः कनीयसा एव देवा ज्यायसा अ-सुरास एषु लोकेप्वम्पर्धन्त ने ह देवा अनुईन्तासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्यया-मेनि ॥ १ ॥ ते ह वाचमृचुस्त्वं न उद्गार्थात तथेति तेभ्यो वागृदगायन यो वाचि भोगमं द्वेभ्य आगायन् यत कल्याणं वदति नदात्मने ते विद्रनेन वै न उद्गान्तान्येष्यन्तीति तमभिद्रत्य पाष्मनाविध्यनम् य. स पाष्मा यदेवे-दमप्रतिरूपं यदित स एव स पापमा ॥ २ ॥ अथ ह प्राणसूचुरूवं न उद्गा-बेति तथिति तेभ्यः प्राण उदगायद्यः प्राणभोगम्त देवेभ्य आगायद्यत् कत्याण जिञ्चति तदात्मने ते विद्रतेन व न उद्घात्राध्येष्यन्तीति तमभिद्वत्य पाप्म-नाऽविध्यन्तम यः स पापमा यदेवेदमर्शनरूप जिल्लान स एव स पापमा ॥३॥ अथ ह चक्षुरूचुरूवं न उद्रायेनि नथेनि तेभ्यश्रश्चरत्यायन यश्रश्चाचे भो-गम्त देवेभ्य आगायद्यक्कत्याणं पश्यति तदान्मने ने विदुरनेन व न उद्गान्ना-त्येष्यन्तीति तमभिद्रत्य पाप्मनाविष्यन्त्य यः य पाप्मा यदेवेदमर्थानुरूपं पश्यति स एव स पारमा ॥ ४ ॥ अथ ह श्रोत्रमृचुरूवं न उद्गायेति तथेति तेश्यः श्रोत्रमुदगायद्यः श्रांत्रे भोगम्तं देवेभ्य आगायदान्कत्याणः श्रणीति तदात्मने ते विदुरनेन वे न उज्ञात्रात्येष्यन्तीति तमभिद्रुत्य पाष्मनाऽवि-ध्यन्त्सयः स पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपः शुगोति स एव स पाप्मा ॥ ५ ॥ अध ह मन जचुरूव न उद्गार्थात तथात तेम्यो मन उद्गायखो मनसि भो-गस्त द्वेभ्य आगायद्यत कल्याण्य संकल्पयति तदाःसने ते विद्रनेन व न उद्गात्रात्येध्यन्तीति तमभिद्धत्य पाष्मनाऽविध्यन्तस् य. स पाष्मा यद्वेदसम् तिरूपः संकल्पगति स एवं म पाप्मेवमु खल्वेता देवताः पाप्मिमरुपासु-अक्रेबमनाः पाप्मनाऽविध्यन् ॥ ६ ॥ भथ हेममासन्यं प्राणमूचुरःवं न उद्गा• येति तथाति तेभ्य एप प्राण उदगायले विदुरनेन वे न उद्गात्रात्येष्यन्तीति तद्भिद्व पापमनाविध्यन्स यथाश्मानमृत्वा लोहो विध्वधसेतेवधहेव विध्वध

समानं विष्वञ्चो बिनेशुस्ततो देवा अभवन् पराऽसुग भवत्यात्मना परास्य द्विषम्ञातृत्यो भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ ते होतुः क नु सोऽभूषो न इत्थ-मसकेत्वयमास्येऽन्तरति सोऽयास्य आङ्गिरमोऽङ्गानार हि रसः ॥ ८ ॥ सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर हास्या मृत्युर्द्र ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य एवं बेद ॥ ९ ॥ सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्य यत्रासां दिशामन्तरनद्गमयांचकार तरासां पाप्मनो विन्यद्धात्तसाञ्च जन-मियान्नान्तमियानेत्वाप्मानं मृत्युमन्ववायानीनि ॥ १० ॥ सा वा एषा देव-तैतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहत्यांथनां मृत्युमस्यवहत् ॥ ११ ॥ स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहन्सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवन्सोऽयम्प्रिः परेण मृत्युमतिकान्तो दीप्यते ॥ १२ ॥ अथ ह प्राणमत्यवहस्स यदा मृत्यु-मत्यमुच्यतं स वायुरभवत्योऽयं वायुः परेण मृत्युमनिकान्तः पवते ॥ १३॥ भय चक्षुरत्यवहत्तवदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योऽभवत्सोऽसावादित्यः परेण मृत्युमनिकान्तस्तपति ॥ १४ ॥ अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमु-च्यत ता दिशोऽभवश्मा इमा दिशः परेण मृत्युमितश्रान्ताः ॥ १५ ॥ अध मनोऽत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत य चन्द्रमा अभवत्योसा चन्द्रः परेण मृत्युमितकान्तो भाष्येव इ वा एनमेण देवता मृत्युमितवहित य एवं बेद ॥ १६ ॥ अथारमनेऽन्नाद्यमागायद्यदि किंचान्नमद्यनेऽनेनेव तद्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥ ते देवा अबुवन्नेतावद्वा इद् सर्व यद्नं तदारमन आगामीरनु नोऽसाम्म आभजन्वति ते व मामिसंविशतेति तथेति तथ समन्तं परिण्यविशन्त तस्माद्यद्येनाश्वमत्ति तेनैतास्तृष्यन्त्येवश ह वा एनश स्वा अभिसंविद्यन्ति भर्ता स्वानार श्रष्टः पुर एना भवत्यज्ञादोऽधिपतिर्य एवं वेद य उईविविद्<sup>र</sup>स्थेपु प्रतिपत्तिर्दुभूपति न हैवालं भार्येभ्यो भवत्यथ**य** पुरैतमनुभवति यो वे तमनुभायान तुभूपति स हैवार्ल भार्येभ्यो भवति ॥ १८ ॥ सोऽयास्य आद्विरसोऽङ्गानाः हि रमः प्राणो वा अङ्गानाः रसः प्राणो हि वा अङ्गानाः रसम्तस्माचसाःकस्माचाङ्गाः प्राणा उन्हासति नदेव तच्छुप्यत्येप हि वा अङ्गाना रसः ॥ १९ ॥ एप उ एव बृहस्पतिर्वाग् वे बृहती तस्या एव पतिस्तसादु बृहस्पतिः ॥ २० ॥ एव उ एव ब्रह्मणस्पति-वीग् वै बहा तस्या एव पनिसासादु ब्रह्मणस्पति. ॥ २१ ॥ एव उ एव साम वाग् व सामैष सा चामश्रेति तत्साम्नः सामत्वं यद्वेव समः द्वविणा समो मशकेन समो नागेन सम एमिखिभिलोंकैः समोऽनेन सर्वेण तसाहेव सामाभृते साम्नः सायुज्य< सरोकतां जयति य एवमेतत्साम वेद ॥ २२ ॥ ण्य उ वा उद्गीधः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद्य सर्वमुत्तव्यं वागेव गीथो**य**-गीया चेति स उद्गीयः ॥ २३ ॥ तद्वापि ब्रह्मद्रसञ्जेकितानेयो राजानं मक्ष-

यञ्जवाचायं तस्य राजा मुर्धानं विपातयताचित्ततोऽयास्य आङ्गिरसोऽन्येनो-द्वाबदिति वाचा च होव स प्राणन चोदगायदिति ॥ २४ ॥ तस्य हैतस्य साम्रो यः स्वं वेद भवनि हास्य स्वं तस्य वै स्वर एव स्वं तसादान्विज्यं करिप्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तथा वाचा स्वरमंपन्नयात्विज्यं कुर्यातसमधाने स्वरवन्तं दिद्दक्षन्त एवाऽथो यस्य स्वं अवति अवति हास्य स्वं य एवमेत-त्साम्नः स्व वेद ॥ २५ ॥ तस्य हतस्य साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य सुवर्ण तस्य व स्वर एव सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य एवमेतन्साम्नः सुवर्ण वेद ॥ २६ ॥ तस्य हैतस्य साझो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति इ तिष्टति तस्य वे वागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेप एतन्त्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेऽस इन्यु हैक आहुः ॥ २७ ॥ अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स व खलु प्रस्तोता साम प्रस्ताति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेदसती मा सद्गमय तमसी मा ज्योनि-र्गमय मृत्योमीमृत् । अगमयेति स यदाहायतो मा सद्वमयेति मृ युत्री अस-न्सद्मृतं मृत्योमीमृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह तमसो मा ज्योतिर्गम-येति मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृतं मृत्योमीमृतं गमयामृतं मा कुवित्येवैतदाह मृत्योमामृतं गमयेति नात्र निरोहितमिवान्ति । अथ यानीतराणि न्तोत्राणि तेष्वाध्मनं इन्नाद्यमागायेत्तम्मातु तेषु वर वृणीत यं काम कामयेत तथ स एप एवंबिदुद्वातान्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयेत तमागायात तर्द्वत-होकजिदेव न हैवालोक्यताया आज्ञास्ति य एवमेतत्साम येद ॥ २८ ॥ इति मृतीय बाह्मणम् ॥ ३ ॥

आत्मेवेदमय आसीत् पुरुपविधः सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यत् सोऽहमसीत्यमे व्याहरत्ततोऽहनामाभवत्तसाद् प्येतद्यांमित्रतोऽहमयमित्येत्वाम उक्तवाथान्यन्नाम प्रवृते यदस्य भवति स यत्पूर्वोऽस्मात्सर्वस्मात्सर्वोन्याः पमन आपत्तसात्पुरुष अधिति ह व स तं योऽस्मात्पूर्वो वुभूपति य एवं वेद् ॥ १ ॥ सोऽविभेत्तस्मादेकाकी विभेति सहायमीक्षांचके यन्मदन्यन्नास्ति कसान्नु विभेगीति तत एवास्य भयं वीयाय कस्माद्यभेष्यद्विनीयाद्वे भयं भवति ॥ २ ॥ स व नव रमे तस्मादेकाकी न रमने स दितीयमंच्छत् स हेतावानास यथा स्वीपुमात्स्यों संपरिष्वकों स हमसेवात्मान द्वेषा पातयाः ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्थवृग्छिमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवस्यसस्यादयमाकान्नः स्विया पूर्यत एव ताण् समभवत्ततो मनुष्या अञान्यत्व ॥ ३ ॥ साहेयमीक्षांचके कथं नु मात्मान एव जनवित्वा संभवति हन्तः तिरोऽसानीति सा गौरभवदपभइतरसाध्समेवाभवत्ततो गावोऽजायन्त वहवितराभवदस्ववृष्य इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरसाध समेवाभवत्तत एकनष्टम् मजायताऽजेतराभवदस्य इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरसाध समेवाभवत्तत एकनष्टम मजायताऽजेतराभवदस्य इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरसाध समेवाभवत्तत एकनष्टम मजायताऽजेतराभवदस्य इतरो अविरितरा मेष इतरसाध समेवाभवत्तत एकनष्टन मजायताऽजेतराभवदस्य इतरो अविरितरा मेष इतरसाध समेवाभवत्तत एकनष्टम मजायताऽजेतराभवदस्य इतरो अविरितरा मेष इतरसाध समेवाभवत्तत एकन्नस्य

योऽजायन्तेवमेव यदिदं किंच मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत्सवेमसुजत ॥ ४ ॥ सोऽवेदहं वाव सृष्टिरसम्यहण्हीदण्सर्वमसृशीति ततः सृष्टिरभवत्सृष्ट्याण्हा-स्यतस्यां भवति य एवं वेद् ॥ ५ ॥ अधेत्यभ्यमन्थत्म मुखाश्च योनेहेस्ताम्बा चाप्तिमम् जत तसादेतदुभयमली मकमन्तरतो ऽलोमका हि यो तिरन्तस्तचि तमाहुरमुं यजामु यजेत्येकैक देवमेतस्यैव मा विस्थिरेप उ होद सर्वे देवा अथ यक्तिचेदमार्दं तद्रेतसोऽम्जत तदु सोम एतावद्वा इद्ध्सर्वमक्तं चैवा-कादश्च सोम एवाक्रमिरकादः सेपा ब्रह्मणोऽतिस्ष्टिर्यच्छेयसो देवानसूज-ताथ यनमत्येः सम्रमृतानस्जन नम्माद्दिस्ष्टिरितमृष्ट्याः हास्यतस्यां भवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ तद्वेद तहाँ च्याकृतमासी तन्नामरूपाप्रथामेव व्याकिय-नेप्सा नामायमिद्धस्य इति तदिदमण्येतिहि नामरूपाध्यामेव व्याकिय-तेऽपा नामायमिद्धरूप इति स एप इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधा-नेऽवहितः स्याद्विश्वंभरो वा विश्वंभरकुलाये तं न पश्यन्ति । अक्रुंग्लो हि स प्राणक्षेत्र प्राणी नाम भवति वटन् वाक्पश्यभ्श्रक्ष श्रण्वन् श्रीत्रं मन्वानी मनन्तान्यस्येतानि कर्मनामान्येव स योत एकक्ष्मुपास्ते न स वेदाकृत्स्त्रो हांपीश्त एकेकेन भवत्यात्मेत्येवीपासीतात्र हाते सर्व एकं भवन्ति तदेतत्प-दनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन ह्यातत्सर्व चेद । यथा ह वे पदेनानुबिन्दे-देवं कीर्तिः श्लोक विन्दते य एवं वेद ॥ ७ ॥ तदेतत्त्रेयः पुत्रास्त्रेयो वित्ता-प्रेयोऽन्यसात्सर्वसादन्तरतरं यदयमात्मा स योऽन्यमात्मनः वियं ब्रुवाणं ब्यात् प्रियथ गेरस्यतीतीश्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेव प्रियसुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपानं न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति ॥ ८ ॥ तदाहुर्यह्र-क्षविचया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते किस् तद्रक्षाऽवेद्यस्मात्तरसर्वम-भवदिनि ॥ ९ ॥ बहा वा इदमम आसीत् तदारमानमेवाघेदहं ब्रह्मास्मीति तसात्तत् सर्वमभवत् नद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यतः स एव तद्भवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणां तद्वतत्पर्यकृषिर्वामद्वः प्रातिपेदेऽहं मनुरभवः सूर्यश्रेति तदिदमध्येतिहि य एव वेदाऽहं ब्रह्मासीति स इद्ध सर्व भवति तस्य इ न देवाश्च नामूत्या ईराते भारमा होपार स भवत्यथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽ-सावन्योऽहमम्मीति न स वद यथा पशुरेव स देवानां यथा ह वै बहवः पशवी मनुष्यं भुंज्युरेवमैकैकः पुरुषो देवान् भुनक्खेकसिन्नेव पशावादी-यमानेऽप्रियं भवति किसु बहुषु तसादेषां नद्म प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥ अहा वा इदमय भासीदेकमेव तदेक सम्र व्यभवत्त च्ह्रेयो रूपमत्य-स्जत क्षत्रं यान्येतानि देवत्रा क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पर्जन्यो यमो सृत्युरीशान इति तस्मात् क्षत्रात्परं नास्ति तस्माद्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुः पास्ते राजसूर्ये क्षत्र एव तद्यको द्याति सेषा क्षत्रस्य योनिर्वह्रस्य तसाच-

चपि राजा परमतां गच्छति बह्मैवान्तत उपनिश्रयति स्वां योनि य उ एन९ हिनिस स्वाध स योतिमृच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयाध्यक्ष हिध-मित्वा ॥ ११ ॥ स नैव व्यभवत् स विशममृजत यान्येतानि देवजातानि गणना आख्यायन्ते वसवो रुद्धा आदित्या विश्वेदेवा मरुत इति ॥ १२ ॥ स नैव व्यभवत् स शोदं वर्णमस्त्रत पूषणिमयं व पूरेयः हीदः सर्वे पुण्यति यदिदं किंच ॥ १३ ॥ स नेव व्यभवत्तच्छे यो रूपमत्यसूजत धर्म तदेतत क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमेन्तस्माद्धमीत्परं नान्त्यतो अवलीयान् बलीयाः समाशः सते धर्मेण यथा राज्ञैवं यो वे स धर्मः सन्यं वे तत्तमात् सत्यं वदन्तमाहर्धमे वदनीति धर्म वा बदन्तः सत्यं बदनीत्येत खेत्रैतदुभयं भवति ॥ १४॥ तदेतहहा क्षत्रं विद शुद्धमद्ग्रिनेव देवेषु ब्रह्माभवद्राह्मणी मनुष्येषु क्षत्रि-येण क्षत्रियो वैद्येन वेदय. शहुण शहुम्तसाद्भावेव देवेप लोकमिच्छन्ते ब्राह्मणे मनुष्येप्वेनाभ्यापहि रूपाभ्या ब्रह्माभवत् । अथ यो ह वा अस्मा-ह्योकात्स्वं लोकमदृष्ट्या प्रति स एनमविदितो न भुनिक यथा वेदो वान-नुकोऽन्यद्वा कर्माकृत यदिह वा अध्यनेवंविद् सहत्युण्यं कर्म करोनि नद्धा-स्यान्ततः क्षीयत प्वात्मानमेव लोकमुप्तित स य भात्मानमेव लोकमुपासे न हास्य कर्म श्रीयते अस्माखेवात्मनी यद्यत्कामयते तत्तत्म् जते ॥ १०॥ अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्ञहोति यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदन्वते तेन ऋषीणासथ यत्पित्रभयो निष्णानि यत्प्रजा-मिन्छते तेन पितृणामध यनमन्त्र्यान्वामयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मन-प्याणामथ यत्पशुभयस्तृणोदकं विन्दति तेन पश्नां यदस्य गृहेषु शापदा वया ध्यापिपी लिका भ्य उपजीवन्ति नेन नेपां लोको यथाह व स्वाय लोका-बारिष्टिमिच्छेदेव४ हेवंबिदे सर्वाणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्वा प्तद्विदितं मीमार्शनतम् ॥ १६ ॥ आत्मैवेद्मप्र आसीदेक एव सोऽकामयत आया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं में स्यादथ कर्म कुर्वीयेग्येतावान् वे कामो नेच्छ श्र नातो भयो विन्देत्तसादप्येतहाँकाकी कामयत जाया मे स्पाद्य प्रजायेयाथ वित्तं में स्याद्य कर्म कुर्वियेति स यावद्प्येतेपामेकैकं न प्रामीत्यकृत्स्न एव तावन्मन्थते तस्यो कृत्स्रता मन एवास्यात्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुमी-नुपं वित्तं चक्षुपा हि तद्विन्दते श्रीत्रं देव श्रीत्रंण हि तच्छणीत्यात्मैवास्य कर्मात्मना हि कर्म करोति स एप पाद्गी यज्ञः पाद्गः पठ्ठाः पाद्गः पुरुषः पाङ्कमिद्र सर्वे यदिदं किंच तदिद्र सर्वमाप्तोति य पूर्व वेद ॥ १० ॥ इति चतुर्थे ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणं हे देवान-भाजयत् । त्रीण्यात्मनेऽकुरुत पशुभ्य एकं प्रायच्छत्तस्मिनसर्वे प्रतिष्ठितं यस

प्रोणिति यच न कसात्तानि न शीयन्तेऽधमानानि सर्वदा । यो वैतामक्षिति देह सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन स देवानपि यच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति श्लोकाः ॥ १ ॥ यत्समाञ्चानि मेधया तपसाजनयत्पितेतिमेधया हि तपसाऽजनय-त्यितकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तस्साधारणमन्नं यदिदमग्रेत स य एतह-पास्ते न स पाप्मनो स्यावर्तते मिश्र होतहै देवानभाजविति हतं च प्रदर्त च तसाहेबेस्यो जुद्धति च प्रच जुद्धत्यथो आहुर्दर्शपूर्णमासाबिति । तसाकेष्टियाज्ञकः स्यात्पञ्चम्य एकं प्रायस्छिति तत्पयः पयो होवाग्रे मनु-ध्याश्च पश्चश्चोपजीवन्ति तस्मान कमारं जातं वतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनं वानुधापयन्यथ वस्सं जातमाहुरतृणाद इति । तस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठितं बच्च प्राणिति बच्च नेति प्रयसि हीद्र सर्वे प्रतिष्ठितं यच प्राणिति यच न। तद्यदिदमाहः संवरसरं पयमा जुहृदपपुनर्मृत्युं जयतीति न तथा विद्याबदह-रेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येवविद्वान्सर्वः हि देवेभ्योऽबाद्यं प्रय-च्छति । कस्मात्तानि च शीयन्तेऽद्यमानानि सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स ् हीदमसं पुनः पुनर्जनयते यो वै तामक्षितिं वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन धियाधिया जनयने । कर्मिमर्थद्वेतम कुर्याक्षियेत ह सोअममित प्रतीकेनेति मुखं प्रतीकं मुखेनेत्यतत्स देवानपि गच्छति स जर्जमुपजीवतीति प्रशास्ता ॥ २ ॥ त्रीण्यात्मनेकहनेति मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकहतान्य-त्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रीपमिति मनसा होव पश्यति मनसा श्रुणोति । कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रदाऽश्रद्धा एतिरएति हींधी-भीरित्येतत्मर्व मन एव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विज्ञानाति यः कश्च शब्दो वागेव सेषा हान्तमायत्तेषा हि न प्राणोऽपानो स्यान उदानः समानोऽन इत्येतल्पर्वं पाण प्रवेतन्मयो वा अयमारमा बाह्ययो मनोमयः प्राणमयः ॥ ३ ॥ त्रयो लोका एत एव वागेवायं लोको मनोऽन्तरिक्षलोकः प्राणीसी लोकः ॥ ४ ॥ त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग्वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः ॥ ५ ॥ देवाः पितरो मनुष्या एत एव वागेव देवा मनः पितरः प्राणी मन्ष्याः ॥ ६ ॥ पिता माता प्रजेत एव मन एव पिता वास्त्राता प्राणः प्रजा ॥ ७ ॥ विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एव यत् किंच विज्ञातं वाचस्तद्वपं वाग्यि विज्ञाता वागेनं तद्भग्वाऽवति ॥ ८ ॥ यिक्विच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्वपं मनो हि विजिज्ञास्यं मन एनं तद्वग्वाऽवति ॥ ९ ॥ यक्ष्मिचा-विज्ञात प्राणस्य तद्र्पं प्राणो हाविज्ञातः प्राण एनं तद्भुवाऽवति ॥ १०॥ तस्येव वाचः पृथिवी शरीरं ज्योती रूपमयमग्निसाद्यावत्येव बाकावती प्रथिवी ताबानयमग्निः॥ ११ ॥ अधैतस्य मनसो द्योः शरीरं ज्योती रूपमसावादि-र्यसचावदेव मनसावनी द्यासावानसावादिस्यसौ मिथून समेतां ततः प्रा-

णोऽजायत स इन्द्रः स एषोऽसपत्रोऽद्वितीयो वै सपत्रो नास्य सपत्रो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ अथेतस्य प्राणस्यापः शरीरं ज्योनी रूपमसी चन्द्रस्त-द्यावानेव प्राणस्तावस्य आपस्तावानसौ चन्द्रस्त एने सर्व एव समाः स-वेंऽनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्तेऽन्तवन्तः स लोकं जयत्यथ यो हैता-ननन्तानुपास्तेऽनन्तर स लोकं जयति ॥ १३ ॥ स एप मंबन्सरः प्रजापतिः षोढशकलस्तस्य रात्रय एव पञ्चदशकला ध्रुवंवास्य पोढशी कला स रात्रिभिरेवा च पूर्वतेऽप च शीयते सोऽमावास्याप रात्रि-मेतया पोडश्या कलया सर्विमिद्ं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातर्जायते तस्मा-देता रात्रिं प्राणभूतः प्राणं न विच्छिन्द्याद्पि कृकलामस्येतस्या एव देव-ताया अपचित्यै ॥ १४ ॥ यो व स संवत्सरः प्रजापनिः घोडशुक्छोऽयमेवं स योऽयमेवंवित्पुरुषन्तस्य वित्तमेव पञ्चदशकला आस्मैवास्य पोडशी कला स बिन्तेनैबा च पूर्यतेष्य च शीयते तटनब्रभ्यं यद्यमात्मा प्रधिर्वित्तं तसाद्य-श्रपि सर्वज्यानि जीयत आत्मना चेजीवनि प्रधिनागादिन्येवाहः॥ १५॥ अथ त्रयो बाव लोका मनुष्यलोकः पितृलोको उवलोक इति शोऽय मनुष्य-लोकः पुत्रेणव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलाको देवलोको व लोकाना अष्टात स्माहियां प्रशःमन्ति ॥ १६ ॥ अथातः संप्र-त्तिर्यदा प्रैप्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्य लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति यह विचानुनं तस्य सर्वस्य ब्रह्मत्ये-कता । ये वे के चयज्ञास्तेपार सर्वेषा यज्ञ इत्येकना ये वे के च छोकास्तेषाः सर्वेषां छोक इत्येकतैतावद्वा इदः सर्वमेतनमा सर्वः सश्चयमितोऽभुनजिद्दित तसात् पुत्रमनुशिष्टं होन्यमाहुन्नसादेनमनुशास्ति स यदेवंविदसाहोकाळेळ्यंभिरेव प्राणे सह पुत्रमाविर्धात स यद्यनेन किंचिद्धणया कृतं भवति तसादेन सर्वसाखुत्रो मुद्धति तसा-रपुत्रो नाम स पुत्रेणैवासिंहोके प्रतिनिष्ठस्ययनमेते देवाः प्राणा असृता आ-बिशन्ति ॥ १७ ॥ पृथिष्ये चनमग्नेश्च देवी वागाविशनि सा व देवी वाग्यया यद्यदेव वद्ति तत्तद्भवति ॥ १८ ॥ दिवश्चेनमादित्याच दैवं मन भाविशति तहैं देवं मनो येनानन्द्येव भवत्यथो न शोचित ॥ १९ ॥ अन्त्रश्चेतं चन्द्रम-सभ दैवः प्राण आविश्वति स वै देवः प्राणा यः संचरध्यासंचर्ध्य न व्य-थतेऽथो न रिष्यात स एवंवित्सर्वेषां भूतानामात्मा भवति यथेषा देवतंवर स यथेतां देवता सर्वाणि भृतान्यवन्त्येव इं विवद् सर्वाणि भृतान्यवन्ति यद किंचेमाः प्रजाः शोचन्त्यमैवासां तद्भवति पुण्यमेवामुं गन्छति न इ वै देवान् पापं गच्छति ॥ २० ॥ अथातो बनमीमारसा प्रजापतिई कर्माणि सस्तर्जे तानि सप्टान्यन्योन्येनास्पर्धन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्द्धे द्रक्ष्या-

म्यहमिति चक्षः श्रोध्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोवयेमे तान्याप्रोत्तान्यास्वा मृत्युरवारुभ्यत्समाच्छ्राम्यत्येव वाक् श्राम्यान चक्षः श्राम्यति श्रोत्रमधेममेव नामोबोऽयं मध्यमः प्राण-स्तानि ज्ञातं दक्षिर अयं व नः श्रेष्ठो यः संचरध्श्रासंचरध्श्र न व्यथतेऽथो न रिप्यति इन्तास्यव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव सर्वे रूपमभवश्स्तसादेत एनेनाख्यायन्ते प्राणा इति तेन ह वाब तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति य एवं चेद य उहैवंविदास्पर्धतंऽनुशुष्यत्यनुशुष्य हैवान्ततो ब्रियत इस-ध्यातमम् ॥ २९ ॥ अथाधिदेवतं उविरुप्याम्येवाहामित्यविदेशे तप्स्याम्यहाम-त्यादित्यो भाष्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता यथादैवतः स यथैपां प्राणानां सध्यमः प्राण एवसेनासां देवतानां वायुनिस्लोचन्ति हान्या देवता न वायुः सेपाऽनम्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२ ॥ अथेप श्लोको भवति यत-श्रोदेति सुयोंऽस्त यत्र च गच्छर्नाति प्राणाद्वा एप उदेनि प्राणेऽस्तमेति तं देवाश्वकिरे धर्मे स एवाच स उ श्र इति यहा एतेऽमुर्बेधियन्त तदेवाप्यश्व ् कुर्वन्ति । तसादेकमेव व्रत चरेत्प्राण्याचेवापान्याच नेन्मा पाप्मा मृत्युराम्-बर्दित पद्मचरेत्समापिपयिषेत्तेनो एतत्वं देवताये सायुज्यः जयित ॥ २३ ॥ इति पञ्चम बाह्मगम् ॥ ५ ॥

त्रयं वा इदं नामरूपं कमें तेषां नाम्नां वाणियेतदेषामुक्थमतो हि स-वाणि नामान्युन्तिष्ठन्यतदेषाः सामतिद्व सर्वेनीमभिः सममेतदेषां ब्रह्म-तद्वि सर्वाणि नामानि विभित्ते ॥ १ ॥ अथ रूपाणां च्छुिल्येतदेषामुक्थ-मतो हि सर्वाणि रूपाण्युनिष्ठन्येतदेषाः सामतिद्वि सर्वे रूपः सममेतदेषां ब्रह्मतद्वि सर्वाणि रूपाणि विभित्ते ॥ २ ॥ अथ कमेणामान्मेयेतदेषामुक्थ-सतो हि सर्वाणि कमाण्युन्तिष्ठन्येतदेषाः मामतिद्व सर्वेः कमिभः सममे-तदेषां ब्रह्मतद्वि सर्वाणि कमाणि विभित्ते तदेतव्यः सदेकमयमाल्माः मो एकः सन्नेतव्यं तदेतदमृतः सन्येन छन्नं प्राणो वा अमृतं नामरूपे सन्यं ता-स्थामयं ग्राणदछन्नः ॥३॥ इति पष्टं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

## द्वितीयोऽध्यायः ।

ॐ॥ दमबालाकिहीन्चानो गार्य आस स होवाचाजातशञ्च काइवं ब्रह्म ते ब्रबाणीत स होवाचाजातशञ्चः सहस्रमेतस्यां वाचि द्यो जनको जनक इति व जना धावन्तीति॥ १॥ स होवाच गार्ग्यो य प्वासावादित्ये पुरुष प्तमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशञ्चर्मा मतिस्मन्संवदिष्टा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतसुपास इति स य प्तमेवसुपा-स्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति॥ २॥ स होवाच गार्ग्यो य

इवासी चन्द्रे पुरुष एतमेवाई ब्रह्मोपास इतिस होवाचाजातशत्रुर्मा मैतस्मि-क्संबिद्धा बृहत्पाण्डरवासाः मोमो राजेति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवमुपास्तेऽहरहर्ह सुतः प्रसुतो भवति नास्यात्रं झीयते॥ ३॥ स ही-बाच गार्थो य एवासी विद्युति पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपाम इति स होवाचा-जातशत्रमां मैतस्मिन्संविद्धास्तेजस्वीति वा अहमेतम्पास हति स य एत-मेबमपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४ ॥ स होवाच गार्खो य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा-चाजातश्वमां मैतस्मिन्संवदिष्ठाः पूर्णमप्रवर्तीति वा अहमेतम्पास इति स ब एतमेवसुपास्ते पूर्वते प्रजया पशुमिनीस्यासाहोकारप्रजोद्वर्तने ॥ ५ ॥ स होबाच गार्थी य एवायं वायी पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा-बातशत्रमां मंतस्मिन्संवदिष्टा इन्द्रो वैकुण्टोऽपराजिता सेनेति वा अहमेत-मुपास इति स य प्रतमेवमुपास्ते जिष्णुर्हापराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्त्यजायी॥६॥ स होवाच गार्ग्यो य एवायमभी पुरुष एतमेत्राहं ब्रह्मोपास इति स होवा-बाजातशत्रमां मैतस्मिनसंविद्धा विपासिहरिति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवसुपास्ते विपासहिर्ह भवति विपासहिर्हास्य प्रजा भवति ॥ ७ ॥ स होबाच गार्थो य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा-जातशत्रमां मैतस्मिन्मंबदिष्ठा प्रतिरूप इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपान्ते प्रतिरूपः हैवैनसुपगच्छति नाप्रतिरूपमयो प्रतिरूपोऽसा-जायते ॥ ८ ॥ स होवाच गाग्यों य प्वायमादर्श पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपाम इति स होवाचाजातशत्रुमा मैनस्मिन्मंवदिष्टा रोचिष्णुरिति वा अहमेतमु-पास इति स य एवमेतमुपान्ते रोचिप्णुई भवति रोचिष्णुहोस्य प्रजा भव-स्यथो यैः सन्निगच्छति सर्वाश्स्तानितरोचते ॥ ९ ॥ स होवाच गाग्यों य एवायं यन्तं पश्चाच्छब्दोऽनृदेत्येतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातश-त्रुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवसु-पास्ते सर्वर हैवासिँछोक आयुरेति नेनं पुरा कालात्प्राणी जहाति ॥ १० ॥ स होवाच गारयों य एवायं दिक्षु पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचा-जातकात्रमी मैतस्मिन्संविद्षष्ठा द्वितीयोऽन्पग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्ते द्वितीयवान् ह भवति नास्माद्गणदिख्यते ॥ ११ ॥ स ही-बाच गार्ग्यो य एवायं छायामयः पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवा-चाजातदात्रुमी मैतरिमन्संविद्षा मृत्युरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवसुपास्त सर्वण हैवास्मिँ छोक आयुरेति नैनं पुरा काळान्मृत्युरागच्छति ॥ १२ ॥ स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातरात्रुमी मैतिरमम्संविद्धा आत्मन्वीति वा अहमेत्मु-

पास इति स य एतमेवसुपास आत्मन्त्रीह भवत्यात्मन्त्रिनी हात्य प्रजा म-वति स इ तुर्णीमास गार्ग्यः॥ १३ ॥ स होवाचाजातशत्रुरेतावस इत्येता-वसीति नतावता बिदितं सवतीति स होवाच गार्थ उपस्थायानीति ॥ १४ % स होवाचाजातक्षत्रः प्रतिलोमं चतचहाह्मणः क्षत्रियमुपेयाह्रह्म मे बक्ष्यतीति •येव स्वा ज्ञपयिष्यामीति तं पाणावादायोत्तस्यौ तो इ पुरुषः सुप्तमाजग्म-नुखमेतैर्नाममिरामञ्जयांचके बृहन् पाण्डरवासः सोमराजिमिति स नोत्तस्यौ तं पाणिना पेषं बोधयांचकार स होत्तस्थो ॥ १५ ॥ स होवाचाजातशत्रुर्य-त्रैप एतत्सुप्तोऽभृष एप विज्ञानमयः पुरुषः कैप तदाभूत्कृत एतदागादिति तदु ह न मेने गार्थः ॥ १६ ॥ स होवाचाजातशत्रुर्यन्नैप एतत्सुप्तोऽभूष एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्त-हर्दय आकाशस्त्रसम्बद्धेते तानि यदा गृह्वात्यथ हेतरपुरुषः खपिति नाम तहृहीत एव प्राणो भवति गृहीता वाग् गृहीतं चक्षुगृहीत अोत्रं गृहीतं मनः ॥ १७ ॥ म यत्रेतःस्वप्रायाचरित ते हास्य लोकासद्वतेव महाराजी भव-त्यनेव महाबाह्मण उतेवोद्यावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् ग्रहीत्वा स्व' जनपदे यथाकामं परिवर्तेत्वमेवैष एतत्प्राणान् गृहीत्वा स्वे दार्गिर यथा हामं परिवर्तते ॥ १८ ॥ अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्य-चन वेद हिता नाम नाड्यो द्वासप्ततिसहस्राणि हृद्यात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसूष्य पुरीतित होते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महा-ब्राह्मणो वातिव्रीमानन्दस्य गःवा शयीतवमेष एतच्छेने ॥ १९ ॥ स यथोर्ण-नाभिसन्तुनोचरेचथाग्ने. क्षुदा विस्फुलिङ्गा ब्युचरन्त्येवमेवासादान्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि न्युचरन्ति तस्योपनिषत्मत्मस्य सत्यमिति प्राणा व सत्यं तेपामप सत्यम् ॥२०॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥ १॥

यो ह व शिशु साधन सम्माधान सम्बू अस्तर्म वेद सह ह दिवतो आतृत्यानवरूण ख्यं वाव शिशु यें। अयं मध्यमः प्राणस्तर्य देमेवाधान-मिदं प्रत्याधान प्राणः स्थूणा कं दाम ॥ १ ॥ तमेताः सप्ताक्षित्रय उपतिष्ठन्ते तथा इमा अक्षन् लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन रहोऽन्वायसोऽध या अक्षन्ना-पस्ताभिः पर्जन्यो या कनीनका तयादित्यो याकृष्णं तेनाभिष्च्युक्तं तेनेन्द्रोऽधर्यमं वर्तन्या पृथिद्यन्वायसा खारूस्या नास्याकं क्षीयते य एवं वेद् ॥ २ ॥ तदेष क्षोको भवति । अर्वाग्वलश्चमस कर्ष्यं द्वप्रसस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपं । तस्यासत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मण संविदानेस्यवीग्विष्ठ-श्चमस कर्ष्यं द्वप्ति त्राणा वे यशो विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सस्त तीर हितं विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सस्त तीर हितं विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषयः सस्त तीर हितं प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाने

बात्व्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ ३ ॥ इमावेव गोतम भरहाजावयमेव गोतम् मोऽय भरहाज इमावेव विश्वामित्रजमद्भी अयमेव विश्वामित्रोऽयं जमद्भि-रिमावेव विश्वकृत्रयावयमेव विश्विष्टिः कृत्यपो वागेवात्रिर्वाचा इस्म-स्रतेऽत्ति ह वै नामैतद्यद्श्विरिनि सर्वस्थाना भवति सर्वमस्थान्नं भवति य एवं वेद ॥ ४ ॥ इति द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च मत्यं चामृतं च स्थितं च यच सच सच ॥ १ ॥ तदेतन्मृतं यदन्यद्वायोश्चान्तिरक्षाच तन्मग्यंमेतित्थ्यतमेतत्सत्तर्येत्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतन्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थैतस्य य एत एतस्य तस्थे व रसो य एप एतस्मिन्मण्डले पुरुष्तस्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थेतस्य मृतंस्थैतस्य मृतंस्थितस्य मृतंस्य प्रत्यस्य स्थितस्य मृतंस्य प्रत्य प्रत्यः प्रत्यः प्रत्यः मृतंस्थितस्य मृतंस्य प्रत्यः प्रत्यः मृतंस्य स्थिति च व प्रवित्यः प्रत्यः प्रत्यः मृतंस्यः स्थिति मृतं व स्थितः स्थितः स्थितः मृतंस्यः स्थिति निति न द्येत्यः स्यामिति प्राणा व स्थ्यं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥ इति नृतीयं व्याद्यस्य सत्यस्य सत्यमिति प्राणा व स्थ्यं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥ इति नृतीयं व्याद्यस्य सत्यस्य सत्यमिति प्राणा व स्थयं तेषामेष सत्यम् ॥ ६ ॥ इति नृतीयं व्याद्यस्य सत्यस्य स्थामिति प्राणा व स्थयं तेषामेष्यस्य स्थामेष्यः सत्यम्यः स्थामेष्यः स्थानेति प्राणा व स्थयं तेषामेष्यस्य स्थामेष्यः स्थानेति प्राणा व स्थानेत्यः स्थानेति स्थानेत्यः स्थानेति स्थानेत्यः स्थानेति स

मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेऽहमसात्स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्याऽन्तं करवाणीति ॥ १ ॥ सा होवाच मैत्रेयी यद्यु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्क्यं तेनामृता स्यामित नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथेव ने जीवितः स्याद्मृतत्वस्य तु नाक्षाम्ति वित्तेनेति ॥ २ ॥ सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्थेद तदेव मे भृहीति ॥ ३ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः त्रिया बतारे नः सनी प्रियं भाषत पृद्धास्स्व व्याख्यास्यामि ने व्याचक्षाणस्य तु मे निद्धासस्यति ॥ ४ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः त्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवनि न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवनित न वा करे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भउत्मात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भ-वित न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय कोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्म-नस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति ने वा अर्वे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवत्यारमा वा अरे द्रष्ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदर सर्व बिदि-तम्॥ ५ ॥ बहा तं परादाचोऽन्यत्रात्मनो बहा वेद क्षत्रं तं परादा-द्योऽन्यन्नात्मनः क्षत्रं वेद लोकाम्नं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद देवास्तं पराद्यीं अन्यशास्मनो द्वान्वेद भूतानि ते पराद्यीं अन्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्व तं परादाबोऽन्यत्रात्मनः सर्वे वेदेदं ब्रह्मेदं क्षत्रमिमे लोका हमे देवा इमानि भूतानीद सर्व यदयमात्मा ॥ ६ ॥ स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्छन्दाञ्छक्ष्याद्रहणाय दुन्दुभेस्तु प्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ७ ॥ स यथा शङ्ख्य ध्मायमानस्य न बाह्याञ्छब्दाञ्छक्र्याद्वह-णाय शङ्कस्य तु ग्रहणेन शङ्कध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥ स यथा बी-णाँच वाद्यमानाय न बाह्याञ्छद्याञ्छक्याइहणाय बीणाय तु प्रहणेन बीणा-वादस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ९ ॥ म यथार्द्वेशाग्नरभ्याहतान्द्रथग्युमा बिनि-श्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि.श्वमितमेतद्यहग्वेदो यजुर्वेदेः सामवे-दोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुव्या-ख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वमिनानि ॥ १०॥ स यथा सर्वासामपार समुद्र एकायनमेवर सर्वेषार स्पर्शानां त्वगेकायनमेवर सर्वेषां गन्धानां नामिके एकायनमेवश सर्वेषाश स्तानां जिह्नैकायनमेवश सर्वेषाश रूपाणां चक्षरेकायनमेवस्मर्वेपार शब्दानार श्रोत्रमेकायनमेवर सर्वेपार संकल्पानां मन एकायनमेवर सर्वासां विद्यानार हृदयमेकायनमेवर सर्वेषां कर्मणाः इम्तावेकायनमेव सर्वेषामानन्दानामुपस्य एकायनमेवः सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेव सर्वेषामध्वनां पादावेकायनमेव सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ ११ ॥ स यथा सैन्धवित्वय उद्के प्रास्त उद्कमेवानुवि-लीयेत न हास्योद्रहणायेव स्याचनो यतस्त्वाददीत छवणमेवैवं वा अर इदं महद्भुतमनन्तमपारं विज्ञानवन पुवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुख्याय तान्येवाऽतु विनर्श्यात न प्रेत्य संज्ञान्तीत्यरे व्यवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥ सा होवाच मैत्रेय्यप्रैव मा भगवानमूमुहब प्रेत्य संज्ञास्तीति स होवाच याज्ञ-

बह्नयो न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यलं वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ बत्र हि इतिमिव भवति तदिबर इतरं जिछिति तदितर इतरं पश्यित तदितर इतर श्रणोति तदितर इतरममिवदिन तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं जानाति यत्र वा अस्य सर्वमारमैवाभूक्तकेन कं जिछेक्तकेन कं पश्येक्तकेन क् श्रणुयाक्तकेन कममिवदेक्तत् केन कं मन्वीत तत् केन कं विजानीयाचे-नेद् सर्वं विजानाति तं केन विजानीयादिज्ञातारमरे केन विजानी-यादिति ॥ १४ ॥ इति चतुर्थं बाह्मणम् ॥ ४ ॥

इयं पृथिवी सर्वेषां भूतानां मध्यस्य पृथिय्ये सर्वाणि भूतानि मधु पश्चा-यमस्यां पृथिद्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः शारीरक्षेजोम-योऽस्रतमयः प्रह्पोऽयमेव स योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मद् सर्वम् ॥ १ ॥ इसा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा सर्वाणि भूतानि मधु यक्षायमा-स्वप्तु तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्याःम रेनसस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमारमेदमसृतमिदं बह्मेद्र सर्वम् ॥ २ ॥ अयमितः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नग्नी तेजोम-योऽसृतमयः पुरुषो यश्रायमध्यानमं वाज्ययस्तेजोसयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बह्मेद्र सर्वम् ॥३॥ अयं वायुः सर्वेषां मूतानां मध्वस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मयु यश्चायमस्मिन्वाया तेजामयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमा-रमेदममृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ ४ ॥ अयमादितः सर्वेपां भूतानां मध्व-स्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मध् यश्चायमस्यिकादित्ये तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातम चाक्ष्यवस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपोऽयमेव स योऽय-मात्मेदममृतमिदं बहोद् सर्वम् ॥ ५॥ इमा दिश सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशारसर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमासु दिश्च तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मः श्रोत्रः प्रातिश्चत्कस्तेज्ञासयोऽस्तमयः पुरुषोऽयसेव सयोऽय-मारमेदममृतमिदं ब्रह्मेद्र सर्वम् ॥ ६ ॥ अयं चन्द्रः सर्वेषां भृताना मध्वस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मि श्वनद् तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं मानसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदम-स्तमिदं बहोद्य सर्वम् ॥ ७॥ इयं विद्युत्सर्वेषां भूतानां मध्वस्य विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्रायमस्यां विद्युति तंज्ञोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्राय-मध्यारमं तेजसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं बहोद्र सर्वम् ॥ ८॥ भयर स्तनविद्यः सर्वेषां मृतानां मध्वस्य स्तनविद्योः सर्वाणि भूतानि मञ्ज यक्षायमिसन्स्तनयिसौ तेजोमयोऽसृतमयः प्ररुषो यसायमध्यात्मर बार्ग्दः सौवरस्तेजोमयोऽसृतमयः पुरुपोऽयमेव स योऽय-

मारमेद्मसृतमिदं ब्रह्मेद् १ सर्वम् ॥ ९ ॥ अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्य-स्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मित्ताकाहो तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यक्षायमध्यातमः हृद्याकाशस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽ-यमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मद्<sup>५</sup> सर्वम् ॥ १० ॥ अयं धर्मः सर्वेषां मृतानां मध्य-स्य धर्मस्य सर्वाणि भूनानि मञ्ज यश्रायमस्मिन्धर्मे तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यातमं धर्मसंजोमयोऽसृतमयः पुरुपोऽयमेव स योऽयमात्मेदमस्-तमिदं ब्रह्मेदः सर्वम् ॥ १३ ॥ इदः मत्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य सखस्य सर्वाणि मृतानि मधु पश्चाऽयमस्मिन्सत्ये तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चाऽयमध्यात्मः सत्यस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेद-ममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम् ॥ १२ ॥ इदं मानुपः सर्वेषां भूतानां मध्यस्य मानुषस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाऽयमस्मिन्मानुषे तेजोमयोऽमृतमयः पुरु-षोऽयमेव म योऽयमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मेद् सर्वम् ॥ १३ ॥ भयमात्मा सर्वेषां मुतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायमस्मिश्चात्मनि नेजोमयोऽसृतमयः पुरुषो यश्चायमान्मा तेजोमयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदममृतमिदं वहोद् सर्वम् ॥ १४ ॥ स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेपां भूताना राजा तद्यया रथनाभी च रथनेमी चाराः सर्वे समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे छोकाः सर्वे प्राणाः सर्वे एत आत्मानः समर्पिताः॥ १५ ॥ इदं वे तन्मध्र दध्यक्का-थर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेनदृषिः पश्यश्ववोचन् । तहां तरा सनयेद्रश्स उप्र-माबिष्कुणोमि तन्यतुर्ने वृष्टिं। दध्यक् ह यन्मध्वाथवंणो वामश्वस्य शीर्क्णा प्रय-र्दामुवाचेति ॥ १६ ॥ इदं वं तन्मधु दध्यङ्कायवेणोऽश्विभ्यामुवाच तदेतहिषः पद्मयन्त्रवोचद्मधर्वणायाश्विनाद्घीचेक्यः शिरः प्रत्येत्यतं । स वां मधु प्रवोचदतायन्त्वाषु यदमाविष कक्ष्यं वामिति ॥ १७ ॥ इदं वे तनमधु दृश्य-इाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेनदृषिः पश्यश्ववीचत्। पुरश्चके द्विपदः पुरश्चके चनुष्पद पुरःस पक्षी भूत्वा पुरःपुरुप आविशादिति स वा अय पुरुष: सर्वास पूर्व पुरिशयो नैनेन किंचनानावृत नेनेन किंचनासंवृतम् ॥ १८ ॥ इदं वे तन्मधु दध्यक्वाथर्वणोऽश्विभ्यामुवाच तदेतहिषे पश्यक्ववोचद्रपण्हापं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धव ईयते युक्ता इस्य हरयः भना दशेल्ययं व हरयोऽयं व दश च सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च तदेतहसापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू-रिखनुशासनम् ॥ १९ ॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

अथ वश्शः पोतिमाध्यो गौपवनाद्गौपवनः पौतिमाध्यात्पौतिमाध्यो गौप-वनाद्गौपवनः कोशिकारकौक्षिकः कीण्डन्यारकौण्डन्यः भाण्डित्याच्छाण्डिस्यः

कौशिकाच गीतमाच गीतमः॥ १ ॥ अभिवेश्यादाभिवेश्यः शाण्डित्याचा-निम्छाताचानिभम्छात भानिभम्छातादानिभम्छात आनिभम्छातादानिभ-म्हातो गातमाद्वीतमः सैतवप्राचीनयोग्याभ्याः सैतवप्राचीनयोग्यो पारा-शर्यात्पाराशर्यो भारहाजाद्वारहाजो भारहाजाच गौतमाच गौतमो भारहा-जाद्वारद्वाजः पाराशर्यात् पाराशर्यो बैजवापायनाद्वेजवापायनः कौशिकायनेः कौशिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकाशिकाद्यनकौशिकः पाराशयीयणात्पाराशयीयणः पाराशयीत् पाराशयीं जातुकण्यीजातुकण्यं आसुरायणाञ्च यास्काञ्चासु-रायणस्वैवणेस्वेवणिरोपजन्धनेरोपजन्धनिरासुरेरासुरिर्भारद्वाजाद्वारद्वाज आत्रे-यादात्रेयो माण्टेर्माण्टिगीतमाद्वातमो गीतमाद्वीतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्ड-स्याच्छाण्डित्यः कैशोर्यात्काप्यात्केशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्कमारहा-रितो गालवादालवो विदर्भीकाण्डिन्याद्विदर्भीकाण्डिन्यो वत्सनपातो बाअवा-द्रत्सनपादाश्रवः पथ सीभरात्पन्धाः सामरोध्यास्यादाङ्गिरमादयास्य आहि-रस आभृतेस्त्वाष्ट्रादाभूतिस्त्वाष्ट्री विश्वरूपाच्वाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रोऽश्विभ्या-मिश्रनी द्वीच आधर्वणादृध्यक्नु।थर्वणोऽथर्वणो देवाद्यर्वादैयो मृत्योः प्रा-ध्वश्सनानमृत्युः प्राप्त्वश्सनः प्रध्वश्सनात्प्रध्वश्सन एकर्पेरेकपिर्विप्रचिनेत्रि-प्रचित्तिव्येष्टव्येष्टिः सनारोः सनारः सनातनात्मनातनः मनगात्मनगः पर-मेष्टिनः परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयभु ब्रह्मणे नमः ॥ ३ ॥ इति षष्टं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

# तृर्तायोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ॥ जनको ह वेदहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह कुरुपबालानां बाह्मणा भिससमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वेदहस्य विजिज्ञासा बभूव कःस्विदेषां ब्राह्मणानामन्चानतम इति स ह गवार सहस्रमवहरोध दश दश
पाटा एकेकस्याः श्रुङ्गयोराबद्धा बभूवुः॥ १॥ तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्नो यो वो ब्रह्मिष्टः स एता गा उद्जतामिनि ते ह ब्राह्मणा न द्धपुन्थ
ह याज्ञवल्वयः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचैताः सोम्योद्ज सामश्रवा ३ इति
ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्रुकुष्टुः कथं नो ब्रह्मिष्टो ब्रुबीतेत्यथ ह जनकस्य
वेदेहस्य होताधलो बभूव सहैन पत्रच्छ व्यं चु खलु नो याज्ञवल्वय ब्रह्मिः
छोऽसी ३ ति स होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्टाय कुर्मो गोकामा एव वयर स्म
इति तर ह तत एव प्रष्टुं दथे होताश्वलः॥ २॥ याज्ञवल्क्येनि होवाच यहिद्द सर्व मृत्युनाप्तर सर्व मृत्युनामिष्कं केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत हित होत्रिक्विजामिना बाचा वाग्वै यज्ञस्य होता तथेयं वाक् सोऽय-

मित्रः स होता स मुक्तिः सानिमुक्तिः ॥३॥ याज्ञवल्म्येति होवाच वदिद्र सर्वमहोरात्राभ्यामास्य सर्वमहोरात्राभ्याममिपत्रं केन यजमानोऽहोरात्रयो-राप्तिमतिम् च्यत इत्यध्वयुंणिवजा चक्षुषाऽदित्येन चक्षुवें यज्ञस्याध्वयुंसाध-दिदं चक्षः सोऽसावादित्यः सोऽध्वर्यः स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ बाज्ञ-बक्क्येनि होवाच यदिन् सर्वे पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामासः सर्वे पूर्वपक्षापरप्र क्षाभ्यामिएकं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराक्षिमतिमुच्यत इत्युद्धात्र-र्खिजा वायुना प्राणेन प्राणो वै यज्ञस्योद्वाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स मृक्तिः सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥ याज्ञवन्वयेति होवाच यदिदमस्तरि-अमनारम्भणमित्र केनाक्रमेण यजमानः स्वगं लोकमाक्रमत इति ब्रह्मण-र्विजा मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः साऽतिमुक्तिरित्यनिमोक्षा अथ संपदः ॥ ६ ॥ याज्ञव-स्वयेति होवाच कितिसरयमद्यरिभहीतासिन्यज्ञे करिष्यतीति तिस्-मिरिति कतमाम्ताम्तिम इति पुरोऽनुवाक्या च याज्या च शसीव तृतीया किं ताभिर्जयतीनि यन्किचेदं प्राणभृदिनि ॥ ७ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच कत्य-यमद्याध्वर्युरस्मिन्यज्ञ अन्हुनीर्होप्यर्नाति निस्न इति कतमास्तास्तिस्न इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता अनिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं तामिर्ज-यतीति या हुना उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिर्जयति दीप्यत इव हि देवलोको या हता अतिनेदन्ते पितृछोकमेव तामिजयत्यतीव हि पितृछोको या हता अधिशेरते मनुष्यलोकमेव ताभिजयत्यश्र इव हि मनुष्यलोकः ॥ ८ ॥ याज्ञ-बल्क्येनि होवाच कतिभिरयमद्य ब्रह्मा यज्ञं दक्षिणनो देवनाभिगोपायती-स्येकयोत कतमा सेकेति मन एवेत्यनन्त वै मनोऽन्ता विश्वदेवा अनन्त-मेव स तेन लोकं जयित ॥ ९ ॥ याज्ञवल्क्येनि होवाच कत्ययमधोद्वाता-ऽस्मिन्यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोप्यतीति निस्न इति कतमास्ताम्तिस इति पुरोत्नवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कतमाम्ता या अध्यात्ममिति प्राण एव पुरोज्-बाक्या अपानी याज्या व्यानः श्वन्या किं ताभिर्जयनीति पृथिवीलोकमेव पुरो-नुवान्यया जयस्यन्तरिक्षलोकं याज्यया हालोकः शस्यया ततो ह होताश्वल उपरराम ॥ १० ॥ इति प्रथमं बाह्मणम् ॥ १ ॥

अथ हैनं जारत्कारव आर्तभागः पत्रच्छ याज्ञवस्त्रयेति होवाच किन ग्रहाः क्यानिग्रहा इत्यष्टा ग्रहा अष्टावित्रद्वाः इति ये तेऽष्टां ग्रहा अष्टावित्रद्वाः कतमे त इति ॥ १ ॥ प्राणो वे ग्रहः सोऽपानेनानिग्राहेण गृहीतोऽपानेन हि गन्धाजिग्रति ॥ २ ॥ वाग्वे ग्रहः स नाम्नानिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामान्यभिवद्ति ॥ ३ ॥ जिह्वा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि स्सान्विज्ञानाति ॥ ४ ॥ चक्षुर्वे ग्रहः स रूपेणातिग्राहेण गृहीतश्रक्षुषा हि

क्याणि पश्यति ॥ ५ ॥ श्रोत्रं व प्रहः स शब्देनातिपाहेण गृहीतः श्रोत्रेज हि शब्दान्द्रणोति ॥ ६ ॥ मनो व प्रदः स कामेनातिप्राहेण गृहीतो म-नसा हि कामान्कामयते ॥ ७ ॥ हस्ती व महः स कर्मणातिप्राहेण गृहीतो इसाभ्या हि कर्म करोति ॥ ८ ॥ त्वग्वै अहः स स्पर्शेनातिप्राहेण गृहीत-स्त्वचा हि स्पर्शान्वेद यत इत्येतेऽष्टी प्रहा अष्टावतिप्रहाः ॥ ९ ॥ याज्ञव-स्वयेति होवाच यदिद्र सर्वे मृत्योरकं का स्विन्सा देवता यस्या मृत्युरब-मित्रक्षिर्वे मृत्युः सोऽपामन्नमप पुनर्मृत्युं जयित ॥ १० ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो न्नियत उदस्मात्माणाः क्रामन्त्याहो ३ नेति नेति हो-वाच याज्ञवल्क्योऽत्रेव समवनीयन्ते स उच्छ्वयत्याप्मायत्याध्मातो मृतः शेते ॥ ११ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषो न्नियते किमेनं न जहातीति नामेखनन्तं व नामानन्ता विश्वदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति ॥१२॥ बाज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुपस्य मृतन्याग्नि वागप्यति वातं प्राणश्रह्म-रादिखं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवी" शरीरमाकाशमारमापशीर्लीमानि वन-स्पतीनकेशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निषीयते कार्य तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमानभागावामेवतस्य वेदिष्यावो न नावेतन् म जन इति तौ होत्कम्य मन्त्रयांचकाते ता ह यद्चतुः कर्म हेव तद्चतुरथ यत्प्रक्षक्षसतुः कर्म हैव तत्प्रशश्यसतुः पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवात पापः पावेनेति ततो इ जारस्कारव आनंभाग उपरराम ॥१३॥ इति द्वितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

अध हैन भुज्युर्लाह्यायिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेषु चरकाः पर्यवजाम ते पत्रज्ञल्ख काष्यस्य गृहानम तम्यासीहुहिता गन्धविगृहीता तमप्रच्छाम कोऽसीति सोऽज्ञवीत्सुधन्वाऽऽिहरस इति तं यदा लोकानामन्तानपृच्छामाधेनमञ्जूम क पारिक्षिता अभविर्धात क पारिक्षिता अभविर्धात ॥ १॥ स होवाचोवाच वे सोगच्छन्वे ने तद्यञ्जाश्चमेधयाजिनो गच्छन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रिश्चातं व देवरथाह्ययान्ययं लोकस्यः समन्तं पृथ्वी द्विसावव्यय्यं लोकस्यः समन्तं पृथ्वी द्विसावव्ययेति ताः समन्तं पृथ्वी द्विसावत्यसमुद्रः पर्येति तद्यावती क्षुरस्य धारा सावद्वा मक्षिकायाः पत्रं तावानन्तरणाकाशस्तानिन्दः सुपणी भूवा वायवे प्रायच्छतान्वायुरारमिन विरवा तत्रागमयद्यत्राश्चमेवयाजिनोऽभविद्यत्येविमव वे स वायुमेव प्रकाश्म तस्याद्वायुरेव व्यष्टिवायुः समष्टिरप पुनर्षस्युं अयित य प्वं वेद ततो ह भुज्युर्लाद्वायनिरुपरराम ॥ २ ॥ इति तृतीयं ज्ञाद्यणम् ॥ ३ ॥

अथ हैनसुवस्तश्चाकायणः पप्रच्छ याज्ञवहक्येतिहोवाच यत्साशादपरी-श्चाद्रस्य सारमा सर्वान्तरस्तं से व्याचस्त्र हृत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कत्तमो याज्ञवस्कय सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त भारमा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त भारमा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त भारमा सर्वान्तरो यो व्यानेन व्यानिति स त भारमा सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति स त भारमा सर्वान्तर एव त भारमा सर्वान्तरः ॥ १ ॥ स होवाचोषस्तश्चाकायणो यथा विज्ञ्यादसौ गौरसावश्च इत्येवमेवैतव्यपदिष्टं भवति यदेव साक्षादपरोक्षाद्वस्य य भारमा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येप त भारमा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवस्क्य सर्वान्तरो न इष्टेर्न् प्राचेत्रं युतेः श्रोतार्थ शृणुयान्न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातिर्विज्ञातारं विजानीया एप त आत्मा सर्वान्तरोऽतोऽन्यदार्तं ततो होपस्तश्चाकायण उपरराम ॥ २ ॥ इति चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ हैनं कहोतः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदेव सा-क्षादपरोक्षाद्रह्म य आन्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचहवेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कत्मो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽहानायापिपासे होकं मोहं जरां मृत्युमत्ये-ति प्तं व तमारमानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैपणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोके-खणायाश्च न्युरयायाथ मिक्षाचर्यं चरन्ति या होव पुत्रैपणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे होते एपणे एव भवतस्त्रसाद् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेहाल्य चपाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिरमीनं च मीनं च निर्विद्याऽथ ब्राह्मणः स ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेह्म प्वातोऽन्यदातं ततो ह कहोलः कीपीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ इति पञ्चमं ब्राह्मणम् ॥ ५ ॥

अथ हैनं गार्गी वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्येनि होवाच यदिव् सर्वम-प्स्तोतं च प्रोतं च कस्मिन्न खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति वार्या गार्गीति कस्मिन्न खलु वायुरोतश्च प्रोतश्चेत्यन्ति क्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खल्न गन्धर्व-लोका ओताश्च प्रोताश्चेत्वादित्यलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खल्वादित्यलोका ओताश्च प्रोताश्चेति चन्द्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु नक्षत्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु प्रजापतिलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु प्रजापतिलोका ओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्न खलु बह्मलोका ओताश्च प्रोताश्चेति स होवाच गार्गि माति प्राक्षीर्या ते मुघी व्यपसदनतिप्रक्यां वे देवतामनिष्टच्छित गार्गि मातिप्राक्षीरिति सतो ह गार्गी वाचक्रस्युपरस्तम ॥ १ ॥ इनि पष्ठं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

अथ हैनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच मद्रेष्ववसाम

पतञ्चलस्य काप्यस्य गृहेषु यज्ञमधीयानास्त्रस्यासीद्वार्या गन्धर्वगृहीता तम-प्रच्छाम कोऽसीति सोऽब्रवीत् कवन्य भाथवंग इति सोऽब्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिका श्र बेस्थ न त्वं काप्य तत्सुत्रं येनायं च लोकः परश्र लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृष्धानि भवन्तीति सोध्ववीत्पतञ्चलः काप्यो नाहं तज्ञगवन्वेदेति सोऽत्रवीत्पतञ्चलं काप्यं याज्ञिकाश्य वेत्थ नु त्वं काप्य तम-न्तर्यामिणं य इमं च लोकं परं च लोकर सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयनीति सोध्ववीत्पतञ्चलः काष्यो नाहं तं भगवन्वदेति सोध्ववीत्पतञ्चलं कार्य याज्ञिकाश्श्य यो व तन्कार्यसूत्रं विद्यात्तं चान्तयोमिणमिति स ब्रह्म-दित्स छोकदित्स देदवित्स भूतवित्स आत्मवित्स सर्वविदिति तेभ्योऽवदीत्त-दहं वेद तसंख्यं याज्ञवल्क्य सुत्रमविद्वाधसं चान्तर्यामिण ब्रह्मगवीरुदजसे मुश्रों ने विपनिष्यनीनि वेद वा अह गाँतम तत्सुत्रं त चान्तर्यामिणमिति यो ना इदं कश्चिह्याद्वेद वेदेति यथा वेन्ध तथा बूहीति ॥ १ ॥ स होवाच वायुर्वे गीतम तत्स्य वायुना व गोतम सूत्रणाय च लोक परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृष्धानि भवन्ति तसाहै गौतम पुरुष प्रेनमाहव्यंस्नश्मिषता-स्याङ्गानीति वायुना हि गौतम सूत्रेण मंद्रव्यानि भवन्तीत्यवमेवैतद्याज्ञव-वक्यान्तर्यामिणं ब्रहीति ॥ २ ॥ यः पृथिव्यां निष्टन् पृथिव्या अन्तरी यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयन्येप त आत्मा-न्तर्याम्यसृतः ॥ ३ ॥ योऽम्सु तिष्ठश्रन्योऽन्तरो यमापो न विदुर्यस्यापः शरीरं बोऽपोऽन्तरो यमयत्वेप न आत्मान्तर्याम्यम्तः ॥ ४ ॥ योऽम्रा निष्ठन्नम्रेर-न्तरो यम्प्रिनं वेद यस्याग्निः शरीर योऽश्चिमन्तरो यमयत्येषः न आत्मान्त-र्याम्यमृतः ॥ ५ ॥ योऽन्तरिक्षे निष्टजन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्षं न वेद यस्यान्तरिक्षः शरीर योऽन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ ६ ॥ यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुर्व वेद यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ ७ ॥ यो दिवि निष्ठन्दिवी-Sन्तरो यं द्याने वेद यस्य द्याः शरीरं यो दिवमन्तरो यमयन्येप त आत्मा-न्तर्याम्यमृतः ॥ ८ ॥ य भादित्ये तिष्टकादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥९॥ यो दिक्ष निष्टन्दिग्भ्योऽन्तरो यं दिशो न विदुर्थस्य दिशः शरीरं यो दिशो-Sन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्यास्त्रमृत ॥ १० ॥ यश्चन्द्रतारके तिष्ठश्श्वनद्र-तारकादन्तरो यं चन्द्रतारक न वेद यख चन्द्रतारकः शरीर यश्चनद्रतारका-मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यस्तः ॥ ११ ॥ य आकारा निष्ठन्नाका-शादन्तरो यमाकाशो न वेद यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरो यमय-रवेष त भारमान्तर्याम्यसतः ॥ १२ ॥ यस्तमसि तिष्टश्समसोऽन्तरो यं तमो

न वेट यस्य तमः शरीरं यसमीन्तरी यमयन्येष त आत्मान्तर्याम्बम्हतः॥१३॥ यसेजसि तिष्ठश्सेजसोऽन्तरो यं तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरं यसेजोन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्बसृत इत्यिषदेवतमथाषिभूतम् ॥ १४ ॥ यः सर्वेषु भूनेषु निष्ठन्सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यः सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्या-न्यमत इत्यिभृतमथाध्यात्मम् ॥ १५ ॥ यः प्राणे तिष्ठन्प्राणाद्नतरो यं प्राणी न वेद यस्य प्राणः शरीर यः प्राणमन्तरी यमयत्येष त आत्मान्तर्या-म्यमृतः ॥ १६ ॥ यो वाचि तिष्टन्वाचोऽन्तरो यं वाङ् न वेट् यस्य वाक् इतीरं यो वाचमन्तरो यसयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ १७ ॥ यश्रक्षि तिष्ठ ध्रक्षप्रपोऽन्तरो यं चश्चर्न वेद यस्य चश्चः शरीरं यश्चश्चरन्तरो यमयस्येष त आत्मान्तर्याम्यसूनः ॥ १८ ॥ यः श्रोत्रे निष्टब्होत्रादन्तरो यह श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्रः शरीरं यः श्रोत्रमन्तरी यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यसृतः ॥ १९ ॥ यो मनिस निष्ठनमनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं यो मनोऽन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ २० ॥ यस्वचि निष्ठ -र बचो अन्तरी य त्वकून देद यस्य त्वक् शर्मर यम्बचमन्तरी यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यसृतः ॥ २१ ॥ यो विज्ञाने निष्टन्विज्ञानादन्तरो य विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञान शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आन्मान्तर्या-म्यमृतः ॥ २२ ॥ यो रेतिम निष्ठन् रेतिमोऽन्तरो यथ रेतो न वेद यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमयत्वेष न आत्मान्तर्याम्यम्तोऽदृष्टो द्वष्टाऽश्रतः श्रोत्राडमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता नान्योऽतोऽन्ति द्वष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽनोऽस्ति मन्ता नान्योऽनोऽस्ति विद्यार्तपत आस्मान्तर्याम्यस्-तोऽन्यदार्तं नतोहो दालक आरुणिरुपरराम ॥ २३ ॥ इनि सप्तमं बाह्मणम् ॥७॥ अथ ह वाचकव्युवाच बाह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं ह्रौ प्रश्नी प्रक्ष्यामि तौ चेन्मे वक्ष्यति न व जातु युष्माकामम कश्चिद्रह्मोध जेतेति पृच्छ गा-

तौ चेन्से वक्ष्यित न व जातु युप्साक्रींसम कश्चिह्रक्षोध जेतेति एच्छ गागींति ॥ १ ॥ सा होवाचाह व त्वा याज्ञवल्क्य यथा पात्र्यो वा वदेहो
वोप्रपुत्र उज्ज्यं धनुरिष्ठियं कृत्वा हो बाणवन्तो सपत्नातिव्याधिना हस्ते कृत्वोपोत्तिष्ठदेवसेवाहं त्वा हाभ्यां प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो से बृहीति एच्छ
गागींति ॥ २ ॥ सा होवाच यद्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यद्न्तरा द्यावाप्रथिवी इसे यद्भतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षते कस्मिण्मदोतं
च मोतं चेति ॥ ३ ॥ स होवाच यद्ध्वं गागिं दिवो यदवाक् पृथिव्या यद्न्तरा द्यावपृथिवी इसे यद्भतं च भवच भविष्यचेत्याचक्षत आकाशे तदोतं
च मोतं चेति ॥ ४ ॥ सा होवाच नमस्तेऽम्तु याज्ञवल्क्य यो म एतं व्यवोचोऽपरसं धारयस्वेति एच्छ गागींति ॥ ५ ॥ सा होवाच यद्ध्वं याज्ञवल्क्य

दिवी यदवाक पृथिव्या यदन्तरा वावापृथिवी इसे यद्भतं च भवच अति-व्यवस्थानक्षते किसँसदोतं च प्रोतं चेति ॥ ६ ॥ स होवाच यद्ध्वं गार्गि दिवो यदवाक् प्रविच्या यदन्तरा बावापृथिवी इसे यद्भतं च सवस्र सविष्य-बेरवाचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कस्मिन्न सन्वाकाश भोतव त्रोतक्षेति ॥ ७ ॥ स द्दोवाचैतद्वं तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्खस्थ्छम-नण्यहस्यमदीर्घमळोहितमस्रेष्टमञ्जायमतमो ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरसमगन्धन मचझक्रमश्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राणममुख्यमात्रमनन्तरमवाद्यं न तद-भाति किंचन न तदशाति कश्चन ॥ ८ ॥ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्धि सूर्याचन्द्रमसी विध्तौ तिष्टत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि सावापु-बिब्बी विश्ते तिष्टत प्तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेपा मुहर्ता अहोरात्राण्यर्थमासा मासा ऋतवः संवन्तरा इति विधतान्तिष्ठन्त्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि प्राच्योऽन्या नष्यः स्यन्दन्ते श्वेतेस्यः पर्वतेश्वः प्रतीच्योऽन्या यां यां च विश्वमन्वेतस्य प्रशासने गागि ददनो मनुष्याः प्रशासमित यजमानं देवा दुवीं पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ यो वा प्तदक्षरं गार्थविदित्वाऽसिँछोके जहाँति यजने तपम्तप्यते बहुनि वर्षसहस्राण्यम्तव-देवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदिस्वास्मालोकाग्रीति स क्रपणोऽध य एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्मालोकास्त्रेति स बाह्मणः ॥ १०॥ तहा एत-दक्षरं गाम्पंदष्टं द्रष्टश्चतः श्रोत्रमतं मन्नविज्ञात विज्ञातृ नान्यद्तोऽस्ति दृष्ट् नान्यदतोस्त श्रोत् नान्यदनोऽस्ति मन्त् नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतसित् सः स्वक्षरे गाग्यांकाश ओतश्च प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ सा होवाच बाह्मणा भगव-न्तसदेव बहमन्येध्वं यदसान्नमस्कारेण सुच्येध्वं न व जातु युष्माकमिमं कश्चिद्रक्कोर्च जेतेति ततो ह वाचक्रव्यपरसम् ॥ १२ ॥ इति अष्टमं बा-क्राणम् ॥ ८॥

भय हैनं विद्रश्यः शाकस्यः पप्रच्छ किन देवा याज्ञवल्क्येनि स हैत्येव निविद्य प्रतिपेदे यावन्ती वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते श्रयश्च श्री च शता श्रयश्च श्री च सहस्रेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति श्रवस्थि श्रामिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति पहित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्य स्थि इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्य स्थि इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्य श्रिमान एवं स्था श्री च शता त्रयश्च श्री च सहस्रेति ॥ १ ॥ स होवाच महिमान एवं समिते श्रयस्थि शास्य देवा इति कतमे ते श्रयस्थि श्री वसव एकादश्च स्था द्वावादित्यास्त एकश्चि श्रविद्याद्व प्रजापतिश्च श्रयस्थि श्रामिति ॥ २ ॥ कतमे वसव हत्यसिश्च प्रचित्री च वायुश्चान्तिरस्थं चादित्यश्च स्था वन्द्रमाश्च

नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं वसु सर्वःहितमिति तस्माद्वसव इति ॥ ३ ॥ कतमे रुद्दा इति दरोमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदास्माच्छरीरान्मत्याँदु-त्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यदोदयन्ति तसादुद्या इति ॥ ४ ॥ कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्येत आदित्या एते हीद सर्वमाददाना यन्ति ते यदिद्ध सर्वमाददाना यन्ति तसादादित्या इति ॥ ५ ॥ कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति सनयिवरेवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः सनयिव-रिखशनिरिति कतमो यज् इति पशव इति ॥ ६॥ कतमे पडित्यग्निश्च पृथिबी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च द्योश्चेते पडेने हीद्र सर्व पडिति ॥ ७ ॥ कतमे ते त्रयो देवा इनीम एव त्रयो लोका एपु हीमे मर्वे देवा इति कतमौ तौ द्वौ देवावित्यसं सेव प्राणश्चेति कतमोऽध्यर्घ इति योऽयं पवत इति ॥ ८॥ तदाहर्यद्यमेक इवेव पवतेऽथ कथमध्यर्ध इति यदस्मिन्निद् सर्वमध्यार्भोत्ते-नाध्यर्भ इति कतम एको देव इति प्राण इति स बहा तदित्याचक्षते ॥ ९ ॥ पृथिब्येव यस्यायतनमग्निर्लोको मनोज्योतिर्यो वै तं पुरुषं विद्याल्मवस्यात्मनः परायण स व वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अह तं पुरुष सर्वस्यारमनः परायणं यमास्य य एवायभ ज्ञारीरः पुरुषः स एप बदैव शाकल्य तस्य का देवतेत्वमृतमिति होवाच ॥ १० ॥ काम एव यस्यायतन हृद्यं छोको सनो ज्योतिर्यो व तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परायणः स व वेदिता स्याद्याञ्च-बल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषः सर्वस्थात्मनः परायणं यमात्थ य प्वायं काम-मयः पुरुषः म एष वदैव शाकत्य तस्य का देवनेति श्चिय इनि होवाच ॥ ११॥ रूपाण्येव क्यायतनं चक्षलेको मनो ज्योतियों वै तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्था-त्मनः परायण स व वेदिता स्यादाञ्चल्वय वेद वा भहं त पुरुष सर्वस्या-त्मनः परायणं यमात्थ य प्वामावादित्ये पुरुषः स एव वर्दव शाकस्य तस्य का देवनेति सर्खामिति होवाच ॥ १२ ॥ भाकाश एव यस्यायतन४ श्रोत्रं क्रोको मनो ज्योतियों वे तं पुरुषं विद्यास्तर्वस्थातमनः परायणः स वै वेदिता स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त पुरुषः सर्वस्यात्मनः परायणं यमारध य एवायश श्रीत्र प्रातिश्रुत्कः पुरुषः स एप वदैव शाकस्य तस्य का देवतेनि दिश इति होवाच ॥ १३ ॥ तम एव यस्यायतन हृद्यं छोको मनो ज्योतियी वै तं पुरुषं विद्यान्सर्वस्थारमनः परायणः स व वेदिता स्थाद्याज्ञवस्वय वेद बा अहं न पुरुषः सर्वेस्यात्मनः परायण यमात्थ य एवायं छायामयः पुरुषः स एप बर्देव शाकस्य तस्य का देवनेति मृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥ रूपाण्येव बस्यायतनं चक्षुर्खीको मनो ज्योतिर्यो व तं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यात्मनः परा-यणर स वै वेदिता स्थाबाज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुषण सर्वस्थातमनः परायणं यमाध्य य एवायमाद्शें पुरुषः स एप बर्दन शाकस्य तस्य का देव-

तेत्वसुरिति होवाच ॥ १५॥ आप एव यस्यायतनः हृदयं छोको मनौ उदी-तियों वे तं पुरुषं विद्यात्मवस्थात्मनः परायणश स वै वेदिता स्थादाज्ञवस्वव बेद वा अहं तं पुरुष्थ सर्वस्थात्मनः परायणं यमात्य य एवायमप्सु पुरुषः स एप वदेन शाकाय तस्य का देवतेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ रेत एव यस्यायतन हत्यं लोको मनो ज्योतियों वे नं पुरुषं विद्यात्सर्वस्यातमनः प-रायण स व वेदिता स्याद्याञ्चवल्कय वेट वा अहं त पुरुष ध सर्वस्यात्मनः परायणं यमाध्य य एवार्य पुत्रमयः पुरुषः स एष वडैव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापितरिति होवाच ॥ १७ ॥ शाकल्येति होवाच याज्ञवल्क्यस्त्वाः स्विदिमे ब्राह्मणा अङ्गारावश्चयणमञ्जना ३ इति ॥ १८ ॥ याज्ञवल्क्येति होवाच शा-कत्यो यदि दं करुपञ्चालामां बाह्मणानत्यवादीः कि बह्म विद्वानिनि दिशो वेद सदेवाः सप्रतिष्ठा इति यहिका वेत्थ मदेवाः मप्रतिष्ठाः ॥ १९ ॥ किंदेवतोऽस्यां प्राच्यां दिश्यमीत्यादित्यदेवत इति स आदित्य कस्मिन्प्रतिष्टित इति च-श्वपीति कस्मित्र चक्षः प्रतिष्टितमिति रूपेष्विति चक्षुपा हि रूपाणि पश्यति कस्मित्र रूपाणि प्रतिष्ठितानीतिहृत्य इति होवाच हृद्येन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि प्रतिष्टितानि भवन्तीत्येवमेवैतद्याज्ञवल्वय ॥ २० ॥ किंदेव-तोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यमीति यसद्वत इति स यसः कस्मिन्यतिष्ठित इति यज्ञ इति कस्मिन्न यज्ञः प्रतिष्ठित इति दक्षिणायामिति कस्मिन्न दक्षिणा प्रतिष्ठिनेति श्रद्धायामिति यदाह्येव श्रद्धतेऽथ दक्षिणां ददाति श्रद्धाया है। व दक्षिणा प्रतिष्ठिनेति कस्मिन्न श्रद्धा प्रतिष्ठितेति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृद्ये हाव श्रद्धा प्रतिष्टिना भवनीत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य ॥ २१ ॥ किंदेवतोऽस्यां प्रतीच्यां दिइयसाति वरुणदेवत इति स वरुण कस्मिन्प्रतिष्टित इत्यिष्वित कसिन्वापः प्रतिष्टिता इति रेतमीति कसिन्न रेतः प्रतिष्टितमिति हृद्य इति तस्माद्पि प्रतिरूपं जातमाहृहृद्यादिव मृप्तो हृद्यादिव निर्मित इति हृद्ये क्षेत्र रेतः प्रतिष्टित भवनीत्येवमेवैतचाज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ किंदेव-तोऽम्यामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन्यनिष्टिन इति दीक्षायामिति कस्मिन्न दीक्षा प्रतिष्टितेनि सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहः सन्य बदेनि मन्ये ह्येब दीक्षा प्रतिष्टिनेनि कस्मिन् सन्य प्रतिष्टिनमिति हृद्य इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये होव मत्यं प्रतिष्टित भवतीत्येवमे-वैतद्याज्ञवल्वय ॥२३॥ किदेवतोऽस्यां भ्रवायां दिश्यमीत्यप्तिदेवत इति सोऽप्तिः कस्मिन्प्रांतिष्टत इति वाचीति कस्मिशु वाक् प्रांतिष्टितेति हृद्य इति कस्मिन्नु हृद्यं प्रतिष्टितमिति॥२४॥ अहलिकेति होवाच याज्ञवल्क्यां यत्रेतद्न्यत्रासन्म-न्यासै यद्येतदन्यत्रास्मरस्याच्छानो बनद्युर्वयाध्सः त्रनद्विमशीर्राजात ॥२५॥ करिमस त्वं चारमा च प्रतिष्टिती म्य इति प्राण इति करिमस प्राणः प्रतिष्टित

इत्यपान इति कश्चित्रवपानः प्रतिष्ठित इति व्यान इति कश्चित्र व्यानः प्रति-ष्टित इत्युदान इति कस्मिश्रुदानः प्रतिष्टित इति समान इति स एप नेति-नेन्यात्माऽगृद्धो नहि गृद्धातेऽशीयों नहि शीर्यतेऽसङ्को नहि सज्यतेऽसितो त व्यथते न रिप्यत्येतान्यष्टावायतनान्यष्टी लोका अष्टी देवा अष्टी पुरुषाः स यमान्युरुपाचिरुद्ध प्रत्युद्धात्यकामत्तं खोपनिपदं पुरुपं पृच्छामि तं चन्मे न विवक्ष्यसि मूर्या ते विपतिष्यतीति तशह न मेने शाकत्यसस्य ह मूर्या विषपातापि हास्य परिमोनिणोऽन्थीन्यपज्ञह् न्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ अव होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयैते स मा एच्छतु सर्वे वा मा पुच्छत यो वः कामयते तं वः पुच्छामि सर्वान्वा वः पुच्छामीति ते ह शाह्मणा न द्रष्टपुः ॥२७॥ तान् हैतः श्लोकः पप्रच्छ ॥ यथा बृक्षो वनस्पत्ति-माधव पुरुषोऽसूपा ॥ तस्य लोमानि पर्णानि न्वगस्योत्पाटिका बहिः ॥ त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दित्वच उत्पटः ॥ तसात्तदा तृष्णाःप्रैति रसो वृक्षादिचा-हतात ॥ साध्यान्यस्य शकराणि किनाटः स्नाव तस्थिरम् ॥ अस्थीन्यन्तरतो दारुणि मजा मजोपमा कृता ॥ यहक्षी वृक्णी रोहति मुळाबवतरः पुनः ॥ मर्थः स्विन्मृत्यूना वृक्णः कस्मान्मुलाधरोहति ॥ रेतस हृति माबोचत जीव-तमत्यजायते ॥ धानारह इव व वृक्षोऽज्ञमा प्रेत्यसंभवः ॥ यसमूळमाबृहे-युर्वृक्षं न पुनराभवेत् ॥ सन्यैः स्विन्मृत्युना वृवणः कस्मान्मृत्यायरोहित ॥ जात एव न जायते कोन्वेवं जनयेत्वुनः ॥ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदक्तिः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥ २८ ॥ इति नवमं ब्राह्मणम् ॥ ९ ॥ इति नतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

#### चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

जनको ह नदंह आमांचक्रथ्य ह याज्ञबल्य्य भाववाज तक्ष होवाच याज्ञबल्य किमर्थमचारीः पश्निच्छसण्यन्तानीन्युभयमेव सम्राहिति होवाच ॥ १॥ यने कश्चिद्ववीत्तच्छण्यामेत्यव्यीनमे जिन्वा शेलिनिवायं बह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्व्यात्तथा तच्छेलिनिरववीद्वायं बह्मेत्व यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्व्यात्तथा तच्छेलिनिरववीद्वायं बह्मेत्ववद्वती हि किः स्यादित्यवदीत् ने तस्यायननं प्रतिष्ठां न मेऽववीदिरयेक्पाद्वा पृतस्य-मार्डिति स व नो वह याज्ञबल्यय । वागेवायननमाकाशः प्रतिष्ठा प्रजेत्येनतुपानीत का प्रजता याज्ञवल्यय वागेव सम्राहिति होवाच वाचा व सम्राह्व बन्धः प्रज्ञायत क्रयदेशे यज्ञवेदः सामवेदोऽथवा क्रियम इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः स्वाण्यनुव्याव्यानानि व्यास्यानानीष्टर हुतमावितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सर्वाण्य च मृतानि वाचव सम्राद प्रजान्यने वाग्वे सम्राद परमं बद्धा नेनं वाग्वहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति

देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्यृषभः सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवस्त्रयः पिता मेऽमन्यत नानन्शिच्य हरेतेनि ॥ २ ॥ यदेव ने कश्चिद्ववीत्तच्छणवामेत्यववीन्म उद्क्षः शौल्बायनः प्राणो व ब्रह्मेति यथा मातृमान्यितृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तच्छौल्बायनोऽब-बीत्पाणी वे ब्रह्मेत्यभाणतो हि कि स्यादित्यववीत् ते तत्यायतनं प्रतिष्टां न में अवीदित्येकपादा एतत्मन्नाडिति स वै नो बहु याज्ञवन्वय प्राण प्वायत-नमाकाशः प्रतिष्ठा वियमित्येनदुपामीत का वियना याज्ञवल्क्य प्राण एव सम्राहिति होवाच प्राणस्य वे सम्राट कामायायाउथं याजयत्यविगृह्यस्य प्रतिगृह्वात्यपि तत्र वधाशङ्कं भवनि यां दिशमेनि प्राणस्यव सम्राद कामाय त्राणों वं सम्राद् परमं बहा नैनं प्राणो जहाति सर्वाण्येनं भृतान्यभिक्षरन्ति देवी भूखा देवानप्येति य प्वंबिद्वानेतद्पास्ते इस्युषभः महस्रं द्वामीति होवाच जनको बंदेहः स होवाच याज्ञवल्क्य. पिता मेऽमन्यत नानन्दिाच्य हरेतेनि ॥ ३ ॥ यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छ्णवामेत्यववीन्मे वर्कुर्वार्णश्चक्षर्वे वह्मेति यथा मानृमान्पितृमानाचार्यवान्त्र्यात्तथा तहाप्णोऽत्रवीचक्षुवे ब्रह्मत्यपद्यती हि कि स्यादित्यव्रवीत्त ते नन्यायतन प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीरित्यकपाद्वा एतत्स-ब्राहिति स वै नो बहि याज्ञवल्क्य चक्षरेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा सत्यमित्येन-दुपासीत का सत्यता याज्ञवल्कय चक्षुरेव सम्राडिति होवाच चक्षपा वै सम्राट् परयन्तमाहरदाक्षीरिति स आहादाक्षमिति तत्मत्यं भवति चक्षेत्रं सम्राट परम बद्धा नैन चक्ष त्रेहानि सर्वाण्येन भूनान्यभिक्षरन्ति देवो भून्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यूपभः सहस्र ददासीति होवाच जनको वैदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ यदेव ते कश्चिद्ववीत्तच्छुणवामेत्यववीनमे गर्दभी विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वै ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्य्यात्तथा तद्वार-द्वाजोऽबबीच्छ्रोत्रं वे ब्रह्मस्यञ्चण्यतो हि कि स्मादित्यववीत्त् ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेऽब्रवीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राहिति स वै नो ब्रहि याज्ञवल्य श्रो त्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत कानन्तता याज्ञवल्वय विश एव सम्राहित होवाच तसाद्धे सम्राहिप यां कां च दिशं गच्छति नैवास्या गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो व सम्राट् श्रोत्र श्रीत्र वै सम्राट परमं ब्रह्म नैन श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य षुवं विद्वानेतदुपास्ते इस्त्यृषभः सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः स होबाच याज्ञवल्वयः पिता मेऽमन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५॥ यदेव ते कश्चिद्रवयीत्तच्छ्रणवामेत्वववीनमे सत्त्वकामी जाबाली मनी व ब्रह्मेति तथा मातुमान्यितृमानाचार्यवान्त्र्यात्तया तजाबाछोऽमवीन्मनो वै ब्रह्मसमनसो

हि कि स्यादित्यवदीन् ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न मे अववीदित्वे कपाद्वा एतत्सम्राहिति स व नो बृहि याज्ञवल्य मन एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठाऽऽ-नन्द इत्येनदुपासीत का आनन्दता याज्ञवल्क्य मन एव सम्राहिति होबाच मनसा वै सम्राट् श्वियमभिहायंते तत्थां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स भावन्दो मनो वे सम्राट परमं ब्रह्म नैनं मनो जहाति सर्वाण्येन भूतान्यश्विक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानेतद्पास्ते इस्त्यूषभ सहस्रं दृद्धा-मीति होवाच जनको वदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मैं अनन्यत नान-नुशिष्य हरतेनि ॥ ६ ॥ यदेव ते कश्चिदववीत्तच्छणवामेत्यव्रवीनमे विद्रग्धः शाकल्यो हृदयं व ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितृमानाचार्यवान्त्रयाच्या तच्छा-कत्योऽववीद्धदयं व बह्मत्यहृदयस्य हि कि स्यादित्यववीत् ते तस्या-यतनं प्रतिष्ठां न मेऽववीदित्येकपाद्वा एतत्सम्राडिति स व नो बहि याज-वल्बय हृद्यमेवायतनमाकाशः प्रतिष्टा स्थितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ञवल्क्य हृद्रयमेव सम्राहिति होवाच हृद्यं व सम्राह सर्वेषां भूताना-मायतन हर्य व सम्राट सर्वेषां भूतानां प्रतिष्ठा हृद्ये होव सम्राट सर्वाण भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति हृदयं वै सम्राट परमं ब्रह्म नैनए हृदयं जहाति सर्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एव विद्वानेतदुपास्ते इस्युपन सहस्रं ददामीति होताच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञबरूपः पिता मेऽमन्यत नानन्शिष्य हरेनेति ॥ ७ ॥ इति बृहदारण्यके चतुर्थे प्रथमं त्राह्मणम् ॥ १ ॥

जनको ह वैदेहः क्वांदुपावसर्पचुवाच नमस्तऽस्तु याज्ञवलक्यानु माञ्चाधीति स होवाच यथा व सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन् रथं वा नावं वा
समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्धिः समाहितान्मास्येचं वृन्दारक आढ्यः सन्नधीतवेद उक्तोपनिषक इतो विमुच्यमानः क गमिष्यमीति नाहं तम्नगवन्वेद्
यय गमिष्यामीस्य व तेऽहं तद्वस्यामि यत्र गमिष्यमीति नवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ इन्यो ह व नामेष योऽयं दक्षिणेऽक्षनपुरुषस्रं वा एतमिन्धश् सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणव परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः
॥ २ ॥ अथैतद्वामेऽक्षणि पुरुषक्रपमेषास्य पत्नी विराट तयोरेष सश्कावो
य एषोऽन्तहंद्य आकाशोऽथैनयोरेतदन्नं य एषोऽन्तहंदये लोहितिषण्डोऽथवयोरेतस्यावरणं यदेतदन्तहदये चालकमिवाधेनयोनेषा सृतिः संचरणी
येपा हृदयानुष्यां नाङ्युद्धरति यथा देशः सहस्रधा भिन्न एवमस्यैता हिता
नाम नाङ्योऽन्तहंदये प्रतिष्ठिता भवन्ययेव तामिवां एतदास्वदासविति
तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर दुवैव भवत्यस्माच्छारीरादारमवः ॥ ३ ॥ तस्य प्राची दिक् प्राञ्चः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे प्राणाः प्रतीची दिक् प्रत्यञ्चः प्राणा उदीची दिगुदञ्चः प्राणा ऊर्ध्वा दिगुध्वीः प्राणा अवाची दिगवाञ्चः प्राणाः सवां दिशः सर्वे प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽगृद्धो निह गृद्धने- ऽश्वीयो निह शीर्यतेऽसङ्गो न हि सजनेऽभितो न व्यथते न रिष्यत्यभयं वे जनक प्राप्तोऽभीति होवाच याज्ञवल्क्यः म होवाच जनको वेदेहोऽभयं त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्य यो नो मगवस्त्रभयं वेदयसे नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्य ॥ ४ ॥ इनि चतुर्थे द्विनीयं द्वाह्मणम् ॥ २ ॥

जनकः ह वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्य इत्यथ ह यज्ञ-नक्श वैदेही याज्ञवल्क्यश्वामिहीत्रे समुदाते तसी ह याज्ञवल्क्यो वरं दही स ह कामप्रश्रमेव वहे तश्हामी ददी तः समाडेव पूर्व पप्रच्छ ॥१॥ याजवल्यय किंउयोतिर्यं पुरुष इति आदित्यज्योतिः सम्राडितिहोवाचादित्येनेवायं ज्योति-शास्ते प्रस्ययते कर्म करुने विषण्येनीत्येवसेवैतदाज्ञवन्त्रया। राश्यस्तमित आहित्ये बाजवश्वय किंउयोतिरेवायं पुरुष इति चन्द्रमा एवान्य उयोतिर्भवनीति चन्द्रम-संबायं ज्योतिपास्ते पत्ययते कर्म करते विपत्येनात्येवमेवैतद्यानवल्य ॥३॥ अम्त्रमित आदिन्ये याज्ञवस्त्रय चन्द्रमस्यन्तमितं किज्योतिरवायं पुरुष इत्य-शिरेवास्य ज्योतिभवतीत्यशिनैवायं ज्योनिपास्ते पत्ययते कर्म करते विष-स्येतीस्येवमेवैतराक्षवत्वय ॥ ४ ॥ अम्तमिन आहित्ये याज्ञवत्वय चन्द्रम-स्यस्त्रीमते ज्ञान्तेऽमी किज्योतिरेवाय पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिर्भवनीति बारीबायं ज्योतिपास्ते पन्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीनि तस्माद्वं सम्राडपि सन्न स्व: पाणिने विनिर्ज्ञायनेऽथ यत्र बागुचारयायुपेव तन्न न्येतीत्येवभेवेत-बाज्ञवस्तय ॥ ५ ॥ अस्तमित आदित्ये याज्ञवस्त्रय चन्द्रमस्यमामित शान्त-अमी भान्तायां वाचि किज्योतिरवायं पुरुष इत्यात्मवास्य ज्योतिर्भवतीत्या-स्मनैवायं ज्योतिषास्ते पत्ययते कर्म कुरुते विपरुचैतीनि ॥ ६॥ कतम आ-त्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृधन्तः योतिः पुरुषः स समानः सन्नमी लोकावन्मं वर्रात ध्यायतीव लेलायतीव म हि स्वप्नो भूत्वेमं लोकमानका-मिन सृत्यो रूपाणि ॥ ७ ॥ स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिम्नंपद्य-मानः पाप्मभिः सप्सुज्यते स उत्कामन् न्नियमाणः पाप्मनो विजहाति ॥ ८ ॥ तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे एव म्थाने भवत इदं च परलोकस्थान य समध्य तृतीयः स्वप्नस्थान तस्मिन्सन्ध्ये स्थाने तिष्ठवते उमे स्थाने पश्य-तीदं च परकोकस्थान च अथ यथाक्रमोऽयं परकोकस्थाने भवति तमाक्रम्या-क्रम्योभयान् पाप्मन आनन्दाध्श्र पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रामुपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्यो-तिया प्रस्विपत्यत्रायं प्ररुपः स्वयंज्योतिर्भवति ॥ ९ ॥ न तत्र रथा न रथ-

योगा न पन्थानो भवन्त्वथ रथात्रथयोगान्पथः सृजते न तम्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान् मुदः प्रमुदः सजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यध वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते स हि कर्ता ॥१०॥ तदेते श्लोका भवन्ति ॥ स्वप्नेन गारीरमभिष्रहत्या सुप्तः सुप्तानमिचाकशीति ॥ क्रुक्रमादाय पुनरेति स्थानभ हिरण्मय पुरुष एकहभसः ॥ १३ ॥ प्राणेन रक्षज्ञवरं कुळायं बहिष्कुळायादसृतश्चरित्वा । स ईयतेऽसृतो यत्र कामण हिरण्मयः पुरुष एकहण्सः ॥ १२ ॥ स्वमान्त उच्चावचमीयमाने। ऋपाणि देवः कुरुने बहूनि। उतेव स्त्रीमिः सह मोदमानो जक्षदुनेवापि भयानि पद्मयन् ॥ १३ ॥ आराममस्य पद्मयन्ति न त पद्मयनि कश्चनेति तं नायतं बोधवेदित्याहुः ॥ दुर्भिषज्य १ हासी भवति यमेष न प्रतिपद्यतेऽथो खल्वा-हुर्जागरितदेश प्वास्यैप इति यानि होव जाग्रत्परयति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुष. स्वयंज्योतिर्भवति सोऽहं भगवते सहस्रं ददास्यत ऊर्ध्वं विभोक्षाय ब्रुहीति ॥ १४ ॥ स वा एष एतस्मिन्सप्रमादे रत्वा चरित्वा द्रष्ट्रेव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्वति स्वभायव स यत्तत्र किंचित्प-इयत्यनन्वागतन्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष इत्येवमेवैतधाज्ञवल्क्य मोऽहं भगवते सहस्रं ददाम्यत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव बूहीति ॥ १५॥ स वा एप एतस्मिन्स्वप्ने रश्वा चरित्वा हर्ष्ट्रेव पुण्य च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रति-योन्याद्रवात बुद्धान्तायेव स यत्तत्र किंचित्परयत्यनन्वागतनेन भवत्यसङ्गी ह्मयं पुरुष इत्येवमेवतद्याज्ञवल्क्य सोऽइं भगवते सहस्रं ददास्यत अर्ध्व विमोक्षायेव बृहीनि ॥ १६ ॥ स वा एप एनिसन्बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा दृष्ट्रेव पुष्यं च पापं च पुन. प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवान स्वप्नान्तायेव ॥१७॥ तद्यथा महामन्त्य उभे कृतेऽनुमंचरति पूर्व चापर चैवमेवायं पुरुष एताबु-भावन्तावनुसंवरति स्वप्नान्त च बुद्धान्तं च ॥ १८॥ नद्यथास्मिन्नाकाशै इयेनो वा सुवर्णो वा विविधिवत्य श्रान्तः सम्हत्य वक्षौ संलयायेव श्रियत एवमेवायं पुरुष एतसा अन्ताय धावनि यत्र मुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति ॥ १९ ॥ ता वा अर्स्यता हिता नाम नाड्यो यथा केश: सहस्रधा भिन्नमावताणिम्ना निष्ठन्ति गुक्कस्य नीखस्य पिङ्गळस्य हरि-तस्य लोहितस्य पूर्णा अथ यत्रनं झन्तीव जिनन्तीव हम्तीव विच्छाययति गर्तमिव पत्ति यदेव जाग्रद्धयं पश्यांन तदबाविद्यया मन्यनेऽथ यत्र देव इव राजेवाहमेवेद " सर्वोऽस्तीति मन्यते सोऽस्य परमो स्लोकः ॥ २०॥ तद्वा अन्येतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयः रूपं तद्यथा प्रियया श्चिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन देद नाम्तरमेवमेवायं पुरुषः प्राज्ञनात्मना संपरिष्वको न बाह्यं किंचन वेद नान्तरं तद्वा अस्पेतदाप्तकाममात्मकाम-

सकासर रूपर शोकान्तरम् ॥ २१ ॥ अत्र पिताऽपिता भवति साताऽमाता खोडा अलोका देवा भदेवा वेदा भवेदा अन्न स्तेनोऽस्तेनो भवति अणहा-इस्रणहा चाण्डाकोऽचाण्डालः पौत्कमोऽपौत्कसः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽता-पर्यो नन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन नीर्णो हि तदा सर्वास्छोकान्हृदयस्य अवित ॥ २२ ॥ यह तब पश्यति पश्यन्वे तस पश्यति न हि इष्ट्रेष्टेचिंपरि-लोपो विद्यतेऽविनाशित्वाञ्च त तद्वितीयमन्ति नतोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत् ॥ २३ ॥ यह तम्र जिल्लानि जिल्लानि तम्र जिल्लानि म हि लानुर्वातेविंपरिकोपो विद्यतेऽविनाशिल्वात्रतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्त यजिप्रेत् ॥ २४ ॥ यदे तक रमयते रसयन्त्रे नक रमयते नहि रसयित् रसयतेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात न तद्वितीयमनि ततोऽन्यद्विभक्त यद्वसयेन ॥ २५॥ यह नम्र बद्ति बद्ने तम्र बद्ति न हि बक्तवेक्तिविपरिलोपो विद्यतेऽविनाः शिल्बाल तु तद्वितीयमन्ति तनोऽन्यद्विभक्त यहदेत् ॥ २६ ॥ यहै तन्न द्युणोति द्युण्यन्वे तक द्युणोति न हि श्रोतु श्रुनेविषरिछोपो विद्यतेऽविनाशि-स्वास त तद्विनीयमस्ति तनोऽन्यद्विभक्तं यच्छुणुयात् ॥ २७॥ यद्वे तस मनुते मन्वानो वै तन्न मनुते न हि मन्तुर्मतेर्विपरिलोपी विद्यतेऽविनाशि-त्वास तु तद्वितीयमनि ततोऽन्यद्विभक्तं यन्मन्त्रीत ॥ २८ ॥ यद्वै तस स्पृश्चित स्पृशन्य तब स्पृश्चित नहि स्प्रष्ट स्पृष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनान्ति-स्वास त तद्विनीयमस्ति तनोऽभ्यद्विभक्त यत्स्पृशेत् ॥ २९ ॥ यहे तस्र विजा-नाति विजानन्यं तस्र विजानानि न हि विजातिविज्ञातेर्विपरिछोपो विश्वतेsविनाशिस्वास त तद्दिनीयमस्ति ततोःन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात् ॥ ३० ॥ यत्र बान्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पक्षेदन्योऽन्यज्ञिवेदन्योऽन्यद्वस्येदन्योऽन्यः हरेए न्योऽन्यच्छण्यादन्योऽन्यन्मन्त्रीतान्योऽन्यत्स्पृद्धोदन्योऽन्यद्विजानीयात् ॥ ३१ ॥ सिंछल एको द्रष्टाऽद्वेतो भवत्येष ब्रह्मलोक, सम्राहिति हैनमनुश-शास याज्ञवल्क्य पुपास्य परमा गतिरेषास्य परमा संपदेषोऽस्य परमो छोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुरजीवन्ति ॥३२॥ स यो मनुष्याणाः राद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः सर्वेर्मानुष्य-कैर्मांगः मंपन्नतम् स सनुष्याणां परम् आनन्दोऽथ ये शतं सनुष्याणासानन्दाः स एक पिरुणां जितलोकानामानन्दोऽध ये शत पिरुणां जितलोकानामा-नन्दाः म एको गन्धर्वकोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमिसंपद्यन्तेऽथ ये शतं कर्मदेवाना-मानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दो यश्च श्रोत्रियोऽवृज्ञिनोऽकामहतोऽथ बे शतमाजानदेवानामानन्दाः स एक प्रजापतिछोक आनन्दो यश्च श्रोत्रि-योऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं प्रजापतिकोक आनन्दाः स एको ब्रह्मकोक

आनन्दो यश्च श्रोत्रियोऽनृजिनोऽकामहतोऽयेष एव परम आनन्द एव वश्चछोकः सम्राहित होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं द्दास्यत रूपं
विमोक्षायेव बृहीत्यत्र ह याज्ञवल्क्यः सोऽहं भगवते सहस्रं द्दास्यत रूपं
विमोक्षायेव बृहीत्यत्र ह याज्ञवल्क्यः विभयांचकार मेधावी राजा सर्वेस्यो
मान्तेस्य उदरीत्सीदिति ॥ इ३ ॥ स वा एप एतस्मिन्स्यमान्ते रत्वा वरित्या
ट्वेष्ट्वे पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवित बुद्धान्तायेव ॥३४॥
तद्ययाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जव्यायादेवसेवाय शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढमुत्सर्जन्याति यत्रेतत् विच्छासी भवति ॥ ३५ ॥ स यत्रायमणिमानं
न्येति जरया वोपतपन्तावाणिमान निगच्छति नद्यथान्नं बौदुम्बरं वा पिष्यकं
वा बन्धनात्पमुच्यत एवमेवायं पुरुष एस्योऽद्वेस्यः संप्रमुच्य पुनः प्रतिन्यायं
प्रतियोन्याद्रवित प्राणायेव ॥ ३६ ॥ तद्यथा राजानमायान्तमुष्ठाः प्रतेनमः स्त्रग्रामण्योऽकः पानरावसयेः प्रतिकल्पन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्
यवि हैवंविद्यः मर्वाणि भूतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातीदमागच्छतीति
॥ ३० ॥ नद्यथा राजानं प्रयियामन्तमुष्ठाः प्रत्येनसः स्तृत्रप्रमण्योऽक्रिसमावन्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अमिसमायन्ति यत्रतदूष्वांच्य्नासी
भवति ॥ ३८ ॥ इति तृनीयं ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

स यत्रायमात्माऽबल्य न्येत्यमंमोहमिव न्येत्यर्थनमेते प्राणा अमिममायन्ति म एतालेजोमात्राः समस्याददानी हृदयमेवान्ववकामति स यत्रैष चाञ्चरः पुरुषः पराङ् पर्यावतेनेऽधारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ एकीभवति न पर्वतीत्वा-हुरेकीभवति न जिल्लतीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वद्तीत्याहरेकी भवति न शूणोतीत्याहरेकी भवति न मनुत इत्याहरेकी भवति न म्पृश्वतीत्याहरेकी भवांत न विजानातीत्याहुसास्य हैतस्य हृद्यस्यामं प्रश्नोतते तेन प्रधोतेनेप आत्मा निष्कार्मात चक्षुष्टो वा मूर्जी वाडन्येम्यो वा श्वरीरदे-शेभ्यम्तमुत्कामन्तं प्राणोऽनृत्कार्मात प्राणमनृत्कामन्त्र सर्वे प्राणा अनुत्कान मन्ति स विज्ञानी भवति स विज्ञातमेवान्ववकामति तं विधाकर्मणी सम-न्वारभैते पूर्वप्रज्ञा च ॥२॥ तद्यथा तृणज्ञायुका तृणस्यान्तं गःवाऽन्यमाक्रम-माकम्यात्मानमुपस् हरत्येवमेवायमात्मेद् शरीरं निहत्याऽविद्यां गमयित्वाऽ-न्यमाक्रममाक्रम्यात्मानमुपस १ हरति ॥३॥ तद्यथा पेशस्कारी धेशसो मात्रा-मुपादायान्यन्नवतरं कन्याणतरथ रूपं ननुत एवमेवायमात्मेद्र शारीरं निह-त्याऽविद्यां गमयित्वान्यस्रवतरं कत्याणतर् रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्वे वा द्वं वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाऽन्येषां वा भूतानाम् ॥ ४ ॥ स वा भयमास्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चभुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायमय आकाशमयके जोमयोऽते जोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमबोऽ-

क्रोचमयो धर्ममयोऽधर्ममयः सर्वमयस्तवदेतदिदंमयोऽदोमय इति यथा कारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभवति पापकारी पापी भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवनि पापः पापेन ॥ अथो खल्वाहः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामी भवति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते बरकर्म कुरुते तद्भिसंपद्यते ॥५॥ तदेप श्लोको भवति ॥ तदेव सकः सहकर्म-र्णात रिक्कं मनो यत्र निषक्तमस्य ॥ प्राप्यान्त कर्मणम्तस्य यश्किचेह करोत्ययम् ॥ तसाहोकारपुनरैत्यसमै लोकाय कर्मण इति नुकामयमानोऽथाकामयमानो योऽ कामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मीव सन्ब-बाप्येति ॥६॥ तदेष श्लोको भवति । यदा सर्वे प्रमुख्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः ॥ अथमस्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्जूत इति ॥ यद्यथाऽहितिर्श्वयर्ताः बर्बाके सुता प्रत्यमा शयीनवमेचेद्र शरीर शेते श्यायमशरीरो उस्तर प्राणी अक्रेव तेज एव सोऽहं भगवते सहस्व ददासीति होवाच जनको वैदेह: ॥७॥ तडेते श्लोका भवन्ति ॥ अणुः पन्था वितनः पुराणो माः र रृष्टोऽनुवित्तो मयव ॥ तेन भीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकमित अर्ध्वं विमुक्ताः ॥८॥ तस्मिञ्बूकुमुत नीलमाहः पिङ्गलः हरितं लोहितं च ॥ एष पन्था बद्धाणा हानुविन नेनेति ब्रह्मवित्पुण्यक्रत्तेजमश्च ॥९॥ अन्यं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपामते ॥ ततो भय इब ते तमो य उ विद्याया रताः ॥१०॥ अनन्दा नाम ने लोका अन्धन तमसाऽकृताः ॥ ताण्स्ते प्रेत्यामिगच्छन्यविद्वाण्योः ब्रुधी जनाः ॥ १६ ॥ आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमस्रीति पुरुषः ॥ किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम-नसंज्यरेत् ॥१२॥ यस्यानुवित्तः प्रतियुद्धः आत्माऽस्मिन्मदेह्यं गहने प्रविष्टः ॥ स विश्वकृत्स हि सर्वस्य कर्ता तस्य लोकाः स उ लोक एव ॥ १३ ॥ इहेव सन्तोऽध विश्वस्तद्वय न चंद्वेदीर्महती विनष्टिः ॥ य तद्विद्रसृतास्ते भवन्त्य-थेतरे दःखमेवापियन्ति ॥ १४ ॥ यदैतमनुपत्र्यत्यात्मानं देवमज्ञमा ॥ ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुष्सते ॥ १५ ॥ यसादर्शावसंवन्यरोऽहोभिः परिवर्तते ॥ तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासनेऽमृतम् ॥ १६ ॥ यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ॥ तमेव मन्य आत्मान विद्वान्त्रद्वामृतोऽमृतम् ॥ १७ ॥ प्राणस्य प्राणसुत चक्षुपश्रक्षुरत श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसा ये मनो बिदुः ॥ ते निचित्रवर्षस पुराणसम्यम् ॥ १८ ॥ सनसैवान्द्रष्टव्यं नेह नानामिन किंचन ॥ मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यांत ॥ १९॥ एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं प्रुवम् ॥ विरजः पर आकाशादज आत्मा महा-न्ध्रुवः ॥ २० ॥ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ॥ नानुष्यायाद्व-हुम्छब्दाम्बाचो विग्लापन हि तदिति ॥ २१ ॥ स वा एप महानज बात्मा योयं विज्ञानमयः पाणेषु यं एषोऽन्तहृदय आकाशस्त्रसम्ब्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना कर्मणा भूयान्नो

ब्वासाधना कतीयानेष सर्वेश्वर एष मृताधिपतिरेष भृतपाल एष सेतुर्वि-धरण एषां लोकानामसंभेदाय तमेतं चेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषनित बन्नेन दानेन तपसाऽनाशकेनेतमेव विदिग्वा मुनिर्भवति एतमेव प्रवाजिनी क्रोकमिच्छन्तः प्रवजनित एतद् स वैतत्पूर्वे विद्वारमः प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामी येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म प्रश्रेषणा-बाश्च वित्तेषणायात्र लोकेपणायात्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति या होव पुत्रेषणा सा वित्रेषणा या वित्रेषणा या लोकेपगोभे हाने पुष्णे एव भवतः ॥ स एव नेति नेत्यात्माऽगृद्धो नहि गृद्धानेऽशीयों नहि शीर्यनेऽपङ्गो नहि सज्जतेऽसितो न व्यथते न रिप्यत्येनम् हेवैते न तरत इत्यतः पापमकरविम-खतः कत्याणमकरवमित्यमे उ हैवैष एते तरिन नैन कुनाकृने तपतः ॥२२॥ तदेतदचाभ्यक्तम् । एप नित्यो महिमा बाह्मणस्य न वर्धने कर्मणा नो कनी-यान् ॥ तस्यव स्थारपद्वित्तं विदिन्वा न लिप्यते वर्मणा पापकेनेति तस्मा-देवंबिच्छान्तो दान्त उपरतिनिक्षः समाहितो भूत्वाध्मन्येवात्मानं प्रयति सर्वेमात्मान प्रथित नैनं पाप्मा तरित सर्वे पाप्मानं तरित नैनं पापमा तपति मर्व पापमानं तपति विपापो विरजो विचिक्तिस्यो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः सम्राडेनं प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्य सोऽहं भगवते विदेहान द्रामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ स वा एष महानज आत्माऽजादो वसुदानो विन्द्रते वसु य एवं वेद् ॥ २४ ॥ स वा एष महानज आत्माजरोऽमरोमु आोऽभयो ब्रह्माभयं वे ब्रह्माभयः हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥ २५ ॥ इति चतुर्थे चतुर्थ ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ ह याज्ञवल्कयस्य हे भार्ये बभूवनुमेंत्रेयी च कात्यायनी च तथोई मैन्नेयी बद्धावादिनी बभूव खीप्रज्ञव तार्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्य- हृत्तसुपाकरिष्यन् ॥१॥ मेन्नेयीनि होवाच बाज्ञवल्क्यः प्रविज्ञष्यका अरेऽयमसारस्थानादिस्य इन्त नेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणिति ॥ २ ॥ सा होवाच मैन्नेयी यचु म इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तंन पूर्णा स्यारस्यां नवहं तेनामृताऽऽहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवापकाणवतां जीवितं तथैव ते जीवित स्यादमृत्वस्य नु नाशान्ति वित्तनेति ॥ ३ ॥ सा होवाच मैन्नेयी येनाहं नामृता स्या किमहं नेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे विवृहीति ॥ ४ ॥ स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया व खलु नो भवती सती वियमहुखद्दन्त तिर्हि भवत्येतस्थास्थास्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य नु मे निद्ध्या-सस्वेति ॥ ५ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्या- सम्बद्धित ॥ ५ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्या- सम्बद्धित ॥ ५ ॥ स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्या- सम्बद्धि कामाय पतिः प्रियो भवत्या-

अवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यारमनस्तु कामाच पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा शरे विश्वस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति न वा अरे पद्मनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म त्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म त्रियं भवति न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति न वा और लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्वात्मनस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवनित न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रीतच्यो मन्तव्यो निर्दिष्यासितव्यो मेंत्रेय्यात्मनि खल्बरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदः सर्व विदितम् ॥ ६ ॥ बद्धा तं परादाबोऽन्यवात्मनो बद्धा वेद क्षत्रं तं परादाचोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद् लोकान्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोका-न्वेद देवास्त परादुर्योऽन्यत्रास्मनो देवान्वेद वेदास्त परादुर्योऽन्यत्रास्मनो वेदान्वेद भूतानि त परादुर्योऽन्यत्राध्मनो भूतानि वद मर्व त परादाबोऽन्या-बात्मन सर्वे वेदरं बहादं क्षत्रमिमं छोका इमे देवा इमे वेदा इमानि भूता-नीदः सर्वे यद्यमान्मा ॥ १ ॥ म यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्यान्छब्दाः क्छक्ष्याद्वहणाय दुन्दुभेर्घहणेन दुन्दुभ्याद्यातस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ ८ ॥स यथा शङ्कस्य ध्मायमानस्य न बाह्माञ्छब्दान्छकुयाद्रहणाय शङ्कस्य तु प्रहणेन श्रद्धध्मस्य वा शब्दो गृहीतः ॥९॥ स यथा त्रीणायै त्राद्यमामानाय न बाह्मा-ज्छब्दान्छक्त्याद्वहणाय वीणायै तु प्रहणेन वीणाव।दस्य वा शब्दो गृहीतः ॥ १० ॥ स यथाद्वेंधामेरभ्याहितस्य पृथाधुमा विनिश्चरन्त्येव वा अरेऽस्य म-हतो भूतस्य नि.श्वसितमेतद्यद्यवेदो यञ्जर्भदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सुत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानानीष्ट्र इत-माशितं पायितमय च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यसंवैतानि सर्वाण नि:श्वसितानि ॥११॥ स यथा सर्वासामपा समुद्र एकायनमेव सर्वेषा स्प-शीनां वरोकायनमेवर सर्वेषां गन्धानां नासिके एकायनमेवर सर्वेषार रसा-नां जिह्नेकायनमेवः सर्वेषाः रूपाणां चक्षुरेकायनमेवः सर्वेषाः शब्दानाः श्रोत्रमेकायनमेवर सर्वेषार मंक्लानां मन एकायनमेवर सर्वासां विद्यानार इदयमे कायन मेव १ सर्वेषां कर्मणा १ इस्तामे वेकायन मेव १ सर्वेषामानन्दानामु-पस्य एकायनमेवः सर्वेषां विसर्गाणां पायुरेकायनमेवः सर्वेषामध्वनां पादा-

वेकायनमेवः सर्वेषां वेदानां वागेकायनम् ॥ १२ ॥ स यथा संन्धवधनो उनन्तरोऽबाद्धाः कृत्को रमधन एवेवं वा अरेऽहमात्माऽनन्तरोऽबाद्धाः कृत्काः प्रज्ञानघन एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रेत्य संज्ञान्छान्य एवेतेम्यो भूतेम्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यित न प्रेत्य संज्ञान्छीत्यरे व्यमिति होवाच याज्ञवल्यः ॥ १३ ॥ सा होवाच न वा अरेऽहं मोहं व्यमियविनाशी वा अरेऽपमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा ॥ १४ ॥ यत्र हि द्वैतिमिव भवति तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरः रमयते तदितर इतरं पश्यति तदितर इतरं एश्यति तदितर इतरं स्वयते तदितर इतरं मनुने तदितर इतरं स्र्यते तदितर इतरं मनुने तदितर इतरं क्षेत्रानाति यत्र त्यस्य सर्वमात्मवाभूतत्केन कं पश्येत्रत्वेन कं प्रवेचत्त्केन कं पश्योत्तत्वेन कं विज्ञानीति तं केन विज्ञानीयात्तरः एप नेति नेत्यात्माऽगृद्धो न हि गृद्धतेऽशीर्थो न हि शी-यंतेऽमक्को न हि सज्ञते सितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयादित्युक्तानुशासनासि मंत्रेथ्येनावदरे खन्त्रमृत्विमिति होक्त्वा याज्ञवन्त्ययी विज्ञहार ॥ १५ ॥ इति प्रवासं वाद्धाणम् ॥ ५ ॥

अय वश्वाः पौतिमाप्यात्पातिमाप्यो गोपवनाद्रोपवनः पौतिमाप्यात्पाति-माध्यो गाँपवनाद्रापवनः काशिकात्काकाका काण्डिन्याकाण्डिन्यः शाण्डिल्या-च्छाण्डिल्यः कीशिकाच गीतमाच गीतमः॥ १॥ आधिवेश्पादाधिवेश्यो गाग्योद्वाग्यो गाग्योद्वाग्यो गीतमाद्वातमः सतवात्मतवः पाराशयोयणात्पारा-श्चर्यायणो गाम्यायणादाम्यायण उदालकायनादुरालकायनो जाबालायनाजा-बालायनो माध्यन्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः सीकरायणाःमीकरायणः काषा-यणात्काषायण मायकायनात्मायकायनः काँजिकायनेः काँजिकायनिः॥ २ ॥ चतकां सिका इत के कि कः पाराश्चर्यायणात्पाराश्चरीयण पाराशयाँ पाराशयों जा-त्कण्यां जात्कण्यं आसुरायणाच यास्काचासुरायणस्त्रवणेखेवणिरीपजङ्गनेरी-पज्ञक्कनिरासुरेरासुरिभारद्वाजाद्वारद्वाज आन्नेयादान्नेयो माण्टेर्माण्टिगीतमाद्गा-तमो गौतमाद्गीतमो वात्स्याद्वात्स्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोर्यात्काच्यात्के-शोर्यः काप्यः कुमारहानिताःकुमारहारितो गालवाहालवो विदर्भीकीण्डिन्या-द्विदर्भीकोण्डिन्यो बन्सनपानो बाभ्रवाहुन्सनपाद्वाभ्रवः प्रयः सौभरात्पन्थाः सौभरोऽयास्यादाङ्गिरसादयास्य आङ्गिरस आभूनेस्त्वाष्ट्रादाभूनिस्वाष्ट्रो विश्व-रूपारवाष्ट्राद्विश्वरूपस्त्वाष्ट्रां ऽश्विभ्यामश्विनी उधीच आधर्वणा इध्यङाधर्वणी **दैदाद्य**र्यादैवो मृत्योः प्राप्त्वश्मनानमृत्युः प्राप्त्वश्मनः प्रप्त्वश्मनात्प्रप्यश्मन एकऋषेरेकचिवित्रवित्तवित्रवित्तिव्यष्टेव्यष्टिः सनारोः सनारः सनातनात्म-

नासनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंशुब्रह्मणे नमः ॥ ३॥ इति वर्षे ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

#### पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाब-शिष्यते ॥ ॐ ३ स्वं ब्रह्म स्वं पुराण वायुरं समिति ह स्माह कारच्यायणीपुत्रो वेदो यं बाह्मणा विद्वेदेनेन यहेटिनच्यम् ॥ १ ॥ इति प्रथमं बाह्मणम् ॥१ ॥

त्रयः प्राजाणत्याः प्रजापती पितिर ब्रह्मचर्यमृषुद्वेवा मनुष्या असुरा उपित्वा ब्रह्मचर्य देवा उर्चुवेवीनु नो भवानिति तेभ्यो हैतदश्वरसुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ते हते व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ३ हति व्यज्ञासिष्टा ३ हति व्यज्ञासिष्टा ३ हति व्यज्ञासिष्टा ते होचुर्देनित न आत्थेत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टा ३ हति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्टा ३ हति व्यज्ञासिष्टा वित्येवाच वित्येवाच व्यज्ञासिष्टा वित्येवाच वित्यंवाच वित्

ण्य प्रजापितयेवृद्यमेतद्रहेतत्स्यचे तदेत्रद्यक्षरश्हद्यमिति हक्षेत्रकम् क्षरमिद्वरत्यसे स्वाधात्ये च य एवं चेद् द्रश्यकमक्षरं द्रृत्यसी स्वा-ब्रान्ये च य एवं चेद् यमित्यकमक्षरमेति स्वर्ग लोकं य एवं चेद्॥ ९ ॥ इति तृतीयं ब्राह्मणम् ॥ ३ ॥

तह तर्व तदास सत्यमेव स यो हेतं महद्यक्षं प्रथमतं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयनीमालोकान् जित इन्वसादमद्य प्वमेत महद्यक्षं प्रथमतं वेद सत्यं ब्रह्मेति सत्य १ होत ब्रह्म ॥ १ ॥ इति चतुर्यं ब्राह्मगम् ॥ ४ ॥

आप एवेदमप्र आमुक्ता आएः सत्यमस्त्रन्त सत्यं ब्रह्म ब्रह्म प्रजापित प्रजापितिवेद्याः से देवा सत्यमेशेपासते तदेतव्रवक्षरः सत्यमिति स इत्येकः मक्षरं तीत्यं क्रमक्षरं यमित्वे क्रमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोऽनृत तदे-तद्यन्तम्भयतः सत्येन परिगृहीतः सत्यभूयमेव भवति नेनं विद्वाः सम्मृत्रत्रः हिनस्ति ॥ १ ॥ तत्त्वन सत्यमस्ति स आदित्यो य एप एतस्मित्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेक्षन्पुरुषसावेतावन्योन्यस्मित्वति हितः रिक्मिक्ररेपोऽस्मित्मप्रतिष्ठितः प्राणरयमस्तिम् स यदोरक्रिनिप्यन्भवित श्रुष्टमेवैतन्मण्डले प्रथिति जनसेने रहमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ य एष एतस्मिन्मण्डले प्रवस्त्वस्त्र सृरिति

शिर एक श्वीर एक मेतदक्षरं भुव इति बाहू हो बाहू हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा हे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तस्योपनिपद्हरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ३ ॥ योऽयं दिक्षणेक्षन्पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक शिर एक मेतदक्षरं भुव इति बाहू हो बाहू हे एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठे हे हे एते अक्षरे तस्योपनिषदहिमिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद-॥ ४ ॥ इति पद्धमं बाह्यणम्॥ ५ ॥

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिश्चनतहृद्ये यथा ब्रीहिवा यवो वा स प्रम सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं प्रशान्ति यदिदं किंच ॥ १ ॥ इति पष्टं बाह्मणम् ॥ ६ ॥

विद्युद्धक्षेत्याहुर्विदानाहिद्युद्विद्यत्येनं पाप्मनो य एवं वेद विद्युद्धकेति विद्युद्धव ब्रह्म ॥ ९ ॥ इति सप्तमं ब्राह्मणम् ॥ ७ ॥

वाचं घेनुमुपानीत तस्याश्रत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वषद्भारो इन्तकारः स्व-वाकारसम्य द्वी म्तना द्वा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषद्कार च इन्तकारं म-गुष्याः म्बधाकारं पितरस्तयाः प्राण ऋषभो मनो वस्य ॥ १॥ इस्यष्टमं ब्राह्मणम् ८ अयमित्रविधानरो योयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यिददम्यते तस्यैष योषो भवति यमेतन्कर्णावपिधाय शुणोति स यदोक्कमिष्यन्भवति नैनं घोषण् भूगोति ॥ १॥ इति नवमं ब्राह्मणम् ॥ ९॥

यदा व पुरुषोऽस्माहोकाद्यांत स वायुमागच्छित तस्मे स तत्र विजिहीते यथा स्थचकस्य खं तेन स ऊर्ध्यं भाक्रमते स भादित्यमागच्छित तस्मे स तत्र विजिहीते यथा ढम्बरस्य खं तेन स ऊर्ध्यं भाक्रमते स चन्द्रमसमागच्छिति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे ख तेन स ऊर्ध्यं भाक्रमते स लोकमागच्छित्याक्रमहिम तस्मिन्वमित द्याश्वर्ताः समाः॥ १॥ इति दशम बाह्मणम् ॥ १०॥

एनद्वे परम तथा यहणाहिनस्तत्वते परमः हैव लोक जयित एवं बेदैसई परमं तथी यं प्रेतमरण्यः हरन्ति परमः हैव लोक जयित एवं बेदेसई परमं तथी यं प्रेतमक्षावस्याद्धति परमः हैव लोक जयित य एव वेद ॥३॥ इति एकादश बाह्मणम् ॥ १९ ॥

अन्नं ब्रह्मस्येक आहुस्तन्न तथा प्यति वा अन्नमृतं प्राणात्वाणो ब्रह्मस्येक आहुमन्न तथा ग्रुप्यांत वे प्राण ऋते ज्ञादेन हत्वेव देवते एकधा भूय भूषा परमतां गच्छतम्तद्ध स्माह प्रातृदः पितर कि शम्बदेवेव विदुषे साधु कुर्यो किमेवास्मा असाधु कुर्यामिति सह स्माह पाणिना मा प्रातृदः कस्चेनयोरे कथाभूयं भूष्वा परमतां गच्छौतीति तस्मा उ हेत्दुवाच वीत्यन्नं वं वि अने हीमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि रामिति प्राणो वे रं प्राणे हीमानि सर्वाणि

भूतानि रमन्ते सर्वाणि ह वा अभिन्भूतानि विश्वन्ति सर्वाणि भूतानि रमन्ते इ एवं वेद ॥ १ ॥ इति द्वादशं बाह्यणम् ॥ १२ ॥

उष्धं प्राणो वा उष्धं प्राणो हीद् सर्वमुत्थापयन्युद्धासादुक्यविद्वीरस्तिहायुक्थस्य सायुज्य सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ १ ॥ यजुः प्राणो वं
बजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूगानि युज्यन्ते युज्यन्ते हास्में सर्वाणि भूतानि
क्षेष्ठयाय यज्ञपः सायुज्य सलोकतां जयित य एवं वेद ॥ २ ॥ साम प्राणो
वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यद्धि सम्यद्धि हास्में सर्वाणि
भूतानि श्रेष्ठयाय करूपन्ते साम्नः सायुज्य सलोकतां जयित य एवं वेद
॥३॥ क्षत्रं प्राणो वै क्षत्रं हि त्रायते हैन प्राणः क्षणितो प्रक्षत्रमन्नमामोति क्षत्रस्य
सायुज्य सलोकतां जयित य एवं वेद ॥४॥ इति त्रयोदशं वाह्यणम् ॥१३॥

भूमिरन्तरिक्षं चौरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर\* ह वा एकं गायर्थ पदमेतदु हैवास्या एतस्य यावदेषु त्रिपु लोकेषु तावद्ध जयित योऽस्या एतदेव पर्द बेद ॥ ३ ॥ अस्चो यज्भि सामानीत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरभ ह वा एकं गा-अन्यै पदमेततु हैवास्या एतात्म यावनीयं त्रयी विद्या तावद्ध जर्यात योऽम्या एतदेवं पदं वेद ॥ २ ॥ प्राणोऽपानो च्यान इत्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरण ह वा पुढं गायम्ये पदमेवद् हैवास्या एतम्स यावदिद् प्राणि नावद्ध जयनि योऽस्या एतदेवं पदं वदाथास्या एतदेव तुर्नायं दर्गतं पट परो रजा य एप तपति यहै चतुर्थं तत्तुरीय दर्शतं पर्टामिति दहशं हव हाय परोरजा इति सर्वमु होवैष रज उपयुंपरि सपत्येव हैव श्रिया यशमा तर्पात योऽस्या एसदेवं पदं बेद ॥ ३ ॥ सेषा गायण्यैतस्मिणस्तुरीये दर्शते पढे परीरजिप अतिष्ठिता तद्वैतत्मन्ये प्रतिष्ठितं चक्षुर्वे सत्य चक्षुहि वे सत्यं तस्माचिद्रानीं द्वी विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रीषमिति य एव ब्रूयादहमदर्शमिति तसा एव श्रद्धाम तद्वे तस्तत्यं बले र्याति । वे वलं तस्याणे प्रति-ष्टितं तस्मादाहुर्वेल सत्यादोजीय इत्येववया गायन्यव्यात्मं प्रतिष्ठिता सा हैचा गयाश्स्तत्रे प्राणा वै गयास्तरप्राणाश्सत्रे तद्यद्रयाश्स्तत्रे तस्माद्वायत्री नाम स यामेवामू सावित्रीमन्वाहेषैव स यसा भन्वाह तस्य प्राणा स्ता-बते ॥ ४॥ तारहैतामेके सावित्रीमनुष्टभमन्वाहुर्वागनुष्ट्रवेतद्वाचमनुबूम इति न तथा कुर्याद्वायत्रीभेव सावित्रीमनुबूयाद्यदिह वा अप्येवंबिद्वह्निव प्रतिगृह्यानि न हैव तद्वायव्या एकं च न पद प्रांत ॥ ५ ॥ स य इसाध्सीं-होकान्पूर्णान्प्रतिगृह्णीयात्सोऽस्या एतत्प्रथमं पदमाप्र्यादय यावतीयं त्रयी बिचा यसायत्प्रतिगृहीयान्सोऽस्या एतद्वितीयं पदमाश्रुयाद्थ यावदितं प्राणि यसाबस्प्रतिगृह्वीयात्सोऽस्या एतत्तृतीय पद्माप्नुवादवास्या एतदेव तुरीयं बुर्शतं पदं परोरजा य एव तपति नैव केनचनाप्यं कृत उ एतावस्प्रतिगृह्धी-

षात् ॥ ६ ॥ तस्या उपस्थानं गायव्यस्थेकपदी द्विपदी श्रिपदी बतुणक्षपदिस्त निह पचसे नमत्ते तुरीवाय दर्शताय पदाय परोरजसेक्सावदोमा श्रापिति यं द्विष्यादसावस्थे कामो मा सम्बीति वा न हेवासे स कामः सम्वाते यसा एवमुपतिष्ठतेऽहमदः प्रापिति वा ॥ ७ ॥ एतद्ध वे तज्जनको वेदेहो बुहिलमाश्वतराश्विमुवाच यञ्जहो तद्वायत्रीविद्यूथा अथ कथः इसीभूतो चहसीति मुखः हास्याः सम्राण्न विदांचकारेति होवाच तस्या अग्निरेष मुखं यदिह वा अपि बह्विचामावभ्यादधित सर्वमेव तस्संदृहस्थेवः हैवैवंतिक्याचित्र पर्या कुरते सर्वमेव तःसंप्राय शुद्धः प्रतोऽत्ररोऽसतः संभवति ॥ ८ ॥ इति पञ्चमस्य चत्रुदंशं ब्राह्मणम् ॥ १४ ॥

हिरण्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं। तस्वं प्षञ्चपातृणु सत्यधर्माय इष्ट्रयो प्रश्नेकवं यमसूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मीन्समूह तेजो यते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसी पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलमसूतमथेदं सस्मान्तः शरीरम्। ॐ ३ कतो स्मर कृतः स्मर कतो स्मर कृतः स्मर। अप्ने नय सुप्धा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्टां ने नम उन्ति विधेम ॥ १ ॥ इति पज्जद्रशं ब्राह्मणम् ॥ १५ ॥ इति पज्जमोऽध्यायः॥ ५ ॥ ।

## पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

ॐ॥ यो वै ज्येष्टं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्टश्च श्रेष्टश्च स्वानां भवित प्राणो वै ज्येष्टश्च श्रेष्टश्च ज्येष्टश्च श्रेष्टश्च स्वानां भवित वाग्वे विसिष्टां वेद् ॥ ३ ॥ यो ह वै प्रतिष्ठां वेद् प्रतितिष्ठित स में प्रतितिष्ठित दुर्गे चश्चे वेद ॥ ३ ॥ यो ह वै प्रतितिष्ठित समें प्रतितिष्ठित दुर्गे च एवं वेद ॥ ३ ॥ यो ह वै संपद्दं वेद स हास्म पद्यते यं कामं कामयते श्रोश्चं व मंपच्छोत्रे हीमें सर्वे वेदा अभिमंपन्नाः स इसमें पद्यते यं कामं कामयते य एवं वेद ॥ ४ ॥ यो ह वे वंदा आयतनं वेदायतन स्वानां भवत्यायतनं जनानां मनो वा आयतन-मायतन स्वानां मवत्यायतनं जनानां य एवं वेद ॥ ५ ॥ यो ह वे प्रजापतिं वेद प्रजायते ह प्रजया पद्युभी रेतो वे प्रजापितः प्रजायते ह प्रजया पद्युभीयं एवं वेद ॥ ६ ॥ ते होमे प्राणा अह श्लेष्ट्ये विवद्माना ब्रह्म जग्मुल- होचुः को नो विसिष्ट हित तद्धोवाच यिद्यान्व उत्कान्त हद श्वरीरं पापीयो मन्यते स वो विसिष्ट हित ॥ ७ ॥ वाग्वोचकाम सा संवत्सरं शोष्यागत्यो-वाच कथमनाकत महते जीवित्रिमिति वे होचुर्यथाकका अवदन्तो वाचा

प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्चक्षा श्रण्यन्तः श्रोत्रेण बिद्वारसो सनसा प्रजाय-माना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक् ॥ ८ ॥ चश्चहींबकाम तत्संवत्सरं प्रोच्यागसोवाच कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा अन्धा अपस्य-न्तश्रक्षण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसा वजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति प्रविवेश ह चक्षः ॥ ९॥ श्रोत्र होचकाम त्रसंबरसरं प्रोप्यागत्योवाच कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा अश्वण्यन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणन वदन्तो वाचा पर्यन्तश्रक्षपा बिद्वारसी मनसा प्रजायमाना रेतसैवमजीविष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥१०॥ मनी होश्वकाम तत्मंवासरं प्रोप्यागत्योवाच कथमशकत महते जीविनुमिति ते हो खुर्यथा सम्धा अविद्वारसो मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पर्य-क्तब्रक्षण शुण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतमवमजीविष्मेति प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ रेतो होश्वकाम तन्संबन्सरं प्रीप्यागत्योवाच कथमशकत मन इते जीवित्तमिति ते होचुर्यथा क्षीया अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बहन्तो बाचा पर्यन्तश्रक्षया श्वण्यन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्मो मनसैवमर्जावि-क्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२ ॥ अथ ह प्राण उत्क्रिसिप्यन्यथा महासहयुः सैन्धवः पद्वीशशक्रुन्संबृहेदेव हैवेमान्प्राणान्त्मंववहं ते होचुर्मा भगव उरक्रमीन वै शक्ष्यामस्त्वदते जीवितुमिति तस्यो में बाँछं करतेति तथित ॥ १३ ॥ सा ह वागुवाच यद्दा अहं वसिष्टास्मि त्वं तहूमिष्टोऽमीनि बहा अहं प्रतिष्टास्मि त्वं तत्प्रतिष्टोऽसीति चक्ष्यंद्वा अहः संपदस्मि स्वं तत्मंपद्सीनि भ्रोत्रं यद्वा अहमायतनमस्मिन्तं तदायतनमसीति मनो यहा अहं प्रजातिरसा वं तत्प्रजातिरसीति रेनम्तस्यो मे किमन्नं कि वास इति यदिदं किंचाधभ्य आकृतिभय आकीटपतक्केभ्यम्ततेऽलमापो बास इति न ह वा अस्याननं जग्धं भवति नानं परिगृहीनं य प्वमेतदन-स्यासं वेद तहिद्वा सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्यकित्वाचामन्येतमेव तदनमनमं कुर्वन्तो मन्यन्ते॥ १४॥ इति पष्टे प्रथमं बाह्मणम्॥ १॥

श्वेतकेनुई वा आरुणेयः पद्वालानां परिपदमानगाम स आजगाम जेवलि प्रवाहणं परिचारयमाणं तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमार ३ इति स भो ३ इति प्र-तिश्चश्रावानुशिष्टोन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ वेत्थ यथेमाः प्रजाः त्रयत्यो विप्रतिपद्यन्ता ३ इति नेति होवाच वेत्थो यथेमं लोकं पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यथासौ लोकं एवं बहुमिः पुनः प्रयद्भिनं संपूर्यता ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यतिथ्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुष्वाचो मूखा समुत्थाय वदन्ती ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो वत्थामाहुत्या देवयानस्य वा पयः प्रतिपदं पितृयाणस्य वा पत्रः प्रतिपदं वितृयाणस्य वा पत्रः प्रतिपदं वितृयाणस्य वा पत्रः वा देवयानं वा पत्राव्यानं वा पत्राव्यानं वापि हि न

ऋषेर्वचः श्रुतं। हे स्ती अश्वणवं पितृणामहं देवानामुत मत्वीनां । ताभ्या-मिदं विश्वमेजत्समेनि यदन्तरा पितरं मातरं चेनि नाहमत एकं ध न वेदेति होवाच ॥ २ ॥ अथैनं वसत्योपमञ्जयांचकेऽनाहत्य वसति कुमारः प्रदुदाव स आजगाम पितरं तर होवाचेति वाव किछ नो भवानपुरानुशिष्टानवीय-दिनि कथर सुमेध इति पञ्च मा प्रशान् राजन्यबन्धुरप्राशीत्ततो नैकंचन वेदेति कतमे त इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३ ॥ स होबाच तथा नस्वं तात जानीथा यथा यदहं किंच वेद सर्वमहं तत्त्रयमबीचं प्रेहि तु तत्र प्र-तीत्र ब्रह्मचर्य वरस्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम गौतमो यन्न प्रवाहणस्य जैवलेरास तसा आसनमाहत्योदकमाहारयांचकाराथ हासरा अर्ध्य चकार तर होवाच वरं भगवते गौतमाय दश्च इति ॥ ४ ॥ स होवाच प्रतिज्ञातो म एप वरो यां नु कुमारस्थान्ते वाचमभापथास्तां मे ब्रुहीति ॥५॥ स होवाच देवेषु वे गौतम तद्दरेषु मानुपाणां बृहीनि ॥ ६॥ स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्योपात्तं गोअश्वानां दासीनां प्रवाराणां परिधानस्य मा नो भवान्बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्योऽभूदिति स वे गौतम ती-र्थेनेच्छासा इत्यूपम्यहं भवन्तमिति वाचाह मीव पूर्व उपयन्ति स होपाय-नकीरयोवास ॥ ७ ॥ स होवाच यथा नस्त्वं गौतम मापराधासव च पिता-महा यथेयं विद्येतः पूर्वं न कस्मिप्श्रन ब्राह्मण उवास तां त्वहं तुभ्यं ब-क्षामि कोहि त्वेव वुवन्तमहैति प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ असाँ वे लोकोऽ-न्निर्गातम तस्यादित्य एव सामिद्रश्मयो धूमोऽहरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तर-दिशो विस्फुलिङ्गास्तसिन्नेतसिन्नग्नी देवाः श्रद्धां नुह्वति तस्या आहुत्यै सोमो राजा संभवति ॥ ९ ॥ पर्जन्यो वाशिगीतम तस्य संवन्सर एव समिदश्राणि धूमो विद्युदिचरशनिरङ्गारा हादुनयो विस्फुलिङ्गासस्मिन्नेतस्मिन्नद्गी देवाः सोम् राजानं जुद्धति तस्या आहुन्य वृष्टिः संभवति ॥ १०॥ अयं वै लोको-ऽिंगोतिम तस्य पृथिव्येव सामद्विध्भागे रात्रिरचिश्रनद्वमाङ्गारा नक्षत्राणि विस्फूलिङ्गाम्तसिन्नेतसिन्नग्ना देवा वृष्टि जुह्नति तस्या आहत्या अन्नः संभ-वति ॥ ११ ॥ पुरुषो वाऽग्निगौतम तस्य ब्यात्तमेव समित्याणो धूमो वागर्चि-अक्षुरङ्गाराः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गामास्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा अनं जुङ्कृति तस्या आहुत्ये रेत. मंभवति ॥ ३२ ॥ योषा वा अप्रिगातम तम्या उपस्थ एव समिलीमानि धूमो योनिरर्चिर्यदन्तः करोति तेऽह्वारा अमिनन्दा विस्फुलि-ङ्गास्त्रसिन्नेतसिन्नप्रा देवा रेतो जुर्ह्मात सस्या आहुरयै पुरुषः संभवति स जीवति यावजीवत्यथ यदा म्रियते ॥ १३ ॥ अथेनमग्नये हरन्ति तस्याप्तिरे-वाग्निभेवति समिःसमिद्मो धूमोऽचिरचिरङ्गारा अङ्गारा विस्फुलिङ्गा विस्फु-लिङ्गास्तिकान्नेतिकान्नप्री देवाः पुरुषं जुद्धति तस्या आहुत्य पुरुषो भास्तर- वर्णः संभवति ॥ १४ ॥ ते य एवमेतहिद्वृषें चामी अरण्ये श्रद्धाः सत्यमु-पासते तेऽविंरमिसंभवन्यविंषोऽहरह्न आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाधान्य-पमासानुदङ्कादित्य एति मासेश्यो देवलोकं देवलोकादित्यहित्यहित्यहित्यहित्यहित्य। तान्वेयुतानपुरुषो मानस एत्य ब्रह्मलोकान् गमयित तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनराष्ट्रसिः ॥ १५ ॥ अथ ये यञ्चेन दानेन तपसा लोका अयन्ति ते धूममिभसंभवन्ति धूमाङ्गात्रिः रात्रेरपश्चीयमाणपक्षमप-श्चीयमाणपक्षाधान्यप्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेश्यः पितृलोकं पितृलोका-चन्दं ते चन्दं प्राप्यान्नं भवन्ति ताश्सत्र देवा यथा सोमः राजानमाण्याय-स्वापश्चीयस्वेत्यवमेनाश्सत्र मक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्यवैत्यथेममेवाकाशम-मिनिष्यवन्त आकाशाह्मणुं वायोर्वृष्टि वृष्टेः पृथिवीं ते पृथिवीं प्राप्यान्नं म-वान्ति ने पुनः पुरुषाद्मां हूयन्ते ततो योपाद्मा जायन्ते लोकान्त्रत्युत्यायिनस्त पृवमेवानुपरिवर्तन्तेऽथ य एतौ पन्थाना न विदुन्तं कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दश्कम् ॥ १६ ॥ इति पष्टे हिनायं ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

स यः कामयेत महत्वाप्रयामित्युदगयन आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वाद-शाहमुपसद्भनी भूत्वादुम्बरे कश्से चमसे वा सबींपधं फलानीति संशृत्य परिसमुद्धा परिलिप्यामिमुपसमाधाय परिन्तीयीवृताज्यः सःस्कृत्य पुष्सा नः क्षत्रेण मन्ध्य संनीय जुहोति-यावन्तो देवास्त्र्वाय जातवेदान्त्रियं ज्ञो श्रन्त प्रस्थ कामान् । तेश्योऽहं भागधेयं जहोमि ते मा तुसाः सर्वैः कामैसार्प-यन्तु स्वाहा । या तिरश्ची निपद्यतेऽहं विधरणी इति । नां त्वा वृतस्य धारया यजे सन्ताधनीमहर स्वाहा ॥ ६ ॥ ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेन्यमी हुत्वा मन्थे सरस्रवमवनयति प्राणाय स्वाहा बसिष्ठायै स्वाहेत्यग्ने। हुन्वा मन्थे सन्धवमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठाय खाहेत्यग्री हुत्वा मन्थे सन्धवमव-नयति चक्षुपे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्नौ हुत्वा मन्थे सश्सवमवनयति श्रोत्राय स्वाहाऽयतनाय स्वाहेत्यज्ञी हुत्वा मन्थे सध्सवमवनयति मनसे म्बाहा प्रजारेय स्वाहेत्यप्राः हुःवा मन्ये सश्सवमवनयनि रेतसे स्वाहे त्यही हत्वा मन्धे सरस्वयमवनयात ॥ २ ॥ अम्रये स्वाहेत्यही हत्वा मन्धे संस्थितमवनयति सोमाय स्वाहेलागी हुत्वा मन्थे संस्म्यवमवनयति भूः स्वाहेत्यप्तौ हुत्वा मन्थे सम्बवमवनयति भुवः स्वाहेत्यप्तौ हुत्वा मन्थे सम् स्वमवन्यति स्वास्वाहेत्यमी हुत्वा मन्ये सश्सवमवनयति भूर्भुवःस्व स्वाहेलामी हुत्वा मन्थे संश्लवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेलामी हुत्वा मन्थे संश्-स्त्रवनयति क्षत्राय स्ताहेलमी हुत्वा मन्ये सम्स्वयम्बनयति भूताय स्ता-हेसप्ती हुत्वा मन्ये सरस्वनवनयति भविष्यते खाहेत्यप्ती हुत्वा मन्ये सर-स्वयमनन्यति विश्वाय स्वाहेलाग्री हत्वा मन्ये सश्सवमवनयति सर्वाय स्वा-

हेन्यभी हुत्वा मन्धे सरस्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यभी हुन्दा मन्धे सर-स्रवमवनयति ॥ ३ ॥ अयैनमिमृशति अमद्सि अछद्सि पूर्णमिस प्रस-व्यमस्यकसभमित हिंकृतमित हिंकियमाणमस्युत्रीथमस्युत्रीयमानमित आ वितमान प्रत्याश्रावितमस्याईं संदीप्तमान विभूति प्रभूत्सक्रमान ज्योति-रसि निधनमसि संवर्गोऽसीति ॥ ४ ॥ अधैनमुखच्छत्याम स्थाम हि ते महि सिंह राजेशानोऽधिपतिः स मार राजेशानोऽधिपति करोत्विति ॥५॥ अथैन-माचामति तत्सवितुर्वरेण्यं मधुवाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्वः सन्त्वोपधीर्भुः स्वाहा भर्गो देवस्य धीमहि मधु नक्तमुत्तोपसो मधुमत्पःर्थिव -रजः मधु चौरस्तु नः पिता भुवः स्वाहा धियो यो नः प्रचोदयान्मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ ३ अस्तुसूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः स्वः स्वाहेति सर्वी च सावित्रीमन्वाह सर्वाश्च मधुमनीरहमेवेद् सर्व भूयामं भूर्भुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य पाणी प्रक्षात्य जघनेनाग्नि प्राकृशिराः संविक्षति प्रातरादित्यमुपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेकपुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनामिमामीनो वश्शं जपति ॥ ६ ॥ तश हेंतमुहालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन र जुद्के स्थाणी निषित्वेजायेरञ्छाला प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ७ ॥ एनसुहेव वाजसनेयो याज्ञवल्वयो मधुकाय पद्भगयान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन शुब्के स्थाणी निषिक्केकायेरञ्छान्वाः प्ररो-हेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ एतमुहैव मधुकः पैक्राश्वलाय भागवित्तयेऽन्ते-वामिन उक्त्वोवाचापि य एनए शुष्के स्थाणी निषित्रेजायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ९ ॥ एतमु हैव चूलो भागवित्तिर्जानकय भाय-स्थूणायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनः शुक्ते स्थाणौ निषिद्धेजायेर-ज्छास्ताः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ६० ॥ एतमु हैव जानकिरायम्थूणः सत्य-कामाय जाबालायान्तेवामिन उक्तवीवाचापि य एनः शुष्के स्थाणौ निषिद्धे-जायेरच्छालाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ११ ॥ एतमु हैव सत्यकामो जाया-लोऽन्तेवासिभय उक्तवीवाचापि य एन अपके स्थाणी निषिक्केजायेरण्छासाः प्ररोहेयुः पकाशानीति तमेतलापुत्राय नानन्तेवासिने वा सूयात् ॥ ६२ ॥ चतुरौतुम्बरो भवत्योदुम्बरः सुव ओदुम्बरश्रमस ओदुग्बर इध्म मौदुम्बर्या उपमन्थन्यौ दश प्राम्याणि धान्यानि भवन्ति बीहियवासिलमापा अणुप्रिय-जुनो गोधुमात्र मसूराश्र खल्वाश्र खलकुलाश्र तान् पिष्टान्द्धनि मधुनि धृत उपिञ्चलास्य जहोति ॥ १३ ॥ इति यष्टे तृतीयं त्राह्मणम् ॥ ३ ॥

प्यां वे भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोपधय ओपधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥ स ह प्रजा- पतिरीक्षांचके हन्तासं प्रतिष्टां कल्पयानीति स खियप समृते तापसृष्टाऽध उवास तसान्स्वियमध उपासीत स एतं प्राञ्चं आवाणमात्मन एव समुद्रपा-रयतेनैनामभ्यस्तात् ॥ २ ॥ तस्या वेदिरुपस्थी लोमानि बर्हिश्चर्माविपवणे समिद्रो मध्यनम्ती मुख्की स यावान् ह वै वाजपेयेन यजमानस्य लोको भवति तावानस्य लोको भवति य एवं विद्वानधोपहासंचरत्यासार स्त्री-णा सुकृतं बृङ्केऽथ य इदमविद्वानधीपहामंचरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं वृक्षते ॥ ३ ॥ एतद्ध स्म व तद्विद्वानुहालक आरुणिराहेतद्ध स्म वै तद्विद्वानाको मोद्रस्य आहैतद्व सा व तद्विद्वान्कमारहारित आह बहुवी मर्या ब्राह्मणायना निहिन्दिया विमुकृतीऽसालोकाः प्रयन्ति य इदः मविद्वाधमोऽधोपहामंचरन्तीति बहु वा इदध सुप्तस्य वा जायतो वा रेनः म्कन्द्ति ॥ ४ ॥ तद्मिशृशेद्नु वा मञ्जयेत यन्मे उद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सी-थदीपधीरप्यसर्थदप इदमहं तद्देन आददे पुनर्मामध्विन्द्रयं पुनस्तेजः पुन-र्भगः पुनरक्षिधिरण्या यथास्थानं ऋत्वन्तामित्वनामिकाङ्गष्टाभ्यामादायान्तरेण स्तर्ना वा अबी वा निमृज्यात् ॥ ५ ॥ अथ ययुद्क आत्मानं पद्येत्तद्मिम-अयेत मिय तेज इन्द्रियं यशो द्विण भुकृतमिति श्रीई वा प्यां स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्त्रसान्मलोद्वासमं यशम्बिनीमभिक्रम्योपमञ्जयेत ॥ ६ ॥ सा चेदसी न द्वारकाममेनामवकीणीयात् सा चेदसी नेव द्वा काममेनां यष्ट्या वा पाणिना वोपहत्वातिकामेदिन्दियेण ते यशमा यश आदद इत्ययशा प्व भवति ॥ ७ ॥ सा चेद्से दद्यादिन्द्रियेण ते यशसा यश आदधामीति यशम्बिनावेव सवतः ॥ ८ ॥ स यामिन्छेन्कामयेन मेनि तत्यामधे निष्टाय मुखेन मुखे मंधायोपस्थमस्या अभिसृहय जपेवृहादृहात्संभवसि हद्यादृधि जायसे । स न्वमङ्गकपायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादयेमामम् मयीति ॥ ९ ॥ अय यामिच्छेन्न गर्भे द्यीनेनि तस्यामर्थं निष्टाय मुखंन मुखः मंधायामित्रा-ण्यापान्यादिनिद्वयेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेना एव भवति ॥ ६० ॥ अथ यामिच्छेद्वीतेति तस्वामर्थं निष्टाय मुखेन मुखः संधायापान्यामि-प्राण्यादिनिद्वयेण ते रेतसा रेत आद्धामीति गर्भिण्येव भवति ॥११॥ अथ बस्य जायायै जारः स्वात्तं चेह्निप्यादामपात्रेऽग्रिमुपसमाधाय प्रतिलोम<sup>ू</sup> श-रबार्हनीर्या तस्मिन्नेताः शरभृष्टीः प्रतिलोगाः सर्पिषाका जुह्यान्मम स-मिद्धेऽहाँपीः प्राणापानौ त आद्देऽमाचिति मम समिद्धेऽहौपीः पुत्रपश्चरत आददेऽसाविति मम समिद्धेऽहाँचीरिष्टासुकृते त आददेऽसाविति मम समि-क्वेडहीपीराशापराकाशी त आद्देडसाबिति स वा एप निरिन्दियो विस्कृतोड-साछोकारपैति बमेवं विद्वान्त्राह्मणः भ्रापनि तसादेवंबिच्छोत्रियस्य दारेण नोपहासिम च्छेद्रत होवंबित्परो भवति ॥ १२ ॥ अथ यस्य जायामार्तवं वि-

न्देव्यहं कश्सेन पिबेदहतवासा नैनां वृपलो न वृपल्युपहन्याश्विरात्रान्त आहत्य बीहीनवधातयेत् ॥ १३ ॥ स य इच्छेत्पुत्रो में शुक्को जायेत वेदम-जुब्बीत सर्वमायुरियादिति शीरादनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयातामी-श्वरी जनयित्व ॥ १४ ॥ अथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिलः पिङ्गलो जायेत ही वेदावनुवृत्तीत सर्वमायुरियादिति दध्योदनं पाचियत्वा सर्पिध्मन्तमधी-यातामी धरी जनयितवै ॥ १७ ॥ अथ य इच्छे पुत्रो मे स्यामी लोहिताक्षी जायेत श्रीन्वेदाननुत्र्वीत सर्वमायुरियादिश्युदौदनं पाचियता सर्पियन्त-मशीयातामीश्वरा जनमितवै ॥१६॥ अथ य इंच्छेद्दिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति तिलीद्वं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमशीयातामीश्वरी जनयि-त्व ॥ २० ॥ अथ य इच्छेन्युत्रो मे पण्डितो विगीतः समितिगमः शुश्र्वितां वाचं भाषिता जायेत सर्वान्वेदाननुत्रुवीन सर्वमायुनियादिनि मार्सादनं याचियत्वा सर्पिष्मन्तमश्रीयानामीश्वरी जनियतवा औक्षेण वार्षभेण वा ॥१८॥ अथाभित्रातरेव स्थालीपाकावृताउवं चेष्टित्वा स्थालीपाकस्थोपधातं जुहोत्य-प्रये स्वाहानुमनये स्वाहा देवाय समित्रे मन्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोद्धन्य शाक्षानि प्राइयनरस्याः प्रयच्छनि प्रक्षाच्य पाणी उद्पात्रं पूर्यस्वा तेनेनां शिरम्युक्षन्युत्तिष्ठानोतिश्वावसोऽन्यामिच्छ प्रफर्च्या संजायां पत्या सहेति ॥१९॥ अधैनामभिष्यतेऽमोहमस्मि सा त्वध सा त्वमस्यमोऽहं सामाहमस्मि ऋक्स्बं द्योगहं पृथियी त्वं तावेहि सध्यमावह सह रेती द्धावह पुष्से पुत्राय विसय इति ॥ २० ॥ अथास्य ऊरु विहापर्यात विजिहीशां द्यादापृथियी इति त-स्यामर्थं निष्टाय मुखेन मुखर संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाष्टि । विष्णुयोनि करुपयतु त्वष्टा रूपाणि पिश्यतु । आसिखतु प्रजापतिर्धाता गर्भ द्धातु ते । गर्भ घेहि मिनीवारि गर्भ घेहि पृथुष्टके । गर्भ ने अश्विनी देवावाधसां पुष्क-रम्पर्जा ॥२६॥ हिरण्मश्री अर्गा याभ्यां निर्मन्थतामश्विनौ । तं ते गर्भ हवामहे द्रामे मानि मृतवे । यथाऽग्निगर्मा पृथिवी यथा द्यारिन्द्रण गर्भिणी । वायुद्धिनां पथा गर्भ पूर्व गर्भ द्धामि तेऽमाविति ॥ २२ ॥ सौष्यन्तीमिविदश्यक्षति यथा वायुः पुष्करिणीश्सिमिङ्गर्यान सर्वतः । एवा ते गर्भ एजतु सहार्वतु ज-रायुणा । इन्द्रस्यायं बच्चः कृतः सार्गेष्ठः सपरिश्रयः । निमन्द्र निर्जिहि गर्भेण सावरा ध्यहेति ॥ २३ ॥ जातेऽशिमुपयमाधायाङ्क आधाय क ध्से पृषद्। उबध संनीय पुषदाज्यस्योपवानं जुहोत्यक्ष्मिन्सहस्रं पुष्यासमेधमानः स्व गृहे । अस्योपसंद्यां मा च्छैत्सीत् प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा । मयि प्राणा स्त्विय मनसा जुहोमि स्वाहा । यत्कर्मणात्यरीरिचं यहा न्यूनमिहाकरम् । अग्निष्टन्सि-ष्टकृद्धिः हिस्स प्रश्न सुद्धतं करोनु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ अधास्य दक्षिणं कर्णम-मिनिधाय वाग्वागिति त्रिरथ द्धिमधुष्टतः संनीयानन्तर्हितेन जातरूपेण

प्राश्चयित मूले द्धामि भुवले द्धामि स्वलं द्धामि भूभुंवः स्वः सर्वं त्विये द्धामीति ॥ २५ ॥ अथास्य नाम करोनि वेदोऽसीति तदस्य तद्वृद्धमेत्र नाम भवित ॥ २६ ॥ अथैनं मात्रे प्रदाय स्तनं प्रयच्छित यमे स्तनः भागते यो मयोभूयेंन विश्वा पुष्यसि वार्याणि । यो रक्षा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति तिम्ह धातवे करिति ॥ २७ ॥ अथास्य मातरमभिमञ्चयते इन्छासि मैत्राव-रुणी वीरे वीरमजीजनन् । सा त्वं वीरवनी भव यास्मान् वीरवनोऽकरदिति तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहो बताभूः परमां वत काष्टां प्राप्रिष्ट्या यश्वसा ब्रह्मवर्थसेन य एवंविदो ब्राह्मणस्य पुत्रो जायत इति ॥२८॥ इति षष्ठे चतुर्थं ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

अथ वरशः पातिमापीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात् कात्यायनीपुत्री गातमीपु-त्राद्वीतमीपुत्री भारद्वाजीपुत्राज्ञारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रास्पाराशरीपुत्र औप-स्त्रसीपुत्रादीपस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रः कात्यायनीपुत्रारकात्याय-नीपुत्रः कोशिकीपुत्रात्कोशिकीपुत्र आलम्बीपुत्राच वैयावपूर्वापुत्राच वैयाव-पदीपुत्रः काण्वीपुत्राच कापीपुत्राच कापीपुत्रः॥ १ ॥ आत्रेयीपुत्रादात्रे-बीपुत्रो गीतमीपुत्राद्वीतमीपुत्री भारहाजीपुत्राझारहाजीपुत्रः पाराशरीपुत्राः त्पाराश्ररीपुत्रो वात्सीपुत्राद्वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्काहणी-पुत्राह्यकोरूणीपुत्री वाकीरूणीपुत्राह्यकोरूणीपुत्र आतेभागीपुत्रादानेभागीपुत्रः शौङ्गीपुत्राच्छोङ्गीपुत्रः सांकृतीपुत्रात्सांकृतीपुत्र आलम्बायनीपुत्रादालम्बायनी-पुत्र भारुम्बीपुत्रादालम्बीपुत्री जायन्नीपुत्राज्ञायन्नीपुत्री माण्डुकायनीपुत्रा-न्माण्डकायनीपुत्री माण्डकीपुत्रान्माण्डकीपुत्रः शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिली-पुत्रो राथीतरीपुत्रादाथीतरीपुत्रो भालुकीपुत्रादालुकीपुत्रः कौडिकीपु-बाम्बां क्रोबिकीपुत्री वैद्भृतीपुत्राहैद्भृतीपुत्रः कार्शकेयीपुत्रात्कारीकेयीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्प्राचीनयोगीपुत्रः सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपुत्रः प्राभीपुत्रान दासुरिवासिनः प्राभीपुत्र भासुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिः ॥ २ ॥ याज्ञवरुक्याचाज्ञवरुक्य उदालकादुदालकोऽरुणाद्रुरुण उपवेदोरुपवेतिः कुश्रेः कुश्चिर्वाजश्रवसी वाजश्रवा जिह्वावती बाध्योगाजिह्वावान्त्राच्योगोऽसि-ताहार्पगणादसितो वार्पगणो इरितात्कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्क-इयपान्छिल्पः कश्यपः कश्यपाक्षेध्रयेः कश्यपो नैध्रविर्वाची वागम्भिण्या अम्भिण्यादित्यादित्यानीमानि अङ्गानि यज्ञाति वाजसनेयेन याज्ञव-ल्क्येनास्यायन्ते ॥ ३ ॥ समानमा सांजीबीपुत्रात्मांजीबीपुत्रो कायनेर्माण्डकायनिर्माण्डव्यान्माण्डव्यः कीत्सात्कीत्यो माहित्येर्माहित्यर्वाम-कक्षायणाद्वामकक्षायणः शाण्डिस्याच्छाण्डिक्यो वात्साद्वात्स्यः क्रश्नेः क्रश्निर्य-ज्ञवस्ती राजसाम्बायनाद्यज्ञवचा राजसाम्बायनस्तुरात्कावपैयात्तरः कावपेयः

प्रजापतेः प्रजापतिश्रंहाणो शहा स्वयंशुश्रहाणे नमः॥ ४॥ इति परे पञ्चमं शाहाणम् ॥ ५॥

॥ इति बृहदारण्यकोपनिषत्समाप्ता ॥ १० ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ॥ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाद-शिष्यते ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# श्वेताश्वतरोपनिषत् ॥ ११ ॥

ॐ सह नाववतु सह नो भुनकु सह वीर्यं करवावहै ॥तेजस्विनावचीतमस्तु मा बिद्धिषावह ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ बहावादिनो बदन्ति ॥ किं कारणं बहा कुतः सा जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्टाः। अधिष्टिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे बहाविदो व्यवस्थाम् ॥ १॥ कालः स्वभावो नियतिर्यदच्छा भृतानि योनिः पुरुप इति चिन्त्यम् । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुः खहेतोः ॥ २ ॥ ते ध्यान-योगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणिर्निगृहाम् । यः कारणानि निख्लानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्टत्येकः ॥ ३ ॥ तमेकनेमि त्रिवृतं पोडशान्तं शतार्थारं विश्वतिप्रत्यराभिः । अष्टकैः पड्मिर्विश्वरूपेकपाशे त्रिमार्गभेदं द्विनि-मित्तकमोहम् ॥ ४ ॥ पञ्चन्योतोम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्कां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धा-दिमुलाम् । पञ्जावर्ता पञ्चदुःखाँघवेगां पञ्चादाद्वेदां पञ्चपर्वासधीमः ॥ ५॥ सर्वोजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो आम्यते ब्रह्मचक्रे । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मन्त्रा ज्ञष्टस्ततस्तेनास्तत्वमेति ॥ ६ ॥ उद्गीतमेतत्वरमं तु बह्य तसिस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च । अत्रान्तरं सहाविदो विदित्वा लीना बहाणि नत्परा योनि-मुक्ताः ॥ ७ ॥ संयुक्तमेतक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीयः । अ-नीशश्चारमा वध्यते भोकुभावाज्ज्ञास्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ ८ ॥ ज्ञाज्ञी द्वावजाबीशानीशावजा होका भोकुभोगार्थयुक्ता । अनन्तश्रात्मा विश्वरूपो ह्यकेनी त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतन् ॥ ९॥ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरा-त्मानाबीशते देव एकः। तस्याभिध्यानाधोजनात्तत्वभावाद्भयश्चान्ते विश्व-मायानिवृत्तिः ॥ १० ॥ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापद्दानिः क्षीणैः क्षेत्रं जन्ममृत्यु-प्रहाणिः । तस्यामिष्यानात्तृतीयं देहमेदे विश्वेश्वर्यं केवल आसकामः ॥ ११ ॥ एत और नित्यमेवारमसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् । भोका सीर्य प्रेरितारं च मत्वा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ॥ १२ ॥ बह्वेर्यथा योनिय-तस्य मूर्तिर्न दश्यते नैव च छिङ्गनाशः । स भूय एवेन्धनयोनिगृह्यमद्रोभयं वै प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ स्वदेहमराणि कृत्वा प्रणवं चोत्तराराणिम् । ध्याननि-

मेधनाभ्यासाद्देवं पद्देवित्वगृहवत् ॥ ५४ ॥ निलेषु तेलं द्रधनीव सर्षिरापः स्त्रोतम्बरणीपु चान्निः । प्वमात्मात्मिनं गृह्यनेऽसा सत्येनेनं तपसा योऽनुप-इयनि ॥ ५५ ॥ सर्वेच्यापिनमात्मानं क्षीरे सापिरिवार्षितम् । आत्मविद्यातपो-मूलं तह्रस्रोपनिषत्परं तह्रस्रोपनिषत्परमिति ॥ ५६ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषत्सु प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

#### द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

युञ्जानः प्रथमं मनम्तरवाय सविता थियः । अग्नेज्यौतिर्निचाय्य पृथित्या भन्याभरत् ॥ १ ॥ युक्तेन मनमा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुदर्गेयाय शक्या ॥ २ ॥ युक्त्वाय मनसा देवान्सुवर्यतो धियां द्विम् । बृहज्योतिः करिष्यतः सबिता प्रसुवाति तान् ॥ ३ ॥ युज्जते मन उत युज्जने घियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः । विहाता द्वे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्टतिः ॥ ४ ॥ युत्रे वां बहा पृथ्यं नमोभिर्विश्लोकायन्ति पृथ्येव सूराः । श्रुण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्युः ॥ ५ ॥ अग्नि-र्थश्राभिसध्यते वायुर्वश्राभियुज्यते । सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ ६ ॥ सवित्रा प्रसर्वेन जुपत बहा पृथ्येम् । तत्र योनि कृण्वते नहि ने पू-र्वमिश्चिपन् ॥ ७ ॥ त्रिरुव्वतं स्थाप्य सम शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा मंत्रि-रूप्य । ब्रह्मोद्यपेन प्रतरेत विद्वान्त्रोतांनि सर्वाण भयावहानि ॥ ८ ॥ प्राणा-न्प्रपीड्यंह संयुक्तचेष्टः शीणे प्राणं नामिकयोच्छुमीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव बाहमेनं विद्वानमनो धारयेनाप्रमत्तः ॥ ५ ॥ समे शुचौ शकराविद्ववालुका-विविजिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोनुकृष्ठं न तु चक्षुपीडने गृहानिवाता-श्रयणं प्रयोजयेत् ॥ १० ॥ नीहारधूमाकीनलानिलानां खद्योतविद्य-स्फटिका-शनीनाम् । एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥१३॥ पृथ्याप्यनेजोऽनिलखे समुरिथने पञ्चारमके योगगुण प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम् ॥ १२ ॥ लघुत्वमारोग्यमलो-खपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसंष्ट्रतं च । गन्ध अभो सृत्रपुरीपमृहपं योगप्रवृत्ति प्रथमां वद-ति ॥ १३ ॥ यथेत्र बिस्बं भृद्योपलिस तेजोमयं भ्राजते तत्सुधा-तम् । नद्वारमतस्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ १४ ॥ चटास्मत जेन तु ब्रह्मतस्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपक्ष्येत् । अजं ध्रुवं सर्वेनरवे-र्विञ्जु इत्तरवा देवं मुच्यते सर्वपाक्षेः ॥ १५ ॥ एषो ह देवः प्रदिक्षोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः । स प्व जातः स जनिष्यमाणः प्रस-इजनासिष्ठति सर्वतोमुखः ॥ १६ ॥ यो देवोऽम्रो योऽप्स यो विश्वं भुव-

नमाविवेश । य ओपपीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय नमो नमः ॥ १७ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषत्सु द्विनीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

#### तृतीयोव्ध्यायः ॥ ३ ॥

य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वालोकानीशतई शनीभिः। य प्-वैक उन्नवे मंभवे च य एतिहृदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥ एको हि रही न दिनीयाय तस्थ्रयं इमोलोकानीशत ईशनीभिः । प्रत्यकृतनास्तिष्टति संचु-कोपान्तकाले संसुज्य विश्वा भवनानि गोपाः ॥ २ ॥ विश्वसञ्चक्षरत विश्व-तोमुखो विश्वतोबाहुरुन विश्वतस्यात् । मंबाहुभ्यां धमति मं पतंत्रवीबाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥ यो देवानां प्रभवश्रोद्धवश्र विश्वाधिपो रुद्धो महर्षिः । हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व म नो बुखा झुभया मंयुनक्त ॥ ४ ॥ या ते रुद्ध शिवा तनुरघोरा पापकाधिनी । तथा नम्तनुवा शंतमया गिरिशन्ताभि-चाक्सीहि॥ ५॥ यामिपं गिरिशत हम्ते विभव्यम्तवे। शिवां गिरित्रं तां कुरु मा हि भी: पुरुष जगत्॥ ६॥ ततः परं श्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभनेषु गृटम् । विश्वस्यकं परिवेष्टिनारमीशं तं ज्ञास्वाऽसृता भवन्ति ॥ ७ ॥ वेदाहमेनं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परनात् । तमेव विदिखातिमः-त्युमेनि नान्यः पन्था विद्यनेऽयनाय ॥ ८ ॥ यस्मात्यरं नापरमस्ति किंचिश्व स्मान्नाणीयो न ज्यायोऽन्ति कश्चित्। वृक्ष इव मत्वो दिवि तिष्ठत्येकम्नेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥ ९ ॥ ततो यदुत्तरतर तदरूपमनामयम् । य एतद्विदु-रमृतामं भवन्यथेतरे दु.खमेवापियन्ति ॥ १० ॥ सर्वाननशिरोधीयः सर्वे-भूतगृहाशयः । सर्वव्यापी स भगवान् तस्मात्मवेगतः शिवः ॥ ११ ॥ महा-न्यभुर्वे पुरुषः यःवस्थेष प्रवतं कः । सुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो उदौनिर-व्ययः ॥ १२ ॥ अङ्गप्रमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृद्ये संतिविष्टः । हदा मनीपी मनमाभिक्कसो य एतहिद्रमृतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ सहस्र-दर्शिया पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपान । स भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठहशाङ्गलम् ॥ १४ ॥ पुरुष प्रेद्र सर्वे यहतं यच भव्यम् । उतामृतस्वस्वशानी यद्के-नातिरोहति ॥ १५ ॥ सर्वनःपाणिपादं तस्तर्वतोऽक्षित्तिरोसुलम् । सर्वतः श्रुतिमलोके सर्वमावृत्य निष्ठति ॥ १६ ॥ सर्वेन्द्रियगुणाभामं सर्वेन्द्रियविष-जितम् । सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ १७॥ नवद्वारे पुरे देही इस्मो लेलायते बहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८॥ अपाणिपादो जबनो प्रहीता पर्यत्यचक्षः स द्युगोत्यकर्णः । स वेत्ति वेशं न च तस्यानि वेत्ता तमाहुरध्यं पुरुपं महान्तम् ॥१९॥ अणोरणीयान्महतो मही-यानास्मा गृहायां निहितोऽस्य जन्तोः । तमकतुं पश्यति बीतशोको घातुः प्रसादान्महिमानमीशम् ॥ २० ॥ वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वेगतं विभुत्वात् । जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम् ॥ २१ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषत्मु नृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

## चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान्निहिताथां दधाति । विचैति चान्ते विश्वमादी स देवः स नो बुखा शुभया संयुनक्त ॥ १ ॥ तदेवाग्नि-सदादित्यसद्वायुसद् चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्रह्म तदापस्तव्यजापतिः ॥ २॥ त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीणों दण्डेन वंचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोसुखः ॥ ३॥ नील. पत्तको हरितो लोहिनाशसा-हिद्गर्भ ऋतवः समुदाः। अनादिमस्यं विभुत्वेन वर्तसे यती जातानि भुव-नानि विश्वा ॥ ४ ॥ अजामेकां लोहितशुक्तकृष्णां वद्धीः प्रजाः सृजमानां स-रूपाः । अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशेने जहात्येनां भुकभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ द्वा सुवर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषम्बजाते । तयोरन्यः पिष्पछं स्वा-द्वरयनश्चनन्योऽभिचाकशीति ॥ ६ ॥ समाने वृक्षे पुरुषो निमझोऽनीशया शो-चित सहसानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः ॥ ७॥ ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेतुः। यसाक्न वेद किसचा करिष्यति य इत्तद्विद्स्त इमे समासने ॥ ८ ॥ छन्दांसि यङ्गाः कतवो व्रतानि भतं भव्यं यस वेदा वदन्ति । अस्मान्मायी सृजने विश्वमेतस्रास्थि श्चान्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९ ॥ मायां तु प्रकृति विचानमायिनं तु महेश्व-रमः। तस्यावयवभूतस्तु व्यासं सर्वमिदं जगतः॥ ५०॥ यो योनि योनिम-धितिष्ठत्येको यस्मिश्चिदं संच विचैति सर्वम् । तमीकानं वरदं देवमीड्यं निः चारवेमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११ ॥ यो देवानां प्रभवश्रोद्भवश्र विश्वाधियो रुद्रो सहर्षिः । हिरण्यगर्भे पश्यति जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुन्क ॥ १२ ॥ यो देवानामधिपो यस्मिँ होका अधिश्रिताः । य ईरोऽस्य द्विपदश्च-तुष्पदः कसौ देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ सूक्ष्मानिसुक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् । विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं ज्ञाना शिवं शान्तिमत्य-न्तमेति ॥ १४ ॥ स एव काले सुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गृहः । यिमन्युक्तः ब्रह्मपेयो देवताश्च तमेवं शान्वा मृत्युपाशांदिछनित ॥ १५ ॥ वृतात्परं मण्डमिवातिस्हमं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूनेषु गृहम् । विश्वस्थैकं परिचे-ष्टितारं ज्ञारवा देवं मुच्यते सर्वपारीः ॥ १६ ॥ एप वेदो विश्वकर्मा महारमा सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः । हृदा मनीवी मनसाऽभिक्क्सो य एतहिदुरमृ-तास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिने सन्न चासच्छिव एव

केवलः । तद्धरं तस्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तसाध्यस्ता पुराणी ॥ १८ ॥ नैनमूर्ध्व न तिर्येखं न मध्ये परिजयभत् । न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम
महद्यशः ॥ १९ ॥ न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पर्यति कश्चनेनम् ।
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २० ॥ अजात इत्येवं
कश्चित्रीरः प्रतिपद्यते । रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि विस्यम् ॥ २१ ॥
मा नस्तोके तनये मा न भायुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामिनोऽवचीईविष्मन्तः सद्मिस्वा ह्वामहे ॥ २२ ॥
इति श्वेनाश्वतरोपनिष्यम् चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

## पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिने यत्र गृढे । क्षरं स्वविद्या ह्यसूनं तु विद्या विद्याविद्य ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ १ ॥ यो योनि योनिम-धितिष्टःयेको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । ऋषि प्रसतं कपिलं पस्तमप्रे ज्ञानिर्विभित्ति ज्ञायमानं च पश्येत् ॥ २ ॥ एकैकं जालं बहुधा विकुर्वेश्वसिम्क्षेत्रे संचरत्येव देवः । भूयः सङ्घा यतयस्त्रथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३ ॥ सर्वा दिश अर्थमध्य तिर्यक्प्रकाशयन्त्राजते यहनद्वान् । एवं स देवी भग-वान्वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्टरयेकः ॥ ४ ॥ यस स्वभावं पचति विश्व-योनिः पाच्यांश्च सर्वान्परिणामयेद्यः । सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठायेको गुणांश्च सर्वान्विनियोजयेदाः ॥ ५ ॥ तहेदगृह्योपनिपत्स गृढं तह्नह्या वेदयते ब्रह्मयो-निम्। ये पूर्व देवा ऋपयश्च तिहेदुन्तं तन्मया असृता वे बभूतुः ॥ ६ ॥ गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यव न चोपभोक्ता । स विश्वरूपश्चिग्-णिश्रवःमा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः ॥ ७ ॥ अङ्ग्रहमात्री रवितुस्यरूपः मंकल्पाहंकारसमन्त्रितो यः। बुद्धेर्गुणनात्मगुणेन चेत्र आराम्रमात्रीः प्यपरोऽपि दृष्टः ॥ ८ ॥ वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विक्षेयः स चानन्त्याय कल्पने ॥ ९ ॥ नैव स्त्री न पुमानेप न चैवायं नपुं-सकः। यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥ १० ॥ संकल्पनस्पर्शनदृष्टि-मोहॅर्मासांबन्ध्यात्मविवृद्धजनम् । कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्य-मिसंप्रपद्यते ॥ ११ ॥ स्थूलानि सुदमाणि बहुनि चंव रूपाणि देही स्वगुणैई-णोति । कियागुणरात्मगुणेश्च तेपां संयोगहेत्रपरोऽपि दृष्टः ॥ १२ ॥ अनाद्य-नन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकह्तपम् । विश्वस्थैकं परिवेष्टितारं शास्त्रा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १३ ॥ भावप्राह्मनीहारूवं भावाभावकरं शिवम् । कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहसानुम् ॥ १४ ॥ इति श्वेताश्वतरी-पनिषत्म पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

### षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमृश्चमानाः । देवस्यव महिमा तु लोके येनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥ १ ॥ येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वे ज्ञः कालकालो गणी सर्वविद्यः । तेनेशिनं कर्म विवर्तनेह पृथ्याप्यतेजोऽनिललानि चिन्त्यम् ॥ २ ॥ तत्कर्रे कत्वा विनिवर्त्य भूयस्त्रस्य तत्त्वेन समेख योगम् । ध्केन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चेदान्मगुणैश्च सुद्रमेः ॥ ३ ॥ आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्व सर्वान्विनियोजयेद्यः। तेषामभावे कृतकर्म-नाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः ॥ ४ ॥ आदिः स संयोगनिमित्त-हेतुः परिक्रिकालादकलोऽपि इष्टः । तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देव स्वचित्त-स्यमुपास्य पूर्वम् ॥ ५ ॥ स वृक्षकालाकृतिभिः परोऽन्यो यसारप्रपञ्चः परि-वर्तते यम् । धर्मावहं पापनुदं भगेश ज्ञात्वात्मस्थममृतं विश्वधाम ॥ ६ ॥ समीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवताना परमं च देवतम् । पति पतीनां परमं परसाद्विदाम देवं भुवनेशमी उचम् ॥ ७ ॥ न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न त्तरसमक्षाम्यधिकश्च दश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबरुक्रिया च ॥ ८ ॥ न तस्य कश्चित्पनिरम्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिक्रम । स कारण करणाधिपाधियो न चास्य कश्चिजनिता न काधिपः ॥ ९॥ यस्तुर्णनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वगावनः । देव एकः स्बमानूणोति स नो दधातु ब्रह्माव्ययम् ॥ १० ॥ एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वयापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता के-बलो निर्मणश्च ॥ ११ ॥ एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । तमारमस्यं येऽनपश्यन्ति धीरास्तेषां सन्तं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥१२॥ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विद्धाति कामान्। तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं झारवा देवं सुच्यते सर्वपाराः॥ १३ ॥ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युनो भान्ति कुतोध्यमितः । तमेत्र भान्तम-नुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वेभिदं विभाति ॥ १४ ॥ एको हल्यो भवन-स्थास्य मध्ये म एवाग्निः सलिले संनिविष्ट ः तमेत्र विदिन्तातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विश्वतेऽयनाय॥ ३७ ॥ स विश्वकृद्धिश्वविदात्मयोनिर्जः कालकालो गुणी सर्वविद् यः। प्रधानक्षेत्रज्ञपनिर्गुणशः संसारमोक्षन्धितिबन्धहेतुः॥१६॥ स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थो ज्ञः सर्वगो अवनस्थास्य गोप्ता । य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव मान्यो हेतुर्विद्यत ईशनाय ॥१७॥ यो ब्रह्माणं विद्रधानि पूर्व यो वै वेदांश्र प्रहिणोति तसी । तः ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुसुक्षुवें शरणमहं मपद्ये ॥ १८ ॥ निष्कलं निष्कियः शान्तं निरवद्यं निरश्चनम् । अस्तत्स परः

सेतुं द्रेषेन्धनिम्बानस्य ॥१९॥ यदा समैवदाकाशं वेष्टियेष्यन्ति मानवाः । सदा देवमविशाय दुःस्वयान्तो भविष्यति ॥ २० ॥ तपःप्रभावाद्देवप्रसादास्य व्रस्य हे श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान् । अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवास सम्यगृषि-सङ्ग त्रष्टम् ॥२१ ॥ वेदान्ते परमं गुद्धं पुराकल्पे प्रचोदितम् । नाप्रशान्ताय दातब्यं नापुत्रायाकिष्याय वा पुनः ॥ २२ ॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यते कथिता द्यर्थाः प्रकाशन्ते महारमनः प्रकाशन्ते महारमन इति ॥२३ ॥ इति श्वेताश्वतरोपनिषःसु पष्टोऽध्यायः ॥६॥

अ सहनाववतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्य करवावहे ॥ तेजस्विनावधीतम-स्तु मा विद्विपावहे । अंशान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

॥ इति कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिपन्संपूर्णा ॥

## ब्रह्मबिन्द्रपनिषत् ॥ १२॥

असृतिबन्तृपनिषद्वेशं यत्परमाक्षरम् । तदेव हि त्रिपादामचन्द्राख्यं नः परा गनिः ॥

ॐ सह नावविविति शान्तिः ॥ ॐ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसंकर्ष्यं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥ १ ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषयासकं मुक्तै निर्विषयं रसतम् ॥ २ ॥ यतो निर्विषयस्थास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । तस्मान्निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा ॥ ३ ॥ निरम्तविषयासङ्गं मंनिरुद्धं मनी हृद्धि। यदा यात्यु-नमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ४ ॥ तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धि गतं श्र-यम् । एतज्ज्ञानं च मोक्षं च अतोऽन्यो प्रन्थविस्तरः ॥ ५॥ १॥ नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । पक्षपातविनिर्मृतंः बहा संपद्यते तदा ॥ ६ ॥ स्वरेण संधयेद्योगमम्बरं भावयेत्परम् । अम्बरेण हि भावेन साबी नाभाव इप्यते ॥ ७ ॥ तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकरुपं निरञ्जनम् । तद्रह्माह-मिति ज्ञात्वा बद्धा संपद्मते भ्रुवम् ॥ ८ ॥ निर्विकरपमनन्तं च हेतुइष्टान्तव-जितम्। अप्रमेयमनाद्यं च ज्ञाःवा च परमं शिवम् ॥ ९ ॥ न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्द्यो न च शासनम् । न मुमुक्षा न मुक्तिश्र इन्येपा परमार्थता ॥ १० ॥ २ ॥ एक एवारमा मन्तव्यो जामन्त्रप्रमुपुतिषु । स्थानश्रयाश्चनी-तस्य पुनर्जन्म न विश्वते ॥११॥ एक एव हि भूताःमा भृते भृते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ १२ ॥ घटसंभृतमाकाशं लीय-माने घटे यथा । घटो ठीयेत नाकाशं तहुजीवो घटोपमः ॥ १३ ॥ घटब- द्विश्वाकारं मिद्यमानं पुनः पुनः । तद्वपं न च जानति स जानति च किस्स्याः ॥ १४ ॥ शब्दमायावृतो यावताविष्ठित पुष्करे । मित्रे तमित चैन्करवमेकमेवाजुपद्यनि ॥ १५ ॥ ३ ॥ शब्दाध्यरं परं ब्रह्म यस्मिन्क्षीणे यद्वश्वरम् । तिद्वद्वान्द्वरं ध्यायेखर्षच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥ १६ ॥ हे विधे वेदित्वधे तु शब्दब्रह्म परं च यत् । शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १७ ॥ अन्यमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतस्वतः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्वस्यम्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतस्वतः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्वस्यम्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतस्वतः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्वस्यम्यस्यस्य । १९ ॥ धृतमिव पयसि निगृदं भूते भूते च वसिति विज्ञानम् । सततं मन्ययितव्यं मनसा मन्धानभूतेन ॥ २० ॥ ज्ञाननेत्रं समादाय चरेद्विमतः परम् । निष्कलं निर्मलं शान्तं तद्वह्माहमिति स्मृतम् ॥ २० ॥ सर्वभूताधिवासं च यद्धतेषु वसत्यधि । सर्वानुमाहकत्वेन तदस्यव्हं वासुदेवः तदस्यव्हं वासुदेवः तदस्यव्हं वासुदेवः तदस्यव्हं वासुदेवः तत्वस्यहं वासुदेवः तदस्यव्हं वासुदेवः तात्वस्यहं वासुदेवः तात्वस्यहं वासुदेवः तात्वस्यहं वासुदेवः तत्वस्यहं वासुदेवः तत्वस्यहं वासुदेवः तात्वस्यहं वासुदेवः तत्वस्यहं वासुदेवः तत्वस्यविष्ठानितः ॥

इत्यथर्ववेदीया बहाबिन्दृपनिपत्समासा ॥ १२॥

## कैवल्घोपनिषत्॥ १३॥

कंबहयोपनिषद्वेद्यं केवस्यानन्दतुन्दिलम् । केवस्यगिरिजारामं स्वमात्रं कलयेऽन्वहम् ॥ ॐ सह नाववन्विति शान्तिः॥

ॐ यथाश्वलायनो भगवन्नं परमेष्टिनसुपसमेन्योवाच । अधीहि भगवन्नहाविद्यां वरिष्टां सद्दा सिद्धः सेव्यमानां निग्राम् । यथाऽविरास्पर्वपापं व्यपोद्धा परात्परं पुरुषं यानि विद्वान् ॥ १ ॥ तस्म स होवाच पितामहश्च श्वद्धामक्तिः धानयोगाद्वेहि ॥ २ ॥ न कर्मणा न प्रजया धनेन व्यागेनेके अस्तरवमानग्रः । परेण नार्कं निहितं गुहायां विश्वानते यद्यतयो विश्वन्ति
॥ ३ ॥ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः ग्रुद्धसन्तः । ते
बह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुन्यन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ विविक्तदेशे च
सुव्यासनस्यः शुचिः समग्रीविद्याः गरिमुन्यन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ विविक्तदेशे च
सुव्यासनस्यः शुचिः समग्रीविद्याः गरिमुन्यन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ विविक्तदेशे च
सुव्यासनस्यः शुचिः समग्रीविद्याः गरिमुन्यन्ति सर्वे ॥ ४ ॥ विविक्तदेशे च
सुव्यासनस्यः शुचिः समग्रीविद्याः गरिमुन्यम् । अन्त्याश्रमस्यः सक्लेन्द्रियाणि
निरुष्य भक्त्या स्वगुर्व प्रणम्य ॥ ५ ॥ हप्पण्डरीकं विराजं विश्वदं विचिन्त्य
मध्ये विश्वदं विशोकम् । अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तमस्य ।
स्वास्ति परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीक्कण्ठं प्रशान्तम् । ध्यास्वा सुनिर्मच्छिन भूतयोर्ति समस्तसार्थि तमसः परस्तात् ॥ ७ ॥ स ब्रह्मा स विवः

सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । स एव विष्णुः स घाणः स कालोऽप्तिः स चन्द्रमाः ॥ ८ ॥ स एव सर्वे यद्भं यच भव्य सनातनम् । ज्ञास्वा तं मृ-न्युमरवेति नान्यः पन्या विमुक्तये ॥ ९ ॥ सर्वभूतस्थमारमानं सर्वभूतानि चान्मनि । संपद्भयन्त्रहा परसं याति नान्येन हेतुना ॥ १० ॥ आत्मानसर्गि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ज्ञाननिर्मयनाभ्यासात्पापं दहति पण्डितः ॥१९॥ म एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् । श्वियश्चपानादि-विचित्रभोगः स एव जाप्रत्परितृतिमीति ॥ १२ ॥ स्वमे स जीवः सुखदुःसः भोका स्वमायया कल्पिनजीवलोकं । मुपुतिकालं सकले विलीने तमोऽभि-भूतः सुखरूपमेति ॥ १३ ॥ पुनश्च जन्मान्तरकमेथोगात्स एव जीवः स्वप-ति प्रबुद्धः । पुरश्रये क्रीडनि यश्च जीवस्ततः सुजातं सकलं विचित्रम् ॥ आ-धारमानन्द्रमखण्डबोधं यस्थिलय याति पुरवयं च ॥ १६ ॥ पृतसाजायने प्राणो मन. मर्वेदिद्याणि च । य वायुज्येतिशपश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ ६५ ॥ यापरं त्रह्म सर्वोत्मा विश्वस्थायनन महत् । सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरं नित्यं य रुक्तेव न्यसेव तत् ॥ १६ ॥ जाअन्स्यससुपृह्यादिनपञ्चं यत्प्रकाशते। तह्नसाह-मिनि ज्ञात्वा सर्वेयन्यः प्रमुच्यते ॥ १० ॥ त्रिषु धामसु यद्गोग्यं मोक्ता भोगश्च यद्भवेत् । तेभ्यो बिलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ १८॥ मच्येव यकले जातं मिय सर्वं प्रतिष्टितम् । मिय सर्वं खरं याति तहसा-उयमस्यहम् ॥ १९ ॥ प्रथमः खण्ड ॥ १ ॥

> इस्वयर्ववेदीया कवस्योपनिश्समाप्ता ॥ १३ ॥ अ. स. ९

### जाबालोपनिषत् ॥ १४॥

जाबालोपनिषरस्यातं संन्यासज्ञानगोषरम् । वस्तुतस्रेपदं बक्ष स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ पृणेमद् इति ज्ञान्तिः॥

🌣 बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवज्ञयनं सर्वेषां भूतानां बहासदनम् । अबिमुक्त वै कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजन सर्वेषां भृतानां ब्रह्मसद्द्रम् । तसाध्य कचन गच्छति तदेव मन्येत तद्विमुक्तमेव । इदं व क्रुक्तेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां मृतानां ब्रह्ममदनम् ॥ अत्र हि जन्तोः वाजेषुत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनामावसृतीभृत्वा मोक्षाभवति तस्मादविस्कामेव निषेवेत अविसुक्त न विसुद्धेद्वमेवैतवाज्ञवल्क्यः ॥ १ ॥ अय हैनमन्निः पत्रच्छ याज्ञवहक्य य एपोध्नन्नोध्यक्त आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति ॥ स होवाच याज्ञवल्नयः सोऽविमुक्त उपास्यो य पृपोऽन-न्तोऽध्यक्त आत्मा भौऽविमुके प्रतिष्ठित इति ॥ यो विमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति। बरणायां नाइया च मध्ये प्रतिष्टित इति ॥ का व वरणा का च नाशीति । सर्वानिन्द्रियकतास्त्रीपान्त्रास्यतीति तेन वरणा भवति ॥ सर्वान निन्द्रियक्रतान्यापाश्वाशयतीनि तेन नाशी भवनीति । कनमं चान्य स्थानं भवतीति । भवोद्याणस्य च यः संधि, स एव योडोंकस्य परस्य च संधिभव-तीनि । प्राहे संधि सन्ध्यां ब्रह्माबद् उपासत इति । सीऽविसुनः उपास्य इति । सोऽविसक्तं ज्ञानमाचष्टे । यो नंतदेवं वेदेति ॥ २ ॥ अथ हैनं ब्रह्म-चारिण ऊचुः किं जप्येनामृतग्वं ब्रहीति ॥ म होवाच याज्ञवस्क्यः । शतरु क्रियेणेखेताम्येव ह वा अमृतस्य नामानि ॥ एतई वा अमृतो भवनीति एवमेवैतद्याज्ञवल्क्यः ॥ ३ ॥ अथ हेनं जनको वैदेही याज्ञवल्क्यमपस-मेलोवाच भगवन्तंन्यासं ब्रहीति । स होबाच याज्ञवरुक्यः । ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत् । गृही भूत्वा वनी भवेत् । बनी प्रमजेत् । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेत्रहाहा वनाहा पुनरवर्ता वा वर्ता वा स्नातको वाइस्नातको वोत्सन्नाधिको वा यदहरेव बिरजेत्तदहरेव प्रवजेत । तद्वैके प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वन्ति । तद्व तथा न कर्यादामंत्रीमेव कुर्यात ॥ अग्निर्ह वे प्राणः प्राणमेव तथा करोति ॥ वैधा-ववीयामेव कुर्यात् । एतयैव श्रयो धातवो यद्दत सत्त्वं रजनाम इति ॥ अयं ते योनिर्ऋत्विजो यतो जातः प्राणादरोचधाः । तं प्राणं जानसप्त आरोहासा नो वर्षय रियम् । इत्यनेन मभ्रेणाप्तिमाजिन्नेत् ॥ एप ह वा अप्तेयोनिर्यः प्राणः प्राणं गच्छ स्वाहेत्येवमेवैतदाह ॥ प्रामादक्षिमाहत्व पूर्ववदक्षिमाधापयेत ॥

यद्याप्तं न बिन्देदप्तु जुहुवात् । भाषो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो बहोमि खाहेति हत्वोद्धस प्राशीयात्साज्यं हविरनामयं मोक्समन्नः न्रस्यैदं वदेत । एतद्वश्चेतदुपासितव्यम् । एवमेवतद्भगविति वै याज्ञबक्त्यः ॥ ४ ॥ अथ हेनमन्त्रः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं पृच्छामि त्वा याज्ञवल्क्य अयज्ञोपवीती कथं बाह्मण इति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य बात्मापः प्राइयाचम्यावं विधिः परिवाजकानाम् । वीराध्वाने वा अनाशके वा अपां प्रवेशे वा अग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा । अथ परिवाइविवर्णवासा मुण्डो-ऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भक्षणो बहाभूयाय भवनीति । यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा संन्यसेत्। एष पन्था ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी ब्रह्मवितित्येव-मेवैप भगवन्याज्ञवल्वय ॥५॥ तत्र प्रामहंसानामसंवर्गकारुणिश्वेतकेतृदर्वास-ऋभनिदाधजडभरतदत्तात्रेयरैवतकप्रभृतयोऽव्यक्तिका अध्यकाचारा अनुनम्-ना उन्मत्तवदाचरन्ति खदण्डं कमण्डलुं शिक्यं पात्रं जलपवित्रं शिखां यक्षीपवीतं च इत्येतत्मर्वं मृःस्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत् ॥ यथा जातकव्यक्रो बिर्धन्यो निष्परिग्रहसानहद्वामार्गे सम्यवसंपन्नः शुद्धमानसः प्राणसंधारणार्थ यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरतृद्रपात्रेण लाभालाभयोः समी भूत्वा शु-न्यागारदेवगृहृतृणकृटवर्त्माकवृक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्रगृहृनदीपुलिनगिरि-कृहरकन्दरकोटरनिर्झरम्थण्डिलेषु तेष्वनिकेतवास्यप्रयको निर्ममः ग्राह्मध्या-नपरायणोऽध्यात्मनिष्टोऽशुभकर्मनिर्मृलनपरः मंन्यासेन देहत्यागं स परमहंसी नाम परमहंसी नामेनि ॥ ६ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्ति: ॥

इत्यथवंवद्या जावालोपनिपत्समाप्ता ॥ १४ ॥

## हंमोपनिषत् ॥ १५॥

हंसाल्योपनिपत्योक्तनातालियंत्र विश्रमेत्।
तदाधारं निराधारं ब्रह्ममात्रमह महः॥
ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥
ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥
¾ भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
ह भ भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
ह भ भगवन्सर्वधमंत्र सर्वशास्त्रविशारद । ब्रह्मविद्याप्रवोधो
ह भ भगवन्सर्वधमंतिमम् । हंसत्याकृतिविस्तारं भुकिमुक्तिफलश्रे योगिनां कोश्तमंतिभम् । हंसत्याकृतिविस्तारं भुकिमुक्ति। यथा
हिपु तिलेषु तेलसिव तं विदित्वा मृत्युमत्येति । गुद्मवष्टभ्याधाराद्वायुक्तिस्ति । यदिक्षिणीकृत्य मणिपूरकं च गत्वा अनाहतमर्ति-

क्रम्य विश्वती प्राणानिरुध्याज्ञामनुध्यायन्त्रहारन्त्रं ध्यायन् त्रिमात्रोऽहमि-स्रेवं सर्वदा ध्यायन् । अथो नादमाधाराह्यसरन्ध्रपर्यन्तं शुद्धस्फटिकसंकाशं म व ब्रह्म परमात्मेत्य्व्यते ॥ १ ॥ अथ हंस ऋषिः । अव्यक्ता गायत्री छन्दः । प्रसहंसो देवता । अहमिति बीजम् । स इति शक्तिः । सोऽहमिति कील-इस । पटमंख्यया अहोराश्रयोरेकविंशतिसहस्राणि पटशतान्यिकानि भव-सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासाय तनु सूक्ष्मं प्रचोदयादिति अश्लीक्षोमाभ्यां वापद हृद्याचङ्गन्यासकरन्यासा भवतः । एवं कृत्वा हृद्ये अष्टतले इंसारमानं ध्यायेत् । अग्नीपोमा पक्षावोंकारः शिरो विन्युस्तु नेत्र मुखं हदो हद्वाणी चरणा बाहु कालश्रामिश्रोभे पार्श्व भवतः। पर्यसनागा-रश्र हिप्टोमयपार्थे भवतः । एपोऽमी परमहंसी भानुकीटिप्रतीकाशः । येनेदं च्यासम् । तस्याष्ट्रधा वृत्तिर्भवनि । पूर्वदृत्ते पुण्ये मनिः भाग्नेये निद्रालस्या-हयो अवन्ति याम्ये करे मानः नर्ऋने पापे मनीपा बारुण्यां क्रीडा बायच्ये गमनादी बुद्धिः सीम्पे रतिप्रीतिः ईशाने द्रव्यादानं मध्ये वेगाय केमरे जाबदवस्था कांग्रेकायां स्वमं लिन्ने सुप्तिः पश्चतारे तुरीयं यदा हमी नाडे र्जानी भवति तदा त्यीतीतमुन्मननमजपोपसंहारमित्यभिणीयते । एवं सर्व हंसवशास्त्रसान्सनो हसो विचार्यने । स एव जपकोट्या नाइसन्भवांत एय सर्वे इंसवजासादी दशविधो जायते । चिणीति प्रथमः । चित्रिणीति दितीयः । वण्टानादम्तृतीयः । गङ्कनाद्श्रतुर्थः । पञ्चमम्तन्नीनादः । पष्टन्तालनादः । स समो वेणुनादः । अष्टमो सृदङ्गनादः । नदमो भेरीनादः । दशमो मेघनादः । नवमं परित्यज्य दशममेवाभ्यसेत । प्रथमे चिक्किणीगात्रं द्विताये गात्रभ न नम् । नृतीये खेदन चाति चतुर्थे कस्पते शिरः ॥ पञ्चमे खबते ताल पष्टेऽस् ननिषेवणम् । सप्तमे गृहविज्ञान परा वाचा नथाष्ट्रमे ॥ अट्यं नवमे देह द्य्यं चक्ष्मतथामलम् । दशमे परमं बहा भवेद्रह्मात्मसंनिधा ॥ तस्मिन्मनो विलीयते मनामि संकल्पविकल्पे दग्ये पुण्यपापे सदाशिवः शक्यातमा सर्व-त्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इनि ॥ हान वेदप्रवचन वेदप्रवचनम् ॥ २ ॥ ॐ पूर्णमद् हान शान्तिः ॥

इत्यथर्ववेदं इंसोपनिपत्समाप्ता ॥ ५५ ॥

# आरुणिकोपनिषत्॥ १६॥

आरुणिकास्योपनिषत्स्यातसंन्यामिनोऽमलाः । यस्प्रबोधाद्यान्ति मुक्ति तद्गामबस्य मे गतिः ॥ ॐ आप्यायम्बिति सान्तिः॥

🌣 बाहलिः प्राजापतः प्रजापतेर्लीकं जगाम । तं गत्वीवाच । केन भग-

वन्कर्माण्यशेषतो विस्तामीति । तं होवाच प्रजापतिस्तव पुत्रान्जावुन्वन्धाः दीञ्छिलां यज्ञीपवीतं यागं स्वाध्यायं भूलींकभुवलींकस्वलींकमहलींकजनी-लोकतपोलोकसत्यलोकं चातकतलातलवितलस्तलस्सातलमहातलपातालं ब्रह्माण्डं च विस्तेत्। दण्डमाच्छाद्नं चैत्र कौपीन च परिग्रहेत्। शेषं विस्ते-दिति ॥ १ ॥ गहस्थो ब्रह्मचारी वा वानप्रस्थो वा उपवीतं भ्रमाबन्स वा बिस्रजेत । लीकिकाशीनुदराशी समारोपयेत । गायत्री च स्ववाचाशी समारो-परेत् । क्टीचरो ब्रह्मचार्ग कुटुम्बं विस्तेत् । पात्र विस्तेत् । पवित्र विस्-तेत । दण्डोहोकांश्च विस्रतेदिनि होवाच । अत अर्ध्वममन्त्रवदाचरेत । अर ध्वेगमनं विस्नुतेत् । औषध्वदशनमाचरेत् । त्रिसंध्यादी स्नानमाचरेत् । मंधि समाधावात्मन्याचरेत् । सर्वेषु वेदेष्वारण्यकमावर्तेयेदुपनिपदमावर्तय-दुपनिपद्मावतेयेदिति ॥ २ ॥ खल्वहं बह्मसूचनात्सूत्रं बह्मसूत्रमहमेव बि-हाश्चिवतस्य त्यजेदिहान्य एवं वेद संन्यसं मया संन्यस्त मया संन्यस्त मर्वेत विह्नानायं सर्वभूतेस्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । सखामागोपायोजः सखायोऽमीन्द्रस्य बच्चोऽसि वार्त्रघः धर्म मे भव यत्पापं तक्षिवारयेनि । अतेन महोण कर्त वणवं दण्डं कापीनं परिमहेदीषधवदशनमाचरेदीषधवद-रानं प्राक्षीयाद्यथालाभमश्रीयात् । बह्मचर्यमहिसां चापरिप्रहं च सत्यं च यक्षेत्र हे रक्षत हे रक्षत हे रक्षत इति ॥ ३ ॥ अथातः परमहंसपरिमाजकाः-नामासनदायनादिकं भूमी ब्रह्मचर्य मृत्यात्रमलाञ्जपात्रं दारुपात्रं वा यतीनां कामकोधहर्परोपलोभमोहद्रम्भद्रपेन्छास्याममःवाहंकारादीनपि परिखजेत् । वर्षास भ्रवशीलोऽष्टें। मासानेकाकी यतिश्वरेत हावेव वा विचरेहावेव वा विचरिति ॥ ४ ॥ स खब्वेव यो विद्वान्सोपनयनातृ वैमेतानि प्राप्वा त्य-जेत्। पितरं पुत्रमध्यपत्रीत कर्म कलत्र चान्यदपीह यतयो मिक्षार्थ ग्रामं प्रविज्ञान्ति पाणिपात्रसद्रम्पात्रं वा । ॐ हि ॐ हि ॐ हीत्येतद्रपनिपदं बि-न्यसेत् ॥ खब्वेतहुपनिषद् विद्वान्य एवं वेद् पालाशं बैख्वमाश्वरथमांहुम्बरं रण्डं मां तों मेखलां यज्ञोपवीतं च त्यक्वा ग्रुगो य एवं वेद । सहिल्लोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सरयः । दियीव चक्षराततम् । तद्विप्रासी विपन्य-वो जाग्रवांसः सुमिन्धते । विष्णोर्यस्परमं पदमिति । एवं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनमिति ॥ ५ ॥ ॐ आप्यायन्विति शान्तिः ॥

इत्यथर्वत्रद्वायारुणिकोपनिपत्समासा ॥ १६॥

# गर्भोपनिषत्॥ १७॥

यद्गर्भोपनिषद्वेद्यं गर्भस्य स्वात्मबोधकम् । शरीरापद्धवात्मिद्धं स्वमात्रं कलये हरिम् ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

🕉 पञ्चान्मकं पञ्चसु वर्तमानं पडाश्रयं पङ्गणयोगयुक्तम्। तं सप्तधानुं त्रिमकं द्वियोनि चतुर्विधाहारमयं शरीरं भवति । पञ्चारमकमिति कस्मात् पू-विद्यापस्तेजो वायुराकाशमित्यसिन्पजात्मके शरीरे का पृथिवी का आपः किं नेजः को वायुः किमाकाशमित्यस्मिन्यद्वात्मके शरीरे तत्र यत्कठिनं सा पृथिवी बहुवं ता आपः बहुष्ण तत्तेजः यन्मंचरनि स वायुः यन्सुषिरं तदाकाशमिन्यु-स्यते । तत्र पृथिवी धारणे आपः पिण्डीकरणे नेजः प्रकाशने वायुर्ध्यहने आ-काशमवकाशप्रदाने । पृथक्श्रोत्रे शब्दोपलब्धी स्वक् स्पर्शे चश्चपी रूपे जिह्ना रसने नासिका घाणे उपम्थ भानन्दने अपान उत्सर्गे बुद्धाः बुध्यति मनसा संकर्रयति वाचा वदति । पडाश्रयमिनि कस्मान् । मधुराम्छलवणतिक्तकट्ट-कपायरसान्विन्द्तीति । पङ्जऋपभगान्धारमध्यमपञ्चमध्वतनिपादाश्चेतीष्टा-निष्टशब्दसंज्ञाः प्रणिधानादशविधा भवन्ति॥१॥श्रुद्धो रक्तः कृष्णो धृम्नः पीतः कपिलः पाण्डर इति ॥ सप्तधातुकमिति कस्यान् यदा देवदत्तस्य द्वव्यादिविष-या जायन्ते । परस्परं साम्यगुणस्वात् पहविधो रसो रसाध्छोणितं शोणितान्मां-मं मांसान्मेदो मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽम्धीन अस्थिभ्यो मजा मजातः शक शक्यशोणितमंयोगाटावर्तने गर्भो हुदि व्यवस्था नयति हृदयेन्तराग्निः अग्नि-रुधाने पित्तं पित्तस्थाने बाय् वायुनो हृद्यं प्राजापन्यान्क्रमात् ॥ २ ॥ ऋतु-काले मंत्रयोगादेकरात्रोषितं कलल भवति सप्तरात्रोषितं बुद्धदं भर्वात अर्ध-मासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति । मासाभ्यन्तरे कठिनो भवति मासद्वयेन शिरः संपद्यते । मासत्रयेण पाद्यदेशो भवति । अथ चतुर्थे मासे गुल्फजटरकटि-प्रदेशा भवन्ति । पञ्चमे मासे पृष्ठवंशो भवति । षष्टं मामे मुखनासिकाक्षिश्रो-त्राणि भवन्ति । ससमे मासे जीवेन संयुक्तो भवति । अष्टमे मासे सर्वेलक्ष-णमंपूर्णी भवति । पित् रेतोऽतिरेकात्पुरुपी मात् रेतोऽतिरेकात्छी उभयोबी-जनुन्यत्वासपुंसको भवति । व्याकुलितमनसोऽन्याः खञ्जाः कुञ्जा वामना भवन्ति । अन्योन्यवायुपरिपीडितशुक्रद्वैविध्यात्तनु स्यात्ततो युग्माः प्रजायन्ते । पञ्चान्मकः समर्थः पञ्चान्मका चेतसा बुद्धिर्गन्धरसादिज्ञानाक्षराक्षरमौकारं चिन्तयतीति तदेतदेकाक्षरं ज्ञान्वाष्टी प्रकृतयः पोडश विकाराः शरीरे तस्यव देहिनः अथ मात्राशितपीतनाडीस्त्रगतेन प्राण आप्यायते । अथ नवमे मासि सर्वेलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णी भवति । पूर्वजाति स्मर्गत । ज्ञभाज्ञभं च

कर्म विन्दति ॥ ३ ॥ पूर्वयोनिसहस्राणि दृष्टा चैव ततो सथा । आहारा वि-विधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः ॥ जातश्चेत्र सृतश्चेव जन्म चैव प्रनः पुनः । यन्मया परिजनस्पार्थे कृतं कर्म शुभाग्रुभम् ॥ एकाकी तेन दक्कें इं गतास्ते फलभोगिनः । अहो दुःखोद्धा मधी न पश्चामि प्रतिक्रियाम् ॥ यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महैश्वरम् । अशुभक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम्। यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तन्त्रपद्ये नारायणम् । अशुभक्षयकर्तारं फक्षमुक्ति-प्रदायकम् । यदि योन्याः प्रमुच्येऽहं तस्सांरूयं योगमभ्यसे । अञ्चमक्षयकर्तारं फलमुक्तिप्रदायकम् । यदि योन्याः प्रमुक्त्येऽहं ध्याये ब्रह्मः सनातनम् । अथ योनिद्वारं मंत्राप्तो यमणापीज्यमानी महता दु.खेन जातमात्रस्तु वैष्णवेन वायुना संस्पृष्टस्तदा न सार्रात जन्ममरणानि न च कर्म अभाशुमं बिन्द्ति ॥ ४ ॥ शर्मारमिति कस्मात् । अग्नयो स्वत्र श्रियन्ते ज्ञाना भिर्दर्शनाभिः को-ष्ट्राधिर्गित । तत्र कोष्ट्राधिनीमाशितपीतलेखचोच्यं पचति । दर्शनामी रूपाणां दर्शनं करोति । ज्ञानाग्निः शुभाशुभं च कर्म विन्द्ति । श्रीण स्थानानि भ वन्ति मुखे भाहवर्नाय उद्दे गाईपत्यो हृदि दक्षिणाग्निः भारमा यजमानी मनो ब्रह्मा लोभाद्यः पश्चो एतिर्दक्षा मंतोषश्च बुद्धीन्द्रयाणि यज्ञपात्राणि हवींपि कमेन्द्रियाणि शिरः कपालं केशा दर्भा मुखमन्तर्वेदिः चनुष्कपालं शिरः पोडश पार्श्वदन्तपटलानि सप्तोत्तर मर्मशत साशीतिकं संधिशतं सन-वर्क स्नायुशन सप्त शिराशनानि पञ्च मजाशनानि अस्थीनि च ह वे श्रीणि शतानि पष्टीः सार्धचतस्रो रोमाणि कोट्यो हृदयं पलान्यक्षे हादश पस्ना जिह्ना पित्तप्रस्थं कपस्यादकं शुक्रकुदव मेदः प्रस्था द्वावनियतं सूत्रपुरीषमा-हारपरिमाणात् । परपलादं मोक्षशास्त्रं परपलादं मोक्षशास्त्रांभिति ॥ ॐ सह-ताववन्त्रिक्तं ज्ञास्तिः ॥

इति गर्भोपनिपत्समाप्ता ॥ १७ ॥

# नारायणोपनिषत्॥ १८॥

मायातन्कार्यमिक्तिलं यहोधाद्यान्यपह्नवम् । त्रिपात्नारायणास्यं तन्कलये म्बान्ममात्रतः ॥ अस्त सहनाववन्तिति शान्तिः॥

ॐ अथ पुरुषो ह व नारायणोऽकामयत प्रजाः स्वेतेते । नारायणा-न्याणो जायते । मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुज्योतिरायः पृथिवी विश्वस्य धारिणा । नारायणाह्रद्वा जायते । नारायणाद्वद्दो जायते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणाध्यजापतिः प्रजायते । नारायणाद्वाद्वादित्या रहा वसवः सर्वाणि अन्दासि नारायणादेव समुत्पचन्ते । नारायणाःप्रवर्तन्ते । नारायणे वलीयन्ते । एतद्दवेदिशरोऽधीते ॥ १ ॥ अथ नित्यो नारायणः । ब्रह्मा ना-रायणः । शिवश्व नारायणः । शक्रश्च नारायणः । कालश्च नारायणः । दिशश्च नारायणः । विदिशश्च नारायणः । ऊर्ध्वं च नारायणः । अधश्च नारायणः । अन्तर्बहिश्व नारायणः । नारायण एवेदं सर्वं यद्धनं यश्च भव्यम् । निष्क-लक्को निरञ्जनो निर्विकल्यो निराल्यातः शुद्धो देव एको नारायणी न हि-तीयोऽस्ति कश्चित । य एवं वेद म विष्ण्रेव भवति स विष्ण्रेव भवति । एनचन्नवेदिवारोऽधोते ॥ २ ॥ अभिन्यग्रे व्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ना-रायणायेत्युपरिष्टात्। अ मित्येकाक्षरम् । नम इति हे अक्षरे । नारायणा-वेति पञ्चाक्सराणि । एतई नार।यणस्याष्टाक्षरं पदम् । यो ह व नारायणस्था-ष्टाक्षरं पदमभ्येति । अनपत्रवः सर्वसाय्रेति । विन्दते प्राजापस्यं रायस्पोप गापत्यं ततोऽमृतत्वमभने नतोऽमृतत्वमभूतः इति । एतत्सामवेद्शिरोऽधीते ॥ ३ ॥ प्रत्यगानन्तं ब्रह्मपुरुषं प्रणवन्तरूपम् । अऋप उठारो सकार इति । ला अनेकथा समभवनदेनदोमिति।यमुक्ता मुन्यते योगी जन्मसंसारयन्य-नात् । ॐ नमी नारायणायेति मञ्जापासको बेजुण्यसुवन गामिष्यति । तदिव पुण्डरीकं विज्ञानधन तस्मात्तिहरासमात्रम् । वक्षण्यो देवकापुत्री ज-क्षान्यो संख्युद्दनः । ब्रह्मण्य पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो चिएण्डच्यूत इति । सर्वे-भूतस्थमेकं व नारायण कारणपुरुषमाहारण पर व्यक्तां । एतंद्रथवेदिाराज्यी-ते ॥ ४ ॥ प्रातरधीयानी राविकृतं पत्य नाशयति । सायसधीयानी विवसकृतं पाप नासर्यात् । तत्सायं प्रातरधीयानी पापीऽपापी भवति । सध्यं दिनमादित्याभिमुखोऽबीयानः पञ्चमहापानकोपपातकात्रमुच्यते । सर्वये-द्पारायणपुण्य लभते । नारायणसायुज्यमश्राहोति श्रीमद्वारायणमायुः ज्यमवाप्नोति य एवं चेद । ॐ सहनावव-वित शान्तिः॥

इति नारायणोपनिपत्समाप्ता ॥

# नारायणोपनिषत्॥ १९॥

मायातःकार्यमस्त्रिलं यहोधाद्यान्यपह्नवम् । त्रिपाद्यारायणात्यं तत्कल्लये स्वात्ममात्रतः ॥ ५ ॥ ॐ सहनाववत्यिति शान्तिः॥

सम्सर्पारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्टं महतो महीयान् । शुक्रेण ज्यो-तीर्थं समनुप्रविष्टः । प्रजापनिश्वरति गर्भे अन्तः । यसिश्विद्शसं च विचिति सर्वं यस्मिन्देचा अभिविश्वे निषेदुः । तदेव भूतं तदु भद्धमा हृदं तद्क्षरे

परसे व्योमन् । येनावृतं सं च दिवं महीं च येनादित्यसपति तेजसा भाज-सा च । यमन्तःसमुद्रे कवयोऽवयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः । यतः प्रसुता जगतः प्रसुतिम्तोयेन जीवान्व्यचसर्ज भृम्याम् । यदोषधीभिः पुरुषान्पश्चश्च विवेश भूतानि चराचराणि । अतः परं नान्यदणीयसःहि परात्परं यन्महतो महान्तम् । यदंकमव्यक्तमनन्तरूप विश्वं पुराण तमसः परसात् ॥ १ ॥ त-देवतं तद् सत्यमाहरूदेव वहा परमं कवीनाम् । इष्टापूर्वं बहुधा जातं जा-वमानं विश्वं विभात भुवनस्य नाभिः। तदेवाभिन्नद्वायुस्तत्मूर्यस्तदु चन्द्रमाः। तदेव ग्रक्रममृतं तद्वह्य तदापः स प्रजापनि । सर्वे निमेषा जित्तेरे विश्वतः पुरुषाद्धि । कला सुहूर्ताः काष्टाश्चादौरात्राश्च सर्वशः । अर्धमासा मासा ऋतवः मंबरसरश्च करपन्नाम् । म आप प्रदुषे उमे इमे अन्तरिक्षमथो सुवः । नेनमृथ्ये न तिथे अन मध्ये परिजयभन् । न तस्येशे कश्चन तस्य नाम महद्यशः॥ २॥ न मंदशे निष्ठांन रूपमन्य न चक्षपा पश्यति कक्षते-नम् । हृदा मनीपी मनमानिह्नी य एवं विदुरमृतान्ते भवन्ति । अद्यः मंभूतो हिरण्यमभ इत्यष्टी ॥ एव हि देवः प्रविद्याश्च सर्वाः पूर्वे हि जातः म उ गर्भे अन्तः । स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रसन्धानिष्टति षिश्वतामुखः । विश्वतश्रश्चमन विश्वनामुखो विश्वनोहम्म उत विश्वतस्पान् । सबाहभ्यां नमित संपत्रवेद्यावापृथिवी जनयन्देव एकः रपस्यन्विश्वा स्वनार्गन विद्वान्यत्र विश्व नजन्येक्रतीडम् । यस्तिश्वद्धः संच विचिति सर्वेः स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजास् । प्रतहोचे असृत नु विद्वान् ग-न्धवें। नाम निहितं गृहाम् ॥ ३ ॥ श्रीणि पदा निहिता गृहास् यसहेद् स पिनुः पितासन् । स नो बन्धर्जनिता स विधाना धामानि चेद् भुवनानि विधा । यप्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये वामान्यभ्यरयन्त । परियावापृथिवी यन्ति सद्यः परिलोकान्यरिविद्याः परिसुवः । ऋतस्य तन्तु वितत विसूत्य तद्यद्य-त्तदभवत्प्रजासु । परीत्य लोकान्यरीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रविद्यो दिश-श्र । प्रजापनिः प्रथमजा ऋतस्यात्मनात्मानमभिनंवभूव । सदमस्पनिमद्भतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सानि मेघामयासिषम् ॥ उद्दीप्यस्व जातवेदोपन्न नि-केति सम ॥ ४ ॥ पशुःश्च महामावह जीवन च दिशो दिश । सा नो हिंध-मीजातवेदो गामश्रे पुरुषं जगत् । अधिन्नदम् आगोह श्रिया मा परिपातय । पुरुषस्य विद्यहे महस्राक्षस्य महादेवस्य थीमहि । तस्रो रुद्धः प्रचोदयात् । तरपुरुपाय विग्रहे महादेवाय धीमहि । तको रुद्र, प्रचोदयान् । तरपुरुषाय विद्याहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तस्रो दन्ती प्रचोदयात् । तन्तु त-षाय विद्यहे चक्रतुण्डाय थीमहि ॥ ५ ॥ तस्रो नन्दः प्रचीदयात् । तथुरू-वाय विश्वहं महासेनाय भीमहि । तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् । तरप्ररुपाय

विचारे सुवर्णपक्षाय चीमहि । तको गरुढः प्रचोदयात् । वेदारमनाय विचाहे हिरण्यत्रभाय धीमहि । तन्नी ब्रह्म प्रचोदयात् । नारायणाय विद्याहे वासुदे-बाय घीमहि । तस्रो विष्णुः प्रचोदयात् । वज्रनस्वाय विद्यहे तीष्टणदण्डाव थीमहि ॥ ६ ॥ तस्रो नारसिण्हः प्रचोदयात् । भास्कराय विद्यहे महद्दयति-कराय पीमहि । तक्षी आदित्यः प्रचीत्यात । वैश्वानराय विद्याहे लालीलाय धीमहि । तन्नो अग्निः प्रचौद्यात् । कात्ययनाय विद्यहे कन्यक्रमारि धीमहि ॥ तन्नी दुर्गि प्रचोदयात् । महस्वपरमा देवी शतमूला शताङ्करा । सर्वे इस्तु मे पाप दुर्वा दुःभ्वमनाशिनी । काण्डात्काण्डात्मरोहन्ती परुषः परुषस्परि ॥ ७ ॥ एवा नी दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च । या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहिस । तस्याम्ने देवीष्टके विधेम हविपा वयम् । अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसंघरे । शिरसा धारयिष्यामि रक्षम्व मां पदे पदे । भूमिर्धेन-धरणी छोकधारिणी । उद्धानि बराहेण कृष्णेन शतबाहना । मृत्तिके हन मे पापं यन्त्रया दुष्कृतं कृतम् । मृनिकं प्रवादनामि कार्यपेनाभिमश्चिता । मृत्तिके देहि में पुष्टि व्यथि सर्व प्रतिष्ठितम् ॥ ८ ॥ मृत्तिके प्रतिष्ठितं सर्वे तन्मे निर्णुद सुत्तिके । स्वया हतेन पापेन गच्छाम् परमां गतिम् । यत इ-नद्र भयामहे ततो नो अभयं कृषि । मधबंद्युग्धि नव तथ कतये विद्विपो विसुधो जहि । स्वन्तिदा विशम्पतिवृत्रहा विसुधो यशी । वृषेन्द्रः प्र एत् नः स्वस्तिदा अभयंकरः । स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूपा विश्व-येदाः । स्वन्ति नस्तार्थ्यो अरिष्टनेमिः स्वन्ति नो तृहस्पतिर्दधात् । आपान्तम-न्युम्तृपलप्रभर्मा पुनिः शिमीवाव्हरमा ऋजीपी । मौमो विश्वान्ततमा व-मानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देशुः ॥ ९ ॥ यहा जज्ञानं प्रथमं पुरम्नाहि-सीमतः सुरुची वेन भावः। स बुक्षिया उपमा अस्य विष्टाः सनश्च योनिम-सतश्च विवः । स्थानापृथिवि भवानुक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । गन्धद्वारां दराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् । ईश्वरीप सर्वभूतानां तामिहोष-ह्ये श्रियम् । श्रीमें भजतु । अलक्ष्मीमें नर्यतु । विष्णुमुखा व देवाइछन्दो-भिरिमां होकाननपजय्यमभ्यजयन् । महाः इन्हो बज्जवाहः पोडशी शर्म य-च्छतु ॥ १० ॥ स्वस्ति नो मघवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि ॥ मो-मानः न्वरण कृण्हि ब्रह्मणस्पते । कक्षीयन्तं य औशिजम् । शरीर यज्ञश्रमल कुसीट तस्मिन्त्सीदतु योऽसान्द्रेष्टि । चरण पवित्र वितनं पुराणं येन पूत-म्तरति दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम । सजोपा इन्द्र सगणो मरुद्रिः मोमं पित्र मृत्रहब्ह्र विद्वान् । जहि शब्दरपम्घो नुदस्वायाभयं कृणुहि विश्वतो नः । समित्रा न भाव ओषध्यः यन्तु द्रिजात्तसे भूपासुर्योऽसान्द्रेष्टि यं च दयं द्विष्मः । आपो हि ष्टा म-

यो मुक्ता न कर्जे द्धातन ॥ १९ ॥ महे रणाय चक्षते । यो वः शिवतमो रससाय भाजयतेह नः । उज्ञानीरिव मातरः । तस्मा अरं गमाम वो यस्व क्षयाय जिन्वय । आपो जनयथा च नः ॥ हिरण्यश्रङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं से देहि याचितः । यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेश्यश्च प्रतिप्रहः । यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् । तस्र इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता 🗨 पुनन्तु पुनः पुनः । नमोऽप्रयेऽप्युमने नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो वा-रुण्ये नमोऽन्यः ॥ १२ ॥ यद्षां ऋरं यदमेध्यं यद्शान्तं तद्ष्याच्छतात्। अत्याशनाद्तीपानाचच उप्रात्यतिग्रहात् । तन्नो वरुणो राजा पाणिना श्रव-मर्शतु । सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्विषः । नाकस्य प्रष्टमारुष्ट गच्छेद्रह्मसलोकताम् । यश्चाप्तु वरुणः स पुनात्वधमर्थणः । इसं मे गक्ने य-मुने सरस्वति शुनुद्रि म्लोमश्सचना परुष्णिया । असिक्रिया मरुद्वृधे वित-स्तयाजीकीये श्रणुद्धामुपोमया। ऋतं च सत्यं चाभीद्धान्तपसोध्यजायतः। ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॥ १३ ॥ समुद्रादर्णवाद्धि संबन्स-रो अज्ञायन । अहोरात्राणि विद्धिद्वश्वस्य मिपनो वशी । सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिवं च पृथियीं चान्तरिक्षमथी सुवः । यत्पृथि-च्या रजम्बमान्तरिक्षं विशेदमी । इमाध्मदायो वरुणः पुनात्ववमर्पणः । पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनान्वधमर्पणः । एप भुवनस्य मध्ये भुवनस्य गोसा । एव पुण्यकृतां लोकानेप मृत्योहिरण्मयम् ॥ द्यावापृथिव्योहिरण्मवण संध्यितः सुवः ॥ १४ ॥ म नः सुवः संध्याधि । आर्द्रं उवलति उद्योति-रहमस्मि । उथोनिजर्वलनि बद्धाहमस्मि । योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहम-सिर वताहर्मास्म । अहमेवाहं मा जुड़ीमि स्वाहा । अकार्यकार्यवकीर्णी भ्नेनो भगहा गुरुतल्पगः। वरुणोऽपामधमर्थणसास्मारपापारप्रमुख्यते। रजी-भूमिस्वमाध रोद्यम्य प्रवद्नित घीराः । आकान्समुद्रः प्रथमे विधर्मक्रज-नयन्त्रजा भुवनस्य राजा । वृषा पवित्रे अधि मा नो अन्ये बृहत्सीमी वाकुचे मुवान इन्द्ः ॥ १५ ॥ परम्लाद्यको गृहासु मम । चक्रतुण्डाय धीमहि नीक्ष्ण-द्र द्राय घीमहि परिप्रतिष्टितं देसुर्थेच्छत् द्रशतनाच्योऽणंवः सुबी राजैकं च ॥ रुद्रो रुद्रश्च दन्तिश्च नन्दिः पण्मुख एव च । गरुडो ब्रह्म विष्णुश्च ना-रसिश्हमधेव च । आदिन्योऽशिश्व दुर्गिश्व क्रमेण द्वादशास्मसि । सम वच्य-मुवेनावभावेकात्यायनाय । जानवेदसं सुनवाम मोममरानी यतो निद्हाति वेदः । स नः पर्यदितिहुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धं दुरितात्यक्षिः । तामिन्नवर्णा तपमा व्वलन्ती वरोचनी कर्मफलेपु जुष्टाम् । दुर्गो देवी । शरणमहं प्रपद्धे मुतर्रासतरसे नमः । अप्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्स्वस्विभिरतिदुर्गाणि

विश्वा। पृश्व पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तत्त्वाय शंयोः । विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिपर्षि । अझे अन्निवन्मनसा गृ-णानोऽसाकं बोध्यविता तन्नाम् । पृतनाजितः सहमानमुश्रमग्निः हुवेम परमात्सधस्थात । स नः पपदितिदुर्गाणि विश्वा क्षामहेवो अतिदुरितात्विधः। बबोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच होता नव्यश्व सन्ति । खा चाग्ने तनुवं पित्रयस्वासाभ्यं च साभगमायजस्य ॥६॥गोमिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र वि-क्योरनसंचरेम । नाकस्य पृष्टमभिसंवमानो वंष्णवी छोक इह मादयन्ताम् । अग्निश्चन्वारि च ॥ २ ॥ भूग्नमधये पृथिव्यं स्वाहा अवीदन्तं वायवेदन्तरि-क्षाय स्वाहा स्वरत्रमादित्याय दिवे स्वाहा भूभुवःसुवरत्रं चन्द्रमसे दिग्न्यः स्ताहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो सूर्भुवःस्वरस्रमीस् ॥ ३ ॥ अरुप्रये पृथियं स्वाहा भुवो वायवे अनिकाय स्वाहा स्वरादित्याय दिवे स्वाहा मूर्भव सुवश्रन्द्रमसे दिग्भय स्वाहा नमी देवेश्य स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवःस्-बरम ओम् ॥ ४ ॥ भूरमये च पृथिव्यं च महते च म्बाहा भुवो वायये चान्तरिक्षाय च महते च म्बाहा सुबरादियाग च दिवे च महते च म्बाहा भर्भव सुवश्चनद्रमसे च नक्षत्रेश्यश्च विगन्यश्च सहते च स्वाहा ननी देवेश्यः म्बंधा पितृत्वो भूभृवःस्वर्महरोस् ॥ ५ ॥ पाहि नो अग्न पुनसं स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा । यज पाहि निभावमी स्वाम । सर्व पाहि शत-कतो स्वाहा ॥ ६ ॥ पाहि नो अग्न एक्या । पाध्यत हिनीयया । पाद्यके ततीयया । पाहि गीभिश्रतस्भिवेसो स्वाहा ॥ ० ॥ यञ्छन्द्रसासृपभा विश्व-रूपइजन्दोध्यद्यन्दाभ्साविवेश। स. चाध् शिवयः पुरोजाचीपनिपदिनदी ज्येष्ठ इन्द्रियाय ऋषिभ्यो नमो देवेभ्यः स्वधा धित्रभ्यो भूभ्व सुवद्वन्त् जोम् ॥ ८ ॥ नमो ब्रह्मणे धारण मे अस्वित्तराकरण धारियता अवासं क-णेयोः श्रुतं माच्योट् ममामुख ओम् ॥९॥ ऋत तपः सत्यं तपः श्रुत तपः शान्त तपो दमन्तप शमन्तपा दान नपो यज तपो भू भुवः स्ववैद्धातहपास्य-तत्तपः ॥ १० ॥ यथा वृक्षम्य मंपुष्पितम्य दृराह्मन्धो वान्येवं पुण्यस्य कर्मणो न्राह्मधो वानि यथासिधारां कर्तेन हितामवकामं ग्रह्मचेयुवेह वा विद्वयि-ष्यामि कर्त पतिष्यामीत्येवममृतादात्मानं जगुष्सेन् ॥ १५ ॥

अयोरणीयान्महतो महीयानाग्मा गृहायां निहितोऽस्य जन्तोः। तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्। सस प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्मसार्थियः स्प्रापाः प्रभवन्ति तस्मात्मसार्थियः स्प्रापाः प्रभवन्ति तस्मात्मसार्थियः स्प्रापाः सस जिह्वाः। सस इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गृहाश्याबिहिताः सस सस । अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दते सिन्ध्यः सर्वेस्पाः। अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येनेष भूतिसहस्यन्तरात्मा। अक्षा देवानां पदवीः कवीनामृषिविंप्राणां महिषो मृगाणाम्। इयेनो

गृष्राणाः स्विधितर्वनामाः सोमः पवित्रमत्येति रेभन् । अजामेकां लोहित-युक्तकृष्णां बह्वी प्रजां जनयन्ती सरूपाम् । अजो होको जुबमाणोऽनुहोते जहान्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ १ ॥ हध्सः शुचिपद्वसुरम्तरिक्षसद्योता बेदिपद्तिथिर्दुरोणसत् । नृषद्वरसदतसद्योमसद्ज्ञा गोजा ऋतजा अदिजा ऋतं बृहत्। घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्धृते श्रितो घृतसुवस्य धाम । अनुष्वधमावह माद्यस्य स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम् । समुद्राद्भिमेधुमाभ उदारदुपा शुना सममृतःवमानद । घृतस्य नाम गृह्यं यदन्ति जिह्ना देवा-नामसृतस्य नाभिः । वयं नाम प्रववामा घृतेनास्मिन्यते धारयामा नमोभिः । उपब्रह्मा श्रणबच्छस्यमान चतु शृहोवमीहीर एनत्। सम्बारि स्टूल स्वयो अस्य पाक हे शीर्षे मह इस्तामी अन्य । त्रिया बद्धी वृषभी रोरवीत मही देवी मकांश आविषेश ॥ २ ॥ त्रिधा हितं पाणिभिगृंद्यमान गवि देवासी वृतम-न्वविन्दन् । इन्द्र एक " सूर्य एकं जजान वेनादेक" खधया निष्टतश्चः । या देवानां प्रथमं पुरम्नाहिश्वा थियो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भे पश्यति जायमान् स नो देवः ग्रुभया न्मृत्या संयुनक् । यस्मात्परं नापरमस्ति किंचिश्वसाञ्चा-णीयो न ज्यायोऽन्ति कश्चित् । वृक्ष इव स्तज्यो दिवि तिष्ठःयेकस्तेनेदं पूर्ण पुरुपेण सर्वम् । न कर्मणा न प्रजया धरेन त्यागेनके अमृतस्वमानशुः । परेण नाकं निहिनं गृहायां विश्राजदेनचन यो विशन्ति । वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाचतयः शृद्धमन्ताः । ते ब्रजलोके नु परान्तकाले परामृतास्परि-मुच्यन्ति सर्वे ॥ दह विवाय परमेश्मभूत यन्पुण्टरीकं पुरमध्यसः स्थम् । तत्रापि दहं गगनं विशोकमस्मिन्यदन्तसदुपामितव्यम् । यो बेदादी स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठित । तस्य प्रकृतिळीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥३॥ अजोऽन्याः आधिवेश सर्वे चत्वारि च ॥ १२ ॥

सहस्रशिषं देवं विश्वासं विश्वशं सुवम् । विश्वं नारायणं देवमक्षर परमं पदम् । विश्वतः परमान्निय विश्वं नारायणः हिरम् ।
विश्वमेवेदं पुरुपम्नद्विश्वमुपजीवित । पति विश्वम्याःमेश्वरः शाश्वतः
शिवमच्युतम् । नारायण महात्रेयं विश्वास्मान परायणम् । मारायणपरो उर्वातिरात्मा नारायणः परः । नारायणपरं वद्यं नार्वं नारायणः परः ।
नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः । यश्व किंचिज्ञात्सर्वं दृश्यते श्रूयनेऽपि वा ॥ १ ॥ अन्तर्वशिश्व तत्मर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः । अनन्तमव्ययं कविः समुद्रेन्तं विश्वशंभुवम् । पत्रकोशप्रतीकाशः हृद्यं चाप्यधोमुसम् । अधोनिष्ठशावितस्यान्ते नाश्यामुपरि तिष्ठति । ज्वालमाक्काकुलं भानि
विश्वस्यायतनं महत् । मंततः शिलाभिस्तु स्वस्याकोशमंनिमस् । तत्यान्ते
सुपिरः सूक्ष्मं तिसन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् । तत्य मध्ये महानद्विश्वाचित्रित्वाने-

मुद्धः । सोऽप्रभुविवभजनितष्टश्चाहारमजरः कविः । तिर्यगृष्वेमधःकायी रहम-वसस्य संतताः । संतापयति स्वं देहमापादतल्लमसकः । तस्य मध्ये बह्विक्षित्ता सणीयोधी व्यवस्थितः । नीकतोयदमन्यणादिद्युलेखेव भास्वरा । नीवार-श्क्कवत्तन्वी पीता भास्त्रयणुपमा । तस्याः शिलाया मध्ये परमात्मा व्यव-स्थितः । स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः मोऽक्षरः परमः स्वराद ॥ २ ॥ अपिवासंतता षट् च ॥ ५३ ॥

आदित्यो वा एष एनन्मण्डलं तपनि नत्र ता ऋचम्नद्दचां मण्डल स ऋचां लोकोऽथ य एप एतस्मिन्मण्डलेऽचिदींप्यतं तानि सामानि स साम्नां कोकोऽथ य एव एतस्मिन्मण्डलेऽचिषि पुरुषम्तानि यज्ञुषि स यजुषां मण्ड-कण स यजुषां लोकः सेपा त्रय्येव विद्या तर्पात य एपोऽन्तरादिग्ये हिरण्मयः पुरुषः ॥ १४ ॥ भादित्यो व नेज ओजो वहं यशश्रञ्जाश्रे भारमा मनौ मन्युर्मनुष्टृंन्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणी होकपालः कः किं कं तन्स-त्यमसमञ्जा जीवो विश्वः कतमः स्वयभु व्यत्तेनदमृत एव पुरुष एप भूता-नामिषपतिर्वक्षणः सायुज्यः यलोकतामामोत्येतासामेव देवतानाः सायुज्यः सार्ष्टिता समानलोकतामाप्तीति य एव वेदंत्युपनिषत् ॥ १५ ॥ निधमपत्रे नमः । निधनपतान्तिकाय नमः । ऊर्वाय नमः । ऊर्ध्वलिद्वाय नमः । हिरण्याय नमः। हिरण्यलिङ्गाय नमः। सुवर्णाय नमः। सुवर्णलिङ्गाय नमः। दिष्याय नमः । दिष्यितिङ्गाय नमः । भवायः नमः । भवतिङ्गाय नमः । श-वीय नमः। शर्वेलिङ्गाय नमः। जिवाय नमः। विवलिङ्गाय नमः। अवलाय नमः । उन्नललिङ्गाय नमः । आत्माय नमः । आःमलिङ्गाय नमः । परसाय नमः । परमलिङ्गाय नमः । एतत्सीमन्य सूर्यस्य सर्वेलिङ्गः स्थापर्यात पाणिमञ्जे पवि-त्रम् ॥ १६ ॥ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय व नमीनमः । भवे भवे नाति भवे भवस्व मां। भवोद्भवाय नमः॥ १७॥ वामद्वाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमी रुदाय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमा बलविक-रणाय नमो बलाय नमो बलप्रमधनाय नम सर्वभृतदमनाय नमो मनोन्मः नाय नमः ॥ १८ ॥ अद्योरभयोऽथ द्यारेभ्यो धीरद्योरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वे-शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु हृद्दस्त्पेभ्यः ॥ १९ ॥ तत्पुरुपाय विद्वाहे महादेवाय घी-महि । तको रुदः प्रचोद्यान् ॥ २० ॥ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभू-तानां महााधिपतिम्रहाणोऽधिपतिर्वह्या दिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥ २१ ॥ नमी हिरण्यबाहवे हिरण्यवणां प हिरण्यक्तपाय हिरण्यपतयेऽस्विकापतय उ-मायतये पशुपतये नमोनमः ॥ २२ ॥ ऋतः सत्यं पर व्रक्ष पुरुषं कृष्णपिङ्ग-लम्। जर्ष्वरेतं विरूपाक्ष विश्वरूपाय व नमोनमः ॥ २३ ॥ सर्वो वे स्ट्रस्त-के स्वाब नमो अस्तु । पुरुषो वे रदसात्महो नमोनमः । विश्वं भूतं भुवनं विन्न बहुधा जातं जायमानं च यत् । सर्वो होव रद्रससी रुद्राय नमी अस्तु ॥ २४ ॥ कहुदाय प्रचेतसे मीदुष्टमाय तब्यसे । वोचेम शंतमर हृदे । सर्वो क्षेष इद्रसासी हदाय नमी अस्तु ॥ २५ ॥ यस्य वैदंकस्यश्विहीत्रहवणी भवति प्रस्येवास्याहृतयन्तिष्ठन्त्यथो प्रतिष्ठित्ये ॥२६॥ कृष्णुष्व पाज इति पञ्च ॥२७॥ अदिनिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरोऽसुराम्तेपार सर्वभूतानां माता मेदिनी मातामही सावित्री गायत्री जगत्युर्वी पृथ्वी बहुला विश्वा भूता कतमा का या सा सरवेत्यमृतेति वसिष्ठः ॥ २८ ॥ आपो वा इद्ध्यवं विश्वामृताम्याप प्राणा वा आपः पशच आपोः ब्रमापोऽमृतमापः सम्राहापो विराहापः स्वरा-**डा**पइछन्दाश्स्यापो ज्योतीश्र्यापो यज्ञश्र्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो मूर्भुवःसुवराप अम् ॥ २९ ॥ आप पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पृता पुनानु माम् । पुनन्तु ब्रह्मणस्पनिर्वह्मपूता पुनातु माम् । यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्दाः दुश्वरितं मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिप्रहः स्वाहा ॥ ३० ॥ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः । पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यदह्वा पापमकार्पम् । मनसा बाचा हन्ताभ्याम् । पद्यामुद्रेण शिक्षा । अहस्तद्वलु-म्पतु । यत्क्षिच दुरितं मयि । इटमहं माममृतयोना । सत्ये ज्योनिष जुहोमि स्वाहा ॥ ३१ ॥ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृते भ्यः । पापे भ्यो रक्षन्ताम् । यदात्र्या पापमकार्पम् । मनसा वाचा हम्ताभ्याम् । पद्माः मुदरेण किश्वा । राश्चिम्तदवलुम्पतु । यत्किंच दुरितं मिय । इदमहं मामसृ- . तयोगी। सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ ३२ ॥ ओमिस्बेकाक्षरं अक्षाः अग्निर्देवता बहा इत्यार्पम् । गायत्रं छन्द परमात्मं म्बरूपम् । सायुज्यं विनि-योगम् ॥ ३३ ॥ आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्मसंमितम् । गायत्री छन्दसः मानेदं महा जुपस्व मे । यदहान्कुरुने पाप नदहात्प्रतिमुच्यते । यद्गान्यात्कुरुते पापं तद्राज्यात्प्रतिमुच्यते । सर्ववर्णे महादेवि संध्याविशे सरस्वति ॥ ३४ ॥ ओजोऽसि सहोऽसि बलमि आजोऽसि द्वानां घाम नामासि विश्वमसि विश्वायुः सर्वमिम सर्वायुरमिसूरों गायश्रीमावाहयामि सावित्रीमावाहयामि सरस्वतीमावाह्यामि छन्दऋषीनावाह्यामि श्रियमावाह्यामि गायण्या गाय त्रीच्छन्दो विश्वामित्र ऋषिः सविता देवनाऽग्निर्भुयं ब्रह्मा शिरो विष्णुहेद्यथ रुद्रः शिखा पृथिवी योनि प्राणापानव्यानोदानसमाना समाणा श्वेतवर्णा सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुर्विश्शत्यक्षरा त्रिपदा पट्कक्षिः पञ्चशीर्पोपन-यने विनियोगः। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ मुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तप 🍑 श्सत्यम् । 🥗 तत्सविनुर्वरेण्यं मर्गो देवस्य घीमहि । घियो यो नः प्रची-द्यात् । ओमापो ज्योनी रसोऽसृतं बहा भूर्भुवःसुवरोम् ॥३५॥ उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि । ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथामुखम् ।

म्तुनीमया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता। आयुः पृथिव्यां द्रविणं श्रक्षवर्षमं महां दस्वा प्रजानुं श्रक्षकोकम् ॥ ३६ ॥ घृणिः सूर्य आदित्यो न श्रभावात्यक्षरम् । मधु क्षरन्ति तद्रसम् । सस्यं वेतद्रममापो ज्योती रमोऽसृतं श्रक्षभृभुव-सुवरोम् ॥ ३७ ॥

ब्रह्ममेतु साम्। मधुमेतु साम्। ब्रह्ममेव मधुमेतु साम्। यास्ते सोम प्रजावस्मोभियो अहम् । दु प्वप्नहं दुरुष्पह । यास्ते योम प्राणाणमा अहोमि । त्रिसुपर्णमयाचित । ब्राह्मणाय दशान् । ब्रह्महत्यां वा एतं ब्रन्ति । ये ब्राह्मणा-बिमुपर्ण पटन्नि । ते सोमं प्राप्त्वन्ति । आसहस्रात्पद्भि पुनन्ति ॥ ३८ ॥ 🥗 ब्रह्ममेश्रया । मधुमेश्रया । ब्रह्ममेव मधुमेश्रया । अद्यानी देव सवितः प्रजा-बन्मार्वाः साभगम् । परा दुः व्वप्नियभ्युव । विश्वानि देव सविनदुंरितानि परा-सुव । यद्वद्रं तन्म आसुव । मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः । माप्तीनैः सन्स्वोपधीः । मञ्जनक्तमुतोपसि मधुमापार्थिवः रज्ञः । मधुर्धारस्तु नः पिता । मधुमास्रो वनस्पतिर्भेषुमाः अस्तु सूर्य । माध्वीगीवो भवन्तु नः । य इसं त्रिसुपर्णमयाचितं बाह्मणाय द्यात । ऋणहत्यां वा एते ब्रन्ति । ये बाह्मणा-क्षिसुपण पठन्ति । ते स्रोम प्राप्तुवन्ति । आसहस्रात्पन्नि पुनन्ति ॥ ५९ ॥ 🍄 ब्रह्म मेघवा। सधु मेधवा। ब्रह्ममेव मनुमेचवा। ब्रह्मा देवाना पदवीः कवीनामृषिविष्राणां महिषो मृगाणाम् । इयेनी गृधाणां स्वधितिवंनानाः सोमः पविश्रमत्येति रेभन् । इध्म शुचिपह्मुरन्तरिक्षमञ्जोता वेदिषदानिथि-र्दुरोणसम् । नृपद्वरसद्दनसद्योभसद्दना गीता ऋतना अद्भिन ऋतं बृहन् । ऋचे त्वा रुचे त्वा समित्स्य पनित मिति न बेनाः । अन्तर्हदा मनमा पूप-मानाः । पृतस्य घारा अभिचाकशीमि । हिरण्ययो वेतसी मध्य आसाम् । तिसन्त्सुपर्णो मधुकृत्कुळायी भजन्नारते मधु देवताभ्यः । तस्यामते हरयः सप्त तीरे स्वधां दुहाना असृतस्य चाराम्। य इदं त्रिसुपर्णमयाचितः बाह्यः णाय दद्यात । वीरहत्यां वा एते झन्ति । ये बाह्यणास्त्रिस्पर्णं पटन्ति । ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्पद्धि पुनन्ति ॥ ॐ ॥ ४० ॥

मेपादेवी जुषमाणा न आगाहिशाची भद्रा सुमनस्यमाना । स्वया जुष्टा सुदमाना दुरुक्तान् बृहद्देम विद्धे सुवीराः । स्वया जुष्ट ऋषिभविति देखि स्वया मह्यागतश्रीरत स्वया । स्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसु सा नो जुषस्य द्विणो न मेषे ॥ ४९ ॥ मेषां म इन्द्रो द्धातु मेषां देवी सरस्वती । मेषां मे अखिनावुभावाषकां पुष्करस्वता । अप्सरासु च या मेषा गन्धवेषु च यन्मनः । देवी मेषा सरस्वती सा मां मेषा सुरिभर्जुषताशस्वाहा ॥ ४२ ॥ सामां मेषा सुरिभर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगन्या । ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना मा मां मेषा सुष्रतीका जुषन्ताम् ॥ ४३ ॥ मयि मेषां मिषा प्रजां

मध्यभिस्तेजो दवातु मयि मेघां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दवातु मयि मेथां मयि प्रजां मयि सूर्यो आजो तथातु ॥ ४४ ॥ अपेतु मृत्युरस्तं न आगन्वैवस्त्रतो नो अभयं कृणोतु । पणं वनस्पतेरिवाभि नः शविता रखिः सचतां नः शबीपतिः ॥ ४५ ॥ परं मृत्यो अनु परेहि पन्यां यस्ते स्व इतरो देवथानान् । चक्षव्मने शुण्यते ते व्यक्ति मा नः प्रजाशीरियो मीत वीराम् ॥ ४६ ॥ वानं प्राणं मनसान्वारभामहे प्रजापति यो भुवनस्य गोपाः । स नो मृत्योस्त्रायतां पारवश्हमो ज्योग्जीवा जरामशीमहि ॥ ४७ ॥ अमुन भुयाद्य गद्यमस्य बृहस्पतेरभिशस्तेरमुद्धः । प्रत्याहतामश्विना मृत्युम-साहेवानामग्ने भिषजा शचीभिः ॥ ४८ ॥ हरिश्हरन्तमनुबन्ति विश्वस्येशानं वृषभं मनीनाम् । ब्रह्मसरूपमनु मेदमागादयनं मा विक-धीविक्रमस्य ॥ ४९ ॥ शस्करिमिन्धान उसी लोकी सनेमहम् । उसयी-लोंकयोर्ऋद्वातिमृत्यु तराम्यहम् ॥ ५० ॥ मा छिदो मृत्यो मावधीमी में बर्ल विवृहों मा प्रमोधी: । प्रजां मा में रीरिप आयुरुप्र नृतक्षसं स्वा हविषा विधेस ॥ ५३ ॥ सा नो सहान्तस्त सा नो सर्भकं सा न उक्षन्तस्त मा न उक्षितम् ॥ मा नोऽवधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तन्त्रो रुद्ध रीरिया ॥ ५२ ॥ मा नस्तोके तनबे मा न आयुषि मा नो गोपु मा नो अश्वेष रीरिषः ॥ वीरान्मा नी रुद्ध भामितोऽवश्रीईविष्मन्तो नमसा विधेम ते ॥ ५३ ॥ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि सा वभव । यत्कामास्ते जुहमस्तक्षो अस्तु वयश्स्याम पतयो स्वीणाम् ॥ ५४ ॥ स्वसिदा विश्वसर्गात्वंत्रहा विस्थो वशी। विषेन्द्रः पुर एत् नः स्वसिदा अभयंकरः॥५५॥ व्यास्त्रकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम् । उर्बाहकमिन बन्धनान्स्रायोस्क्षीय मामृतात ॥ ५६ ॥ ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्ग्याय हन्तवे । तान्य-ज्ञस्य मायया सर्वानवयज्ञासहे ॥ ५० ॥ सृष्यवे स्वाहा सुखवे स्वाहा ॥५८॥ देवकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितृकृतस्यैनसोऽवयजनसमि स्वाहा । आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनससि स्वाहा । भन्यकृतस्थैनसोऽवयजनमिन स्वाहा । असम्कृतस्थैनमोऽवयजनमिस स्वाहा । यहिवा च नक्तं चैनश्रकृम तस्यावयजनमान स्वाहा । यस्तवपन्तश्र जामसश्री-नश्रक्तम तत्यावयजनमसि स्वाहा । यत्मुपुसश्र जामतश्रेनश्रकृम तत्यावयज-नमास स्वाहा । यहिद्वाध्सश्चाविद्वाध्सश्चनश्चकृम तस्यावयजनमासे स्वाहा । एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥ ५९ ॥ यहो देवाश्रकुम जिह्नया गुरु मनसो वा प्रयुत्ती देवहेडनम् । अरा वा यो नो अभिदुष्छ्वनायते तस्मिन्त-देनो वसवो निधेतन स्वाहा ॥ ६० ॥ कामोऽकाषीं स्रमोनमः । कामोऽकार्षी-त्काम: करोति नाइं करोग्नि काम: कर्ता नाइं कर्ती काम: कारयिता नाइं

कारियता । एष ते कामकामाय स्वाहा ॥ ६१ ॥ मन्युरकार्पीन्नमोनमः । मन्युरकार्षीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कार-यिता नाहं कारियता । एच ते मन्यो मन्यवे स्वाहा ॥ ६२ ॥ तिकान्युडोमी । सरसारसपिष्टान्यान्धार मम चित्रे रमन्त् स्वाहा । गावी हिरण्यं धनमञ्जूषा-नश्सर्वेषा श्रियं स्वाहा । श्रियं च छक्ष्मीं च पुष्टिं च कीर्ति चानृण्यताम् । ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम्। अद्धामेधे प्रजाः संद्दानु स्वाहा ॥६३॥ तिलाः कृष्णास्ति-ह्यः श्वेतास्त्रिकाः सीम्या बञ्चानुगाः। निकाः पुनन्तु मे पापं यक्तिचिद्दरितं मयि स्वाहा । चोरसाम् नवश्रादं ब्रह्महा गुरुतल्पगः । गोस्तेय"सुरापान भ्रणहत्यां तिलाः शान्ति श्रमयन्तु स्वाहा । श्रीश्र लक्ष्मीश्र पुष्टिश्र कीर्ति चानृण्यतां बहाण्यं बहुपुत्रताम् श्रद्धामेधे प्रज्ञा तु जातवेदः मंददानु स्वाहा ॥ ६४ ॥ प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासर स्वाहा । वाद्यानश्रशुःश्रोत्रजिद्वाघाणरेतोवुद्याकृतिसंकल्पा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूयामध्याहा ॥ त्वक्रमेमाध्यरिवरमेदोमजा-सायबोऽस्थीनि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं त्रिरजा विपापमा भूयास म्वाहा॥ शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्टीरूदरजङ्कविभोपस्थपायत्रो मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं बिरजा बिपाप्मा भूयास<sup>५</sup>स्बाहा । उत्तिष्ठ पुरुष हरितपिङ्गल लोहिताक्ष देहि देहि ददापयिता में ग्रुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपापमा भूयास स्वाहा ॥६५॥ पृथिव्यापसेजोवायुराकाशा मे जुध्यन्तां ज्योनिरहं विरजा विपाप्मा भूया-सर खाहा । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्तां उयोतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्ताहा। मनोवाकायकर्माणि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा । अव्यक्तभावैरहंकारै उर्योनिरहं बिरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा । आत्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरज्ञा विपापमा भूयाम ६ स्वाहा । अन्तरात्मा मे ग्रुध्यन्तां ज्योतिरह विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ पर-मात्मा मे शुध्वन्ता ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासय खाहा । क्षुघ खाहा । श्चरिपपासाय खाहा । विविद्ये स्वाहा । ऋग्विधानाय स्वाहा । कपोरकाय स्वाहा । क्षुत्पिपासामलां ज्येष्टामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् । अभूनिमसमृद्धि च सर्वाश्चिणुंद् मे पाप्मानः स्वाहा । अश्वमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयमानन्द-मबमान्मा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास स्वाहा ॥ ६६ ॥ भक्ताचे स्वाहा । विश्वेभयो देवेभ्यः स्वाहा । ध्रुवाय भूमाय स्वाहा । ध्रुव-क्षितये स्वाहा । अध्युतक्षितये स्वाहा । अप्नये स्विष्टकृते स्वाहा । धर्माय स्वाहा । अधमीय स्वाहा । अच्युतक्षितये स्वाहा । अग्रः स्वाहा । ओषिवन-स्पतिम्यः स्वाहा ॥ १ ॥ रक्षोदेवजनेम्यः स्वाहा । गृह्याम्यः स्वाहा । अव-

सानेभ्यः खाहा । अवसानपतिभ्यः स्ताहा । सर्वभूतेभ्यः स्ताहा । कामाय

स्वाहा । अन्तरिक्षाय स्वाहा । यदेजति जगति यश्च श्रेष्टति नाझो भागो यक्राम्ने स्वाहा । पृथिव्ये स्वाहा । अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ २ ॥ दिवे स्वाहा । सूर्याय स्वाहा । चन्द्रमसे स्वाहा । नक्षत्रेभ्यः स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । हु-हस्पतये स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । श्रक्षणे स्वाहा । स्वधापितृम्यः स्वाहा । नमो रुद्वाय पशुपतये स्वाहा ॥ ३ ॥ देवेभ्यः स्वाहा । पितृभ्यः स्वधास्तु । भूतेम्यो नमः । मनुष्येभ्यो हन्त । प्रजापतये स्वाहा । परमेष्टिने स्वाहा । युया कूपः शतथारः सहस्रधारो अक्षितः । एवा मे अस्तु धान्यश्लहस्रधारम-क्षितम् । धनधान्यै स्वाहा । ये भूताः प्रचरन्ति दिवानकं बलिमिच्छन्तौ विकुदस्य प्रेष्यः । तेम्यो बिंकं पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टि पुष्टिपनिर्देशानु स्वाहा ॥ ६७ ॥ ॐ तद्रहा । ॐ तद्रायुः । ॐ तदारमा । ॐ तरसस्यम् । ॐ तत्मर्वम् । ॐ तत्पुरोर्नमः । अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वर्तिमृषु । स्वं यज्ञस्त्वं वपद्वारस्त्वमिन्द्रस्त्व र रुद्रस्यं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूभुंवः सुवरोम् ॥ ६८ ॥ श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽ-मृतं जुहोमि । श्रद्धायामपाने निविष्टोमृतं जुहोमि । श्रद्धायां व्याने निविष्टोऽस्तं जुहोमि । श्रद्धायामुदाने निविष्टोऽसृतं जुहोमि । श्रद्धायाण समाने निविष्टोऽ-मृतं जुहोमि। ब्रह्मणि म भारमाऽमृतन्वाय । अमृतोपस्तरणममि । श्रद्धायां प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवोमाविशाप्रदाहाय । प्राणाय स्वाहा । श्रद्धायामपाने निविष्टोऽसृत जुहोमि । शिवो माविशाप्रदाहाय । भपानाय स्वाहा । श्रद्धार्या व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो माविशापदाहाय । व्यानाय स्वाहा । श्रद्धायामुदाने निविधोऽसृतं जुहोमि । शिवो माविशाप्रदाहाय उदानाय स्वाहा । श्रद्धायाः समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो माविशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहा । ब्रह्मणि म आत्माऽसृतत्वाय । अमृतापिधानमसि ॥ ६९ ॥ श्रद्धार्या प्राणे निविष्यासृतः हुतम् । प्राणमन्नेनाष्यायस्य । श्रद्धायासपाने निविश्यामृतण हुतम् । अपानमञ्जनाप्यायस्य । श्रद्धायां व्याने निविश्यामृतण हुतम्। व्यानमन्नेनाप्यायस्व । श्रद्धायामुदाने निविश्यामृतः ह्तम् । उदानम-बनाप्यायस्य । श्रद्धायाः समाने निविद्यामृतः हुतम् । समानमञ्जनाप्याय-स्य ॥ ७० ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्गुष्टं च समाधितः । ईशः सर्वस्य जगतः प्रभुः प्रीणानि विश्वभुक् ॥ ७९ ॥ वास्त्र आसन् । नसोः प्राणः । अक्ष्योश्व-श्चः । कर्णयोः श्रोत्रम् । बाहुवोर्वलम् । ऊरुवोराजः । अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तन्ः। तनुवा मे सह नमन्ते अस्तु मा माहिश्सीः॥ ७२ ॥ वयः सुपर्णा उपसेद्दिन्दं प्रियमेघा ऋषयो नाधमानाः । अग्रवान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मु-मुग्ध्यसाबिधयेव बद्धान् ॥ ७३ ॥ प्राणानां प्रन्थिरामि रुद्रो माविशान्तकः । तेनान्नेनाप्यायस्व ॥ ७४ ॥ नमो रुद्राह विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥ ७५ ॥ स्व-

मग्ने द्यमिस्त्वमाञ्चञ्चश्राणिस्त्वमन्यस्त्वमग्रमनस्परि । स्वं वनेभ्यस्त्वमोवजीप्रय-स्त्वं नृणां नृतते जायसे ग्रुचिः॥ ७६॥ शिवेन मे संतिष्ठस्व स्वोनेन मे संतिष्टस्य सुभूतेन मे संनिष्टस्य ब्रह्मवर्चमेन मे संतिष्टस्य यज्ञस्यि मनुसं-तिष्ठस्वीपते यज्ञ नम उपने नम उपते नमः ॥ ७७ ॥ सत्यं परं परश्सस्य र सत्येन न सुवर्गाहोका इयवन्ते कड़ा चन सताः हि सार्य तस्मात्सत्ये रमन्ते तप इति तपी नानशनास्पर यद्धि परं तपम्नदर्धवै तद्ररार्धवै तस्मात्तपसि रमन्ते दम इति नियत महाचारिणखस्माहमे रमन्ते शम हत्यरण्ये सुनवसा-साच्छमे रमन्ते दानामिति सर्वाणि भूतानि प्रशासनित दानाश्वातिद्धरं त-स्मादाने रमन्ते धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्माञ्चातिककरं तसा-द्वमें रमन्ते प्रजन इति भूषारसन्तसाद्धविष्ठाः प्रजायन्ते तसाद्धविष्ठाः प्रज-कते रमन्तेऽभय इत्याह तस्माद्भय आधातच्या अभिहोत्रमित्याह तस्माद्भि-होत्रे रमन्ते यज्ञ इति यज्ञो हि देवास्तसावज्ञे रमन्ते मानसमिति विद्वार-सक्तस्माहिद्वाहस एव मानसे रमन्ते न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि श्रद्धा ताति वा एतान्यवशणि पराश्मि न्याम एवात्यरेचयद्य एवं वेदेल्युप-निवत् ॥ ७८ ॥ प्राजापत्यो हारुणिः सुवर्णयः प्रजावति विनरस्वसमार कि अगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोबाच मन्येन वायुरावानि सन्धेनादिन्यो रोसते दिवि सन्यं वाचः प्रतिष्ठा सन्ये सर्वे प्रतिष्ठितं तम्मात्सन्य एरमं बदन्ति सपसा देवो देवतामग्र आयन् तपस ऋषयः स्वरन्वविन्दन् तपमा सपसा-म्यणुदामारानीस्तपनि सर्वे प्रानिष्टितं नस्मानपः परमं बद्दित उमेन दान्ताः कि विवयसवधुन्दन्ति इमेन महाचारिणः सुवरगच्छन् इमो भूतानां हुराधर्ष दमें सर्व प्रतिष्टितं तस्माहम परमं बदन्ति शमेन शान्ताः जिबमाचरन्ति क्षमेन नार्क मुनयोऽन्वतिन्दुन्छमी भूतानां दुराधर्व शमे सर्व प्रतिष्ठितं नः साच्छमः परमं बद्गित दानं यज्ञानां वरूयं दक्षिणा लोके दातार सर्वभू-तान्युपजीवन्ति दानेनारातिस्पानुदन्त दानेन द्विपन्तौ सित्रा भवन्ति दाने सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्ति धर्मा विश्वन्य जगतः प्रतिष्ठा छोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति धर्मेण पापमपनुद्ति धर्मे सर्व प्रतिष्ठित तसाद्धर्म परमं वदन्ति प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायान्तन्तुं तन्वानः पिद्णा-मनुणो भवात नदेव तत्था अनुगं तस्मात्यज्ञननं परम वदन्यप्रयो वे त्रयी विद्या देवयानः पन्था गार्हपत्य ऋकृथिवी स्थन्तरमन्वाहार्थपचनं यजुरन्त-रिक्षं वामदेव्यमाहवनीय. साम सुवगी लोको बृहत्तसादग्रीन्परमं वदम्ख-ग्निहोत्तर सायंत्रातर्षृहाणां निष्कृतिः स्वष्टर सहतं यज्ञकत्नां प्रायण र सुब-र्गस्य कोकस्य ज्योतिस्तसाद्धिहोत्रं परमं बदन्ति यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा हियं गता यहेनासरानपानुदस्त यहेन द्विचन्दो मित्रा भवन्ति यहे सर्वे प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं बदन्ति मानसं वै प्राजापत्यं पवित्रं मानसेन मन-सा साधु पश्यति मानसा ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वे प्रतिष्ठितं त-स्मान्मानसं परमं वदन्ति न्यास इत्याहर्मनीिषणो ब्रह्माणं ब्रह्मा विश्वः कतमः स्वयंभः प्रजापतिः संवत्सर इति संवत्मरोऽसावादित्यो य एप शादित्ये पुरुषः स परमेष्टी ब्रह्मात्मा याभिरादित्यन्तपति रहिमभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पर्ज-न्येनीविधवनस्पतयः प्रजायन्त ओषिधवनस्पतिभिरसं भवत्यक्षेत्र प्राणाः प्रा-वैश्वंहं बहेन तपस्तपमा अद्धा अद्धया मेथा मेथया मनीषा मनीषया मनी मनमा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिः स्मृत्या स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयनि तस्मादश्चं ददन्मर्वाण्येतानि ददात्मश्चारप्राणा भवन्ति सतानां प्राणमिनो मनसञ्च विज्ञान विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः य वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चातमा येन सर्वमित् प्रोत पृथिवी चान्तरिक्षं च शौश्च दिश-क्षावास्तरिकात्र स वे सर्वमिदं जगत्म स भूत ए स भन्यं जिल्लासक्कस ऋ-तजारियष्टा श्रदा सत्यो महस्वान तपमो वरिष्टा जात्वा तमेवं मनसा हदा च भूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् तस्माख्यासमेषां तपमामतिरिक्तमाहर्वसु-रण्यो विभूरसि प्राणे त्वमिस संधाता ब्रह्मन् त्वमिस विश्वधत्तेजोदास्त्वमस्य-ग्निरिस वर्चोदास्त्वमिस सूर्यम्य द्युप्नोदास्त्वमिस चन्द्रमस उपयाम गृहीतो-Sसि ब्रह्मणे खामहस ओमिलात्मानं यूत्रीतंतद्वे महोपनिपदं देवानां गृह्म य एव वेद ब्रह्मणो महिमानमामोति तस्माद्रह्मणो महिमानमित्यूपनिपन् ॥ ७९ ॥ तस्यवं विद्षो यज्ञस्यात्मा यजमानः अदा पत्नी शरीरमिध्मसुरो बेदिलोमानि बर्हिवेंद्ः शिखा हृदय यूपः काम आज्यं मन्युः पञ्चमत्पोऽप्ति-र्दमः शमयिता दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्गाता चक्षुरश्वर्थर्भनो यह्या श्रोत्र-मग्नीद्याविद्यिने सा दीक्षा यद्भानि तद्ववियेन्वियनि तद्स्य सोमवानं यह-मते तदपसदो यत्मंचरत्यपविशस्यतिष्टते च स प्रवर्गी यन्मखं तदाहबनीयो या व्याहृतिराहृतिर्यद्स्य विज्ञानं तज्जहोति यत्याय प्रातरित तन्यप्रिधं य-त्यातर्मेश्यंदिन साथं च तानि सवनानि ये अहोरात्रे ने दर्शपूर्णमानी बेड-र्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवन्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा एतःपत्रं यन्त्ररणं तदवश्चय एतदै जरामयमित्रहोत्र सत्रं य एवं विद्वानदगयने प्रमीयते देवानामेव महि-मानं गरवादित्यस्य मायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिण प्रमीयते पितृणामेव महि-मानं गःवा चन्द्रममः सायुष्यः सलोकतामाप्तोत्येतौ व सूर्याचन्द्रमसीर्प्तहि-माना बाह्मणो विद्वानभिजयति तसाइह्मणो महिमानमामोति तसाइह्मणो महिमानम् ॥ ८० ॥ सहनाववन्त्रितं शान्तिः ॥

इति नारायणोपनिषस्समासा ॥

### परमहंसोपनिषत्॥ २०॥

परमहंसोपनिषद्वेद्यापारसुखाकृति । त्रेपादश्रीरामतस्यं स्वमात्रमिति चिन्तये ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥

हरि: ॐ । अथ योगिनां परमहंसानां कोऽर्य मार्गस्टेषां का स्थितिरिति बारदो भगवन्तम् प समेत्योवाच तं भगवानाइ योऽयं परमहंसमार्गी छोके बुकंभतरो न नु बाहुत्यो यशेको भवति म एव नित्यकृटस्थः स एव वेद-पुरुष इति विदुषो मन्यन्ते महापुरुषो यश्चित्तं तत्सदा मय्येवावनिष्ठते तस्मा-दहं च तस्मिश्चेवायस्थीयतेऽयां स्वयुत्रमित्रकलत्रवन्ध्वादीन्छिलां यज्ञीयत्रीतं थागं सत्रं स्वाध्यायं च सर्वकर्माणि मंन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हिरवा कीपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वशरीरोपभोगार्थाय लोकस्येवोपकारार्थाय च परिप्रहेत् तम न मुख्योऽस्ति कोऽयं मुख्य इति च यद्य मुख्यः । न दण्डं न कम-ण्डलं न शिखां न यज्ञो स्वीत न चाच्छादनं चरति परमहंसी न शीतं न चोणां न सुन्वं न दुःख न मानावमान इति पडुर्मिवर्जितो न शब्दं न स्पर्शं न रूपं न रसं न गेन्धं न च मनोऽध्येव निन्दोगर्थमस्यरदरभदर्पच्छाद्वेषस्-सदुःवकामकोधलोभमोहहपास्याहंकरादीश्च हिन्दा स्वदेषुः कुणप्रमिद हर्यते यतस्तद्वपुरपध्वस्तमंशयविपरीनमिध्याञ्चानानां या हेनुस्तेन नित्यनिवृ-सस्तं नित्ययोधसन्स्वयमेयावस्थितस्त शान्तमचलमद्वयानन्दविज्ञानघन एवा-स्मि। तदेव मम परमं धाम नदेव शिखा तदेवीपवीतं च। परमात्मात्म-नोरेकत्वज्ञानेन तथोभेंद एव विभग्नः सा मंध्या ॥ सर्वान्कामान्यरिखज्य अन द्वैते परमे स्थितिः । ज्ञानदण्डो एतो येन एकदण्डी स उच्यते ॥ काष्ट्रदण्डो चतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । निनिक्षाज्ञानवराग्यशमादिगुणवर्जितः । मि-क्षामात्रेण यो जीवेरस पापी यतिवृत्तिहा । स याति नरकान्घोरान्महारौरव-संज्ञकान्। इदमन्तर जारवा स परमहस आकाशास्वरी न नमस्कारी न स्वाहाकारी व निन्दा न स्तुतियोहिष्डिको भदेख भिक्षः। नावाहनं व विस-र्जन न मन्न न ध्यानं नोपासितं च न लक्ष्यं नासक्ष्यं न प्रथक्नापृथमहं न सस्य स सर्व चानिकेतः स्थिरमतिरेवं स भिक्षुः सीवर्णादीनां नैव परिप्रहेश छोकनं बावलोकनं च बाधको न चाबाधकः क इति चेदबाधकोऽस्त्येव बसादिश्वहिंरण्यं रसेन टप्ट चेत्स ब्रह्महा भवेशसादिश्वहिंरण्यं रसेन स्पृष्टं चेत्स पारुकसो भवेद्यसादिश्चहिंरण्यं रसेन ब्राह्मं चेत्स आत्महा भवेत्तसा-ब्रिश्चिरिंग्यं रसेन न दृष्ट च न स्पृष्टं च न प्राह्म च सर्वे कामा मनीगता ब्यावर्तन्ते दुःखे च नोद्विमः शुखे मिःस्पृहस्त्यागी रागे सर्वत्र श्रुभाश्चभ्यो- रमभिन्नहो न मोदने च सर्वेषामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते च आत्मन्येषाध-स्थीयते । यत्पूर्णानन्देकबोधसाद्रक्षेत्राहमस्मीति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति कृतकृत्यो भवति ॥ पूर्णमद इति शान्तिः । इति परमहंसोपनिषत्समासा ॥

#### ब्रह्मोपनिषत् ॥ २१ ॥

ॐ सह नाववन्त्रिति शान्तिः॥

ब्रह्मकैवस्यजाबालः श्वेताश्वो हंस आरुणिः । गर्भो नारायणो हंमो विन्दुनादक्षिरः शिखा ॥ १ ॥

एतास्त्रयोदश 🥸 ॥ अधास्य पुरुषस्य चन्वारि स्थानानि भवन्ति । नाभिर्हृत्रयं कण्डं मूर्या च । तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति । जागरिते ब्रह्मा स्वमे बिष्णुः सुपुप्ती रुद्रस्तुरीयमक्षरम् । स आदिःयो विष्णुश्रेश्वरश्च । स्वयमगनस्कमश्रोत्र-मपाणिपाद ज्योतिर्विदितम् । यत्र लोका न लोका देवा न देवा वेदा न वेदा यज्ञा न यज्ञा माता न माता पिता न पिता स्तुपा न स्नुपा चाण्डाली न चाण्डा-लः पाष्कसो न पाष्कसः श्रमणो न श्रमणसापसो न तापस एकमेव तत्परं ब्रह्म विभाति निर्वाणम् । न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशने प्रतिबुच्यः सर्वविद्येति । हृष्टिस्था देवताः सर्वा हृष्टि प्राणाः प्रांतष्ठिताः । हृदि प्राणाश्च ज्योतिश्च त्रिष्ट्-स्मृतं च तद्विद्रिति । हृद्दि चैतन्ये तिष्ठति यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजाय-तेयेन्सहजं पुरन्तात् । आयुष्यमध्यं प्रतिमुख शुभ्र यज्ञोपवितं बरूमस्तु तेजः । सशिख वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं धजेद्रधः । यदक्षरं परं ब्रह्म तस्सूत्रमिति धारयेत् । सूचनात्सुत्रामित्याहः सुत्रं नाम परं पदम् । तत्सुत्रं विदितं येन स विश्रो वेदपारगः । येन सर्वमिद श्रोतं सुत्रे मणिगणा ह्व । तत्सुत्रं धारये-द्योगी योगवित्तस्वदर्शिवान् । बहिःसूत्र त्यनेद्विद्वान्योगमुत्तममास्थितः । ब्रह्म-भावमिदं मुत्रं धारयेशः स चेतनः । धारणात्तस्य सुत्रस्य नोच्छिष्टो नाशुन्ति-भेवेत ॥ सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते वे सत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमञ्चते ॥ अप्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेतरे केशधारिणः ॥ कर्मण्यिषकृता ये त वैदिके बाह्मणादयः । तेभिर्धार्यभिदं सुत्रं क्रियाङ्ग तद्धि वे स्मृतम् ॥ शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विद्रुः ॥ इदं यज्ञोपबीतं तु परमं यत्परायणम् । स विद्वान्यज्ञोपवीति स्यास्त यज्ञन्तं यज्वानं बिदुः ॥ एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताविवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥ एको वशी सर्वभूतान्तरा-

स्मेकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्यं येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां मुखं शाश्वतं नेतरेपाम् ॥ आस्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम् । ध्याननिर्मध्याभ्यासादेवं पश्येश्वगृहवत् ॥ तिरुषु तैछं द्धनीय सपिरापः स्रोतःखरणीषु चाग्नः । एवमात्मात्मनि जायतेऽसौ सत्येन तपमा योऽनुपश्यति ॥ अर्णनाभिर्यथा तन्तुत्मुजते संहरत्यपि । जाग्रस्खमे तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः ॥ नेत्रस्यं जागरितं विचात्कण्ठे स्वमं समाविशेत् । सुषुप्त हृदयस्यं तु नुरीयं मूर्धि संस्थितम् ॥ यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा मह । आनन्दमेतज्ञीवस्य यण्जात्वा मुख्यते बुधः ॥ सर्वव्यापिनमात्मानं क्षिरे सर्पिनिवापितम् । आत्मविद्यातपोमूळं तह्नह्मोपनिपत्पदं तह्नह्मोपनिपत्पदं तह्नह्मोपनिपत्पदं सहन्यदिता ॥ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

इति ब्रह्मोपनिपत्समाप्ता ॥

## अमृतनादोपनिषत् ॥ २२ ॥

अमृतनादोपनिषःप्रतिपाध पराक्षरम् । त्रेपदानन्दमाम्राज्यं हृदि मे भातु मंततम् ॥

🥗 सह नाववरिवति शान्तिः ॥ शास्त्राण्यचीत्य मेधात्री अभ्यत्य च पुतः पुनः । परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावसान्यधोत्मृजेन् ॥ ३ ॥ ओंकारस्थमारुद्ध विष्णुं कृत्वाथ सारथिम् । बह्मलोकपदास्वेधी रद्वाराधनतत्परः ॥ २ ॥ ताब-द्र्येन गन्तर्थं यावद्रथपथि स्थितः । स्थाता रथपतिस्थानं रथमुग्मृज्य गच्छति ॥ ३ ॥ मान्नालिङ्गपदं स्वक्त्वा शब्दव्यञ्जनवितम् । अस्वरेण मकारेण पदं सुक्षं हि सच्छति ॥ ४ ॥ शब्दादि विषयान्पञ्च मनश्रवातिचञ्चलम् । चिन्त-वेदात्मनो रइमीन्त्रत्याहारः स उच्यते ॥ ५ ॥ प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणा-यामोऽथ धारणा । तर्कश्चेव समाधिश्च वडङ्गो योग उच्यते ॥ ६॥ यथा पर्वतधातुनां दहान्ते धमनान्मलाः । तथेन्द्रियकृता दोषा दहान्ते प्राणधार-णान् ॥ ७ ॥ प्राणायामेर्वहेदोषान्धारणाभिश्च किल्बिपम् । प्रत्याहारण संस-र्गान्ध्यानेनानीश्वरान्गुणानु ॥ ८ ॥ किल्बिषं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्॥ ९॥ रुचिरं रेचकं नैव वायोराकर्पणं तथा । प्राणायामा-श्चयः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः ॥ १० ॥ सब्बाहार्तं सप्रणवां गायत्री शिरसा सह । त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायासः स उच्यते ॥ ११ ॥ उत्किप्य वायु-साकाशं शून्यं कृत्वा निरात्मकम् । शून्यभावे नियुश्रीयादेवकन्येति लक्षणम् ॥ १२ ॥ वक्त्रेणोत्पलनालेन तोयमाकर्षयेश्वरः । एवं वायुर्धहीतव्यः पूरक-स्वेति लक्षणम् ॥ १३ ॥ नोच्छ्रसेच च निश्वसेचैव गात्राणि चालवेत् । एवं

मावं नियुत्रीयाग्कुम्भकस्येति लक्षणम् ॥ १८ ॥ अन्धवत्पद्दम ह्रपाणि सन्दं बिरवच्छ्णु । काष्ट्रवत्पद्दय वै देहं प्रशान्तस्यति लक्षणम् ॥ ९५ ॥ मनः संकल्पकं ध्यारवा संक्षिप्पारमित बुद्धिमान् । धारियावा तथारमानं धारणा परिकीर्तिता ॥ १६ ॥ आगमस्याविरोधेन ऊइनं तर्क उच्यते । समं मन्येत यहाब्ध्वा स समाधिः प्रकीर्तिनः ॥ १७ ॥ भूमी दर्भासने रम्ये सर्वदीपवि-वर्जिते । कृत्वा मनोमयीमृक्षां जस्वा वै स्थमण्डले ॥ १८ ॥ पद्मकं स्वस्तिकं वापि भद्रासनमथापि वा । बद्धा योगासनं सम्यग्त्तराभिमुखः स्थितः ॥ १९ ॥ नासिकापुटमङ्गल्या पिथायैकेन मारुतम् । आकृष्य धारयेद्धि शब्दमेव विचिन्तयेत् ॥ २० ॥ ओमिध्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येतेन रेखयेत् । दिव्यमन्त्रेण बहुधा कुर्यादामलमुक्तये ॥ २१ ॥ पश्चाद्धायीत पूर्वोक्तकमशो मञ्जविद्धधः । स्थूलादिस्थूलसृक्षमं च नाभेरूर्ध्वमुपक्रमः ॥ २२ ॥ तिर्यगूर्ध्व-मधोर्दाष्ट विहाय च महामतिः। स्थिरस्थायी विनिष्कस्पः सदा योगं सम-भ्यसेत् ॥ २३ ॥ नालमात्रविनिष्कम्पो धारणायोजनं तथा । द्वादशमात्रो यो-गस्तु कालतो नियमः रमृतः ॥ २४ ॥ अघोषमध्यञ्जनमन्वरं च यसालक-ण्डोष्ठमनासिकं च यत् । अरेफजातम्भयोष्मर्वाजनं यदक्षरं न क्षरते कथं-चित् ॥ २५ ॥ येनासी गच्छते मार्ग प्राणम्तेनामिगच्छति । अतसामभ्यसे-क्षित्यं यन्मार्गेगमनाय वै ॥ २६ ॥ हृद्वारं वायुद्वारं च सृक्षि द्वारमधापरम् । मोक्षद्वारं बिलं चैव सुपिरं मण्डलं विदुः ॥ २७ ॥ भयं क्रोधमथालस्यमति-स्वप्नातिजागरम् । अत्याहारमनाहारं निष्यं योगी विवर्जयेत् ॥ २८ ॥ अनेन विभिना सम्यङ्किसमध्यस्यते कमात् । स्वयमुत्यवाते ज्ञानं विभिर्मासर्नं संशयः ॥ २९ ॥ चतुर्भः पश्यते देवान्पञ्जभिविततक्रमान् । इच्छयाम्रोति कैवल्यं षष्ठे मासि न संशयः ॥ ३० ॥ पार्थिवः पञ्चमात्रस्तु चतुर्मात्रस्तु बारुणः । आग्नेयस्तु त्रिमात्रोऽयाँ वायव्यस्तु द्विमात्रकः ॥ ३१ ॥ एकमात्रस्तथाकाशो ह्ममात्रं तु विचिन्तयेत् । मधि कृत्वा तु मनसा चिन्तयेदात्मनात्मान ॥३२॥ त्रिकारपर्वाकुलः प्राणी यत्र प्राणैः प्रतिष्टितः। एप प्राण इति स्यातो बाह्य-प्राणस्य गोचरः ॥ ३३ ॥ अशीतिश्र शतं चेव सहस्राणि त्रयोदश । स्वक्ष-श्रीको विनिश्वास अहोरात्रश्रमाणतः ॥ ३४ ॥ प्राण आद्यो हृदि स्थाने अपा-नस्तु पुनर्गदे । समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमाश्रितः ॥ ३५॥ व्यानः सर्वेषु चाहेषु व्याप्य तिष्ठति सर्वदा । अथ वर्णास्तु पद्मानां प्राणादीनामन्-क्रमात् ॥ ३६ ॥ रक्तवर्णो मणिप्रस्यः प्राणवायुः प्रकीर्तितः । अपानम्तस्य मध्ये तु इन्द्रगोपसमप्रमः ॥ ३७ ॥ समानस्तु द्वयोर्मध्ये गोक्षीरधवलप्रमः । आपाण्डर उदानश्र त्यानी हार्चिःसमप्रमः ॥ ३८ ॥ यस्येदं मण्डलं सिस्वा

मारुनो याति मूर्धनि । यत्र यत्र भ्रियेद्वापि न स भूयोऽभिजायते न स भूयो-ऽभिजायत इत्युपनिषत् ॥ ३९ ॥ ॐ सइ नावचत्विति ज्ञान्तिः ॥ इत्यमृतनादोपनिषत्समाप्ता ॥

> अथविशिर उपनिषत् ॥ २३ ॥ अथविश्वरसामर्थमनर्थमोतवाचकम् । सर्वाभारमनाभारं स्वमात्रत्रैपदाक्षरम् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

🍄 देवा ह व स्वर्ग लोकमायँस्ते रुद्रमपृष्छन्को भवानिनि । सोऽब्रवीद-इसेकः प्रथममामं वर्ताम च भविष्यामि च नान्यः कश्चिन्मत्ती व्यतिरिक्त इति । सोऽन्तरादन्तरं प्राविशत् दिशश्चान्तरं प्राविशत् सोऽहं निष्या-नित्योऽहं व्यक्ताव्यक्तो ब्रह्माब्रह्माह प्राञ्चः प्रत्यबोऽहं दक्षिणाञ्च उदबोहं अध-श्लोध्व चाह दिशश्च प्रतिदिशश्चाहं पुमानपुमान् श्लिपश्चाहं गायत्र्यहं सावित्र्यहं ब्रिष्टक्जगत्यन्ष्टप्चाइं छन्दोऽहं गाईपत्यो दक्षिणाधिराइवनीयोऽह सत्योऽहं गौरहं गौर्यहम्गहं यज्ररहं सामाहमथवां क्रिस्तोऽहं ज्येष्टोऽहं श्रेष्टोऽहं बरिधीsहमापोऽहं तेजोऽहं गृह्योऽहमरण्योऽहमक्षरमह क्षरमहं पुष्करमहं पवित्रम-इसमं च मध्य च बहिश्च पुरसाजोतिरित्यहमेव सर्वेन्यो मामेव स सर्वः समां यो मां वेद स सर्वान्देवान्वेद सर्वाश्च वेदानसाङ्गानिप ब्रह्म ब्राह्मणश्च गां गोभिन्नां क्षणान्ना क्षणेन हविद्देविपा आयुरायुपा सःयेन सस्यं घर्मेण धर्म तर्पयामि स्वेन तेजसा । तनो ह व ने देवा रुद्रमणुच्छन् ने देवा रुद्रमणुद्धन् । ते देवा रहमध्यायन तनो देवा ऊर्ध्वबाहवो एड स्त्वन्ति ॥ १ ॥ ॐ यो वे रुद्रः स भगवान्यश्च ब्रह्मा तस्मै व नमोनमः ॥ १ ॥ यो वै रुद्रः स भग-वान् यश्च विष्णुसस्मै वै नमोनमः ॥ २ ॥ यो व रुद्रः स मगवान्यश्च स्कन्द-स्तस्मे व नमोनमः ॥ ३ ॥ यो व रुद्रः स भगवान्यश्चेन्द्रस्तर्मे व नमोनमः ॥ ४ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्राक्षित्रसम् वै नमोनमः ॥ ५ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यश्र वायुक्तसँ वै नमोनमः ॥ ६ ॥ यो वै रुद्रः स अगवान्यश्र सुर्थमसं व नमोनमः॥ ७ ॥ यो व रुद्रः स भगवान्यश्च सोमम्हस्य व न-मोनमः ॥ ८ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्ये चाष्टी प्रहास्तर्स वै नमोनमः ॥९॥ यो वै रुद्रः स भगवान्ये चाष्टी प्रतिप्रहास्तसी व नमोनमः ॥ १० ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यच भूलर्क्ष व नमोनमः ॥ ११ ॥ यो व रुद्धः स भगवा-माचा भुवसामी व नमोनमः ॥ १२ ॥ यो वै हृदः स भगवान्य च स्वसामी वै नमोनमः॥ १३ ॥ यो ये रुद्धः सं भगवान्यस महस्तमे वै नमोनमः

॥ १४ ॥ यो वे रुद्रः स भगवान्या च पृथिवी तसी वे नमीनमः ॥ १५ ॥ यो व रुद्रः स भगवान्यश्चान्तरिक्षं तस्य व नमोनमः ॥ १६॥ यो व रुद्रः स भगवान्या च शीमसी व नमोनमः ॥ १७ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्या-आपसासी वे नमोनमः ॥१८॥ यो वे रुद्रः स भगवान्यश्व तेजस्तसी वे नमी-नमः ॥ १९ ॥ यो वै रुद्रः स भगवान्यश्च कालस्तसी वै नमीनमः ॥ २०॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यश्च यमस्त्रस्ते वे नमोनमः ॥ २१ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्यश्च मृत्युस्तसै वै नमोनमः ॥ २२ ॥ यो वै रुद्धः स भगवान्यचामृतं तसा व नमोनमः ॥ २३ ॥ यो व रुद्रः स भगवा-न्यचाकाशं तसी वे नमोनमः ॥ २४ ॥ यो वे हदः स भगवान्यचा विश्वं तसी वे नमोनमः ॥ २५॥ यो व रुद्धः स भगवान्य स स्थूलं तसी वै नमोनमः ॥ २६ ॥ यो व रुद्रः स भगवान्यच सूक्ष्मं तस्मे व नमो-नमः ॥ २७ ॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यस गुक्कं तस्मे वे नमोनमः ॥ २८ ॥ यो वे रुद्धः स भगवान्यस कुण्णं तस्म वे नमो नमः ॥ २९ ॥ यो व कद्रः स भगवान्यच कृत्स्नं तसी व नमोनमः ॥ ३०॥ यो वे क्द्रः म भगवान्यच सत्यं तसं व नमोनमः ॥ ३९ ॥ यो व रुद्धः स भगवान्यच सर्व तसी वे नमोनमः ॥ ३२ ॥ २ ॥ भूने आदिर्मध्यं भुवः स्वन्ते शीर्ष विश्वरूपोऽमि बहाँकस्त्वं द्विधा त्रिधा बृद्धिस्त्वं शान्तिस्त्वं पुष्टिस्त्वं हतमहतं दत्तमदत्तं सर्वमसर्वं विश्वमविश्वं कृतमकृतं परमपरं परायणं च स्वम् । अ-पाम सोममसूता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान् । किं नृतमस्मान्कृणव-दरातिः किमु धूर्तिरमृतं मार्थेग्य । सोमसूर्यपुरसात् सूक्ष्मः पुरुषः । सर्वे जगद्धितं वा एतद्क्षरं प्राजापत्यं सूक्ष्मं सीम्यं पुरुषं प्राह्मसप्राह्मण सावं भावन माम्य साम्येन सुक्षमं सुक्षमेण वायव्यं वायव्येन प्रसति स्वेन तेजसा तसाद्यसंहत्रें महामासाय व नमो नमा हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः र्पातिष्ठताः । हृदि त्वमासे यो नित्यं तिम्नो मात्राः परस्तु सः । तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादाँ य उत्तरमः स ओड्कारः य ओक्कारः स प्रणवः यः प्रणवः म सर्वेच्यापी यः सर्वेच्यापी सोऽनन्तः योऽनन्तस्तत्तारं यत्तारं तत्स्युद्दमं यत्मक्ष्मं तच्छक्तं यच्छक्तं तद्वेषुतं यद्वेषुतं तत्परं ब्रह्म यत्परं ब्रह्म स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स ईशानः य ईशानः स भगवान् महेश्वरः ॥ ३ ॥ अथ कस्मादुच्यत ओङ्कारो यसादुक्षार्यमाण एव प्राणानुःवैमुतकामयति तसादुच्यते ओङ्कारः । अथ कसादुच्यते प्रणवः यसादुचार्यमाण एव ऋ-य्यज्ञःसामाथवीक्रिरसं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रणामयति नामयति च तसादु-व्यते प्रणवः । अय कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यसादुचार्यमाण एव सर्वाक्रोका-न्यामोति सेहो यथा परस्पिण्डमिव शान्तरूपमोत्रपोतमनुपासो ध्यतिष-

क्कन्न तसादुच्यते सर्वध्यापी । अथ कसादुच्यतेऽनम्तो यसादुवार्यमाण एव तिर्वगृष्वमधलावास्वान्तो नोपलभ्यते तसादुच्यतेऽनन्तः । अथ कसादु-च्यते तारं यसादुवार्यमाण एव गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभया-त्तारवित ब्रायते च तसातुच्यते तारम् । अथ कसादुच्यते शुक्तं यसादुचा-र्यमाण एव इन्द्रते झामयति च तसातुच्यते शुक्कम् । अथ कसातुच्यते सुक्मं पसादुचार्यमाण एव सुक्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति सर्वाणि चा-क्रान्यप्रिमृशति तस्मादुच्यते मुक्ष्मम् । भथ कस्मादुच्यते वेषुतं यस्मादुचार्य-माण एव व्यक्ते महति तमसि घोतयति तस्मादुच्यते वेषुतम् । अथ कस्मा-दुच्यते परं ब्रह्म यस्मान्परमपरं परायणं च बृहद्वृहत्या बृहयति तस्मादुच्यते परं ब्रह्म । अथ कस्मादुच्यते एकः यः सर्वान्याणानमंभद्दय संभक्षणेनाजः संस्कृति विसूत्रति तीर्थमेके व्यक्ति तीर्थमेके दक्षिणाः प्रस्नञ्च उद्झः प्राज्ञोऽभिन्नजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह सहतिः । सार्वे स एको भूतश्र-रति प्रजानां तसादुच्यत एकः। अथ कसादुच्यते स्दः यसाहिपीभर्ना-म्पैर्भक्तेर्द्रुतमस्य रूपमुपलम्यते तस्यादुच्यते रह । अथ कस्यादुच्यते ईशानः यः सर्वान्द्रेवानीक्षते ईशानीभिजननीभिश्च परमक्तिभि । अभिन्वा ग्रुर णो नुमो हुम्बा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः म्बर्टशमीशानभिन्द तस्थ्रप इति तसादुच्यते ईशानः । अथं कस्मादुच्यते भगवान्महेश्वरः यसाद्वन्ता ज्ञानेन भजन्यमुगृह्वाति च वाचं संसृजीतः विस्तृजीत च सर्वान्भावान्यरियज्यात्म क्कानेन योगेश्वर्येण महाति महीयते तस्मादुच्यते भगवान्मदेश्वरः । तदेवद्वद्र-चरितम् ॥ ४ ॥ एको ह देवः प्रदिशो नुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः। स प्र जातः स जिन्यमाणः प्रत्यङ्गनानिष्ठति सर्वनोस्यः। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्म य इमोल्लोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यह बना सिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसुज्य विश्वा भुवनानि गोप्ता। यो योनि योनि-मिनिष्ठतिस्येको येनेदं सर्वं विचरति सर्वम्। तमीशान पुरुषं देवमीड्य नि-चाच्येमां शान्तिमत्यन्तमेति । क्षमां हित्वा हेतुत्राखास्य मुलं बुद्धा संचितं स्थापियत्वा तु रुद्रे । रुद्रमेकन्वमाहुः शाश्वत वे पुराणमिपमूर्जेण पश्चवाऽनु-नामयन्तं मृत्युपाशान् । तदेतेनात्मश्रेतेनाधेचतुर्थेन मात्रेण शान्ति संस्वतन्ति पञ्चपाशविमोक्षणम्। या सा प्रथमा मात्रा बह्यदेवत्या रक्ता वर्णन यस्तां ध्यायने नित्यं स गर्छे इद्धापदम् । या सा द्विनीया मात्रा विष्णुदेवत्या कृष्णा क्लंन यसां ध्यायते नित्य स गरछे हैं ध्यावं पदम् । या सा तृतीया मात्रा इंशानदेवत्या कपिला वर्णन यसां ध्यायते नित्य स गच्छेदैशानं पद्म । या सार्धसत्थीं मात्रा सर्वदेवन्याऽव्यक्तीभृता स विस्तात ग्रुद्धा स्फटिकसन्निमा बर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पद्मनामयम्।तदेतद्पासीत मुनयो बाख

दन्ति न तस्य ग्रहणमयं पन्या बिहित उत्तरेण बेन देवा बान्ति बेन पितरो येन ऋषयः परमपरं परायणं चेति। वालाग्रमात्रं हृदयस्य मध्वे विश्वं देवं जा-तरूपं वरेण्यम् । तमात्मस्थं येन पश्यन्ति भीरास्त्रषां शान्तिभवति नेतरेषामः। यस्मिन्कीर्थ यां च तृष्णां क्षमां चाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मुख्म । बुद्धा संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहः । रुद्रो हि शाधतेन व पुराणेनेष-मूर्जेण तपसा नियन्ता। अग्निरिति भस्म बायुरिति भस्म जलमिति भस्म म्बल-मिनि भसा व्योमेति भसा सर्वण्ड वा इदं भसा मन एतानि चश्लेष वसा-इनमिदं पाश्चपतं यद्धसा नाङ्गानि संस्प्रशेत्तसाद्वह्म तदेतत्पाश्चपतं पश्चपाश-विमोक्षणाय ॥ ५ ॥ योऽमी रुद्रो योऽप्स्वन्तर्य ओषधीर्वारुष आविवेश । य इमा विश्वा भुवनानि चक्कपे तस्म रुद्दाय नमोऽस्त्वप्नये । यो रुद्दोऽग्नी यो रुद्रोऽप्सन्तर्यो रुद्र ओपधीर्वीरुध आविवेश । यो रुद्र हुमा विश्वा भुवनानि चक्रपे तस्म रहाय नमोनमः। यो रहोऽप्स यो रह ओषपीप यो रही बन-स्पानिषु । येन रुद्रेण जगदृष्यं धारितं पृथिया द्विधा त्रिधा भर्ता धारिता नागा येऽन्तरिक्षे तस्म रुद्राय वै नमोनमः । मुर्धानमस्य संसेव्याप्यश्रवी हृदयं च यत । मन्तिष्कातृध्वे प्ररयत्यवमानोऽधिशीर्षतः । तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुज्ज्ञितः । तत्र्याणोऽभिरक्षांत शिरोऽन्तमधो मनः । न च दिवो दंवजनेन गुप्ता न चान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः । यस्मिकिदं सर्व-मोतप्रोतं तस्मादन्यन्न पर किंचनाम्ति । न तस्मारपूर्वं न पर तदस्ति न भूतं नोत भव्यं यदासीत् । सहस्रपादेकसूर्या व्यासं स एवेदमावरीवर्ति भूतस् । अक्षरात्संजायते कालः कालाद्यापक उच्यते । व्यापको हि भगवान्छदो भोगा-यमानी यदा रोते रुद्रस्तदा संहार्यते प्रजाः । उच्छासिने तमी भवति तमस आपोऽप्स्वक्रुत्या मधितं मधित शिक्षिरे शिक्षिर मध्यमानं फेनं भवति फेता-दण्डं भवत्यण्डाह्रह्मा भवति ब्रम्नणो वायुः वायोरीकारः अकाराःसावित्री सावित्या गावत्री गायत्र्या लोका भवन्ति । अर्चयन्ति तपः सत्यं मधु क्षरन्ति यद्भवम् । एनिद्धि परमं तपः । आयोज्योनी रसोऽमृतं वक्ष भूर्भवः स्बरो नम इति ॥ ६ ॥ य इदमधर्वशिरो बाह्मणोऽचीने भन्नोत्रियः श्रोत्रियो भवति अनुपनीत उपनीतो भवति सोऽप्तिपृतो भवति स वायुपृतो भवति स सुर्वपूर्वा भवति स सोमपुर्वा भवति स सुर्वेदेवै-जीतो भवति स सर्वेवेदेरनुष्यातो अवति स सर्वेषु तीर्येषु स्नातो अवति तेन सर्वैः ऋतुभिरिष्टं भवति गायभ्याः पष्टिसहस्राणि जसानि भवन्ति इति-हासपुराणानां रद्वाणां शतसहस्राणि जसानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जसं भवति । स चक्ष्रपः पश्चि पुनाति । भा सप्तमात्पुरुषयुगान्पुनातीत्वाह भग-

बानथर्षशिरः सङ्कार्ह्वव श्रुचिः स पूतः कर्मण्यो भवति । द्विर्गायं जस्बा गणाविपत्यमवास्रोति । तृतीयं जस्बैबसेवानुप्रविशस्यों सस्यमों सस्यमों सस्यम् ॥ ७ ॥

इस्यथवंशिरउपनिषसमाप्ता ॥

अथविशिखोपनिषत् ॥ २४ ॥ भोंकारार्थतया भात तुर्योकाराप्रभामुरम् । तुर्यतुर्यत्रिपादामं स्वमात्रं कलवेऽन्वहम् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

🅉 अथहेनं पैप्पलादोऽङ्गिराः सनग्कुमारश्राथर्षणमुवाच भगवन्किमादा प्रयुक्तं, ध्यानं ध्यापिनव्यं कि तद्यानं को जा ध्याता कक्ष ध्येयः । स एभ्यो-थवी प्रत्युवाच । ओमिल्येतदक्षरमादौ प्रयुक्तं ध्यानं ध्यायितव्यमित्वेतदक्षरं परं ब्रह्मास्य पादाश्रन्वारी वेदाश्रतुष्पादिदमक्षर पर ब्रह्म । पूर्वास्य मात्रा पृथित्यकारः ऋग्भिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गार्हपत्यः । द्विनीयान्तरिर्श्व स उकारः स यजुर्भियंजुर्वेदो विष्णुरुद्दाश्चिष्ट्दश्चिणाग्निः । नृतीया द्याः स मकारः स सामग्रिः सामवेदो रुद्धा आदित्या जगत्याहवनीयः। यावसानेऽस्य चतुर्ध्यधमात्रा सा सोमलोक ओंकारः साथवंगमध्येग्यवेवेदः संवर्तकोऽप्तिर्म-रुतो बिराडेकर्पिभीम्बती रमृता। प्रथमा रक्तपीता महद्रहाँदेवन्या। द्वितीया विद्यमती कृष्णा विष्णुदेवत्या । नृतीया शुभाशुभा शुक्रा रुद्धतेवत्या । याव-सानेऽस्य चतुर्ध्यभात्रा मा विद्यमती सर्ववर्णा पुरुपदैवत्या । म एव ह्योंका-रश्चतुरक्षरश्चतुष्पादश्चतुःशिरश्चतुर्थमात्रः म्थूलमेतद्भवर्धधेव्रत इति ॥ ॐ ॐ 👺 इति त्रिरुक्तवा चतुर्थः ज्ञान्त आत्माञ्जतप्रणवप्रयोगेण समन्तमोमिति प्र-युक्त भारमञ्योतिः सकृदावर्तते सकृदुबारितमात्रः स एप अर्ध्वमन्रमयती-स्योंकारः । प्राणान्सर्वान्प्रलीयत इति प्रलयः । प्राणान्सर्वान्परमान्मनि प्रणा-नगतीत्येतसात्प्रणवः । चतुर्थावस्थित इति सर्वदेववेदयोनिः सर्ववाच्यवस्तु प्रणवात्मकम् ॥ १ ॥ देवाश्चेति संधत्तां सर्वेन्यां तु.स्वभयेन्यः संतारयनीति तारणात्तारः । सर्वे देवाः संविधानीति विष्णुः । सर्वाणि बृहयतीति ब्रह्मा । सर्वेभ्मोऽन्त.स्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः प्रदीपवन्त्रकाशयतीति प्रकाशः । प्रकाशेभ्यः सदोमित्यन्तः शरीरं विद्युद्वहयोतयति सुदुर्मुहरिति विद्युद्वस्त्रतीयाहिशं दिशं भिश्वा सर्वाह्नोकान्व्यामानि व्यापयनीति व्यापनाद्यापी महादेवः ॥ २ ॥ पूर्वीख मात्रा जागति जागरितं द्वितीया स्वप्नं नृतीया सुवृक्षिश्चतुर्थी नुरीयं सात्रा मात्राः प्रतिमात्रागताः सम्यवसमसानपि पादा अयनीनि स्वयंप्रकाशः स्त्रयं ब्रह्म भवनीत्वेष सिद्धिकर प्तस्मान्धानादौ प्रयुज्यते । सर्वकरणोपसंहा-

रस्वाद्धार्यधारणाइह्य तुरीयम् । सर्वकरणानि मनसि संप्रतिष्ठाप्य ध्यानं विच्णुः प्राणं मनसि सह करणैः संप्रतिष्ठाप्य ध्याता रुद्धः प्राणं मनसि सह-करणैः संप्रतिष्ठाप्य ध्याता रुद्धः प्राणं मनसि सह-करणैं निद्धा परमात्मि संप्रतिष्ठाप्य ध्यायीतेशानं प्रध्यायित्रव्यं सर्वेभिदं श्रद्धाविष्णुरुद्देन्द्वासे संप्रसूयन्ते सर्वाणि चेन्द्रियाणि सह भूतैने कारणं कारणानां ध्याता कारणं तु ध्वेयः सर्वेश्वसंपद्धः सर्वेश्वरः शंभुराकाशमध्ये ध्रुवं सब्ध्वाविकं क्षणमेकं क्रतुशतस्यापि चतुःसप्तत्या यत्पत्रलं तदवाप्रोनि कृत्वान्त्रातिं च सर्वध्यानयोगञ्चानानां यत्पत्रलमोंकारो वेद पर ईशो वा शिव एको ध्वेयः शिवंकरः सर्वमन्यत्परित्यज्य ममस्ताथवंशिवेतामबीत्य द्विजोगर्भवासाद्विमुक्तो विमुच्यत एतामधीत्य द्विजो गर्भवासाद्विमुक्तो विमुच्यत इत्योगसीत्य द्विजो गर्भवासाद्विमुक्तो विमुच्यत इत्योग्सत्यस्यसित्वपनित् ॥ ३ ॥ ॐ भदं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

इत्यथर्वशिखोपनियत्समाप्ता ॥

# मैत्रायण्युपनिषत् ॥ २५॥

वैराग्गोत्थभक्तियुक्तवसमात्रप्रबोधतः । यत्पदं मुनयो यान्ति तन्नपदमहं महः ॥ ॐ आप्यायन्तिति शान्तिः ॥

मंत्रायणी कंषितकी बृह्जाबालतायनी। कालाग्निरहमेत्रेयी सुबालक्षुरिमिश्निका। ॐ बृह्मथो हु व नाम राजा राज्ये उथे छे पुत्रं निधाययित्वेदमबाश्वतं मन्यमानः शारीरं वराज्यमुपेतोऽरण्यं निजंगाम स तत्र परमं तप
आस्थायादित्यमीक्षमाण कथ्वंबाहुन्तिष्ठत्यन्ते सहस्त्रस्य मुनिरन्तिकमाजगामाग्निरिवाध्मकन्तेजसा निर्देहिश्ववात्मविद्मगवाञ्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं
बृणीप्वेति राजानमन्नवीत्म तस्मे नमस्कृत्योवाच भगवन्नाहमात्मवित्तं तथ्वविच्छृणुमो वयं स त्यं नो ब्रूहित्येतहृतं पुरम्तादशक्यं मा पृच्छ प्रभामक्षाकान्यान्वामान्वृणीप्वेति शाकायन्यत्य चरणाविममृश्यमानो राजेमां गार्थाः
कगात् ॥ १ ॥ भगवन्नान्यवर्मकायुमजामांसञ्जक्षशोणितश्रेष्टमाश्चरूषिते विणमृत्रवातपित्तकफसंघाते दुर्गन्ये निःसारेऽस्मित्र्यरोगश्चिरपपामाजरामृत्युरोगशो
काणेश्मिहतेऽस्मित्व्यरिदे कि कामोपभोगेः ॥ ३ ॥ सर्व चेदं श्वयिष्णु पश्यामो यथेमे दंशमशकाद्यस्तृणवन्नश्यत्योज्ञृतप्रध्वंनिनः ॥ ४ ॥ अथ किमेर्त्वा परेऽन्ये महाधनुर्धराश्चक्षवितः केषित्युषुक्तमूरिष्ठोन्द्रधृक्षकुवलयाश्वयीवनाश्वविद्याशाश्वपतिः शश्विन्दुर्हरिश्चन्द्रोऽन्यरीपो नन्नस्वयातिवैवातिनरण्योक्षसेनोर्थमक्तमरत्तप्रस्वत्यो राजानो मियतो वन्युवर्गस्य

महतीं श्रियं स्वक्ष्वासाहोकाद्मुं लोकं प्रयान्ति ॥ ५ ॥ अथ किसेतैर्वा प्रेडन्ये गन्धवांसुरयक्षराक्षसभूतगणिकाचोरगग्रहादीनां निरोधनं पत्रवामः ॥ ६ ॥ अथ किसेतैर्वान्यानां शोषणं महाणेवानां शिखरिणां प्रयतनं ध्रुवस्व प्रचलनं स्थानं वा तरूणां निमजनं पृथिव्याः स्थानादपसरणं सुराणां सो- उद्दमित्येति विश्वेऽस्मिन्यंसारे कि कामोपभोगेर्वेरेवाश्रितस्थासकृदिहावतेनं द्व- इयत इंग्युद्धतुंमहंसीत्यन्धोत्तपातस्थो सेक इवाहमसिन्यंसारे भगवंस्त्वं नो गतिन्थं नो गतिः॥ ७ ॥ इति प्रथमः प्रपाठकः॥

अथ भगवाष्ट्याकायन्यः सुप्रीतोऽअवीदाजानं महाराज बृहद्रथेक्वाकुवंशध्व-जभीपारमजः कृतकृत्यरावं मरुजाको चिश्रुतोऽसीत्ययं वा व सरुवारमा ते कतमो भगवान्वर्ण्य इति तं होवाचेति ॥ १ ॥ य पूर्णे वाद्यावष्टरभनेनो-र्ध्वमुन्द्रान्तो व्यथमानोऽव्यथमानस्तमः प्रणुद्रस्येष आत्मेत्याह भगवानथ य एवं सम्रसादीऽसाम्छरीरान्समुन्थाय परं ज्योतिकप्रसंपद्य स्वेन स्पेणामिति-द्वचत एव आत्मेति होवाचितदम्नमभयमैतद्रक्षेति ॥ २ ॥ अथ खल्वियं अग्राविद्या सर्वोपनिपद्विद्या वा राजसस्याकं भगवता मेश्रेयेण व्याख्याताहं ते कथयिष्यामीत्यथापहतपापमानिकामतेजम अर्ध्वरेतमो वालिन्या इति श्रयन्तेऽथते प्रजापतिमञ्चनभगवन्शकटमियाचेननमिद् शरीरं कस्यप सन्त्री-इशा महिमानीन्दियमूनस्य येनतद्विधमितं चतनत्रत्यतिष्ठापितं प्रजीदयि-तास्य को भगवन्नेतदस्माकं ब्रुद्दीति तान्हीवाच ॥ ३ ॥ यो ह मलु बाचोप-रिस्थः श्र्यते स एव वा एप श्रुद्धः प्तः श्रुत्यः शास्त्रो प्राणोऽनीशा-त्माऽनस्तोऽश्रय्यः स्थिरः शाश्रतोऽजः स्वतन्त्रः स्वे महिन्नि निष्ठय-नेनेदं शरीरं चेतनवस्प्रतिष्टापितं प्रचोदयिता चैपोऽस्येति ते होचुर्भ-गवन्कथमने ने दहोना निच्छे नैत दिश्रामदं चेतनवश्रातिष्टापितं चैपोऽस्येति कथमिति तान्होवाच ॥ ४ ॥ स वा एप सृक्ष्मोऽमा-ह्योऽदृश्यः पुरुषभंज्ञको बुद्धि पूर्वमिहैबावर्तनेऽहोन सुपुप्तस्यैव बुद्धिपूर्व निबोध-यस्यथ योह स्वतः वावेतस्यांशोऽयं यश्चननमात्रः प्रतिपूरुपं सेवज्ञः संकल्पा-ध्यवसायामिमान्छिङ्गः प्रजापतिर्विधाक्षस्तेन चतनेनेदं शरीर चेतनबस्पति-श्रापितं प्रचोद्याता चैपोऽर्येति ते होचुर्भगवश्रीदशस्य कथमंशेन वर्तनमिति तान्होबाच ॥ ५ ॥ प्रजापातका एचोऽअऽतिष्ठत्स नारमतेकः स आत्मनमभि-ध्यायद्वद्धीः प्रजा अस्जत्ता अस्यवात्मप्रबुद्धा अप्राणा स्थाणुरिव निष्ठमाना अपर्यत्य नारमत सोऽमन्यतेनासां प्रतिबोधनायाम्यन्तरं प्राविशानीत्यय स बायुमिवारमान क्रत्वाभ्यन्तर प्राविशन्स एको नाविशन्स पञ्चधारमानं प्रविभ-उद्योच्यते यः प्राणोऽपानः समान उदानो व्यान इति ॥ ६ ॥ अथ योऽपमू-र्ध्वमुक्तामतीरवेष वाव स प्राणोऽध योयमबाझं संक्रामत्वेष वाव सोऽपा-

नोऽथ योगं स्थविष्ठमञ्ज्ञधातुमपाने स्थापयत्यविष्ठं चान्नेऽक्ने समं नवत्येष बाब स समानोऽध योऽयं पीताशितम्द्रिरति निगिरतीति चैष वाद स उदानोऽध वेनताः श्रिरा अनुव्यासा एव वाव स व्यानः ॥ ७ ॥ अधोपांद्वरस्तर्यास्यमि-भवत्यन्तर्याममुपाँ धुमेतयोरन्तराले चीप्पयं मासवधदीव्ययं म पुरुषोऽथ यः पुरुषः सोऽद्गिर्वेश्वानरोऽध्यन्यत्राष्युक्तमयमभिर्वेश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषो येनेदमसं पच्यते यदिदमधने तस्वैप घोषो भवति यदेतत्कर्णाविधाय शुणोति स यदो ऋमिण्यनभवति नेनं योपं शुणोति ॥ ८ ॥ स वा एप पश्च-भारमानं प्रविभज्य निहितो गृहायां मनोमयः प्राणशारीरो वहरूपः सत्वसं कल्प आरमेति स वा एपीऽस्य हृदन्तरे तिष्ठश्रकृतार्थोऽमन्यतार्थानसानि तस्यानीमानि भित्त्वोदितः पञ्चभी रहिमभिर्विषयानत्तीनि बद्धीन्द्रियाणि यानीमान्येनान्यस्य रहमयः कर्मेन्द्रियाण्यस्य हया रथः शरीरं मनो नियन्ता प्रकृतिमयोस्यऽ प्रतोदनेन खल्बीरितं परिश्रमतीदं शरीरं चक्रमिव सते च नेदं श्रांगरं चेतनक्ष्मितिष्ठापितं प्रचोद्यिता चेषोऽस्यति ॥ ९॥ स वा एष k आत्मेत्यहो वर्श नीत इब मिनासित कर्मफलेरभिभूयमान इव प्रतिशरीरेष चरत्यन्यक्तःवात्मक्ष्मत्वादद्ययत्वादमाद्यावात्रिर्ममत्वाचानवस्थोऽकती कर्तेवा-वस्थितः ॥ १० ॥ स वा एप अद्धः स्थिरोऽचलक्षालेपोऽव्यक्रो निस्पृहः प्रेक्ष-कवदवस्थितः स्वस्य चरितभुगगुणमयेन पटेनात्मानमन्तर्धीयावस्थित इत्यव-स्थित इति ॥ ११ ॥ द्वितीयः प्रपाठकः ॥

ते होचुभंगवन्यधेवमस्यासमा महिमानं सूचयमीत्यन्यो वा परः कोऽधमामा मितासिनः कर्मफलरिभभूयमानः सदस्योनिमाप्यत इस्वाचीं
बोध्वी वा गति इन्हेरिभभृयमानः परिश्रमनीति कतम एप इति तान्हीबाच ॥ ५ ॥ अस्ति खल्वन्योऽपरो भूतारमा योऽयं मिनामितः कर्मफलरिभभूयमानः सद्मयोनिमाप्यत इत्यवाचीं बोध्वी गति इन्हेरिभभूयमानः परिअमनीत्यस्योपव्याल्यानं पन्न तन्मात्राणि भूतशब्देनोच्यन्ते पन्न महाभृतानि
भूनशब्देनोच्यन्तेऽथ तेषां यः समुदायः शरीरिमत्युक्तमथ यो ह स्वन्न वाव
शरीरिमत्युक्तं स भूतान्मेत्युक्तमथान्ति नस्यान्मा विन्दुरिव पुष्कर इति स वा
एपोऽभिभूतः प्राकृतिगुणिरित्यतोऽभिभृतत्वात्ममृदन्वं प्रयात्मस्यम् अभुं भगवन्तं कारयितारं नापश्यद्वणांधम्तृप्यमानः कलुपीकृतश्चास्थिरश्वन्नको
कोलुध्यमानः सर्प्रहो व्यप्रश्नामिमानन्वं प्रयात इत्यहं सो ममेद्रमित्यवं
मन्यमानो निवधात्याग्मनात्मानं जालेनेव स्वयः कृतस्यानुफलरिभभूयमानः
परिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्युक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मा करणैः का
रिश्रमतीति ॥२॥ अथान्यश्नाप्यक्तं यः कर्ता सोऽयं व भूतात्मानो नानास्वर्मेत्येव वाव सक्वयौ भूतात्मान्तः पुरुषेणाभिभूतो गुणेवैन्यमानो नानास्य-

सुपैस्थय यश्चिगुणं चतुरशीतिरुक्षयोतिपरिणतं भूतियगुणमेतहे नानात्वस्य रूपं तानि ह वा इमानि गुणानि पुरुपेणेरितानि चक्कमिव चिक्कणेत्यय यथायःपिण्डे हन्यमाने नाग्निरिभभूयत्येवं नामिभूयत्यसाँ पुरुपोऽभिभूयत्ययं भृतान्मोपमंहिरुष्टभ्वादिनि ॥ ३ ॥ अथान्यश्राप्युक्तं शरीरिमिदं मेथुनादेवोद्धतं संविद्येतं तिरय एव मूलद्वारेण निष्कान्तमस्थिभिश्चितं मांसेनानु-स्तिं चर्मणाववदं विण्मूल्लपित्तकक्षमञ्जामेरोचसाभिरन्यश्च मलेबंहुभिः परिपूर्णं कोश इवावसन्तेति ॥ ४ ॥ अथान्यश्राप्युक्तं मंमोहो भयं विपादो निद्रा तन्द्री वर्णो जरा शोकः श्विष्यपामा कार्पण्यं कोथो नाम्निक्यमज्ञानं मात्सर्यं वैकारुष्यं मृत्रत्वं निर्वाद्यां निर्वाद्याप्युक्तं संमोहो भयं विपादो निद्रा तन्द्री वर्णो जरा शोकः श्विष्यपामा कार्पण्यं कोथो नाम्निक्यमज्ञानं मात्सर्यं वैकारुष्यं मृत्रत्वं निर्वाद्यां निर्वाद्याप्युक्तं स्वर्थं मृत्रत्वं निर्वाद्याप्युक्तं निर्वाद्याप्या काममविष्यान्वं च-स्रुष्यां स्वर्थं स्वर्थं स्वर्थं स्वर्थं मृत्रत्वं पिर्पूणं प्रवर्थमभूत इत्ययं भृतारमा तस्यानामस्याण्यामोतीत्यामोतीति ॥ ५ ॥ तृत्रायः प्रपाटकः ॥

ते ह खल्वथोध्वरतयोऽनिविस्मिना अनिसमेत्योच र्गगवद्यमने न्वं न शाधि त्वमस्माकं गतिरस्या न विद्यतः इत्यस्य कीर्जाति मृतात्मसी येनेत् हि-खारमन्येव सायुज्यसुर्वेति नान्होवाच ॥ १ ॥ अधान्यबारवृक्तः महानदीपुर्नय इव निवर्तकमस्य यत्पुराकृत यमुद्रवेलेव दुर्निवार्यमस्य मृत्वोसगमनं सद्य रफलमयेहि पाद्याः पशुरिव बद्धं बन्धनस्यस्येवास्वानत्य यमविषयस्यस्येव बहुभयावस्थं मदिरोन्मत्त इवामोडमदिरोन्मत पाप्मना गृहीत इव आस्य-माणं महोरगद्छ इव विपद्दष्टं महान्धकार इव रागान्यमिन्द्रजालमिन माया-मयं स्वम इव मिथ्यादर्शनं कदलीयमं इवासारं नट इव क्षणवेषं विद्यानित-रिव मिथ्यामनोरममित्यथोक्तम् ॥ जब्दस्पर्शाद्यो येऽवी अनुधी हुन ते स्थिताः । येष्वासत्तस्तु भूतात्मा न समेच परं पदम् ॥ २ ॥ अयं या व खल्बस्य प्रतिविधिभूतातमना यद्येव विद्याविगमस्य धर्मस्यान् वरण स्वात्रमे-प्वेबानक्रमणं स्वधर्म एव सर्व धत्ते नास्भगास्वयेतराण्यनेनोध्वंभारमवत्यस्य-थाध पतत्येष स्वधमीभिभूतो यो वेदंषु न स्वधमीतिक्रमेणाश्रमी भवत्याश्र-मेरवेवावस्थितस्वपस्यी चेत्युच्यत एनटप्युक्तं नानपम्कस्यात्मध्यानेऽधिगमः कर्मशुद्धिर्वेत्येव ह्याह ॥ तपसा प्राप्यते सन्त्वं सत्वान्मंत्राप्यते सनः । सनमा प्राप्यते त्यात्मा ह्यात्मापस्या निवर्तत इति ॥ ३ ॥ अत्रैते श्लोका भवन्ति ॥ यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनाबुपशास्यति । तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोना-बुपशाम्यति ॥ ६ ॥ स्वयोनावपशान्तस्य मनयः सत्यगामिनः । इन्द्रियार्था-विमृद्दस्थानृताः कर्मवन्नातुगाः ॥ २ ॥ चित्तमेव हि संसारम्तत्प्रयक्षेत्र जोध-बेत्। यश्वित्तसन्मयो भवति गुद्धमेतःसनातनम् ॥३॥ चित्तस्य हि प्रसादेन इन्ति कर्म ग्रुभाग्रुभम् । प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुलमव्यवमभूते ॥ ४ ॥ समासक्तं यदा चित्तं जन्तीविषयगोचरे । यशेवं ब्रह्मण स्वात्तत्को न सुच्येत बन्धनात् ॥ ५ ॥ मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं काम-संकर्ष ग्रद्धं कामविवजितम् ॥ ६ ॥ लयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम् । यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम् ॥ ७॥ ताबदेव निरोब्ध्यं हरि पाषत्क्षयं गतम् । एतज्ज्ञान च मोक्षं च शेपास्तु प्रम्थविस्तराः ॥ ८ ॥ समा-धिनिर्भृतमस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्मुख स्मेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वय तदन्त करणन गृह्यते ॥ ९ ॥ अपामपोऽभिरक्षा वा ब्योस्नि च्योम न लक्षयेत् । एवमन्तर्गतं चित्तं पुरुषः प्रतिमुच्यते ॥ १० ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमाक्षयोः । बन्धाय विषयासकं मुक्तयं निर्विषयं स्मृत्तीर्मात ॥ ५१ ॥ अथ यधेयं कात्सायनिस्तुतिः ॥ त्वं ब्रह्मा स्वं च व वि-प्पुर-वं हदस्त्रं प्रजापतिः । त्वमिधर्वरुणा वायुस्त्वमिनदस्त्वं निशाकरः ॥१२॥ त्व मनुरूवं यमश्र त्व पृथिवी त्वमथाच्युत । स्वार्थ स्वाभाविकंऽर्थे च बहुधा तिष्टसं दिवि ॥ १३ ॥ विधेश्वर नमस्तुभ्यं विश्वात्मा विश्वकर्मकृत् । विश्वभू-स्विश्वमायस्य विश्वकीद्यार्गनः प्रभुः ॥ १४ ॥ नमः शान्ताःमने तुभ्य नमो गृह्यतमाय च । अचिन्यायाप्रमेयाप अनादिनिधनाय चेति ॥ १५ ॥ ॥ ४ ॥ तमो वा इट्मेंकमाम तत्पश्चात्तत्परेणरितं विषयत्वं प्रयात्येतहै रजसो रूपं तद्रजः यहर्वारिन विपमन्वं प्रयात्वतं ह नमसो रूपं तत्तमः खह्वीरितं तमस संप्राचवत्येतहे सन्वस्य रूपं नत्सन्वभैवेरितं तत्मन्वात्संप्रास्ववत्सींsशोऽयं यश्चेतनमात्रः प्रांतपुरुषं क्षेत्रज्ञः संकल्पाध्यवसायाभिमानलिङ्गः प्रजापांतम्तस्य प्रोक्ता अध्यामन्त्रवी प्रद्वा रही विष्णुरित्यथ यो ह खलु वाबास्य राजसी को सं यो व्यं ब्रह्माथ यो ह खल वाबास्य तामसींऽ-शोडमो स योडय रुद्रोडय यो ह चलु बाबास्य सान्विशेंडशोडमा स एवं विष्णुः स वा एप एकश्चिधाभूनोऽष्ट्यकादश्या हादश्यापरिमित्रधा चोजून उद्भतः वाद्भतेषु चर्ति प्रतिष्टा सर्वभृतानामविप्तिर्वभूवेत्यमावात्मान्तश्रीहे-श्चान्तवेहिश्च ॥ ५ ॥ चनुर्थः प्रपाठकः ॥

द्विधा वा एप आत्मान विभन्तयं यः प्राणी यश्चामावादित्योऽय द्वो वा एनावामां पञ्चधा नामान्तर्बाहिश्चाहोरात्रे तो व्यावर्तते अमा वा आदित्यो बहिरात्मान्तरात्मा प्राणो वहिरात्मा गत्मान्तरात्मनानुमीयते । गतिरित्येवं द्वाहः
यः कश्चिद्विद्वानपहत्तपाष्माध्यक्षोऽवदातमनास्त्रिष्ठः आवृत्तचञ्चः मोऽन्तरात्मागत्मा बहिरात्मनोऽनुमीयते ग्रातिरित्येव द्वाहाथ य एपोऽन्तरादित्ये हिरकमयः पुरुषो यः पद्यति मां हिरण्यवत्य एषोऽन्तरे हृत्युष्कर एवाश्चितोऽक्षमत्ति॥ १ ॥ अथ य एषोऽन्तरे हृत्युष्कर एवाश्चितोऽक्ष-



दिंबि श्रितः सौरः कालाव्योऽदृश्यः सर्वभूतान्नमत्ति कः पुष्करः किमर्थं वेद वा व तत्पृष्करं योऽयमाकाशोऽस्येमाश्चतस्रो दिशश्चतस्र उपदिशः संम्था अप-मर्वागद्भिः परत एतौ प्राणादित्यावेतावुपासीतोमित्यक्षरेण व्याहृतिभिः साबि-त्या चेति ॥२॥ द्वे बाव अञ्चलो रूपे मूर्त चामूर्त चाथ यन्मूर्त तदसन्यं यदमूर्त तन्मत्यं तद्वक्ष यद्वक् तज्योतियंज्योतिः स आदित्यः स वा एप ओमित्येत-दात्मा स त्रेधात्मानं व्यकुरुत ओमिति तिस्रो मात्रा एताभिः सर्वमिदमीतं प्रोतं चैवासिक्षित्वेवं झाहेनद्वा भादित्व ओमित्येवं ध्यायस्तथात्मानं युत्रीतेति ॥ ३ ॥ अथान्यत्राप्युक्तमय खलु य उद्गीधः म प्रणवो यः प्रणवः म उद्गीय इसमावादित्य उद्गीय एव प्रणव इत्येवं ह्याहोद्गीयः प्रणवास्यं प्रणेतारं नाम-रूपं बिगननिदं विजरमविमृत्युं पुनः पद्मधा होयं निहितं गुहायामित्येव ह्याहो-ध्वेमूलं वा आवद्यशाखा आकाशवाय्वद्युदकभूम्याद्य एकेनात्तमेनद्रस नत्त-स्वतत्ते यदसावादित्य ओधित्येतद्वसम्य चैतत्तस्यादोधित्यतेनतदुपासीताजस-मिलेकोऽस्य रमं बोधयीत इत्येव हाहितदेवाक्षरं पुण्यमेतदेवाक्षरं ज्ञान्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥४॥ अथान्यत्राप्युक्तं स्तनयत्येपास्य तन्यां ओमिनि स्त्री-पुंनपुंसकमिति लिङ्गवलेपाथाभिवीयुरादित्य इति भाम्बलेपाथ रही विष्णुरि-त्यधिपातिरित्येषाथ गार्हपत्यो दक्षणाशिराहवनीय इति मुखवन्येषाथ ऋग्यजः सामेनि विज्ञानात्येषाय भूर्भुवस्वर्गित लोकवन्येषाय भूतं भव्य भविष्यदिनि कालवत्येषाथ प्राणोऽग्निः सूर्यः इति प्रतापवत्येपाथान्त्रमापश्चनद्रमा इत्या-प्यायनवन्येपाथ बुद्धिर्मनोऽहकार इति चेतनक वेपाध प्राणोऽपानो व्यान इति भाणवत्येके त्यजामीत्युकताह प्रमोनापिता भवतित्येत हातितई सत्यकाम परं चापर च गदोमिग्येतदक्षरमिति ॥५॥अथ व्यात्त वा इदमागीनमत्वं प्रजापतिमन-पसास्वा भनुव्याहरद्भभुवःस्वारेन्येपा हाथ प्रजापने, न्यविष्टा तनुवां लोकवनीनि स्वरित्यस्याः शिरो नाभिभुवो भूः पादा आदिन्यश्रश्चरायनः पुरुपस्य महतो मात्राश्रक्षपा हाय मात्राश्ररिति सन्यं व चक्षरक्षिण्युपस्थितो हि पुरुपः सर्वी-र्थेषु बद्त्येतस्माद्रभुव स्विन्युपामीतात्रं हि प्रजापतिविधात्मा विश्ववश्चिरि बोपासितो भवतींत्येय ह्याहेपा व प्रजापतिविश्वभृत्तन्रेतभ्यामिदं सर्वमन्तिहै-तमसिंश्र सर्वसाञ्चेषान्तिहिनेति तसादेषोपामीतेति ॥ ६ ॥ तग्यविनुर्व-रेण्यमित्यमी वा आदित्यः सविता स वा एवं प्रवरणाय आत्मकामेनेत्याहु-क्रियादिनोऽध भर्गो देवस्य घीमहीति सविता व तेऽवस्थिता योऽस्य भर्गेः कं मंचिम्तयामीत्याहुर्वसवादिनोऽथ थियो यो नः प्रचोदयादिति बुद्धयो वै भिषसा योऽसाक प्रचोदयादित्याहुवैह्मवादिनोऽय भगे इति यो इ वा अ-सिमादित्वे निष्टितसारकेऽक्षिणि चेष मर्गाख्यो भामिर्गतिरस्य हीति भर्गी भर्जिति वैष भर्ग इति रही ब्रह्मवादिनोऽथ भर्ग इति मासवनीमाँछोका-

यतीमानि भूतानि गच्छत हति गच्छत्यस्मि सागच्छत्यस्म हमाःप्रजारक्तवाद्वर्गः शत्रू-स्यमानत्यात्स्यः सवनात्सविता हानाहादित्यः 
रक्तवाद्वर्गः शत्रू-स्यमानत्यात्स्यः सवनात्सविता हानाहादित्यः 
रक्तवाद्वर्गः शत्रू-स्यमानत्यात्स्यः सवनात्सविता हाता स्पर्शियता अता मन्ता गन्ता स्रष्टा नन्द्यिता कर्ता वक्ता रस्यिता प्राता स्पर्शियता स्व 
विभुविद्यहे सिन्नष्टा इत्येवं द्धाष्टाथ यत्र हेतीभूतं विज्ञानं तत्र हि श्रूणोति 
पत्र्यति जिन्ननीति रस्यते चंव स्पर्शयति सर्वमात्मा जानीतित यत्राद्वतीभूतं 
विज्ञानं कार्यकारणितमुक्तं निर्वचनमनीपम्यं निरुपाल्यं किं तदङ्ग वाच्यम्॥७॥
एष हि खल्वात्मेशानः शत्रुभवो कद्यः प्रजापतिविश्वस्याद्वर्रण्याभः सत्यं 
प्राणो हमः शान्तो विष्णुनीरायणोऽकं सविता धाता सम्रावित्वः इन्दुरिति 
य एष तपत्राद्विना पिहितः सहस्राक्षेण हिरुण्मयोनानन्देनेष वाव विजिज्ञासितव्योऽन्वष्टव्यः सर्वभूतेभ्योऽभयं दश्चारण्यं गन्त्राथ बहिःकृतेन्दियार्थान्वशरीरादुपलभतेऽथनमिति विश्वस्त्यं हरिणं जातवेदमं परायण ज्योतिरकं तपन्तं। सहस्ररिश्मः शत्रधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः॥
इति पञ्चमः प्रपाठकः॥ ॐ आप्यायन्तिर्वति शान्तिः॥

इति मेत्रायण्युवनिपन्समाप्ता ॥

## कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्॥ २६॥

श्रीमरकोपीतकीविद्यावेद्यप्रज्ञापराक्षरम् । प्रतियोगिविनिमुक्तयद्भमात्रं विविन्तये ॥ ॐ वाद्यं मनसीति शान्तिः॥

चित्रो ह व गाग्यांपणियंहयमाण आगणि वयं स ह पुत्रं भेनकेतुं प्रजिन्याय याजचित तं हासीनं पत्रच्छ गांतमस्य पुत्रासे संवृतं छोके यश्मिन्मान्धास्यस्यमहो बद्धा तस्य छोके धास्यसीति म होवाच नाहमेतहेद हन्ता-चार्य प्रच्छानीति स ह पितरमासाद्य पप्रच्छेनीनि मा प्राक्षीत्कथं प्रतिव्रवा-चार्य प्रच्छानीति स होवाचाहमप्येतच्च वेद सदस्येव वयं स्वाध्यायमधीत्य हरामहे यद्यः परे दद्ययेद्युमा गमिष्याव हति ॥ स ह समित्याणिश्चित्रं गाग्यांयणि प्रतिच-क्रम उपायानीति तं होवाच ब्रह्माहोंऽसि गोतम यो मामुपागा एहि त्वा अपिष्यामीति ॥ १ ॥ स होवाच ये वके चाम्माछोकात्वयन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणः पूर्वपक्ष वाप्यायतेऽधापरपक्षे न प्रजनयत्येतहै स्वर्गस्य छोकस्य हारं यश्चन्द्रमासं यस्त्रव्याह तमतिस्वाते य एवं प्रव्याह तमिह वृष्टिभूत्वा वर्षति स हह कीटो वा पत्रहो वा शकुनिवा धार्वृहो वा

सिंहो वा मन्स्यो वा परश्वा वा पुरुषो वान्यो वैतेषु स्थानेषु प्रन्याजायते यथाकर्म यथाविषं तमागनं पृत्छात कोऽमीति त प्रतिव्याद्विचक्षणादतवो रेत भाभृतं पञ्चद्शान्त्रसृतात्पिन्यावतम्तन्मा पुनि कर्नेयर्यध्वं पुसा कर्त्रा मातरि मामिषिकः स जायमान उपजायमानो हादश्वयोदश उपमासी हादशव-योद्शेन पित्रा मंत्रिदेहं प्रतितृद्विहं तन्म ऋतवो मर्त्यव आर्भध्वं तेन सम्येन तपसर्तुरस्म्यातेबोऽस्मि कोऽसि त्वसस्मीति तसतिस्जते ॥ २ ॥ स एतं देवयानं पन्यानमासाद्याधिकोकमागच्छात म वायुलोकं स वरुणलोकं स आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स वहालोकं नस्य ह एतस्य बह्मलोकस्यारोह्दो महर्ना येष्टिहा विरज्ञा नर्दा तिल्यो बुझ. सायुज्यं संस्थानमपराजितमायतनमिन्द्रप्रजापनी हारगोपा विसं प्रमित विचक्षणासं-ध्वमिनौजाः पर्यद्वः प्रिया च मानमा प्रांतरूपा च चाक्षपी पुष्पाण्यादायाः वयती व च जगत्यम्बाश्चाम्बावयवाश्चारमारयोऽवयानद्यम्त्रीययंत्रिदाः गच्छति नं ब्रह्माहामिधावत सम यशमा विर्वा वाय नदी प्राप्तवानयं जिगीध्यतोनि ॥ ३ ॥ तं पञ्चशतास्यप्मरसां प्रतिधावन्ति शत मालाहस्ताः जनमाञ्चन-हस्ताः सतं चुर्णेहस्ता. शत वासोहस्ताः शत कपाहस्तान बह्यालंकारणाल-कुर्वन्ति स ब्रह्मालकारणालकृता ब्रह्म विद्वान् ब्रह्मवासिप्रांत म जागच्छथारं हर्द तन्मनसार्येति तमृत्वा सप्रतिविद्धे सल्तित स आयन्त्रति स्हृतीन्येष्टि-हास्तेऽस्मादपद्ववन्ति स आगरछान विरजा नहीं तां मनगवाग्येति तम्युहनद-ष्कृते भूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुक्रतमुपयन्यप्रिया दुष्कृत तद्यथा रथेन धादयत्रयचके पर्यवेक्षत एवमहोराचे प्रवक्षत एव स्कृतद्कृत सर्वाणि च इन्ह्रानि स एप विसुक्तो विद्युक्तरी बहा विद्वान्त्रक्षेत्राभिव्रति ॥ ४ ॥ स भागच्छति निष्यं दूध तं ब्रह्मगन्य प्रविशति स आगच्छति सायुज्यं मं-स्थान त बहा स प्रविश्वति आगच्छत्यपराजितमायतन तं ब्रह्मनेजः प्रविश्वति स आगच्छतीन्द्रप्रजापती द्वारगोपी नावस्माद्पद्वपत स आगच्छति विसुद्र-मितं तं ब्रह्मयशः प्रविशति स आगच्छति विवक्षणामासन्दीं बृहद्रधन्तरे सान मनी पूर्वी पादी ध्येत नीधमे चापरो पादी बेरूपवराजे शाकररेवते तिरश्री सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपर्यति स आगच्छत्यमिनीजमं पर्यक्कं स प्राणसस्य भूतं च भविष्यस पूर्वी पादी श्रीश्रेरा चाएरी वृहद्रथन्तरे अनृच्ये भद्रयज्ञा-यहीय शीषण्यमृत्यश्च सामानि च प्राचीनातानं यज्षि तिरश्चीनानि सोमां-शव उपन्तरणमुद्रीथ उपधीः श्रीरूपबहुणं निस्मन्त्रह्माने तमिरशंवित्यादैने-बाम आरोहांन नं ब्रह्माह कोऽसीति नं प्रतिबृयात् ॥ ५ ॥ ऋतुरसम्यानैबोऽ-स्म्याकाशाद्योनेः संभूतो भार्याये रेतः संवत्सरस्य तेजोभूनस्य भूतस्यात्मभू-तस्य स्वमात्माति यस्त्वमाने सोहमसीनि तमाह कोऽहमसीति सत्यमिति

ब्रूयािंक तथरसत्यमिति यदन्यहेवेभ्यश्च प्राणेभ्यश्च तत्सद्ध यहेवाश्च प्राणाश्च तथं तदेत्या वाचाभिज्याहियते सत्यमित्येताविदं सर्वमिदं सर्वमसीत्येवेनं तदाह तदेतच्छोकेनाप्युक्तम् ॥ ६ ॥ यज्दरः सामिशरा असावृक्सृतिरव्यः । स ब्रह्मोति हि विशेष ऋषिबेह्ममयो महानिति ॥ तमाह केन पेश्चानि गामान्यामोतीति प्राणेनेति ब्रूयाकेन स्त्रीनामानीति वाचेति केन नपुंसकनामानीति मनसेति केन गन्धानिति प्राणेनेति वृ्याके न रूपाणीति चक्कुपेनि केन शब्दानिति श्रोत्रेणिति केनाकरमानिति जिह्नयेति केन कर्माणीति हस्ताभ्या-मिति केन सुखदुः खे इति शर्मारेणीति केनानन्दं रित प्रजातिमित्युपस्येनेति केनत्या इति पादाभ्यामिति केन धियो विज्ञातव्य कामानिति प्रज्ञयेति प्रव्यात्तमहापो व खलु मे ह्यायय ते लोक इति मा या ब्रह्मणि चितियां व्यप्टिना चिति जयित तां व्यप्टिन्यभूते य एव वेद् य एवं वेद् ॥ ७ ॥ प्रथमाऽध्यायः ॥ ९ ॥

प्राणी ब्रह्मेनि ह स्माह कोपीतिकन्नस्य ह वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणी मनी दन वाक्परिवेदी चक्षगांत्रं श्रोत्रं संश्राविक यो ह वा प्तस्य प्राणस्य ब्रह्मको मनो इत वेट इतवानभवति यश्रक्षगोषु गोष्टमान्भवति यः श्रीत्र मंश्राविक मंश्राविधनमानमेवति यो वाचं परिवर्षी परिवर्षीमानभवति तसे वा एतसे प्रा-णाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमाना र्वाल हरन्ति तथो एवासी सर्वाणि भूतान्ययाचमानायव वाल हरन्ति य एव वेद नम्योपनिषक्ष याचेदिति तद्यशा आम निक्षित्वा लब्धवीर्पावशेषाहमनी उत्तमश्रीयामिति य प्वैनं प्रस्तास्म-त्याचक्षीरम्न एवनमुपमञ्जयन्ते ददाम त इत्येष धर्मी याचती भवत्यनन्तर-स्रवेबनमुपमत्रयन्ते ददाम त इति ॥ १ ॥ प्राणी ब्रह्मेति ह स्माह पैक्कास्तरय ह वा प्तस्य प्राणस्य ब्रह्मणी वापपरसाचश्चरारुन्ये चश्चः परस्ताच्छ्रीत्रसारुन्थे श्रीत्र परम्नानमन आरुन्धं मनः परम्नात्प्राण आरुन्धं तस्म वा पृतस्म प्राणाव ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय वाल हरन्ति तथा एवासी सर्वाणि भूतान्ययाचमानाय बाल हरन्ति य एवं वेद तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यशा ग्रामं भिक्षित्वा लब्ध्वोपविशेषाइमतो दत्तमश्रीयामिति य पुरेनं पुरस्ताख-त्या बक्षीरम एवनम्पमञ्चयन्ते द्दाम त इत्येष धर्मा याचनो अवत्यनम्बर-स्वेबनमुपमञ्जयन्ते द्दाम त इति ॥ २ ॥ अथान एकधनावरोधनं यदेकध-नमभिष्यायान्याणांमास्यां वामावास्यां वा शुख्ये वा पुण्ये नक्षत्रेऽप्रिम-पसमाधाय परिसमुद्या परिनीर्थ पर्युक्ष्य पूर्वदक्षिण जान्वाच्या स्रवेण वा चमसेन वा कंसेन वेता आज्याहुतार्जुहोति वाङ्नामदेवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्द्रां तस्यै स्वाहा प्राणी नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमु-प्मादिदमवरुन्द्रां तस्य खाहा चधुर्नाम देवतावरोषिनी सा मेऽसुप्मादिदमब-

क्रवां तस्यं खाहा श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽ सुष्मादिदमवरुन्दां तस्य स्वाहा मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुष्मादिदमवरुन्दां तस्य स्वाहा प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽमुप्मादिदमबरुन्द्वां तस्य स्वाहे-त्यथ ध्रमगन्धं प्रजिघायाज्यत्वेपेनाङ्गान्यनुविमृज्य वाचयमोऽभिप्रवृज्यार्थं ब्र-बीत दूतं वा प्रहिणुवालभने हैव ॥ ३ ॥ अथातो देवसारो यस प्रियो बमचे बसी वा एषां वैतेषामेवैतसान्पर्वण्यशिमुपममाधार्यतयेवावृतेता भाज्याह-तीर्जंडोति वाचे ते मयि जुहोम्यसा स्वाहा प्राण ते मयि जुहोम्यसी स्वाहा श्रभुस्ते मयि जुहोम्यमा स्वाहा श्रीत्रं ते मयि जुहोम्यसा स्वाहा मनस्ते मयि जुम्यसी स्वाहा प्रज्ञानं ते मयि जहीम्यसी स्वाहेत्यथ धूमगन्ध प्रजिवा-बाज्यलेपेनाङ्गान्यन्विमृज्य वाचंयमोऽभिष्ठवृज्य संस्पर्ग जिगमिपेदपि वाताह्ना संभाषमाणिक्षेत्रियो हैव भवति सारन्ति हैवास्य ॥४॥ अथान सायमन् प्रात-र्दनमन्तरमधिहोत्रमित्याचक्षते यावह पुरुषो भासते न तावत्याणितं शक्रोति भाणं तहा बाचि जुहोति यावद्वं पुरुष, प्राणिति न नावद्वापितं शक्नोति बाचं सदा प्राणं बहोत्येतेऽनन्तेऽसृताहतीर्जाग्रच स्वपंश्च संनतसव्यवच्छित्रं जुहोन साथ या अन्या आहतयोऽन्तवत्यमाः कर्ममरुयो भवन्येतद्भव वृवं विद्वासी-Sक्रिहोत्रं जुहवांचकुः॥५॥ उक्षं ब्रह्मेति ह स्माह शुफ्कमृद्वारम्बटगिल्पामीत सर्वाणि हासी भूतानि श्रेक्यायाभ्यच्यंन्ते तद्यजुपित्यपायीत सर्वाणे हासी भूतानि श्रेद्धाय युज्यन्ते तत्सामेत्युपासीत सर्वाणि हाम्म भूतानि श्रेष्ट्याय सम्मन्ते तच्हीत्युवासीन तद्यश इत्युवासीत तत्तेज इत्युवासीत तद्ययेतच्छा साणां श्रीमत्तम यशन्वतमं तेजन्यतमं भवति तथी पुरवं विद्वान्सर्थेषां अतनां श्रीमत्तमो यशस्वितमलेजस्वितमो भवति तमेत्रमृष्ट्ं कर्ममयमाः स्मानमध्वर्यः मंस्करोनि तम्मिन्यज्मेयं प्रवयति यज्मेयं ऋडायं होता ऋडायं साममयमुद्राना स एष सर्वन्यै त्रयीविद्यामा आत्मेष उत एवास्यार्वतदात्मा भवति य एवं वेद ॥६॥ अयातः सर्वजितः कीपीतके कीण्युपासनानि भवन्ति बज्ञोपथीतं कृत्वाप आचम्य त्रिरुद्पात्रं प्रसिच्योद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठत वर्गोsसि पाप्सानं में वृक्ष्मीत्येत्यवावृता मध्ये सन्तमुद्वगों अने पाप्सानं म उद्दक्ष्मीत्येत्रयेवावृतान्तं यन्तं संवर्गोऽसि पाप्मानं में संवृङ्घीति यदहोरा-न्नाम्यां पापं करोति संतद्वक्षे ॥ ७ ॥ अथ मानि मास्यमावास्यायां पश्चाच-न्द्रमसं दश्यमानम्पतिष्ठेतंत्रयेवावृता हरिततृणाभ्यामथ बाक् प्रत्यस्यति यत्ते ससीमं हृदयमधिचन्द्रमाने श्रितम् ॥ तेनामृतत्वस्येशानं माहं पात्रमधं हृद्-भिति न हास्मात्पूर्वाः प्रजाः प्रयन्तीति न जातपुत्रस्थाथाजातपुत्रस्थाह ॥ भाष्याबस्य समेतु ते सन्ते पर्यासि समुयन्तु वाजा यमादित्या अंशुमाप्याय-क्रमीत्वेतासिस ऋचो जपित्वा नास्माकं प्राणेन प्रजया पश्चिमाप्ययस्वेति

दैवीमावृतमावते आदित्यस्यावृतमन्वावतेयति दक्षिणं बाहुमन्वावनेते ॥८॥ अय पार्णमास्यां पुरस्ताचनद्रमसं हश्यमानमुपतिष्ठतेत्यवावृता सीमी राजासि बिचक्षणः पञ्चमुखोऽसि प्रजापतिर्वाद्यणस्य एकं मुखं तेन मुखेन राज्ञोऽस्ति तेन मुखेन मामकाद कुरु ॥ राजा त एकं मुखं तेन मुखेन विशोसिस तेनैव मुखेन मामश्रादं कुरु ॥ इयेनस्त एकं मुखं तेन मुखेन पक्षिणोऽस्मि तेन शुखेन मामबादं कर ॥ अधिम्त एकं मुखं तेन मुखेनेमं लोकमन्यि तेन मुखेन मामबादं करू ॥ सर्वाणि भृतानीत्येव पञ्चमं मुखं तेन मुखेन सर्वाणि मूतान्यत्म तेन मुखेन मामबादं कर ॥ मास्नाकं प्राणेन प्रजया प्रश्नभिरवक्षेष्ठा योऽसान्द्रेष्टि य च वयं द्विष्मानस्य प्राणेन प्रज्ञपा पञ्चभिरवक्षीयस्वेति स्थितिदेवीमावृतमावने आदित्यस्यावृतमन्वायर्तन्त इति दक्षिणं बाह-मन्बावतीते ॥ ९ ॥ अथ मंबद्यन्जायायै हृद्यमभिमृदीत् ॥ यत्ते सुसीमे हृद्ये हितमन्तः प्रजापता ॥ सन्येऽहं मां तहिद्वांसं माहं पात्रमधं रदमिति न हास्मान्पूर्वाः प्रजाः प्रेति ॥ १० ॥ अथ प्रोप्यायन्युत्रस्य मुर्धानमभिमृशति ॥ अज्ञादक्षात्मंभवसि हृदयाद्धिजायसे । आत्मा व पुत्रनामासि स जीव शहदः शसम् ॥ असाविति नामास्य ग्रह्मानि । अद्मा भव परश्मीव हिरण्यमस्ततं मव । तेजो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् ॥ असाविति नामास्य मृह्याति । येन प्रजापतिः प्रजाः पर्यमृद्धीतारिष्ट्ये तेन स्वा परिमृह्धाम्य-साबित्यथास्य दक्षिणे कर्णे जपति ॥ अस्मे प्रयन्धि मधववृजीपिश्चितानद्वश्रेष्ठाति इबिणानि घेहीति माच्छेता मा व्यथिष्टाः शतं शरद आयुपी जीव पुत्र । ते नामा मुर्थानमभिजिधास्यमाविति त्रिग्य मुर्थानमभिजिष्ठेदुवा त्वा हिंकारे-णाभिहिंकरोमीति त्रिरस्य मर्थानमभिहिंकर्यात् ॥ ११ ॥ अथातो देवः परिमर एतई बहा दीप्यने यद्भिज्वेलल्प्येतिन्त्रियने यश्च ज्वलति तस्यादित्यमेव तेजो गच्छति वायु प्राण एतई ब्रह्म दि्ष्यते यथादित्यो दृश्यतेऽधैतन्त्रियते यश्व दृदयते तस्य चन्द्रमसमेव तेजो गच्छति वायु प्राण एतद्व ब्रह्म दीप्यते यज्ञ-न्द्रमा दृश्यतेऽधैतन्त्रियते यन्न दृश्यते तस्य विद्युतमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण एसद्दे बहा दीप्यते यद्विद्यद्विधोततेऽधर्तान्त्रयने यन्न विद्योतनं तस्य वायुमेव तेजो गच्छनि वायुं प्राणमा वा एताः सर्वा देवता वायुमेव प्रविश्य वायी सप्ता न मुर्च्छन्ते तस्मादेव पुनरुर्दारत इत्यधिदवतमधाध्यायम् ॥ १२ ॥ एतहे बहा दीप्यते यद्वाचा वदस्यधतिन्त्रयते यश्च वर्जन तस्य चधुरेव तेजो गच्छति प्राण प्राण एतद्वे ब्रह्म दीच्यते यश्चश्चपा पश्यत्वयेतिन्त्र ते यश्च पश्यति तस्य क्षोत्रमेव तेजो गच्छति प्राण प्राण एतई बद्ध दीप्यते बच्छोत्रेण शूणोस्ययेतिन्त्रयते यश्च शूणोति तस्य मन एव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतहे ब्रह्म दीप्यते श्रन्मनसा ध्यायस्यभैतन्त्रियते यश्च ध्यायति

तस्य प्राणमेव नेजो गर्छात प्राण प्राणस्ता वा एताः सर्वा देवसाः प्राण-मेव प्रविदय प्राण सप्ता न मृच्छंन्ते तसाद्वेव पुनर्ग्दारने ण्वंबिद्वांम उभा पर्वताविभागवर्तियातां तुस्तूपंमाणो दक्षिणश्चोत्तरश्च न हेंबेन स्तृष्वीयातामथ य एनं द्विपन्ति यांश्व स्वय द्वेष्टित एवं सर्वे परितो श्रियन्ते ॥ १३ ॥ अथातो नि श्रेयमादानं एता ह व देवता अहंश्रेयसे विव-दमाना अस्माच्छरीराद्श्वकम्मतहारुम्त शिष्येथैनहाक्प्रविवेश नहाचा वद्-च्छिप्य एवाधितश्रक्षः प्रविवेश नहाचा दर्शश्र्वा पश्यन्तिपय एवाधितष्हीत्रं प्रविवेश नद्वाचा वर्षाश्चपा प्रयच्छोत्रेण शुष्वच्छित्य प्रवाधितनमनः प्रविवेश तहाचा वटचक्षपा पश्यव्होत्रेण ग्रुष्वन्मनमा ध्यायविक्रव्य एवाधेनस्प्राणः प्रविवेश तत्तत एव मम्तर्या नहेवाः प्राणे नि.श्रेयमं विचिन्त्य प्राणमेष व्रजारमानम्भिसंस्त्य सहतः सर्वेरस्यालीकाटचक्रमुस्ते वायुविष्टाकाशा-त्मानः स्वयंयुन्तथो एवं विद्वान्सवेषा भुतानां प्राणमेव प्रज्ञात्मानमिन-संस्तुय सहते सर्वेरम्माच्छरासदरकामनि स वायुपनिष्ठाकाकामा न स्वरंति सद्भवति यत्रैतदेवास्तरप्राप्य तद्भेनो भवति यद्भेना देवाः ॥१४॥ अथातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति चाचक्षते रिता पुत्र धेप्याह्यति नवेस्त्र्णस्मारं संसीयांशिमुपसमाधायोडहर्म स्पात्रम्यनिधापाहतेन वासमा संबद्धवः इयेन एता पुत्र उपरिष्टादिभिनिपदात इन्द्रियेग्स्यन्द्रियाणि संस्पृश्यापि वास्याभिम् वत एवासीताथासं भंप्रयच्छति वाच सं व्यप्ति द्यानीति पिता वार्च ने सिय द्रध इति पुत्रः प्राण म व्यक्ति द्रवानाति पिता प्राणं ते मथि द्ध इति पुत्रश्रक्षमें त्विय न्धानीति पिता चक्षमें मथि द्ध इति पुत्र श्रोत्र में व्यक्ति द्धानीति धिता श्रोत्र ने मधि द्ध होत पुत्री मनी में श्वयि द्धानीति पिना मनमं मिय द्ध इति पुत्रोऽत्ररमानमे त्विय द्धानीति पिताग्ररमाने मांय द्वध इति पुत्रः कर्माणि मे त्विय द्वानीति पिता कर्माणि ते मिय द्वा इति पुत्र, स्यार् सं में स्वाय द्वानीति पिता स्वर् स्वेते मिय द्वा इति पुत्र आनन्द्र राति प्रजाति में त्वयि दधानीति पिता आनेन्द्र राति प्रजाति ते मिये द्ध इति पुत्र इत्या में त्विय द्यानीति पिता इत्या ने मिये द्ध इति पुत्रो वियो विज्ञानव्य कामान्मे व्यथि द्यानीति पिता थियो विज्ञातव्यं का-माने मित्र देप हान पुत्रोऽथ दक्षिणाबृदुपनिष्कार्मान न पितानुमञ्जयते यशो ब्रह्मवर्थसमञ्जाद्य कीर्तिस्वा जपतामित्यथतरः सव्यमसमन्ववेश्वते पाणि मान्तर्थाय वसनान्त्रेन वा प्रस्छाद्य स्वर्गाहोकान्कामानवाप्रहीति स यद्यगदः स्यात्पुत्रस्येश्वयं पिता वसेन्परिवा बजेशयुर्वे प्रेयाश्चर्वनं समाप्यति तथा समा-षयितच्यो भवति तथा समापयितच्यो भवति ॥१५॥ इति हिनीयोऽध्यायः ॥२॥ प्रतर्दनो ह व दुनोड़ासिरिन्डस्य त्रियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण चतं

हेन्द्र उवाच प्रतर्दन वरं ते ददानीति म होवाच प्रतर्दनस्वमेव वृर्णाष्य यं ह्वं मनुष्याय हितनमं मन्यस इति तं हेन्द्र उवाच न वे वरं परसौ वृणीते रवमेव वृणीय्वेत्यवरो वैनाई किल म इति होवाच प्रतर्दनोऽथो खल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय सन्य हीन्द्रः स होवाच सामेव विजानी हे तदेवाहं सन्-ध्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयां त्रिशीर्पाणं त्वाष्ट्रमहनमवाज्ञ्याखान्य-तीन्सालावृकेभ्यः प्रायच्छं बह्धीः संघा भानकम्य दिवि प्रह्लादीनतृणसहसन्त-रिक्षे पालोमान्य्रथिव्यां कालकाइयांन्तस्य मे तत्र न लोम च नामीयते स यो मां विज्ञानीयाञ्चास्य केन च कर्मणा लोको मीयते न मानवधेन न पिनवधेन न म्नेयेन न भ्रणहत्यया नाम्य पाप च न चक्रयो मुखासीलं वेत्तीति ॥१॥ म होवाच प्राणोर्जस्म प्रजात्मा त मामाव्रसृतिमित्युपास्वायुः प्राणः प्राणो वा आयुः प्राण उवाचामृत यावद्ध्यस्मिन्छरीरे प्राणी वर्मान तावदायुः प्राणन होवाम् ध्मिलोके अमृतन्यमाम्रोति प्रजया सत्यमंकरूपं स यो म आयुरमृतमि-त्युपाने सर्वमायर सिलोक एवामोत्यमृतत्वमिति खर्गे लोके तर्बेक आह-रेकभूयं व प्राणा गच्छन्तीति न हि कश्चन शक्तयात्सकृद्वाचा नाम अज्ञापियेतु चशुपा रूप ओत्रेण शब्द मनसा ध्यानमित्येकभूप व प्राणा भन्ता एककं सर्वाण्येयतानि धजापयन्ति वानं बदती सर्वे प्राणा अनुबद्धनित चक्षः पर्यन्सर्वे प्राणा अन्वरूपन्ति श्रोत्र शृश्वत्सर्वे प्राणा अनुशृश्वन्ति मनो ध्यायत्वेदे प्राणा अनुध्यायन्ति प्राण प्राणन्त सर्वे प्राणा अनुप्राणन्ती-रयेवसुहुँ बर्नाइनि हेन्द्र उवाचामीत्येव प्राणानां नि.श्रेयमादानमिनि ॥ २ ॥ जीवान वागपेतो सकान्विपद्यामा जीवान चक्षरपेतोऽन्वान्विपद्यामो जी-वांत श्रोत्रापेतो यधिरान्विपद्यामो जीवति बाह् च्छिन्नो जीवत्यूरुच्छिन इत्येवं हि पदयाम इत्यथ खलु बाग एव प्रजारमेद शरीर परिगृद्धोत्थापयांत तस्यादेनमेवोक्थम्यासीत यो व प्राणः सा प्रजा या वा प्रजा स प्राणः सह होतावस्मिञ्हरीरे वसतः सहोत्कासनमस्येपेव दृष्टिरेनद्विज्ञानं यवनत्पुरुषः स्मः स्वप्त न कंचन पश्यत्यथास्मिन्याण प्रवेकधा भवति तदैनं वाक्सवैनी-मुनिः महाप्येति चक्षः सर्वे रूपेः सहाप्येति श्रोत्र सर्वेः शर्दः सहाप्येति मनः सर्वेष्यानैः सहाप्येति स यदा प्रतिवृध्यते यथाश्चर्यलतो विस्कृतिक्वा विप्रतिष्टरश्चेवमेवैतसादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकासस्येपेव मिद्धिकेतहिज्ञान यूर्यनस्पुरुप आती मरिष्यकाबस्यं न्येत्य मोह निति तदाहरुदक्रमीचित्त न द्युणोति न पदयनि वाचा बदस्यथा-स्मिन्त्राण पुरेकधा भवति तदैनं वाव सबैनोमिनः सहाप्येति चक्षः सबै रूपैः महाप्येनि श्रीत्रं सर्वैः शब्देः महाप्येनि मनः सर्वेध्यतिः महाप्येनि स यदा प्रतिवृध्यते यथाक्षेत्रबंखता बिस्फूलिका विप्रतिहेरसंबमंबैतस्मादात्मवः

प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो छोकाः ॥ ३ ॥ स यहा-साच्छीराद्रकामति बागसासर्वाणि नामान्यभिविस्त्रते वाचा सर्वाणि नामान्यामोति प्राणोऽसारसर्वान्गन्धानभिविस्त्रजते प्राणेन सर्वान्गन्धाना-मोति चक्षुरसारसर्वाणि रूपाण्यभिविस्ताते चक्षुपा मर्वाणि रूपाण्यामोति भोत्रमसात्मवाञ्छन्दानभिवस्त्रतते श्रोत्रेण सर्वाञ्यवदानामोति मनोऽसा-त्सर्वाणि ध्यातान्यभिविस्जते मनमा सर्वाणि ध्यातान्यामोति सेपा प्राणे सर्वासियों वे प्राणः सा प्रज्ञाया वा प्रज्ञा स प्राणः स ह होतावस्थि-ब्छरीरे वसतः सहोकामनोऽथ खलु यथा प्रज्ञायां सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्याम्यास्यामः ॥ ४ ॥ वागेवास्या एकमङ्गमुदूढं तस्य नाम परस्तात्प्रतिवि-हिता भूतमात्रा घाणमेवास्या एकमङ्गमुदृढं तस्य गन्धः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा चक्करेवास्या एकमङ्गमुद्दृढ तस्य रूपं परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा श्रीत्रमेवास्य। एकमङ्गमुद्रु तस्य शब्दः परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा जिहे-वास्या एकमङ्गमुत्रु तस्याचरमः परस्तात्प्रतिविधिता भृतमात्रा हम्तावेवास्या एकमङ्गमुद्द तथाः कर्म परम्तान्प्रतिविहिता भूतमात्रा शरीरमेवास्या एकम-क्रमुद्द तस्य म्खद् से परस्तान्त्रनिविहिता भूनमात्रा उपस्य गुवास्या गुक्रम-क्रमुद्दं तस्यानन्द्रो रतिः प्रजातिः परस्ताध्यतिबिहिता भृतमात्रा पादावेवास्या एकमङ्गमुदृढं तथोरित्या परमात्यतिविद्दिना भूतमात्रा प्रज्ञवास्या एकमङ्गमुदृढं तस्य थियो विज्ञानस्यं कामाः परम्नात्प्रतिविहिता भूतमात्रा ॥ ५ ॥ प्रज्ञया बाच समारुख वाचा सर्वाणि सामान्यामीति प्रज्ञया प्राणं समारुख प्राणेन सर्वान्यन्धानामोति प्रज्ञया चक्षः समारुद्ध चक्षपा सर्वाणि रूपण्यामोति प्रज्ञया श्रीत्रं समारुख श्रीत्रेण मर्वान्छव्यानामीति प्रज्ञया जिह्नां समारुख जिह्नाया सर्वानन्नरसानामोति प्रज्ञयाहरता समारहा हस्ताप्यां सर्वाणि कर्मा-ण्यामोति प्रज्ञया शरीर समारुक्क शरीरेण सुखदुःखे आमोति प्रज्ञयोपस्यं समारुद्योपस्थेनानन्दं रति प्रजातिमाप्रोति प्रज्ञया पादौ समारुद्य पादाभ्यां सर्वा इत्या आप्नोति प्रज्ञयेव वियं समारुख प्रश्येव धियो विज्ञातस्यं कामा-नामोति ॥ ६॥ नहि प्रज्ञापेता बाइनाम किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभू-दित्याह नाहमेतन्नाम प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेतः प्राणी गन्धं कंचन प्रक्रपयेदन्यत्र मे मनोऽभृदित्याह नाहमेतं गन्धं प्राज्ञासिषामिति नहि प्रज्ञा-पेतं चक्षु रूप किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभृदित्याह नाहमेतद्वपं प्राज्ञासि-बमिति नहि प्रज्ञापेत श्रोत्र शब्दं कंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहुमेतं बाब्द प्राज्ञासिपमिति नहि प्रज्ञापेता जिह्नानरसं कंचन प्रज्ञपयेद-न्यक्ष में मनोऽभूदित्याह नाहमेतमकरसं प्राज्ञासिषमिति नहि प्रज्ञापेती हती क्रम क्रियन प्रश्नपयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतत्कर्म प्राज्ञासिपमिति

नहि प्रज्ञापेतं शरीरं सुखदुःखं किंचन प्रज्ञपयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह ना-इमेतस्युखदःखं प्राज्ञासिपामिति नहि प्रज्ञापेत उपस्य भागन्दं रति प्रजाति कंचन प्रजपरेदन्यत्र मे मनोऽभृदित्याह नाहमेतमानन्दं रति प्रजाति प्राज्ञा-सिपमिति नहि प्रज्ञापेती पादावित्यां कांचन प्रज्ञपयेतामन्यत्र मे मनोऽभूदि-खाह नाहमेतामित्यां प्राज्ञासिपमिति नहि प्रज्ञापेता घीः काचन सिद्ध थेस प्र-ज्ञातन्यं प्रजायेत ॥ ७ ॥ न वाचं विजिज्ञामीत वक्तारं विद्यास गन्धं विजि-ज्ञासीत वातारं विचान रूपं विजिज्ञासीत रूपविदं विचान शब्दं विजिज्ञा-सीत श्रोतारं विद्याकाक्तरमं विजिज्ञासीनाक्तरसविज्ञातारं विद्याच कर्म विजि-ज्ञामीत कर्तारं विद्यास मुखदु:खे विजिज्ञामीत सुखदु खयोर्विज्ञातार विद्या-कानन्दं रति प्रजानि विजिज्ञासीतानन्दस्य रनेः प्रजातेर्विकातारं विद्याक्षेत्वां विजिज्ञासीतैतार विद्यास मनो विजिज्ञासीत मन्तारं विद्यात्रा वा एता दशेव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूत यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञा-मात्राः स्व्येद्वा प्रज्ञामात्रा न स्युने भूतमात्राः स्युः ॥ ८ ॥ न हान्यतरतो रूपं किंचन विद्येको एतकाना तद्यथा रथस्यानेषु नेमिरपिता नाभावरा अ-र्षिता एवमेवैता सूत्रमात्राः प्रज्ञामात्राम्बर्षिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिता एव प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दीऽजरोऽमृतो न साधुना कर्मणा भूयाको प्रवासाधुना कर्मणा कनीयानेप होवेनं साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनेपत्येप एवेनम-साधु कर्म कारयति तं यमेश्यो लोकेस्यो नुनुत्सत एव लोकपाल एव लोका-धिपनिरेष मर्वेश्वरः म मधानोति विद्यारम म आत्मेति विद्यात ॥ ९ ॥ इति तनीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

गार्यो ह वे बालाकिरन्वानः संरपष्ट आस योऽयमुशीनरेषु संवसन्मस्वेषु कुरुपञ्चालेषु काशीविद्दंदिर्वान सहाजानशत्रं काइयमेन्योवाच हक्ष ते
बवाणीति नं होवाचाजानशत्रुः सहस्रं द्यम्न एनस्यां वाचि जनको
जनक हिन वा उ जना धाव-नीति ॥ १ ॥ स होवाच बालाकिर्य एवेष
आदित्य पुरुषम्नसेवाहमुपास हित नं होवाचाजातशत्रुमाँ मेनस्मिन्ससवाद्यिष्टा
बृहर्पाण्डरवामा अनिष्ठाः सर्वेषां भूनानां मूर्या भर्वान ॥२॥ स एवेष बालाकिर्य एवेष चन्द्रमसि पुरुषसमेवाह ब्रह्मोपास हिन तं होवाचाजातशत्रुमाँ मैतिस्निन्समवाद्यिष्टाः सोमो राजाश्वन्यात्मित वा अहमेनमुपास हिन स यो
हैतमेवमुपानेऽकस्यात्मा भवति ॥ ३ ॥ सहोवाच बालाकिर्य प्वेष बिष्ठुति
पुरुष एनमेवाहं ब्रह्मोपास हिन तं होवाचाजातशत्रुमाँ मैनसिम्समवादिष्टा
सेजस्यान्मेति वा अहमेतमुपास हिन तं होवाचाजातशत्रुमाँ मैनसिम्समवादिष्टा
सेजस्यान्मेति वा अहमेतमुपास हिन स यो हत्तमेवमुपासे तेजस्यान्म
अवित ॥ ४ ॥ स होवाच बालाकिर्य एवेष सनियत्नी पुरुष एनमेवाहं ब्रह्मो-

पास इति तं होवाचाजातशत्रुर्मामैतस्मिन्समवादयिष्ठाः शब्दस्याःमेति वा शहमेनमुपास इति स यो हतमेवसुपास अब्दत्यात्मा भवति ॥ ५ ॥ स होवाच बालाकियं एवंप आकाशे पुरुपलमेवाहमुपास इति तं होबाचा-जातशत्रुमीमतिस्मिनसमवाद्यिष्ठाः पूर्णमप्रवित होतीत वा अहमेतसुपास इति स यो हैतमेवमुपानं पूर्वते प्रजया पशुभिनी एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात्प्रवर्तने ॥ ६ ॥ स होवाच बालांक्य प्रवेष वाया पुरुषसमेवाहमुपास इति नं होवाचाजातशत्रमामेनस्मिन्ममवाद्यिष्टा इन्हो वैकुण्डोऽपराजिना सेनेति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतसेवसुपास्ते जिप्णुई वा पराजिष्णु-रन्यतरस्य ज्यायानभवति ॥ ७ ॥ स होवाच बालाक्तियं प्रवेषोऽद्यो पुरुषन्तमेवा-हसुपास इति तं होवाचाजानशत्रमांभैतस्मिन्यमवाद्यिष्टा विपामहितिति वा अहमेत्रमुपास इति म यो हत्रमेवम्पाने जिपामहिवां एप भवति ॥ ८ ॥ म होवाच बालाकिये एवंपोऽप्स पुरपलगेवातस्यास इति तं होवाचाजातशः शुर्मामतिसान्यमवाद्यिष्टा नाद्यन्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमेवमुपाने नाष्ट्रयस्यातमा भवतीत्वधितवतम्याच्यातमम् ॥ ९॥ स होवाच बालाकिये एवेप आद्रशें पुरुषम्नभेवारमुष्यम इति न होवा वाजानुहात्रमर्मित-सिन्समवाद्यिष्ठाः प्रतिरूप इति वा अहरोतस्यास इति स यो हेनसेवरा-पास्ते प्रतिरूपो हेवास्य प्रजायामाजायने नाप्रतिरूप ॥ ६० ॥ स होवाच बालकियं एवप प्रति अकाया पुरुषन्तसेवाउस्याम इति त तोवाचाजातशबु-मीमैनस्मिन्यमवाद्यिष्टा द्वितीयोऽनयग हान वा अहमेतस्यास हात स यो हैतमेवम्पास्ते विस्तते हितीयाहितीयवत्स्याति ॥ ११॥ स ठोवाच वाला-किर्य एवेप शब्दः पुरुष्मन्वेति नमेबाहसूपास इति न नावाचाजातबानुर्माः मैतम्मिन्समवाद्यिष्टा अमृतिनि वा अहमेतमुताय इति स यो इतसेवसुपास्ते नो एव स्वय नास्य प्रजा पुराकान्यान्मंमोहमंति ॥ १२ ॥ स होवाच बाला-कियं प्रवेष च्छायाया पुरुपम्नमेवाहमुपास इति त होवाचात्रातशत्रुमीमेत-स्मिन्समवादयिष्टामृत्युरिति वा अहमेनमुपास डांन स यो हैतमेवसुपासे नो एव खर्य नास्य प्रजा पुरा कालान्प्रमीयते ॥ १३ ॥ स होवाच बाला-कियं प्रेप दारीरः पुरुपलमेवाटसुपाय इति त होवापाजातशत्रुर्मामेतस्मि-न्समनादयिष्टाः प्रजापनिरिति वा अहमेनमुपास इति स यो हैनमेवसुपास्ते प्रजायते प्रजया प्रकृतिः ॥ १४ ॥ स होवाच बालांकियं पूर्वेष प्राज्ञ आत्मा येनैतन्सुसः स्वप्नमाचरति तमेवाहम्पास इति तं होवाचाजातश्चन्नांसैतस्सि-न्समधादियष्टा यमो राजेति वा अहमेनसुपास इति स यो हितमेवसुपास्ते सर्वे हास्मा इदंश्रेष्ट्याय गम्यते ॥ १५ ॥ सं होवाच बालाकियं पुवेप दक्षि-णेक्षनपुरुषस्त्रमेवाहमुपास इति त होवाचाजातशत्रमामैतस्मिनसमवाद्यिष्टा

नाझ आत्माग्निरात्मा ज्योतिष्ट आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हैतमे-बसुपाम एनेपां सर्वेपामात्मा भवति ॥ १६ ॥ स होवाच बालाकियं एवैप सब्येक्षनपुरुवन्तमेवाहम्वास इति तं होवाचाजातशत्रुमीमैतस्मिनसमवाद-बिष्टाः सत्यम्यात्मा विद्युन आत्मा नेजस आत्मेनि वा अहमेतसूपास इति स यो हैतमेवमुपाल एतेषां सर्वेपामात्मा भवतीति ॥ १० ॥ तत उ ह बाला-किस्तुरणीमास तं होवाचाजातशत्रुरेतावत् बालाकीति एतावद्वीति होबाच बालाक्स्ति होताचाजातशतुर्भुषा वै किल मा मंबदिष्टा बद्धा ते बवाणीति होबाच यो व बालाक एतेषां पुरुषाणां कर्ना यस्य वतत्कर्म स वेदितच्य इति तत उह बालाकिः समित्याणिः प्रतिचकामीयायानीति तं होवाचाजातशत्रः प्रतिलोसरूपमेव स्याद्यःश्ववियो बाह्मणम्पनयीतेहि ब्येव न्वा ज्ञपयिष्यामीति तं ह पाणावभिषय प्रवदाज ता ह सुसं पुरुषमीयतुम्नं हाजातदान्त्रहामस्रयां-चके बृहत्पाण्डरवासः सोमराजिल्लानि स उह तृष्णीमेव शिश्ये तत उ हैनं यष्ट्या विचिक्षेप स तत एव समुनर्ग्या तं होवाचाजातशत्र, क्रेप एतद्वा लोके पुरुपोऽशयिष्ट केतद्भक्त एतद्वागदिनि तद् ह बालाकिने विजनो ॥१८॥ तं होवाचाजातशबुर्यत्रेष एतदालाके पुरुषोऽशिषष्ट यत्रेनद्भृद्यन एतदागा-द्विता नाम हद्यम्य नाडता हदयान्पुरीनतम्भिवतन्वन्ति यथा सहस्रधा केशो विवादितमावद्ण्यः पिङ्गलस्याणिमा निष्टन्ते शुरुस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति ताम् तदा भवति यदा स्म म्बप्नं न कचन पश्यस्यधान्मिन्त्राण एवेक्या भवति तथनं वाकसवेनांमिकः महाप्येति चक्षः सर्वे रूपैः सहा-प्येति श्रोत्रं सर्वेः शर्वेः सहाप्येति मनः सर्वेध्यति सहाप्येति स यदा प्रति-बुध्यते यथाग्नेज्वेलतो विस्फूल्डिङ्गा विश्वतिष्टरस्यमेवैतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टनते प्राण+यो द्वा देवे+यो छोकाम्नद्यश श्वर श्वरध्याने हित. स्याहिश्वभरो वा विश्वभरकुलाय एवमेवप ब्राज आसंद्रं शरीरमनुप्र-विष्ट आ लोमस्य आ नर्वस्यः॥ १९॥ तमेतमात्मानमतमात्मनोऽन्ववस्यति यथा श्रेष्टिनं स्वामनद्यया श्रेष्टेः स्वेर्भुद्ध यथा वा श्रेष्टिन स्वा भू अन्त एवमेवैष प्राज्ञ आस्मेतरात्मिनिर्भे । यथा श्रष्टी स्वरेव वनमाध्मानमेत आत्मनोऽन्व-बस्यन्ति यथा श्रेष्टिन स्वा. स यावह वा इन्ड एतमानानं न विजर्जा तावहे-नमसुरा अभिवभृतुः स यदा विजनावथ हत्वासुरान्विजित्य सवेषां भूतानां श्रीष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपन्यं पर्येति तथी एवंत्र बिद्धान्सवेषां भूताना श्रेष्ठ्यं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्यति य एव बेद् य एव बेद् ॥ २० ॥ इति चतुर्थोऽ-ध्यायः ॥ ४ ॥

> ॐ वाजे मनमीति शान्तिः॥ इति कंषीतकिबाद्यणोपनिषसमाप्ता॥

## बृहज्ञाबालोपनिषत् ॥ २७ ॥

यज्ज्ञानाम्निः स्वातिरिक्तश्चर्म भस्म करोति तत् । बृहज्जावालनिगमशिरोवेद्यमहं महः ॥ ॐ भद्र कर्णेभिरिति शान्तिः ।

🍑 आपो वा इदमसःमिललमेव । स प्रजापतिरेकः पुष्करपर्णे समभवत्। तस्यान्तर्मनिस कामः समवतंत् इदं सृजेयमिति । तसाद्यः पुरुषो मनमाभिग-च्छति । तद्वाचा वदति । तत्कर्मणा करोति । तदेपाभ्यनृका । कामस्तद्गे स-सबनेताधि । सनसी रेनः प्रथमं यदासीत् । सनी वन्ध्रमसनि निरविन्दन् । हृद्धि प्रतीष्या कवयो मनीवेति । उपनं तद्यनमति । यत्कामो भवति । य पृतं चेद् । स तपोऽतप्यत । स तपम्तस्या । म एतं भूम्ण्डः कालाग्निरुद्रम-गमदागत्य भी विभृतेमीहा भ्यं ज्हीति तथेति प्रत्यवीचद्भसुण्डं वक्ष्यमाणं किमिति विभूतिरदाक्षयोमीहायय यमाणिति आदायेव पप्पलादेन सहोक-मिति तत्फलश्चितिरिति तत्योध्यं कि बदामेति । बृहज्ञाबालामियां मुक्तिश्चति ममोपदेशं कुरुष्वेति । अ तदेति । मद्योजाता-पृथिवी । तन्याः स्यान्निवृत्तिः । तस्याः कपिलवर्णानन्दा । तहौमयेन विसृतिर्जाता । वामद्वाद्दकम् । तसाध्यनिष्ठा । तस्याः ऋष्णवर्णाभद्रा । तद्रोमयेन भनित जातम् । अघोरा-इहि। तसाद्विषा । तस्या रक्तवणी सर्गम । तहीमयेन भसा जातम् । त्रापुरुपाद्वायुः । तस्माच्छान्ति । तस्याः धतवर्णा सुशीखा । तस्या गोमयेन क्षारं जातम् । ईशानादाकाशम् । तस्याच्छान्यतीना । तस्याश्रित्रवर्णां सुम-नाः। तहामयेन रक्षा जाता। विमृतिर्भासनं मस क्षार रक्षेति मसानो भवन्ति पञ्च नामानि । पञ्चभिनीममिन्द्रशर्मधर्यकारणाङ्ग्तिः । भसा सर्वोध-भक्षणात् । भासनाज्ञमितम् । क्षारणात्रायदा क्षारम् । भूतप्रतिषिशाचबह्यरा-क्षसापसारभवभीतिभ्योऽभिरक्षणाद्वकेति । प्रथमं ब्राह्मणन् ॥ १ ॥

अथ मुसुण्डः कालाभिरुद्रमग्नीपोमान्तकं मसम्मानविधि पप्रच्छ । अप्निर्वयंको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभृत । एकं सस्स सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वभृत । एकं सस्स सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूपं प्रतिरूपो वहिश्व ॥ अग्नीपोमान्मक विश्वमित्यग्निराचक्षते । राष्ट्री घोरा या तजसी तन् । सोमः शन्तपृतमयः शक्तिकरी तन्ः । अग्रतं यद्मतिष्टा सा तेजोविद्याकता स्वयम् । रथूलसूर्रमेषु भृतेषु स प्व रस्तेजनी ॥ ६ ॥ दिविधा तेजसो दृत्तिः सूर्यातमा चानलात्मिका । संधेव रसशक्तिश्व सोमान्मा चानलात्मिका ॥ २ ॥ वधुदादिमयं तेजो मधुरादिमयो रसः । तेजोरसविभेदस्तु वृत्तमेतवराचरम् ॥ ३ ॥ अग्नेरस्त-निष्पत्तिरसृतेनाग्निरेश्वते । अत्रवृत्व हविः कृष्तमग्नीपोमास्मकं जगन् ॥ ४॥ कर्षन्त-

शक्तिमयं सोम अधोशक्तिमयोऽनतः। ताभ्यां संपुटितसामाच्छ्रधद्विश्वमिदं ब-गत ॥ ५ ॥ अग्रेरूध्वं भवत्वेषा यावत्सीम्यं परामृतम् । माबद्ध्यात्मकं सी-म्यमसृतं विस्जलाधः ॥ ६ ॥ अतएव हि कालाग्निरधसारक्रकिरूथंगा । यावदाद्हनश्चोर्ध्वमधनात्पावन अवेत्॥ ७॥ भाषारशक्तयावधृतः काला-प्रिरयमुर्खेगः । तथव तिम्नगः सोमः शिवशक्तिपदास्पदः ॥ ८ ॥ शिवश्रोपर्व-मयः शक्तिरूर्धशक्तिमयः शिवः । तदित्य शिवशक्तिभयां नाध्यास्त्रीह विव-न ॥९॥ असकृषाग्निना दग्धं जगत्तद्वसामाकृतम् । अग्नेवीर्यमिदं प्राहसाहीषै मस्म यत्ततः ॥ १० ॥ यश्चेत्य भस्मसद्भाव ज्ञात्वाभिन्नाति भस्नना । अग्नि-रित्यादिभिर्मे बैदीधपापः स उच्यते ॥ ११ ॥ अप्रेवीयं च तदस्य सोमेनाश्ला-विनं पुन.। अयोगयुक्त्या प्रकृतेरधिकाराय कल्पते ॥ १२ ॥ योगयुक्त्या नु तहस्य प्राज्यमान सम्तनः । शाकेनामृतवर्षण द्यधिकाराश्विवर्तते ॥१३॥ अतो सृत्यं जयायेत्थमसृतष्ठावनं सताम् । शिवशनत्यसृतम्पर्शे खब्ध एव कुनो सृति । १३॥ यो देद गहनं गुद्धं पावनं च तथोदितम् । असीपोमपुरं कृत्वा न स भूयोऽभिजायते ॥ १५ ॥ शिवाग्निना तनुं दग्ध्वा शक्तिसोमास-तेन य.। श्रावयेथोगमार्गेण सोऽसृतत्वाय कल्पते सोऽसृतत्वाय कल्पत इति ॥ १६ ॥ द्वितीयं ब्राह्मणम् ॥ २ ॥

अथ भुभुण्डः कालाग्निरुद्ध विभृतियागमनुब्हीति होवाच विकटाङ्का-मुन्म तां महास्वलां मालिनामशिवादि चिह्नान्वितां पुनर्थेनुं कृशाङ्गां बत्महीना-मशान्तामदुरघदोहिनीं निरिन्दियां जग्बतृणां केशचेलास्थिमक्षिणीं संविनी नवपसूनां रागार्वा गां विहाय प्रशन्तगीमयमाहरेह्रोमयं सस्यं प्राह्मं शुमे म्याने वा पतितमपरिस्यज्यात अर्ध्व मर्द्येद्गव्येन गोमयग्रहणं कपिला बा ववला वा अलाभे तदन्या गाँ। स्यादीपवर्जिता कपिलागीर्भस्मीसं, स्टब्धं गोभस नो चेदन्यगोक्षारं यत्र कापि स्थित च यत्तन हि धार्यं संस्कारसहितं वार्यम्। तत्रेते श्लोका भवन्ति। विद्याशिकः समसानां शक्तिरित्यभिषीयते । गुणत्रयाश्रया विद्या सा विद्या च तदाश्रया ॥ १ ॥ गुणत्रयमिदं धेनुविद्याभू-द्रोमपं गुमम् । मुत्रं चोपनिवन्त्रोक्त कुर्याद्वस्य ततः परम् ॥ २ ॥ वत्सस्तु म्मृतयश्रास्य तम्मभूतं तु गोमयम् । आगाव इति मञ्जेण धेनुं तत्राभिमञ्जयेत् ॥ ३ ॥ गावो भगो गाव इति प्राश्चित्तपणं जलम् । उपोध्य च चनुर्देश्यां शुक्ते कृष्णं अथवा वती ॥ ४ ॥ परेद्यः प्रातरुषाय शुक्तिर्भुत्वा समाहितः। कृतकानी घीतवस्रः पर्योधं च सुत्रेच गाम् ॥५॥ उत्थाप्य गां प्रवसेन गा-यण्या मूत्रमाहरेत्। मांवर्णे राजते ताम्रे धारयेन्मृण्मये घटे ॥ ६॥ पीष्क-रेऽध पछारो वा पात्रे गोशृङ्ख एव वा। आद्षीत हि गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम् ॥ ७ ॥ अभूमिपातं गृह्वीवात्पात्रे पूर्वोदिते गृही । गोमयं शोधबे-

हिद्वान्श्रीमें भजनुमञ्जतः ॥ ८ ॥ अलक्सीर्म इति मन्नेण गोमयं धान्यवर्जिन सम्। संत्वासिचामि मञ्जूण गोमुत्रं गोमये क्षिपेत् ॥ ९ ॥ पञ्चानां त्विति म-क्षेण विण्डानां च चतुर्दश । कुर्यात्मंशोध्य किरणेः सौरकेराहरेत्ततः ॥ १० ॥ तिद्ध्याद्य पूर्वोक्तपात्रं गोमयपिण्डकान् । स्वगृह्योक्तविधानेन प्रतिष्ठाप्याद्वि-मीजयेत्॥ ११ ॥ विण्डांश्च निश्चियेत्तत्र आद्यन्तं प्रणवेन तु । पड्यस्स्य सुक्तम्य व्याकृतस्य तथार्थाः ॥ १२ ॥ स्वाहान्ते जुहुयानत्र वर्णदेवाय पिण्ड-कान् । आधारावाज्यभागी च प्रक्षिपेद्याहती. सुधीः ॥ १३ ॥ ततो निधन-पत्रये अयोविशज्होति च । होतव्याः पञ्च बहाणि नमो हिरण्यबाहवे ॥१४॥ इति सर्वाहरीहरवा चनुध्यंन्तेश्च मञ्जर्कः। ऋतंमस्य कद्दाय यस्य वैकंक-तीति च ॥६५॥ एतेश्च जुह्याहिद्वाननाज्ञातत्रय तथा । व्याहर्तास्थ हावा च ततः स्विष्टकृत हुनेत ॥ १६ ॥ होमहोपं तु निर्वत्यं पूर्णपात्रोदक तथा । पूर्ण-मसीति यजुपा जलनात्येन बृहयेत् ॥ ६० ॥ ब्राह्मणेष्वसृत्रमिति तज्जलं शिर-मि क्षिपेन्। प्राच्यामिति दिशा लिईदिश्च तीर्थ विनिक्षिपेत् ॥ १८ ॥ ब्रह्मणे दक्षिणां दस्वा जान्ये पुलक्षमाहरेत्। आहरिष्यामि उवानां सर्वेषां क्रमेगुप्तये ॥ १९ ॥ जातवेदसमेनं त्वा पुलकेश्छाद्याम्यहम् । मञ्जूणानेन त वर्ह्म पुल-केंद्रहाद्येत्ततः ॥ २० ॥ त्रिदिन ज्वलनस्थिये हादनं पुलके स्मृतम् । ब्राह्म णाम्भोजवेद्रस्यः म्वयं भुर्जातं वाग्यतः ॥ २३ ॥ भन्नाधिक्यमभीष्म्रत अधिकं गौमय इंग्न । दिनत्रयेण यदि वा एकस्मिन्दियमे अथा ॥ २२ ॥ तृतीये वा चतुर्थे वा प्रातः माल्या मितास्यरः । शुक्कपञ्चरायीती च शुक्कमान स्यानुलेपनः ॥२३॥ शुक्तदस्तो भस्मदिग्यो मञ्जणातन मञ्जलित। ॐ तह्नहाति चोचार्य पीलक सम्म मंखतेत् ॥ २४ ॥ तत्र चावाहनमुखानुपचारास्तु यो-इश । कुर्याबाहितिसिस्पेयं ततोऽग्रिमुपमंहरेत ॥ २५ ॥ अग्निर्मस्मेति मञ्जूण गृह्वीयाद्वस्य चीनरम्। अग्निरित्यादिमञ्जूण प्रमुख्य च ततः परम् ॥२६॥ संयोज्य गन्धमछिले कपिलामुत्रकेण वा । चन्द्रकुमकाव्सीरमुशीर चन्द्रन तथा ॥२७॥ अगर्वितय चेत्र चुणंथित्वा तु सक्ष्मतः । क्षिपेक्स्सानि तच्चणंमी-मिति ब्रह्ममञ्जनः ॥ २८ ॥ प्रणवेनाहरेहिद्वान्बृहनी बटकानथ । अणीरणीया-निति हि मन्नेण च विचल्लण, ॥ २२ ॥ इथं भस्म सुसंपाद्य शुष्कमादाय सम्मवित् । प्रणयेन विस्वयाय सप्तप्रणवसम्भितम् ॥३० ॥ ईशानेति शिरोदेश मुखं तत्पुरुपेण तु । करुदेशमधारेण गृह्यं वामेन मञ्जयेत् ॥ ३६ ॥ सचीजाः तेन वै पादासमबीह प्रणवेन तु । तत उह्न्य सर्वोक्कमापादनसमस्कम् ॥ ३२ ॥ आचम्य वसन घाँत ततश्चैतद्भधारयेत् । पुनराचम्य कर्म स्वं कर्तु-महंसि मत्तम ॥ ३३ ॥ अथ चनुर्विधं भग्मकल्पम् । प्रथममनुकटाम् । द्वि-तीयम्पकरपम् । उपोपकल्पं तर्नायम् । अकर्षं चतुर्थम् । अग्निहोत्रसमुद्धतं

विरज्ञानलज्ञमनुकल्पम् । वने शुष्कं शहरमंगृद्ध कल्पोक्तविधिना कल्पितमुप-कल्पं स्थात् । भरण्ये शुष्कगोमयं चूर्णीकृत्वानुसंगृद्ध गोमृत्रंः पिण्डीकृत्व बयाकल्पं संस्कृतमुपोपकल्पम् । शिवालयम्थमकल्पं शतकल्पं च । इत्थं चतुर्विधं भस्म पापं निकृत्तयेन्मोश्च ददानीति भगवान्कालाग्निहृदः ॥ ३५ ॥ इति नृतीय बाह्यणम् ॥ ३ ॥

अय मुसुण्डः कालाग्निरुद्रं भस्तकानविधि ब्रह्मीति होवाचाथ प्रणवेन वि-मुज्याथ सप्तप्रणवेनामिमश्चितमागमेन तु तेनैव दिग्बन्धन कारबेशुनरपि तेनास्त्रमञ्जणाङ्गानि मूर्यादीन्युद्रलयेन्मलस्त्रानमिदमीशानाधेः पञ्चभिर्मेश्रम्तन् कमादुद्धलयेत् । ईशानेति शिरोदेश मुखं तत्पुरुषेण तु । अरुदेशमधीरेण गृह्यकं वामदेवत. ॥ संशोजातेन व पादा सर्वाक्र प्रणवेन तु । आपादतलम-सकं सर्वाङ्गं तत उन्हरवाचम्य वसन धातं श्वेतं प्रधारवेद्विधिन्नानमिद्म् ॥ तत्र श्लोका भवन्ति । भस्ममूष्टि समाद्य मंहितामञ्जमञ्जिताम् । मस्तका-त्पादपर्यन्तं मलस्त्रानं पुरोदितम् ॥ १ ॥ तन्मश्रेणैव कर्तव्यं विधिन्नानं स-माचरेत्। ईशाने पञ्चधा भस्म विकिरेन्म्भि यवतः ॥ २ ॥ मुखे चतुर्थव-क्रेण अधोरेणाष्ट्रधा हदि । वामेन गुरुदेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः ॥ ३ ॥ अष्टावन्तेन साध्येन पादाबुद्रस्य यसनः । सर्वाङ्गोङ्कनं कार्यं राजन्यस्य यथाविधि॥ ४॥ मुख विना च तन्सर्वमुहत्य क्रमयोगतः । मंध्याद्वये नि-शीय च तथा पूर्वावसानयो. ॥ ५ ॥ सुहवा भुत्तवा पयः पीत्वा कृत्वा चा-वइयकादिकम्। स्त्रियं नपुंसकं गृध्र विडाल वकम्षिकम्॥ ६॥ स्पृष्टा तथाविधानन्यान्भसम्मानं समाचरेत्। देवाभ्रिगुरुवृद्धानां समीपेऽन्त्यजदर्शने ॥ ७ ॥ अशुद्रभृतले मार्गे कुर्याकोहलनं वनी । शङ्कतोपेन मुलेन भसाना मिश्रण अवेत् ॥ ८ ॥ योजितं चन्द्रनेनैव वारिणा भस्ममंयुतम् । चन्द्रनेन समारिक्षेक्तानद चूर्णमेव तत् ॥ ९ ॥ मध्याह्नारमाक्रेयुक्तं तोयं तद्नुव-र्जयेत ॥ अथ सुसुण्डो भगवन्तं कालाग्निरुद्र त्रिपुण्ड्विधि पप्रच्छ ॥ तन्नैते श्लोका भवन्ति । त्रिपुण्डं, कारयैत्पश्चाद्रह्मविष्णुशिवात्मकम् । मध्याङ्कलिभिरा-दाय तिस्भिम्लमञ्जतः ॥ १० ॥ अनामामध्यमाङ्ग्रेष्टरथवा स्याञ्चिपुण्डकम् । उद्गलयेन्मुखं विभः क्षत्रियम्तिच्छरोदिनम् ॥ ११ ॥ द्वात्रिंशस्थानके चार्षे पोडशस्थानके अपि वा। अष्टस्थाने तथा चेव पञ्चस्थानेपि योजयेत्॥ १२॥ बत्तमाङ्गे छछ।टे च कर्णयोनेत्रयोग्नथा । नासावके गले चैवमंसहयमतः प-रम् ॥ १३ ॥ कृर्परे मणिबन्धे च हृदये पार्श्वयोद्धयोः । नार्भा गुद्धद्वये चैव-मूर्वोः स्फिन्ध्स्वजानुनी ॥ १४ ॥ जङ्काद्वये च पादी च द्वात्रिशास्थानमुत्त-मम्। अष्टमुर्वष्टविदेशान्दिक्वालान्तमुभिः सह ॥ ६५ ॥ धरो ध्रवश्च सोमश्च क्रुपश्चेवानिलोऽनलः । प्रत्युपश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टाविनीरिताः ॥ १६ ॥ एते-

षां नाममञ्जेण त्रिपुण्डान्धारयेहुयः । विदश्यात्योद्यस्थाने त्रिपुण्डं नु समा-हित: ॥ १७ ॥ शीर्पके च ललाटे च कर्णे कण्टेंऽसकद्वये । कूर्परे मणिबन्धे च हृदये नाभिपार्श्वयोः ॥ १८ ॥ पृष्ठे चैकं प्रतिस्थानं जपेसत्राधिदेवताः । शिवं शक्ति च सादास्यामीशं विद्याल्यमेव च ॥ १९ ॥ वामादिनवक्षकीश्र एताः पोडश देवताः । नामत्यो दस्तकश्चेत्र अधिना हो समीरितौ ॥ २०॥ अधवा मुध्यंतीके च कर्णयोः श्वसने तथा । बाहद्वये च हृद्ये नाभ्यासूर्वी-र्युंगे तथा ॥ २६ ॥ जानुद्वये च पद्योः पृष्ठभागे च पोडश । शिवक्षेन्द्रश्च रुद्राकी विवेशी विष्णुरेव च ॥ २२ ॥ श्रीश्रंव हृद्येशश्र तथा नासी प्रजा-पति:। नागश्च नागकन्याश्च उभे च ऋषिकन्यके ॥ २३ ॥ पाइयोश्च समु-द्वाश्च तीर्थाः पृष्टेऽपि च स्थिता । एवं वा पोडशस्थानमध्य्थानमधोच्यते ॥ २४ ॥ गुरुष्यानं ललाटं च कर्णद्वयमनन्तरम् । असयुग्मं च हृद्यं नामि-रित्यष्टमं भवेत् ॥ २५ ॥ ब्रह्मा च ऋषयः सप्त देवताश्च प्रकीर्तिताः । अ-यवा मसकं वाह हदयं नाभिरेव च ॥ २६ ॥ पत्र स्थानान्यमृन्याहर्भसत-म्बबिदो जनाः । यथामंभवतः कुर्यादेशकलायपेक्षया ॥ २०॥ उद्धिलनेऽ-ं प्यानाश्चेत्रपुण्डादीनि कारयेत् । ललाटे हृदये नाभा गले च मणिबन्धयोः ॥ २८ ॥ बाहमध्ये बाहमूले पृष्ठे चव च शीपके ॥ ललाटे ब्रह्मण नमः । हृद्ये हृद्यवाहृनाय नमः। नामा म्कन्टाय नमः। गरे विष्णवे नमः। सध्ये प्रश्नानाय नमः । मणिबन्धे वस्थ्यो नसः । पृष्टे हरये नसः । कक्कि शंभवे नमः । शिरासि परमात्मने नमः । इत्यादिस्थानेषु त्रिपुण्टुं धारयेत ॥ त्रिनेत्रं त्रिगुणाधार त्रयाणां जनकं प्रभुम् । स्मरस्रमः शिवायेनि ललाटे त-बिपुण्डकम् ॥ २९ ॥ कुर्पराधः पितृभ्यां तु ईशानाभ्यां तथोपरि । ईशाभ्यां नम इत्युक्तवा पार्श्वयोश्च त्रिपुण्डकम् ॥ ३० ॥ स्वच्छाभ्यां नम इत्युक्तवा धा-रवेसत्प्रकोष्ट्रयोः । भीमायेति तथा पृष्टे शिवायेति च पार्श्वयोः ॥ ३३ ॥ नी-लकण्टाय शिरामि श्रिपेत्मर्वारमने नमः । पापं नाज्ञयते क्र/स्नमपि जनमान्त-राजितम् ॥ ३२ ॥ कण्ठोपरि कृतं पापं नष्टं म्यात्तव धारणान् । कर्णे नु धा-रणास्कर्णरोगादिकृतपातकम् ॥ ३३ ॥ बाह्वीर्वाहकृतं पापं वक्षःसु मनमा क्र-तम् । नाभ्यां शिक्षकृतं पापं पृष्ठे गुद्रकृतं तथा ॥ ३४ ॥ पार्थयोर्घारणाःवापं परस्यालिङ्गनादिकम् । तत्रसाधारणं कृषीत्मर्थत्रेष त्रिपुण्ड्कम् ॥ ३५ ॥ ब्रह्म-विष्णुमहेजानां त्रय्यक्षीनां च धारणम् । गुणलोकत्रयाणां च धारणं नेन वे श्वम् ॥ ३६ ॥ इति चनुर्थं ब्राह्मणम् ॥ ४ ॥

मानसोकेन मन्त्रेण मन्त्रिनं मस्म धारयेत् । ऊर्ध्यपुण्डूं भवेन्सामं मध्यपु-ग्रं त्रियायुषम् ॥ १ ॥ त्रियायुपाणि कुरुते छन्छाटे च भुजह्वे । नाभौ शि-रसि हृत्यार्थे ब्राह्मणाः क्षत्रियास्त्रथा ॥ २ ॥ त्रैवर्णिकानां सर्वेषामधिहोत्रससु- अवम् । इदं मुख्यं गृहस्थानां विरजानलजं भवेत् ॥ ३ ॥ विरजानकजं चैव घार्व प्रोक्तं महर्षिभिः । आपासनसमुरपन्नं गृहम्थानां विशेषतः ॥ ४ ॥ समि-द्रिसस्त्यम् घार्यं व ब्रह्मचारिणा । शुद्राणां श्रोत्रियातारपचनानिससुद्भवस् ॥ ५ ॥ अन्येपामपि सर्वेषां धार्यं चैवानलोज्जवम् । यतीनां ज्ञानदं प्रोक्तं बनस्थानां विरक्तिदम् ॥ ६ ॥ अतिवर्णाश्रमाणा तु इमशानाग्निसमुद्रवम् ॥ सर्वेषां देवालयस्यं मसा शिवाग्निजं शिवयोगिनाम् । शिबालयस्यं तक्षिक्रलिसं वा मश्रमंस्कारदम्य वा ॥ तत्रिते श्लोका भवन्ति । तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमन्ष्रितम् । येन विप्रण शिरांस त्रिपुण्ड भसाना (इतम् ॥ ७ ॥ खक्तव- ।-र्णाश्रमाचारो लप्तसर्वकियोऽपि यः । सकृत्तिर्यक्तिप्रपुरदाङ्कचारणात्सोऽपि प्-ज्यते ॥ ८ ॥ ये भस्तधारणं त्यक्तवा कर्म कुर्वन्ति मानवाः । तेषां नास्ति विनिर्मोक्षः संसाराजन्मकोटिभिः ॥ ९ ॥ महापातकयुक्तामां पूर्वजन्मार्जिता-गमाम् । त्रिपुण्डोद्धलनद्वेषो जायते सृदढं बुधाः ॥ ६० ॥ येषां कोषो भये-इसेहलाटे समादर्शनात् । तेपामुत्पिनियांकर्यमनुमेय विपश्चिता ॥ ११ ॥ वेषां नाम्ति सूने श्रद्धा श्राते भस्मनि सर्वदा । गर्भाधानादिसंस्कारलेषां ना-स्तीति निश्चयः ॥ १२ ॥ ये भस्मधारिणं दृष्ट्वा नराः कुर्वन्ति ताइनम् । तेषां चण्डालतो जन्म बहाबृहां विपश्चिता ॥ १३ ॥ येषां कोघो भवेजसाधारणे तरवमाणके । ते महापानकयुक्ता इति जाखस्य निश्चयः ॥ १४ ॥ त्रिपुण्ड् ये विनिन्दन्ति निन्दन्ति शिवमेय ने । धारयन्ति च ये भक्तया धारयन्ति हिर्द च ते ॥ १५ ॥ घिरमसारहिस भारू धिरामाशीबाह्यम् । धिरानी-द्वाचित जन्म विभिन्नवामित्राश्रयाम् ॥ १६ ॥ रुट्याप्रेयेत्परं वीर्यं तन्त्रस्य प-रिकीर्तितम् । तसान्यर्वेषु कालेषु वीर्यवान्भसमयुतः ॥ १७ ॥ भसानिष्टस्य दहान्तं होषा भसाधिमंगमात् । भससानविश्वहात्मा भसनिष्ट इति स्मृतः ॥ १८ ॥ भस्ममंदिग्यमवीही भस्मदीतिष्रिपुण्डकः । भस्मशायी च पुरुषी भसानिष्ट होत स्मृतः ॥ १९ ॥ होत पञ्चम बाह्मणम् ॥ ५ ॥

अथ सुमुण्डः कालागिरुं नामपञ्चरूय माहाण्य वृहीति होवाच । अथ वृत्तिप्रवंशज्ञय शतभायांममेतस्य धनजयस्य वाह्यणस्य ज्येष्टभायांपुत्रः करण इति नाम तस्य शुचिस्मिता भाया । अमा करणो आनुंवरममहमानो भवा-नीतटस्यं नृत्तिहमगमत् । तत्र देवसमीपेऽन्येनोपायनायं समितिं जम्बीरफलं गृहीत्वाजिल्लत्वा तत्रस्था अञ्चपन्पाप मिल्लको भव वर्षाणां शतिनिति । सोऽपि बापमादाय मिल्लकः सन्स्वचेष्टितं तस्य निवेच मां रक्षेति स्वभायीमधदत्तदा मिल्लवोऽभवसमेवं ज्ञान्वा ज्ञातयस्तिलमध्ये समारयन्या मृतं पतिमादाया-इन्धनीमगमङो शुचिस्मिने शोकेनालमरून्यसाहामु जीवयाम्यस्य विभूतिमा-दायेति एयाग्निहोत्रजं भस्य ॥ मृत्युंजयेन मञ्चण सतजन्तौ तदाक्षिपत् । स-

न्दवायुम्तदा जरो व्यजनेन शुचिसिते ॥ १ ॥ टदनिष्टत्तदा जन्तुभंसानोऽस्य प्रभावतः । ततो वर्षशते पूर्णे झातिरेको झमारयत् ॥ २ ॥ सस्नैव जीवया-माम काइयां पञ्च तदाभवन् । देवानपि तथाभृतान्मामप्येतादशं पुरा ॥३॥ तसातु भसाना जन्तुं जीवयामि तदानघे । इत्येवमुक्त्वा भगवान्द्रशीचिः समजायतः ॥ ४ ॥ खरूपं च ततो गन्दा खमाध्रमपदं ययाविति ॥ इदानी-मस्य भसानः सर्वावभक्षणसामर्थ्यं विधत्त इत्याह । श्रीगातमविवाहकाले तामहत्यां रष्ट्वा सर्वे देवाः कामानुरा अभवन् तदा नष्टज्ञाना दुर्वाससं गत्वा पप्रच्छुम्नहोषे शमयिष्यामीत्युवाच ततः शतरुद्रेण मन्नेण मन्नितं भसा वै पुरा मयापि दत्त वहाहस्यादि शान्तम् । इत्येवमुक्ता दुर्वासा दत्तवान्मसा चोत्तमम् । जाता मद्वचनात्सर्वे यूय तेऽधिकतेजमः ॥ ५ ॥ शतरुद्रेण मध्रेण भस्मोद्रुलितविप्रहाः । निर्धृतरजसः सर्वे तत्क्षणाच वयं सुने ॥ ६ ॥ आश्व-र्थमेतजानीमो भस्मसामर्थमीदशम् । अस्य भस्मनः शक्तिमन्यां शृणु । एत-देव हरिशंकरयोर्ज्ञानप्रदम्। बह्यहत्यादिवापनाशकम् । सहाविभूतिद्मिति शिववक्षमि स्थितं नखेनादाय प्रणवेनाभिमच्य गायन्या पञ्चाश्चरणाभिमच्य हरिर्मसकगात्रेषु ममर्पयेत् । तथा हर्दि ध्यायस्वेति इरिमुक्ता हरः स्बहृद्धि ध्यात्वा दृष्टो दृष्ट इति शिवमाह । ततो सस्म भक्षयेति इरिमाह इरम्ततः । अक्षयिष्ये निवं भस्म स्नात्वाइं अस्मना पुरा ॥ ७ ॥ पृष्टुंश्वर भिनागम्य भन स्माभक्षयदन्युतः । तत्राश्चर्यमनीवासीत्प्रतिविम्बसमयुति, ॥ ८ ॥ वास्देवः शुद्धमुक्ताफलवर्णोऽभवन्क्षणात् । तदाप्रस्ति शुक्राभो नासुदेवः प्रसन्नवाम् ॥ ९ ॥ न शक्यं भसानी ज्ञान प्रभाव ते कुती विभी । नसम्तेऽस्तु नसस्तेऽ-स्त त्वामहं शरणं गतः ॥ १० ॥ त्वरपादयुगले शभो भक्तिरस्तु सदा सम । भस्मधारणसंपन्नो सस भक्तो भविष्यति ॥ ११ ॥ अत पुर्वेषा भृतिभृतिकः रीत्युक्ता । अस्य पुरम्ताद्वसव आमन्छद्रा दक्षिणत आदित्याः पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा याभ्यां सूर्याचन्द्रममा पार्श्वयोखदेनदवाम्युक्तम् । ऋची अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधिविश्व निषेदुः। यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इनद्विदुम्त इमे समामते । य एतबृहजाबालं सार्वकामिक मो-अद्वारमुख्ययं यनुर्भयं साममयं ब्रह्ममयममृतमयं भवति । य एतदृहजाबालं बालो वा बेद स महान्भवति । य गुरुः सर्वेषां मन्नाणासुपदेष्टा भवति । मृत्युतारकं गुरुणा लब्धं कण्टे बाहाँ शिखायां वा बन्नीत । सप्तहीपवनी भू-भिर्देक्षिणार्थं नावकल्पते । तस्माच्छ्रद्धया या कांचिद्गां दद्यान्सा दक्षिणा भवति ॥ १२ ॥ इति पष्ठं ब्राह्मणम् ॥ ६ ॥

भय जनको वेदेहो याज्ञवन्त्रयमुपसमेत्योवाच भगवान् श्रिपुण्ड्विधि नो बृहीति स होवाच सचोजातादिपञ्चनहामन्नैः परिगृह्याभिरिनि भसेत्यमिमक्य मानसोक इति समुद्धाय त्रियायुपमिति जलेन संमृज्य व्यन्यक्रमिति शिरोल-लाटवक्ष रक्र-चेषु छत्वा पूतो भवति मोश्री भवति । शतरहेण यत्कलमबा-मोनि नन्पलस्थते स एप भसाज्योनिरिनि व याजवरुखः ॥१॥जनको ह वेदेहः स होवाच याजवल्बयं भरमधारणान्ति फलमध्न इति म होवाच तद्भसधारणा-देव मुक्तिभविति तद्रस्मधारणादेव शिवसायुज्यमवाप्नोति न स**पुनस्वतंते न** स पुनस्वतिने स पुष संस्कृतीतिरिति व याज्ञवस्त्रमः ॥२॥ जनको ह बेदेहः म होवाच याज्ञबरवर्ष भस्मधारणान्कि फलमभने न वंति तत्र प्रसहंसाना-समंबतंकारुणिश्वेनकेतुद्वीसऋभुनिदायजडभरतद्वाशेयर्वेवनकभुसुण्डप्रमृत-थो विभूनिधारणादेव मुनाः स्युः स एर भम्मःयोनिरिनि व याज्ञवल्यः ॥ ३ ॥ जनको ह वेटेहः स होत्राच याज्ञवल्कय सम्मस्नानेन मि जायत इति यस्य कस्यचिच्छर्गिरं यावन्ता रोमकृषामावन्ति छिद्धानि भूवा निष्टन्ति बाह्मणो वा क्षत्रियो वा वस्यो वा स्द्रो वा नद्रम्मधारणादेतरछब्दस्य रूपं यस्यां तस्यां हावार्यातप्रते ॥ ४ ॥ जनको ह वेदेह पापलादेन सह प्रजापति-लोक जगाम नं गन्बोबाच भी मजापते त्रिपुण्डस्य साहात्म्यं ब्रहीति तं प्रजा-पनिरम्भवीराधेवेश्वरस्य माहारम्य तथेव त्रिपुण्ड्न्यति ॥ ५ ॥ अथ पैष्पसादी वकुण्ठ जगाम न गत्वीवाच भी विष्णो त्रिपुण्डस्य माहातस्यं बहीति यथैबे-श्वरम्य माहान्म्यं तथेय त्रिपुण्ड्कस्येति विष्णुराह् ॥ ६ ॥ अथे पैष्पत्वादः कालानिहरूं परिसमेत्योबाचाधीहि भगवन त्रिपुण्डम्य विधिमिति त्रिपुण्डस्य विधिसेया वक्तं न शक्य इति सत्यमिति होवाचाथ भसाख्यकः संसारात्सु-च्यते भस्मशय्याशयानमञ्ज्यवर्गोचर शिवसाय्ज्यमवाशोति न स पुनराब-तंते न स पुनरावर्तते रुद्राध्यायी सम्भातावं च गर्छान स एव अस्सज्यो-तिविभूतिधारणाइहीकव च गन्छति विभृतिधारणादेव सर्वेष तीथेष साती भवति विभृतिधारणाद्वाराणस्यां खानेन यन्फलमवाम्रोति तत्फलमश्रने स प्ष सस्मायोतिर्थम्य कस्यचिर्छानिरे श्रिपुण्डम्य लक्ष्म वतने प्रथमा प्रजापनिर्द्धिः तीया विष्णुम्तृसीया सदाशिव इति स एव समायोतिरिति स एव भम्मज्योनिर्शत ॥ १ ॥ अयं कालाग्निरज भगवन्तं सनन्द्रमारः पप्रच्छाधीरि भगवसदाक्षधारणविधि स होवाच रहस्य नयनाहुल्या रद्राक्षा इति लोके स्यायन्ते सदाशिव संहारकाले संहार कृत्वा संहाराक्षं मुकुर्लाकरोति नसयनाजाना रहाक्षा इति होवाच नम्माद्रहाक्षण्वमिति नद्र-इन्हें वारिवपये कृते दशरोधदानेन याफलमवाम्रोति तत्फलमक्षते स पृष भस्मज्योती रुद्राक्ष इति तदुद्राक्षं करेण म्प्रष्ट्वा धारणमात्रेण दिस्रहस्रगोत्र-त्रानफलं भवति । तद्वदाक्षे कर्णयोधीर्यमाण एकादशमहस्रगोप्रदानफलं भवति एकादशरुद्धं च गण्छति। ततुद्राञ्जे जिरन्य धार्यमाणे कोरिगोप्रदान-

कलं भवति। एतेषां स्थानानां कर्णयोः फलं वक्तुं न शक्यमिति होवाय ? सूर्षि च्य्वारिशिच्छितायामेकं त्रयं वा श्रोत्रयोद्वीदश कर्णे द्वात्रिशदाद्धोः बोह्य बोह्य द्वादश द्वादश मणिबन्धयोः षट् षहत्नुष्टयोस्ततः संध्यां मकुशो-उद्दरहरूपासीताग्निज्योनिरित्यादिमिरग्ना गुहुयात् ॥ ८॥ इति सप्तमं श्राद्ध-णम् ॥ ७॥

अथ बृह्जाबाह्यस्य फलं नो बृहि भगविद्यति स होवाच य एनत्हु जाबा-हं तिसमधीने सोऽग्निप्तो भवति स वायुप्तो भवति स आदिस्वप्तो भ-वित स सोमपुतो भवति स बहापुतो भवति स विष्णुपूतो भवति स सदः पूरो भवति स सर्वपूरो भवति स सर्वपूरो भवति ॥ १ ॥ य एतङ्हजाबा-लं नित्यमधीने मोर्शास नम्भयति स वायं स्तम्भयति स आदित्यं स्तम्भयति स सोम सम्भवति स उदके लम्भवति स सर्वान्देवान्न्तम्भवति स सर्वान्य-हासतस्मयति स विषं स्तरभयति स विषं स्तरभयति ॥ २ ॥ य एतदृह्जा-बार्ल नित्यमधीन स मृत्यू तरित स पाप्मानं तरित स बहाहत्यां तरित स भ्रणहत्या नर्रात स बीरहत्यां तर्रात समर्वहत्या तर्रात स संसार तरित स सर्व तर्ति म सर्व तर्ति ॥३॥ य एगद्रहजावाल नित्यमधीते म मुलैकि जयति म भुवलैकि जयनि स स्वलोंके जयनि स महलोंके जयनि स नपोलोके जयनि स जनोलोक जयित स मत्यलोक जयित स सर्वाहोका भयित स सर्वाहोका न-र्बात ॥४॥ य पुनदहजाबाल नित्तमधीने स ऋचोऽधीने स यजध्यर्थानं स सामा न्यचीते सो उधर्वणमधीने यो जिहरसमधीने य शाखा अधीत स कट्यानधीने य नारार्श्नमंर्याते स प्राणान्यवीते स बहावणवमधीते स बहावणवमधीते ॥०॥ अनुपनीतशतसेकमेकेनोपनीतेन तत्पससुपर्तातशतसेकमेकेन गृहस्थेन त सम गृहस्थशनमेकमेकेन वानप्रस्थेन नासम वानप्रस्थातसेकमेकेन यानिना न-स्पम यतीनां तु क्षत पूर्णमेकमेकेन रुद्रजापकेन तत्समं रुद्रजापकशनमेकमे-केन अधवंशिरःशिखाध्यापकेन तन्मममधर्वशिरःशिखाध्यापकशतमेकमेकेन मृह्जाबालोपनिपद्ध्यापंकन तत्सम तद्वा एतत्परं धाम पनीपजपशीलम्य यत्र न सूर्यम्मपनि यत्र न वायुत्रीनि यत्र न चन्द्रमा भाति बत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नाग्निर्वहति यत्र न मृत्युः प्र-विश्वान यत्र न दु.स्वानि प्रविश्वनित सदानन्दं परमानन्द शान्तं शाश्वत स-दाशिव महादिबन्दितं योगिध्येय परं पतं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनम्त-देतदचाभ्युक्तम् । तिक्वियोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दियीव चश्च-राततम् ॥ तहित्रासौ विषन्यवी जागृवासः समिन्धते । विष्णीर्यत्परमं पर्म् ॥ ॐ सत्यमित्युपनिपन् ॥ ६ ॥ इत्यष्टम बाह्यणम् ॥ ८ ॥ ॐभदं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ इत्यथर्ववदीयबृहज्ञाबालोपनिपत्समासा ॥

## रृसिंहपूर्वनापिन्युपनिषत् ॥ २८ ॥

यत्तुर्योद्वाराप्रपराभूमिन्थिरवरासनम् । प्रतियोगिविनिर्मुक्तत्र्येतुर्यमहं मद्दः ॥ अभव्र कर्णेभिरिति शान्तिः॥

ॐभापो वा इदमासंस्तरसिलसेव । स प्रजापितरेकः पुष्करपर्णे समभ-वत्। तस्यान्तर्मेनसि कामः समवतेत इदं सृजेयमिति। नस्माचलुरुयो म-नसामिगच्छति तद्वाचा बद्दति तत्कर्मणा करोति तदेषाम्यनुक्ता । काममतद्रमे समवर्गताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत । सतो बन्धुमसनि निरबिन्दन्हृद्धि प्रतीच्या कवयो मनीपेति उपनं तदुपनमति यन्कामो भवति य एवं वेद स तपोऽतप्यत स तपसहवा स एत मन्नराज नारसिंहमानुष्टभमपस्यत् तेन वै सर्वेभिद्ममृजन यदिदं किंच। तम्मास्मर्वेमानुष्ट्भिमित्याचक्षते यदिदं किंच। अनुष्टभी वा इमानि भूताति जायन्ते अनुष्टभा जातानि जीवन्ति अनु-ष्टम प्रयन्त्रभिमंबिशन्ति तस्येषा भवति अनुष्टप्रथमा भवति अनुष्ट-वुत्तमा भर्वात वाग्वा अनुष्टृप् वाचैव प्रयन्ति वाचोधन्ति परमा वा एपा छन्दमां यदन्ष्टचिनि ॥ १ ॥ समागरां सपर्वतां सप्रदीपां वस्-न्धरा नत्मान्नः प्रथम पाद जानीयात् यक्षरान्धर्वाप्मरोगणसेवितमन्तरिक्षं तत्मान्नो दिनीयं पार्व जानीयाद्वसुरुदादित्ये. संवेदेवैः सेवितं दिवं तत्सान्न-स्तृतीयं पाद जानीयाद ब्रह्मचरूर निर तनं परम ब्योमक सस्माम्बश्चतुर्थ पाद जानीयायां ज'नीने मोऽमुनन्वं च गच्छनि ऋग्यजु'मामाथवीणश्चन्वारी वेदाः साह्रा सञ्चाखाश्चन्वारः पाटा भवन्ति कि ध्यान कि दैवत कान्यङ्गानि कानि देवनानि कि छन्दः क ऋषिरिति ॥ २ ॥ स होवाच प्रजापनिः स यो ह व मावित्रस्याष्टाक्षर पटं श्रियाभिषिकं तन्माम्रोऽहं वेद श्रिया हैवानिष-च्यमे सबे बेदा. प्राणवादिकान्त प्रवण तत्साम्रोध्य बेद स ब्रीलोकाञ्जयति चतुर्विदात्यक्षरा महालक्ष्मीयं नुस्तत्यास्रोऽक्षे वेद् स भायुर्वश कीर्तिज्ञानश्वये-बान्भवति तम्मादिव साङ्गं साम जानीयाद्यो जानीने सोऽमृतत्वं च गच्छति साबिजी प्रणव यजुलेक्सी छी:शृदाय नेच्छन्ति हात्रिशर्धार साम जानीयाची जानीने सोऽसृतव च गच्छति साबित्री लक्ष्मी यतुः प्रणवं यदि जानीयान् स्त्री झूद्रः स मृतोऽधो गच्छति तसान्मर्वदा नाचष्टं यद्याचणे स आचार्यसं नेव स मृतोऽघी गव्छति ॥३॥ स होवाच प्रजापतिः भार्प्रवे देवा इट सर्वे विश्वा भुतानि प्राणा वा इन्द्रियाणि पश्चवीऽसमसृतं सम्राट स्वराद्वि-राट्ट तरसाम्नः प्रथमं पाटं जानीयात ऋग्यज्ञःसामायवैरूपः मुर्योऽन्तरादिग्ये हिरणसयः पुरुषख्यसाम्रो हिनीयं पाद जानीयात् य ओपधीनां प्रशुभवनि

साराधिपतिः सोमन्यमाञ्चरतृतीयं पादं जानीयात् स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्र मोऽक्षर, परमः स्वराट् तत्साम्बश्चतुर्थ पार्व जानीवाद्यो जानीते सोऽ-मुनन्वं च गच्छनि उप्रं प्रथमस्याचं ज्वलं द्विनीयस्याचं जुमिहं तृनीयस्थाचं मृत्यं चतुर्थन्याद्यं साम जानीयाद्यो जानीते सोऽमृतावं च गच्छति तस्मादिदं साम यत्र कुश्रचिक्षाचष्टे यदि दानुमपेक्षते पुत्राय शुश्रपवे दास्यत्यन्यसी लिप्याय वा चेति ॥ ४ ॥ स होवाच प्रजापतिः क्षीरोदार्णवशायिनं नुकेस-रिविग्रहं योगिध्येयं परं परं साम जानीयाधो जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति वीर प्रथमस्याद्यार्थान्य तं स द्वितीयस्याद्यार्थान्यं हंभी तृतीयस्याद्यार्थान्त्यं मृत्ये चतुर्थस्याद्यार्थान्यं साम तु जानीयाधो जानीते सोऽमृतत्व च ग-च्छान तम्मादिरं साम येन केनचिदाचार्यमुखेन यो जानीते स तेनैव शरी-रेण संमारानमुच्यते मोचयति मुमुश्रुभवति जपात्तेनव शरीरेण देवतादर्शने करोति तस्मादिदमेव सुरयद्वारं कला नान्येषां भवति तस्मादिद साङ्ग साम जानीपाची जानीते सोऽस्तन्व च गन्छति ॥५॥ऋतं सत्यं पर ब्रह्म पुरुष कृष्ण-षिक्रलम् । ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्ष शकर नीललोहितम् ॥ उमार्पातः पशुपतिः पिना-की क्रमिनगुतिः । ईशानः सर्वेविद्यानामार्थरः सर्वे भूतानां वसाजियतिर्वस-जोऽविष्तियों व यजुर्वेद्वाच्यमं साम जानीयाची जानीने सीऽमृताव च गच्छति महाप्रथमान्तार्थस्याद्यन्तवतो हितीयान्तार्धस्याद्य पर्ण तृतीयान्तार्थ-म्यार्ध नाम चन्थान्ता वृद्यार्थ साम जानीत सोऽमृतरवं च गच्छति तम्मादिदं साम मश्चिदानस्त्रमां परं बहा तमेवविद्वानमृत इह भवति तमादित साङ्गे साम जानीयाची जानीते योऽमृतत्व च गच्छति ॥ ६ ॥ विश्वसृत एतेन व विश्वमिद्मसृतन्त यद्विश्वमसृजन्त तस्माद्विश्वसृत्रो विश्वमेनान्तु प्रजायते ब्रह्मणः सटोकता मार्चिता सायुः ये वान्ति तस्मादित् साङ्ग साम जानीयाची जानीने मोऽमृत व च गच्छांत विष्णुं प्रथमान्य मुख हितीयान्य भद्र तृती-यान्य स्यहं चतुर्यास्य साम जानीयाची जानीने सोऽस्तत्व च गर्छान योऽमी वेद यदिद किचा मनि ब्रह्मण्येवानुष्ट्रभ जानीयाद्यो जानीत मोऽसून तम्बं च गण्छति स्वीतुंमयोर्वा इहेव स्थानुमपेक्षने तसी सर्वेश्वयं ददानि यत्र बुरापि स्नियने टेकान्ते देव. परम बहा नारकं व्याचष्टे येनासावसूर्ताभूका माध्ययं च भध्यति तमादिद साम मध्यमं जर्पात तस्मादिद सामाङ्गं श्रनार्यातम्ममादिद सामाङ्गं प्रजापतिर्य एव वेदेनि महोपनिपन्। य एना सहीपनिपद् बेट्स कृतपुरश्चरणी महाविष्ण्भवित महाविष्ण्भवित ॥ ७॥ इनि प्रथमीयनिष्त् ॥ १ ॥

ंदवा ह व मृत्योः पाष्प्रभ्यः संसाराच विभीयुक्ते प्रजापितमुपाधावं-स्त्रे-य एतं मश्रराजं नारसिंहमानुष्ट्भं प्रायच्छत्तेन वे ते मृत्युमजयन् पा- प्मानं चातरन्तंसारं चानरंत्रसाखो मृत्योः पाप्मध्यः संसाराष्ट्र विमी-याप्स एतं मन्नराजं नारभिंहमानुष्टभं प्रतिगृह्णीयास्य मृत्युं तरित स पाप्मानं तरित स संसारं तरांत तस्य ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा पृथिष्य-कारः स ऋग्भिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसवी गायत्री गाईपत्यः सा सामः प्रथमः पादो भवति द्विनीयान्तिरक्ष स उकार. स यजुनियंजुवेंदो विष्णुरुद्वासिष्ट-व्दक्षिणाग्निः सासाम्रो हितीयः पादो भवति तृतीया चाः स मकारः स साम-भिः मामवेदो रुद्धा आदिया जगयाहवनीयः सासाम्नन्तीयः पादो भवति यावसानेऽम्य चतुर्ध्यर्थमात्रा सा सोमलोक ऑकारः सोऽथवंगैर्मक्ररथवंवेदः संवर्तकोऽग्निर्मकतो विराडेकपिर्भान्वती म्मृता सा मान्नश्रतुर्थः पादो भवति ॥९॥अष्टाक्षरः प्रथमः पाद्रो भवत्यष्टाक्षराख्ययः पाद्रा भवत्त्येवं द्वाविंशदक्षराणि संपद्यन्ते द्वान्निद्शक्षरा वा अनुष्टमवत्यनुष्ट्रमा सर्वमिदं खष्टमनुष्टमा सर्वमुप-संहत तस्य हेतस्य पद्धाङ्गानि भवन्ति चन्वारः पादाश्रन्वार्यद्वानि भवन्ति सप्र णवं सर्व पद्धमं अवति हृदयाय नमः शिरसे स्वाहा शिलायं वपट् कवचाय हं अन्याय फिटिनि प्रथमं प्रथमेन संयुज्यने द्वितीयं द्वितीयन नृतीयं नृतीयेन च-तुर्ध चतुर्धेन पञ्चमं पञ्चमेन व्यानपजित व्यानिषिका वा इसे लोकाससाज-निषिकान्यद्वानि भवन्ति ओमित्येतद्धरमिद यवं तस्मात्प्रत्यक्षरम्भयत औन कारी भवति अक्षराणां न्यासमुपद्शन्ति बद्धवादिनः ॥ २ ॥ तस्य ह वा उन्न व्याम स्थानं जानीयाची जानीतं मो स्वतःव च गच्छति बीरं द्विनीयं स्थानं महाविष्णुं नृतीयं स्थान ज्वलन्त चतुर्थ स्थानं सर्वतोमुखं पञ्चमं स्थानं नुसिंह पष्टं स्थानं भीपण सप्तमं स्थानं भड़मष्टमं स्थानं मृत्यसृत्युं नवमं स्थान नमामि दशमं स्थानमहमेकादशं स्थान जानीयाची जानीने मोऽमृतर्वं च गच्छनि एकादशपदा वा अनुष्टनवत्यनुष्ट्रभा सर्वेमिदं सृष्टमनुष्ट्रभा सर्वेमिद्मुपमंहतं तस्यात्मर्वानुष्ट्रभं जानीयाची जानीते सो-्रमृतन्य च गच्छति ॥ ३ ॥ देवा इ व प्रजापतिमञ्ज्यस्य कस्माद्यस्यसः उग्रमिनि स होताच प्रजापतिर्यसाभ्यमहिसा सर्वाहोकान्सर्वान्द्रेवान्स-र्वानाध्मनः मर्त्राणि भूतान्युदृह्णत्यज्ञमं मृज्ञति विस्त्रति वासयस्युद्राह्मत उद्देशने म्नुहि श्रुनं गर्नसदं युवान मृग न भीममुपहलम्ब मृदाजरित्रे हृद्दान-वानी अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः तस्मादुच्यत उग्रमिति ॥ अथ कस्मादुच्यते वीर मिनि यसारस्वमहिन्ना सर्वाहोकान्मवीनदेवान्सवीनारमनः सर्वाणि भूतानि विरम्ति विरामयत्वजन्यं सूर्जात विस्त्राति वासयति यतो वीरः कर्मण्यः सुरक्षो युक्तप्रावा जायने देवकामन्त्रमादुच्यते वीरमिनि ॥ अथ कस्मादुच्यने महाविष्णुमिलि यसान्स्वमहिमा मर्वाष्ट्रीकान्सर्वान्द्रवान्सर्वानाःमनः मर्वाणि भूतानि व्यामोति व्यापयति चंहो यथा पछलपिण्डं भाग्तमृत्यमोतं प्रोतमञ्ज-

आसं व्यतिविक्तो व्याप्यते व्यापयते यसाध जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश सुबनानि विका प्रजापतिः प्रजया संविदानः त्रीणि ज्योतीिष सचते सपोडशीं तसायुच्यते महाविष्णुमिति ॥ भथ कस्मायुच्यते ज्वलन्त-मिति यसारसमहिमा सर्वाह्वोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि स्वतेजसा ज्यक्रति ज्वाक्रयति ज्वाक्यते ज्वाक्ष्यते सविता प्रसविता दीप्तो दीपयन्दी-प्यमानः ज्वलं ज्वलिता तपन्वितपन्त्यंतपन्तोचनो रोचमानः श्रोभनः शोभ-मानः कस्याणस्त्रसाद्च्यते ज्वलन्तमिति ॥ अथ कसाद्च्यते सर्वतोमुखमिति बस्रास्त्रमहिना सर्वाह्योकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि स्वय-मनिन्दियोऽपि सर्वतः पश्यति सर्वतः शुणोति सर्वतो गच्छति सर्वत आद्ते सर्वगः सर्वगतिसष्टिति । एक पुरस्ताच इदं बभूव यतो बभूव भुवनस्य गोपाः । वमप्येति भुवनं सापराये नमामि तमह सर्वतोमुखमिति तसादुव्यते सर्व-तो मुखमिति ॥ अथ कसादुच्यने नृत्मिहमिनि यसात्मवेषां भूतानां ना वीर्य-समः श्रेष्टतमश्च सिंहो वीर्यतमः श्रेष्टनमश्च। तस्म। ज्ञायह आसीत्परमेश्वरो जग-दिसं वा प्तद्वं यदक्षरं भवनि प्रतद्विष्णुस्तवने वीर्याय सुगी न भीमः कुचरो निरिष्ठाः । यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्यिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा तस्मा-दुष्यते नृसिंहमिति ॥ अथ कसाहुच्यते भीवणमिति यसाद्वीपणं यस्य रूपं हुए सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि भीत्या पटायन्ने स्वयं यतः कुः तश्चन विभेति भीपासम्द्वातः पवते भीपोद्ति मूर्वः नीवासाद्धिश्चेन्द्रश्च सृ-स्युर्घाषति पञ्चम इति तस्मादुच्यने भीपर्णामिति ॥ अथ कम्मादुच्यने भद्रमिति यसास्त्रयं भद्दो भूरवा सर्वदा भद्र दृद्धति रोजना रोजमानः शोभनः भोभमानः कत्याणः । भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम द्वा भद्र पश्येमाक्षसिर्यजन्ताः स्थिरैरक्रैस्तुष्ट्वाप्तम्तन्भिन्वदेशम देवहित बदाबुः तसादुच्यते भद्रमिति॥ अथ कसादुच्यते मृत्युमृत्युमिनि यसात्त्वमहिन्ना स्वभक्तानां समृत एव मृत्युमप्रमृत्यु च मार्यति। य आत्मदा चलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिप यस्य देवाः यस छायामृत यो मृत्युमृत्युः कसौ दवाय हविषा विधेम तसाहुन्यते सृत्युसृत्युमिति ॥ अथ कसादुच्यते नमामीति यसाच सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षयो ब्रह्मवादिनश्च। प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिर्मश्च वद्त्युक्थ्यं यस्मिसिन्द्रो वरुगो मित्रो भर्यमा देवा ओकांसि चिकिरे तसादुच्यने नमामीति ॥ अथ कसादु-व्यतेऽइमिति । अहमस्मि प्रथमजा ऋतास्य पूर्व देवेम्यो अमृतस्य नाभिः। यो मा द्दाति स इदेवमावाः अहमज्ञमज्ञमद्दतम्या अहं विश्वं अव-ममभ्यभवां सुवर्णज्योतिर्थ एवं बेदात महोपनिपत् ॥ ४ ॥ इति हितीयोपनि-

देवा इ व प्रजापतिमनुबद्धानुष्ट्रभस्य मन्नराजस्य नारसिंहस्य शक्ति

बीजं नो बृहि मगविष्ठित स होवाच प्रजापितमीया वा एवा नारसिंही सर्कमिदं स्जिति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संहरित तस्मान्मायामेतां शक्ति विषाण्य
पुतां मायां शक्ति वेह स पाप्मानं तरित स स्त्युं तरित स संसारं तरित सोऽस्तरकं च गच्छिति महनीं श्रियमभुते मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनो ह्सा दीवाँ
हुता चेति ॥ यदि हस्या भवित सर्व पाप्मानं दहस्यमृतस्वं च गच्छित बिह्द
दीवां भवित महनीं श्रियमामोस्यमृतस्वं च गच्छित यदि हुता भवित शामान्
वान्भवस्यसृतस्वं च गच्छिति तदेतदिषणोक्तं निद्र्यनं स हं पाहि य ऋषीची
तस्त्रः श्रियं कदमीमांपकामित्रकां गां वर्षी च यामिन्द्रसेनेत्युदाहुः तां
विद्यां ब्रह्मयोगि सङ्पामिहायुपे शरणमहं प्रपद्ये सर्वेषां वा एतद्भतावामान्
काशः परायणं सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव जायन्त आकाशादेव
जातानि जीवन्त्याकाशं प्रयन्त्यभिमंविशन्ति तस्मादाकाशं बीजं विद्यासदेव
ज्यायसदेतदिषणोक्तं निदर्शनं हंसः श्रुचिपद्वसुरन्तरिक्षसद्दोता वेदिपदिविर्दुः
रोणसन् ॥ नृषद्वरमदतसद्वगोमसद्कागोजा ऋतजा अदिजा ऋतं बृहत् ॥
य एवं वेदेति महोपनिषत् ॥ इति नृतियोपनिषत् ॥ इ॥

देवा ह वै प्रजापितमञ्जलानुष्टभस्य मधराजस्य नारसिंहस्याङ्गमणाकौ बहि भगव इति स होवाच प्रजापतिः प्रणवं सावित्री यज्छंहमी नृसिंहगायत्री-मित्यकानि जानीयाची जानीते मोऽमतत्वं च गच्छति ॥१॥ ओमिरवेतदक्षरमिढं सर्वे तस्योपव्याक्यान भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यश्वान्यश्विकालातीतं तर्षोकार एव सर्व होत्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पाजागरित-स्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविशतिमुखः स्थलभुव्वेश्वानरः प्रथमः पादः। स्वप्तस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तमुक्तैजसो द्वितीयः पादः । यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वमं पश्यति तत्सुचुसं सुप्तस्थान एकी भूतः प्रज्ञानधन एकानन्दमयो ह्यानन्दभु इ चेतो मुखः प्राज्ञ-स्तुनीयः पादः । एव सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ एपोऽन्तर्याग्येष योतिः सर्वस्य प्रम-वाप्यवी हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नी भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रश्चं न प्रज्ञानघनमहष्ट्रमच्चवहार्थमग्राह्मसलक्षणमचिन्यमच्चपदेश्यमैकारम्यप्रस्**यस्यारं** प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चनुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विशेषः ॥ ३ ॥ अथ सावित्री गायन्या यज्ञपा प्रोक्ता तथा सर्वमितं स्वासं वृणिरिति हे अक्षरे सुर्व इति त्रीणि भादित्व इति त्रीणि एतंद्व सावित्रसाष्ट्राक्षरं पूर्व श्रियामिनिकं य एवं वेद श्रिया हैवामिषिच्यते । तदेतहचाम्युकं ऋषो अक्षरे परमे स्वीम-न्यस्मिन्देवा अधिविधे निषेतुः । यसक वेद किसूचा करिष्यति य इसद्विदस इमे समासत इति न इ वा एतस्यको न यञ्जम न साझार्थोऽस्ति यः सावित्रं बेदेति । भौभूर्केहमीभैवकेहमीः खर्केहमीः कालकर्णी तन्नो महाकहमीः मन

भोदयात् इत्येश व महालक्ष्मीयं बुर्गावत्री चतुर्विकालक्षरा अवति । गायत्री बा इदं सर्वे यदिदं किंच तस्माद्य एतां महालक्ष्मी याजुची वेद महतीं भि-बमभूते । ॐ नृसिंहाम विश्वहे वज्रनसाय घीमहि । तहः सिंहः प्रचोदयात् इस्येषा वै नूसिंहगायत्री देवानां वेदानां निदानं भवति य एवं बेद निदान-बान्भवति ॥ ३ ॥ देवा ह वे प्रजापतिमनुवसय कैमेंग्नैः स्तुतो देवः प्रीतो भवति स्वारमानं दर्शयति तस्रो ब्रुहि भगविति स होवाच प्रजापतिः। ॐ को ह व नृसिंहो देवो भगवान्यश्च ब्रह्मा भूभ्रीयः स्वसासी व नमो नमः ॥१॥ (यथा प्रथममञ्जोक्तावाचन्ता तथा सर्वमञ्जेषु द्रष्टव्या ) ॥ यश्च विद्याः ॥२॥ वश्र महेश्वरः ॥ ३ ॥ यश्र पुरुषः ॥ ४ ॥ यश्रेश्वरः ॥ ५ ॥ या सरस्वती ॥६॥ बाकीः ॥ ७ ॥ या गाँरी ॥ ८ ॥ या प्रकृतिः ॥ ९ ॥ या विद्या ॥ ५० ॥ वर्धोकारः ॥ १९ ॥ याश्रतम्त्रोऽर्धमात्राः ॥ १२ ॥ ये वेदाः साहाः सशास्ताः सेतिहासाः ॥ १३ ॥ ये च पञ्चामयः ॥ १४ ॥ याः सप्त महाव्याहृतयः ॥ १५ ॥ ये षाष्ट्री लोकपालाः ॥ १६ ॥ ये चाष्ट्री वसवः ॥ १७ ॥ ये चै-कादश रुद्धाः ॥ १८ ॥ ये च द्वादशादित्याः ॥ १९ ॥ ये चाष्टी प्रहाः॥२०॥ यानि च पञ्च महाभूतानि ॥ २१ ॥ यश्च कालः ॥ २२ ॥ यश्च मनुः ॥२३॥ वश्च संख्य: ॥ २४ ॥ वश्च यमः ॥ २५ ॥ यश्चान्तकः ॥ २६ ॥ यश्च प्राजः ॥ २७ ॥ वश्च सुर्यः ॥ २८ ॥ यश्च सोमः ॥ २९ ॥ यश्च विराट् पुरुषः ॥३०॥ यश्च जीवः ॥ ३९ ॥ यश्च सर्वम् ॥ ३२ ॥ इति द्वाविशत् इति नान्यजापतिर-बबीदेतैर्भेर्मानेत्यं देवं स्तुवध्वम् । ततो देव प्रीतो भवति स्वात्मानं दर्शयति तसाध एतर्मेश्वनित्य देवं म्तानि स देवं पश्यति सोऽमृत्वं च गवछति य एवं वेदेनि महोपनिषत् ॥ इति चतुर्ध्युपनिषत् ॥ ४ ॥

देश ह व प्रजापिनमञ्जूबन्नानुष्टुभस्य मन्नराजस्य नारसिंहस्य महाचकं नाम चकं नो ब्रृहि भगव इति सार्वकामिकं मोक्षद्वारं उद्योगिन उपदिशन्ति स होवाच प्रजापतिः पढक्षरं वा एनस्युद्दर्शनं महाचकं तस्यास्पदरं भवति बद्दपन्नं चकं भवति पड्डा ऋतव ऋतुमिः संमितं भवति मध्ये नाभिभवति नाभ्यां वा एते अराः प्रतिष्टिता मायया एनस्पर्व वेष्टितं भवति नास्मानं साया स्पृश्चित तस्मान्मायया बहिर्वेष्टितं भवति । अथाष्टारमष्टपत्रं चक्र भवत्यष्टाक्षरा व गायत्री गायत्र्या संमित भवति बहिर्मायया वेष्टितं भवति हाद्वनाक्षरा व नायत्री गायत्र्या संमित भवति बहिर्मायया वेष्टितं भवति । अथ द्वादशारं व जगत्री जगत्या संमितं भवति बहिर्मायया वेष्टितं भवति । अथ स्वक्षारं व जगत्री जगत्या संमितं भवति बहिर्मायया वेष्टितं भवति । अथ स्वक्षारं व जगत्री जगत्या संमितं भवति वहिर्मायया वेष्टितं भवति । अथ स्वक्षारं पोदशपत्र चकं भवति पोदशकालो व पुरुष. पुरुष एवेदं सर्व पुरुषेण संमितं भवति मायया बहिर्वेष्टितं भवति । अथ द्वात्रिश्चरं सकं भवति द्वात्रिशदश्चर चक्र भवति । अथ द्वात्रिश्चरं सक्ष भवति द्वात्रिशदश्चर चक्र भवति । स्व द्वात्रिश्चरं सक्ष भवति द्वात्रिशदश्चरा वा अनुपुरुभवत्यनुष्टुभा सवीमिदं भवति

षहिमापया वेष्टितं भवत्वरैर्वा एतत्सुवदं भवति वेदा वा एते अराः पत्रैर्वा रुतत्सर्वतः परिकामति छन्दांसि वै पन्नाणि ॥ १ ॥ एतत्सुदर्शनं महाचकं तस्य मध्ये नाम्यां तारकं यदशरं नारसिंहमेकाक्षरं तज्जवति पदसु पत्रेषु बढशरं सुदर्शनं भवत्यष्टसु पत्रेष्वष्टाक्षरं नारायणं भवति द्वादवासु पत्रेषु द्वादशाक्षरं वासुदेवं भवति घोडशसु पत्रेषु मातृकाचाः सविन्द्रकाः घोडश स्वरा भवन्ति द्वान्त्रिनात्सु पत्रेषु द्वान्त्रिनादक्षरं मन्नराजं नारसिंहमानुष्टभं भवति तहा प्तत्सुदर्शनं नाम चक्रं सार्वकामिकं मोक्षद्वारमृद्धायं यजुर्मयं साममयं ब्रह्ममयममृतमयं भवनि तस्य पुरस्ताद्वसव आसने रुद्धा दक्षिणतः आदित्याः पश्चाद्विश्वेदेवा उत्तरतो ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा नाभ्यां सूर्याचन्द्रमसी पार्श्वयोत्तदेतद्याभ्युकं। ऋची अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधिविश्व निषेदः। यस्तम् वेदं किसूचा करिष्यति य इत्तिहृदुस्त इसे समासत इति तदेत्तस्यदर्शनं महाचके बालो वा युवा वा वेद स महान्भवति स गुरुः स-वैंबां मन्नाणामुपदेष्टा भवत्यनुष्ट्रमा होमं कुर्यादनुष्ट्रमार्चनं कुर्यात्तदेतद्वक्षीव्रं मृत्युतारकं गुरुणा लब्धं कण्ठ बाही शिखायां वा बन्नीत सप्तद्वीपवती भूमि-देक्षिणार्थं नावकल्पते तसार्कृद्धया यां कांचिद्रां दद्यात्सा दक्षिणा भवनि ॥ २ ॥ उंवा ह व प्रजापतिमञ्बद्धानुष्ट्रभत्य मध्रराजस्य नारमिंहस्य फलं नो बहि भगव इति स होवाच प्रजापतियं एतं मन्नगजं नारामिहमानुष्ट्रभं तिस्त्रमधीते मोऽग्निपुतो भवति स वायुपतो भवति स आदिस्यपुतो भवति स सोमपूर्ती भवति स सन्यपूर्ती भवति स बहापूर्ती भवति स विष्णुपूर्ती भवति स रुद्रपनी सर्वात स द्वपुती भवति स सर्वपुती भवति स सर्वपुती मवति ॥ ३ ॥ य एतं मन्नराजं नारसिहमानुष्ट्रभं नित्यमधीते स मृथ्यं तरति स पाप्मान नरित स ब्रह्महत्यां तरिन स भ्रणहत्यां तरिन स बीरहत्यां तरित स सर्वेहत्यां तरित स संसार तरित स सर्वे तरित स सर्वे तरित ॥ ४॥ य पूर्व मन्नराजं नार्सिहमानुष्टभं नित्यमधीते मोऽग्नि न्तरभवति म वायं स्तरभवति स आदित्यं साम्भयति स सोम साम्भयति स उदकं मान्भयति स सर्वान्देवां-स्क्रमयति स सर्वोन्यहांस्वरभयति स विषं सुरुभयति स विषं सुरुभयति ॥ ५ ॥ य एतं मद्भाजं नारसिंहमानुष्टभं नित्यमधीते य देवानाकर्षयति स यक्षानाक-र्ववति स नागानाकर्पयति स प्रहानाकर्पयति स मनुष्यानाकर्पयति स सर्वाना-क्षेयति स सर्वानाकपैयति ॥६॥ य एतं मक्षरात्रं नारसिंहमानुष्टमं नित्यमधीते स भूकोंकं जयति म भुवछाकं जयति स खरूरोंकं जयति स महर्लोकं जयति स जनोहोकं जयित स तपोलोकं जयित स सत्यहोकं जयित स सर्वाञ्जोका-अवति स सर्वाञ्चोकाञ्चयति ॥ ७ ॥ य एतं मक्रराजमानुष्टुमं नित्यमधीते मीऽधिशोमेत यजने म उक्थ्येत यजने स पोवक्षिता यजने स बाजपेबेन

बजते सोऽतिराञ्चेण बजते सोऽसोर्याभेण बजते सोऽसमेधेन बजते स सर्वैः कदमिर्यजते स सर्वैः कतुमिर्वजते ॥ ८ ॥ व एतं मधराजं नारसिंहमानुष्टुमं नित्यमधीते स ऋचोऽधीते स यज्ञंच्यधीते स सामान्यधीते सोऽधर्वणमधीते सोअङ्गरसम्बीते स शाला अबीते स प्रराणान्यवीते स करवानवीते स मा-थामचीते स नाराशंसीरधीते स प्रणवम्बीते यः प्रणवमघीते स सर्वमधीते स सर्वमधीते ॥ ९ ॥ अनुपनीतशतमेकमेकेनोपनीतेन तत्सममुपनीतशत-मेक्सेकेन गृहस्थेन तस्तमं गृहस्थशतमेक्सेकेन वानप्रस्थेन तस्तमं वानप्र-स्यश्तक्षेक्रमेकेन यतिना तत्समं यतीनां तु शतं पूर्णमेक्रमेकेन रुद्रजापकेन त्रसमं रुद्रजापकशतमेकमेकेनाथवंशिरःशिखाध्यापकेन तन्सममयवंशिरःशि-खाध्यापकशतमेकमेकेन तापनीयोपनिषदध्यापकेन तत्समं तापनीयोपनिष-इध्यापकशतमेकमेकेन मन्नराजाध्यापकेन तस्तमं तद्वा एतत्परमं धाम मन्न-राजाध्यापकस्य यत्र न सूर्वसापति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा भाति पत्र न नक्षत्राणि भान्ति यत्र नामिर्दहति यत्र न सूख्ः प्रविशति यत्र न दुःखं सदानन्दं परमानन्दं शान्तं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादिवन्दितं योगि-ध्येषं एरमं पदं यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ तदेतहचाम्युक्तं । तहि-प्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिबीव चक्षराततं । तद्विप्रासी विषम्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यस्परमं पूर्व । तद्तुतन्निष्कामस्य भवति तदेतश्रिष्कामस्य भवति य एवं वेदेति सहोपनिषत् ॥ इति पश्चमोपनिषत् ॥

इति नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥

## रृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषत् ॥ २९ ॥

नृसिहोत्तरतापिन्यां तुर्यतुर्यात्मकं महः । परमाद्वेतसाम्राज्यं प्रत्यक्षमुपळम्बते ॥

ॐ देवा ह वै प्रजापितमञ्जवक्षणोरणायांसिममात्मानमोंकारं नो खाजक्ष्वेति तथेत्योमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याक्ष्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति
सर्वमोंकार एव वक्षान्यश्चिकालानीतं तद्रप्योंकार एव सर्वं क्षेतद्भायमारमा
बक्ष तमेतमात्मानमोमिति बद्यणेकीकृत्य बद्धा चात्मानमोमित्येकीकृत्य तदेकमजरममृतमभयमोमित्यजुभूय तक्षिश्चिदं सर्वं त्रिशारीरमारोप्य तन्मयं हि
तदेवित सहरेदोमिति तं वा एतं त्रिशारीरमात्मानं त्रिशारीरं परं बद्धानुमंद्ष्यात्रस्यूकत्वात्स्यूळभुक्त्वाच सूद्मत्वात्स्यूक्षभुक्ष्यांकृष्यादानन्द्भोगाच सोऽयमात्मा चतुष्पाजागारितस्थानः स्यूक्षमृक्षः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्यूक्षमृक्ष्यादानाः स्ट्सप्रकृतः सप्ताङ्ग स्वाङ्ग स्वाङ्ग

पकोनविक्षतिग्रुकः सूक्ष्मग्रुक् चतुरातमा तैकतो हिरण्यामों हिलीयः पादः ॥
यत्र श्वती न कंचन काम कामनते न कंचन स्वतं प्रश्वति तत्सुपुतं सुपुत्तस्वान प्कीभृतः प्रज्ञानयन प्वानन्दमयो झानन्दभुक् चेतोग्रुक्कस्तुत्तमाः
प्राज्ञ हेश्वरस्तृतीयः पादः ॥ एव सर्वेश्वर एव सर्वज्ञ प्रथोऽन्तर्यान्येय योतिः
सर्वेश्व प्रभवाज्ययो हि भूतानां त्रयमप्येतस्तुपुतं स्वतं मायामात्रं विदेकस्तो
झयमारमाय तुरीगश्चतुरात्मा तुरीयायसितस्वादेकस्त्योतानुज्ञात्रमुज्ञाविक्येस्वयमण्यज्ञापि सुपुतं स्वतं मायामात्रं विदेकरसो झयमारमायायमादेशो वस्थूकप्रज्ञं व सूक्ष्मप्रज्ञं नोमयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं नामज्ञं न प्रज्ञानयनमण्डमञ्चवहार्यसप्राद्यमलक्षणमन्त्रसम्बद्धपदेश्यमंकारम्यप्रस्त्यसारं प्रपन्नोपद्यमं सिवं
सान्तमिद्वतं चतुर्यं मन्यन्ते स आरमा स विशेष ईश्वरप्रासस्तुरीयस्तुरीयः ॥
इति प्रथमः सण्डः ॥ ॥ ॥

तं वा एतमात्मानं जाप्रत्यस्वप्रमसुषुप्तं स्वग्ने जाप्रतमसुषुप्तं सुषुप्ते जाप्रद-मस्त्रम तुरीये जामतमस्त्रमसुपुराव्यभिचारिणं निखानन्दं सदेकरसं केव चक्षचो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाची द्रष्टा मनसी द्रष्टा श्रुवेदेष्टा श्राणस द्रष्टा तमसो द्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा ततः सर्वसादभ्यो विकक्षणवासूयः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी मनसः साक्षीः बुद्धेः साक्षी प्रा-णस्य साक्षी तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षी ततोऽविकियो महावैतन्योऽ-सारसर्वसाद्रियतम आनन्द्धन होवमसारसर्वसारपुरतः सुविभातमेड-रसमेवाजरमस्तमभयं बहाबाप्यजयेनं चतुष्पादं मात्राभिरोकारेण वैकीकुर्या-जागरितस्थानअतुरात्मा विश्वो वैश्वानरश्चत्रूपोंकार एव चतुक्रूपो द्वायमकारः स्थूळसृक्ष्मबीजसाक्षिभिरकाररूपराक्षेरादिमस्वाद्वा स्थूळत्वास्मुक्ष्मत्वाद्वीजत्वा-त्साक्षित्वाचामोति इ वा इदं सर्वमादिश्व भवति य एवं वेद ॥ स्वमस्थान-अतुरात्मा तेजसो हिरण्यगर्भश्रत्रूप उकार एव चतुरूपो श्रयमुकारः स्थूछ-स्क्रमबीजसाक्षिभिक्काररूपैरुक्कर्षातु मयत्वाग्स्यू इत्वारस्क्रमत्वाद्वीजस्वात्सा-कित्वाकोत्कर्पति ह वे ज्ञानसंतति समानश्च भवति य एवं वेद ॥ सुपुत्रस्था-नश्रहरात्मा प्राज्ञ ईश्वरश्रत्रूपो मकार एव चत्रूपो द्वारं मकारः स्थूलसूद्दम-बीजसाक्षिभिर्मकाररूपैर्मितरपीतेर्वा स्थूकःवास्पूड्मत्वाद्वीजस्वात्साक्षित्वाच मिनोति इ वा इदं सर्वेमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥ मात्रामात्राः प्रति-मात्राः कुर्याद्य तुरीय ईश्वरप्रासः स स्वराद स्वयमीश्वरः स्वप्रकाश्वश्रतुरा-त्मोतानुज्ञात्रनुज्ञाविकस्पैरोतो श्रायमात्मा श्रायेवेदं सर्वमन्तकाले काकाधिः सूर्वेखिरमुकातो हायमातमा हास सर्वस्य स्वातमानं ददातीदं सर्वे स्वातमानमेव करोति बधा तमः सवितानुक्रकरसो द्वायमात्मा चिद्रप एव यथा हाई इंग्बाझिरविकक्ष्यो झयमात्मा वान्द्रतोऽगोचरत्वाचित्र्वसदुरूप अन्तर वृत्र

चत्र्यो झयमोंकार ओतानुकात्रज्ञाविकस्पैरोंकाररूपेरास्मैव नामक्ष्णात्मकं हीदं सर्व तुरीयत्वाचिद्रपत्वाचीतत्वादनुज्ञातृत्वादनुज्ञानत्वादिकिस्परूपत्वाचिद्रपत्वाचीतत्वादनुज्ञातृत्वादनुज्ञानत्वादिकिस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपत्वाचिकस्परूपं विद्यादेशो मात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः प्रपञ्चोपनारमानं व एवं वेदैष वीरो नारसिंहेन वानुष्टुमा मन्नराजेन तुरीयं विद्यादेव झात्मानं प्रकाशयित सर्वसंहारसमर्थः परिभवासहः प्रमुख्यांसः सदोज्वकोऽविद्यातन्त्वाचिहानः स्वाच्यावे वारमान्यहरः मवदा द्वतरहित आनन्दरूपः सर्वाचिष्ठानः सन्मान्नो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति तस्मादेवमेवेममारमान परं ब्रह्मानुन्संदृष्यादेष वीरो नृसिंह एवेति ॥ इति द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥

तस्य ह वे प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा सा प्रथमः पादो भवति द्वितीया द्वितीयस्य तृतीया तृतीयस्य चतुःयीतानुज्ञात्रनुज्ञाविकल्परूपा तया तृतीयं चतुरात्मानमन्विष्यं चतुर्थपादंनं च तथा तुरीयेणानुचिन्तयन्त्रसेत्तस्य ह वा षुतस्य प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा सा पृथिव्यकारः स ऋग्भिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसनी गायत्री गाईपत्यः सा प्रथमः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरासमा स्थूछसृक्ष्मबीजसाक्षिभिद्दिनीयान्तरिक्षं स उकारः स यर्जाभेर्यजुर्वेदो विष्णु-रुद्राश्चिष्टब्दक्षिणाग्निः सा द्वितीयः पाटी भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरास्मा स्थलसुक्षमत्रीजसाक्षिभिस्तृतीया थे। स मकारः स सामिशः सा-मबेदो रुद्रादित्या जगत्याहवनीय. मा तृतीयः पादी भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसृक्षमत्रीजसाक्षिभिर्यावसानेऽस्य चतुर्थवीमात्रा सा सोमलोक ॐकारः साथवंणमध्रिरथवेचेदः संवतेकोऽधिर्महत्। विराहेकपिर्भा-स्वती स्मृता चतुर्थः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूल-सुक्ष्मबीजसाक्षिभिर्मात्रामात्राः प्रांतमात्राः कृत्वोतानुज्ञात्रनुज्ञाविकव्यस्त्यं विन्तयनप्रसेज्जाऽसतो हतसवित्कः शुद्धः संविष्टो निर्विप्त इममसुनियमेऽनु-भूयेहेदं सर्व दृष्टा स प्रपञ्चहीनोऽथ सक्छः साधारोऽसृतमयश्चनुराहमाथ महापीठे सपरिवारं तमेतं चतुःमप्तात्मानं चतुरात्मानं मुलाझाविप्ररूपं प्रणवं संदर्भास्त्रसारमानं चतुरारमानमकारं ब्रह्माणं नाभौ सप्तीरमानं चतुरारमान-मुकारं विष्णुं हृदये सहाःमानं चतुराःमानमकारं रुद्रं भूमध्ये सहाःमानं चतुरात्मानं चतुःसप्तात्मानं चतुरात्मानमों कारं सर्वेश्वर द्वादशानते सप्तात्मानं चतुरात्मानं चतुःसप्तात्मानमोंकारं तुरीयमानन्दामृतरूपं पोडशान्तेऽधानन्दा-स्तेनैसांश्रमुर्था संपूज्य तथा ब्रह्माणसेव विष्णुसेव रुद्धसेव विभक्तांस्रीनेवा-विमक्तांकीनेव लिङ्गरूपानेव च सपुज्योपहारश्रत्यांथ लिङ्गालंहत्व तेजसा शरीरत्रयं संब्याप्य तद्धिष्ठानमात्मानं संज्वास्य तत्तेत्र आत्मचैतन्यरूपं बलमबद्दभ्य गुणैरेक्यं संपाध महास्थलं महासूक्ष्मे महासूक्ष्मं महाकारणे च

संहत्य मात्राभिरोतानुज्ञात्रनुज्ञाविकस्परूपं विन्तयन्त्रसेत् ॥ इति तृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

तं वा एतमास्मानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोंकाराधिक्योतमनुष्टुमा नत्वा प्रसाधोमिति संहत्याहामित्वनुसंद्रध्याद्येतमेवारमानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोंकाराधिक्योतमेकादशास्मान नारसिंहं नत्वोमिति संहरक्षानुसंद्रध्याद्येतमेन्वमास्मानं परमं ब्रह्मोंकारं तुरीयोकाराधिक्योति प्रणवेन संविन्त्यानुष्टुभा नत्वा सिक्षदानन्दपूर्णात्मानं परं ब्रह्म संभाष्याहुन् मित्यामानमादाय मनसा ब्रह्मणेकीकुर्याच्यनुष्टुभेव वा एप उपवसकेष हिं सर्वत्र सर्वदा सर्वातमा सन्त्रसर्वमित्त नृसिह् एवकळ एप तुरीय एप एवोग्न प्रपृष्ट वीर एप एव महानेप एव विष्णुरेप एव ज्वलकेष एव सर्वतोमुख एप एव विर्लोश एप एव महानेप एव विष्णुरेप एव ज्वलकेष एव सर्वतोमुख एप एव नृसिह एव एव मानयेष एवाहमेव योगारूढो ब्रह्मणेवानुष्टुभं संद्रध्यादींकार हित ॥ तदेती क्षोकी भवतः ॥ संस्तभ्य सिहं स्वमुतानगुणार्थानसंयोज्य रार्क्षक्षपस्य हत्वा ॥ वश्यां एफुरनीमसतीं निपीड्य संभक्ष्य सिहंन स एप वीरः ॥ राष्ट्रभोतान्यादाननरप्रपृ । तत्वा च बहुधा हृद्दा नृसिहः स्वयमुहमानविति ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

अर्थप उ एव अकार आसतमार्थ आत्मन्येच नृसिहे देवे बद्धणि वर्तत एप हावासनम एव हि साक्ष्येप इंश्वरस्तत्सर्वगतो नहीदं सर्वमेष हि व्यास-तम इद मर्व यदयमातमा मायामात्र एव एवोप्र एप हि ब्यासतम एव एव वीर एप हि व्याप्ततम एप एव महानेव हि व्याप्ततम एप एव विष्णुरेव हि व्याप्ततम एव एव ज्वलंबेप हि व्याप्ततम एव एव सर्वतोमुख एव हिव्याप्त-तम एव एव नृधिह एव हि व्यासतम एप एव भीषण एव हि व्यासतम एव एव भद्र एव हि व्याप्ततम एव एव मृत्युमृत्युरेव हि व्याप्ततम एव एव नमाम्येप हि व्यासतम एप एवाइमेप हि व्यासतम आर्त्मव नृसिहो देवो त्रह्म भवति य पूर्व वेद सोऽकामो निष्काम आप्तकाम आध्मकामो न तस्त प्राणा उत्कामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते बहाव सन्बह्माप्येत्यथप एवांकार उत्कर-ष्टतमार्थ आत्मन्येव नृसिष्ठे देवे ब्रह्मणि वर्तते तस्मादेव सत्यस्वरूपो न हा-न्यद्स्त्यप्रमेयमनात्मप्रकाशामेष हि स्वप्रकाशोऽसङ्गोऽन्यस वीक्षत भारमातो नान्यथा प्राप्तिसारममात्रं होतदुरकृष्टमेप एवोज एप होबोरकृष्ट एष एव बीर एव क्रेबोस्क्रप्ट एप एव महानेष क्रेबोस्क्रप्ट एप एव बिष्णुरेष क्रेबोस्क्रप्ट एप एव ज्वलक्षेप होवोत्कृष्ट एव एव सर्वतोसुख एव होवोत्कृष्ट एप एव नृसिंह एव होबोस्कृष्ट एप एव सीवण एव होबोस्कृष्ट एव एव सह एव होबोस्कृष्ट

इब एव मृत्युमृत्युरेष होवीत्कृष्ट एष एव नमाम्येष होवीत्कृष्ट एष एवाहमेष क्षेत्रीत्कृष्टसासादात्मानसेवैनं जानीयादात्मेव नृसिंही देवी ब्रह्म भवति य वृदं वेद सोऽकामी निष्काम आहकाम आत्मकामी न तस्य प्राणा उत्काम-न्यात्रेव समवलीयन्ते ब्रह्मीव सन्ब्रह्माप्येत्यर्थेष एव मकारी महाविभूत्यर्थ आसम्येव नृसिंहे देवे ब्रह्मणि वर्तते तस्माद्यमनस्पो मिन्नरूपः स्वप्रकाशो ब्रह्मेबासतम उरक्रष्टतम एतदेव ब्रह्मापि सर्वज्ञं महामायं महाविभृत्येतदेवो-अमेलिंद्र महाविभूत्येतदेव वीरमेलिंद्र महाविभूत्येतदेव महदेति हैं महावि-मुखेतदेव विष्ण्वेतद्धि महाविभूत्येतदेव ज्वलदेतद्धि महाविभूत्येतदेव सर्व-तोसुक्समेतदि सहाविभूत्येतदेव नृत्पिंहमेतदि महाविभूत्येतदेव भीषणमे-वित् सहाविमृत्येतदेव भद्रमेतदि महाविभृत्येतदेव मृत्यु मृत्य्वेतदि महा-बिभूत्वेतदेव नमाम्येतदि महाविभूत्येतदेवाहमेतदि महाविभूति तसाद-कारोकाराभ्यामिममात्मानमासतमसुन्कृष्टतमं चिन्मात्रं सर्वद्रष्टारं सर्वमाक्षिणं सर्वेग्रासं सर्वेत्रेमास्पदं सचिदानन्दमात्रमेकरसं पुरतोःसात्मवैसात्स्विभा-हमस्विष्याप्ततममुरकृष्टतमं महामायं महाविभूति सचिदानन्द्रमात्रमेकरमं प्रसोध ब्रह्म मकारेण जानीयादारमेव नृसिही देवः परमेव ब्रह्म भवति य एवं वेद सोऽकामी निष्काम आप्तकाम आत्मकामी न तस्य प्राणा उत्काम-स्थात्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मेव सन्बद्धाप्येतीति ह अजापतिहवाच प्रजापतिह-बाच ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

 शून्यं जानन्तस्तत्रेव परिसमासास्त्रसात्तदेवानां वृतसाचरचोंकारे परे वक्कावि पर्यवसितो भवेत्स आत्मन्येवात्मानं परं वक्का पश्यति ॥ तदेष श्लोक ॥ शुक्के-प्वशुक्कं संयोज्य सिंहं शुक्केषु योजयेत् । शुक्काभ्यां शुक्कमावष्य श्रयो देवा उपासत इति ॥ इति पष्टः खण्डः ॥ ६ ॥

देवा इ वै प्रजापितमञ्जवन् भूय एव नो भगवान्विज्ञापयरिवति तथेत्वज-त्वादमर-वादजरत्वादमृतस्वादशोकत्वादमोहत्वादनश्चनायत्वादपिपासत्वाद्**हे**-तत्वाश्चाकरेणेममारमानमन्विप्योत्कृष्टत्वादुत्पादकत्वादुत्प्रवेष्टरबादुत्थाप्यितृ-त्वादुद्रपृत्वादुरकरृत्वादुरपथवारकत्वादुद्वासंस्वादुञ्जान्तरवादुत्तीर्णविकृतस्वा-बोंकारेणेममात्मानं परमं ब्रह्म नृसिंहमन्बिष्याकारेणेमसात्मावमुकारं पूर्वी र्धमाङ्गव्य सिहीकृत्योत्तरार्धेन तं सिहमाङ्गव्य महत्त्वान्महस्त्वान्मानत्वान्युक रवानमहा देवरवानमहेश्वरःवानमहा सत्त्वानमहा चित्रवानमहा नन्दरवानमहाप्रभूखाः च मकारार्धेनानेनात्मनैकीकुर्यादशरीरो निरिन्दियोऽप्राणोऽतमाः सचिदान-न्दमात्रः स स्वराह भवति य एवं वेद् कस्त्वमित्यहसिति होवाचैवसेबेहं सर्वे तस्मादहर्मित सर्वामिश्वानं तस्यादिखमकारः स प्रव भवति सर्वे हायमात्मानं हि सर्वान्तरो न हीदं सर्वमहमिति होवाचैव निरासन-कमारमेवेदं सर्वे तस्मात्सर्वात्मकेनाकारेण सर्वात्मकमात्मानमन्बिच्छेद्वसेवेदं सर्वे सिबदानन्दरूपं सिबदानन्दरूपियदं सर्वे सदीदं सर्वे सासिति चिद्धीदं सर्वे काशते प्रकाशते चेति किं सदितीदमिदं नेत्यनुभूतिहित केषेतीयप्रियं नेत्यवचर्ननेवानुभवसुवाचेवभेव चिदानन्दायप्यव**चर्नेनेवानुभ**न वयुवाच सर्वमन्यदिति स परमानन्दस्य ब्रह्मणी नाम ब्रह्मेति तस्यान्त्योऽबं मकारः स एव भवति तस्मान्मकारेण परमं ब्रह्मान्विच्छेत्किमिइमेविमः त्युकार इत्येवाहाविचिकित्सन्नकारेणममात्मानमन्विष्य मकारेण ब्रह्मणातु. संदृध्यादुकारेणाविचिकित्सस्त्रज्ञारीरोऽतिन्द्रियोऽप्राणोऽतसाः सश्चिदानम्द्रमान्त्रः स स्वराह भवति य एव बेद ब्रह्म वा इदं सर्वेमस्वाद्वप्रत्वाद्वीर-त्वानमहत्त्वाद्विष्णुत्वाज्ञवकत्वात्सर्वतोमुखत्वाकासिहत्वाद्वीवणत्वाद्वद्वरकारमृत्यु-सृत्युत्वासमामित्वाद्दं वादिति सततं होत्द्रह्योग्रन्वाहीस्त्वान्महस्वाद्विष्णु-त्वाज्ञवल्दवारमर्थतोमुस्तवाश्चासहत्वाद्वीषणश्वाद्भद्भत्वान्मृत्युक्तासमामि-त्वादिति तसादकारेण परमें ब्रह्मान्विष्य मकारेण मनश्राद्यवितारं मनश्रा-दिसाक्षिणमन्त्रिच्छेत्स यदैत्रसर्वमपेक्षते तदैतस्मर्वमिकाति स बहा प्रतिबुध्यते तदेनत्सर्वमसादेवोत्तिष्ठति तदेव तत्सर्वे निरूश प्रत्युश संपीकः संज्वात्य संभक्ष्य खारमानमेवैषा ददाखस्युमोऽतिवीरोर्अतमहानतिबिष्णुरित-ज्वलज्ञतिसर्वतोमुखोऽतिनृसिंहोऽतिमीषणोऽतिमदोऽतिमृखुमृखुरतिनमाम्य-त्यहं भूत्वा स्वे महिश्वि सदा समासते तसादेनमकारार्थेन परेण महाणैकी-

कुर्वाहुकारेणाविधिकित्सवन्नत्तरोरो निरिन्दियोऽप्राणोऽमनाः सिधदानन्दमात्रः स खराह भवति य एवं वेद ॥ तदेप श्लोकः ॥ ग्रूङ्गं श्रूङ्गार्धमाकृष्य शुङ्गे-णानेन योजयेत् । श्रृङ्गमेनं परे श्रृङ्गे तमनेनापि योजयेत् ॥ इति सप्तमः सण्डः ॥ ७ ॥

अब तुरीयेणोतश्च त्रोतश्च हायमात्मा नृसिंहोऽस्मिन्सर्वर्भयं सर्वात्मानं हि सर्वे नैवातोऽहृयो ग्रायमात्मैकल एवाविकल्पो नहि वस्तु सद्यं ह्योत इव सहनोऽयं चिद्रन आनन्दघन एवेकरसोऽव्यवहार्यः केनचनाद्विनीय ओतश्र प्रोत्सक्षेष ओंकार एवं नैविमिति पृष्ट ओमित्येवाह वाग्वा ओंकारो वागेवेदं सर्वे न हाज्ञब्दमिवेहासि चिन्मयो द्यायमोंकारश्चिन्मयमिदं सर्वे तस्मात्परमे-श्वर एवेकमेव तज्ञवत्येतदसृतमभयमेतद्रहाभयं वै महा भवति य एवं वेदेनि रहस्यमनुज्ञाता द्ययमारमेप द्यार्य सर्वस्य स्वात्मानमनुजानानि न हीदं सर्वे स्तत आरमविश्व द्वायमोती नानुज्ञातासङ्गत्वादविकारित्वादमस्यादम्यस्यानुज्ञा-ता श्रयमोकार ओमित शनुजानानि वाखा ओंकारी वागेवेदं सर्वमनुजा-शांति चिन्मयो द्ययमोंकारश्चिद्वीदं मर्वे निरात्मकमात्मसात्करोति तस्मात्पर-मेश्वर एवेकमेव तद्भवत्येतदसृतमभयमेनइसाभयं वे श्रह्माभपं हि वे श्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यमनुजैकरसो ह्ययमान्मा प्रजानघन एवायं यस्ना-सर्वसारपुरतः सुविभातोऽतश्चिद्धन एव न झपमोतो नानुकातैतदाःम्यं हीदं सर्व सदैवानुक्षेकरसो हायमोंकार ओमिति होवानुजानानि वाग्वा ओंकारो बागेब अनुजानाति चिन्मयो अयमोंकारश्चिदेव अनुज्ञाता तस्मान्परमेश्वर एवैकमेव तद्भवत्येतद्भतमभयमेतह्याभय व ब्रह्माभयं हि व ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यमविकल्पो झयमारमाऽद्वितीयत्वादविकल्पो झयमोंकारोऽद्वि-तीवत्वादेव चिन्मयो हायमोंकारम्तस्यात्परमेश्वर एवकमेव तद्भवत्यविकल्पोऽ-पि नात्र काचन मिदान्ति नैव सत्र काचन मिदास्यत्र हि मिदामिव मन्य-मानः शतथा सहस्रथा मित्रो मृत्योः स मृत्युमाप्रोति तदेतदद्वय स्वप्रकाशं महानन्दमारमैवेतद्मृतमभयमेतइह्याभयं व ब्रह्माभयं हि वे ब्रह्म भवति य पृषं बेदेति रहस्यम् ॥ इत्यष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥

देश ह वै प्रजापतिमञ्जविक्षममेष नो भगवश्चोंकारमात्मानमुपिट्दोति स्रायेष्यपत्रष्टानुमन्तेष आत्मा नृसिंहश्चिद्प एवाविकारो ह्युपलब्धः सर्वस्य सर्वत्र न हास्ति हेतसिद्धिरात्मैव मिद्धोऽद्वितीयो मायया ह्यन्यदिव स वा एप आत्मा पर एपेव सर्वे तथाहि प्रश्नेषा विद्या जगत्मवमात्मा परमात्मैव स्व-प्रकाशोऽप्यविषयज्ञानत्वाञ्चानश्चेव ह्यन्यत्रान्यश्च विज्ञानास्यनुभूतेर्माया च त-मोक्ष्पानुभूतिसादेतज्ञदं मोहात्मकमनन्तमिदं रूपमस्यास्य व्यक्षिका निस्य-निश्चनापि मूवेरात्मेव दशस्य सन्त्यमसन्तं च दर्शयति सिद्धस्वासिद्धस्यास्य स्वतश्रास्वतश्राचेन सेपा वटबीजसामान्यवदनेकवटशक्तिरेकैव तद्यशा बटबी-जसामान्यमेकमनेकान्स्वाध्यतिरिक्तान्वटान्सवीजानुत्पाच तत्र तत्र तत्र पूर्ण सिक्त-इत्येवमेवैषा माया स्वाध्यतिरिक्तानि पूर्णानि क्षेत्राणि द्वीयित्वा जीवेशाव-भासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति सेवा चित्रा सहता बहुद्वा स्वयं गुणमिस्राङ्करेप्वापे गुणमिस्रा सर्वत्र ब्रह्मविष्णुशिवस्पिणी बैतन्यदीप्ता तसादात्मन एव त्रैविध्यं सर्वत्र योनित्वमिमन्ता जीवो नियन्तेश्वरः सर्वाहंमानी हिरण्यगर्भिक्षरूप ईश्वरवद्यक्तवैतन्यः सर्वेगो होष द्वैश्वर: क्रियाज्ञानात्मा सर्व सर्वमयं सर्वे जीवाः सर्वमयाः सर्वोस्ववस्थास तथाप्यरुपाः स वा एव भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवताः कोशांश्र सृष्ट्रा प्रविश्यामुढो मृढ इव व्यवहरसास्ते माययैव तस्मादद्वय एवाबमात्मा सन्मात्रो तित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वयानन्दः परः श्रत्यगेकरसः प्रमाणेरेतरवगतः सत्तामात्रं हीतं सर्वे सदेव पुरस्तात्सिद्धं हि ब्रह्म न हात्र किंचानुभूयते नाविद्यानुभवारमा न स्वप्रकाशे सर्वसाक्षि-ण्यविक्रियेऽद्वये पश्यनेहापि सन्मात्रममदन्यत्मत्यं हीत्थं पुरम्ताद्योनि स्वा-रमस्थमानन्दचिद्धनं मिद्धं ह्यसिद्धं तद्विष्ण्रीशानौ बह्यान्यदपि सर्वं सर्व-गतं सर्वमत एव श्रद्धोऽबाध्यम्बरूपो बुद्धः सुखस्बरूप क्षेतक्षिरात्मकमपि नात्मा पुरतो हि मिन्नो न हीतं सबै कदाचिदातमा हि स्वमहिमन्यो निरपेक्ष एक एव साक्षी स्वप्रकाशः किं तश्चित्यमान्मात्र होव न विचिकित्ममेतदीदं सर्वं साधयित द्रष्टा दृष्ट्, साक्ष्यविक्रियः मिद्धो निर-वद्यो बाह्याभ्यन्तरयीक्षणात्मुविस्फुटनमः स परम्ताइतैप दृष्टोऽह्यवहार्योः sप्यल्पो नाल्पः साक्ष्यविद्योपोऽनन्योऽसुम्बद्धः खोऽद्वयः परमात्मा सर्वज्ञोऽनः न्तोऽभिन्नोऽह्रयः सर्वदा संवित्तिमीयया नासंवित्तिः स्वप्रकाही यूयमेव द्रष्टाः किमद्वयेन दितीयमैव न यूयमेव वृद्धेव भगवित्रति देवा उच्चेयूय-मेव दश्यते चेकात्मज्ञा असङ्गी द्ययमारमाती यृथमेव स्वप्रकाशा इदं हि सत्संविन्मयत्वाध्यमेव नेति होचुईन्तासङ्गा वयमिति होचुः कथं पश्यन्तीति होबाच न वयं विश्व इति होचुसतो यूयमेव स्वप्रकाशा इति होबाच न च सत्संबिन्मया पुनी हि पुरम्तान्सुविभातमव्यवहार्यमेवाद्वयं जाती नेप विज्ञाती बिदिताविदितात्पर इति होचुः स होवाच तद्वा एतद्रब्राद्वयं वद्याखाक्षित्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं सत्यं सृक्ष्मं परिपूर्णमृद्धयं सदानन् चिन्मात्रमात्मेवाव्यवहार्यं केनच तत्तरेतदारमानमोमित्यपश्यन्तः पश्यतः नदेतरमत्यमातमा ब्रह्मीव ब्रह्मा-रमेवात्र होव न विचिकित्स्यमित्यों सत्यं तदेतरपण्डिता एव पश्यन्त्येतचात्राहरू-मस्पर्शमरूपमरसमगन्धमवक्तव्यमनादातव्यमगन्तव्यमविसर्वयिनव्यमनान-न्द्रयित्यममन्तन्यमबोद्धस्यमन्द्रं कर्तयित्व्यमचेत्रयित्व्यमप्राणयित्व्यमनप्र-

वित्यसम्यानिवित्यसनुदानिवित्यससमानिवित्यमिनिद्वयमिविषयस्य क्रम्ण स्वाप्तिव्यस्य सुविभात सङ्ग्रिक्षातं पुरतोऽस्मात्यस्य स्वाप्तिवद्मेव सुविभात सङ्ग्रिक्षातं पुरतोऽस्मात्यवसायुविभातमङ्ग्यं पश्चत इसः सोऽहमिति स होवाच किमेव इष्टोऽदृष्टो वेति इष्टो विविता-विवितास्य इति होचुः क्रंषा क्रयमिति होचुः किं तेन न किंचनेति होचुर्य्वसेवाश्चर्यस्या इति होवाच न चेत्याहुरोमित्यनुजानीध्वं ज्ञृतैनमिति ज्ञातोऽज्ञातश्चेति होचुनंचनमिति होचुरिति ज्ञृत्वेवमात्मसिद्धमिति हो-वाच पश्चाम एव भगवो न च वयं पश्चामो नेव वयं वकुं श्रृत्यो नमस्तेऽनु भगवन् प्रसीदेति होचुनंमस्तुम्यं वयं त इति ह प्रजापतिदेवाननु अशास्तानुशासेति होवाच ते होचुनंमस्तुम्यं वयं त इति ह प्रजापतिदेवाननु अशासानुशासेति ॥ तदेप स्रोकः ॥ ओतमोतेन जानीयावनुज्ञातारमान्तरम् । अनुज्ञासद्वयं लब्ध्वा उपद्रष्टारमाञ्चतेत् ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ स्र्वे कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

इति नृसिंहोत्तरतापिन्युपनियम्समाप्ता ॥

कालाग्निकद्रोपनिषत् ॥ ३० ॥

ब्रह्मज्ञानोपायतया यद्विभूनिः प्रकीर्तिता । तमहं कालाग्निरुद्र भजतां स्वात्मद् भजे ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

ॐ अथ कालागिरदोपनिपदः संवर्तकोऽग्निक्षरनुष्टुपछन्दः श्रीकालागिरदो देवता श्रीकालागिरदो भगवन्तं सनरकुमारः पप्रच्छ अधीहि भगवं ज्ञिपुण्डविधि सतस्वं क्रिं इच्चं कियरस्थानं कतिप्रमाणं का रेखा के मच्चाः का शक्तः कि देवतं कः कर्ता कि फलमिति च। तं होवाच भगवान्कालागिरदः यद्रव्यं तद्राव्यं क्रिं क्ष्यं क्षयःस्थानं कतिप्रमाणं का रेखा के मच्चाः का शक्तः कि देवतं कः कर्ता कि फलमिति च। तं होवाच भगवान्कालागिरदः यद्रव्यं तद्राव्यं भस्य सद्योजातादिपञ्चव्यसम्बः परिगृद्धागिरिति भस्य वायुरिति भस्य जलमिति भस्य स्थलमिति भस्य व्योमेति भस्ते व्यवस्थानि शिरोल्लाट-व्यवस्थान्य माने महान्वमिति जलेन संयुज्य त्रियायुपमिति शिरोल्लाट-व्यवस्थान्य व्यवस्थान्य विवायुपमिति शिरोल्लाट-व्यवस्थान्य त्रियायुपम्यवस्थान्य कित्रविक्तिमितिक्षित्यं वित्र तो रेखाः प्रकुर्वीत वतः सेत्रव्यान्य विवायुपम्यवस्थान्य विवायस्थान्य स्थानिक स्थायस्थान्य स्थायस्थान्य स्थायस्थान्य स्थानिक स्थायस्थान्य स्थानिक स्थानि

देवतेति बाल्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाप्तिरुकारः सत्त्वमन्तरिक्षमन्तरासमा चेच्छाशक्तिर्यञ्जेदेदो माध्यंदिनं सदनं सदाधिवो देवतेति वाख तृतीया रेखा साहदनीयो मकारसमो बीलिंकः परमाध्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीषस्थानं महादेवो देवतेति एवं त्रिपुण्ड्विधि भस्मना करोति यो बिहान्त्रक्षवारी गृद्धी वानप्रस्थो यतिवी स महापातकोपपातकेश्यः पृतो भवति स सवेषु तीर्मेषु खातो भवति स सवान्वेदानधीतो भवति स सवान्देवान्ज्ञातो भवति स सर्वान्देवान्ज्ञातो भवति स स्वान्देवान्ज्ञातो भवति स स्वान्देवान्ज्ञातो स्वान्वान्वान्त्रका स्वान्वान्वान्ति सोऽप्येवमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत् ॥ ३० ॥ ॐसह-नावविति हान्तिः ॥

इति काळाशिरुद्रोपनिषत्समासा ॥

## मैत्रेय्युपनिषत् ॥ ३१ ॥

श्चरवाचार्योपदेशेन मुनयो यत्पदं ययुः। तःस्वानुभृतिसंसिद्धं स्वमात्रं ब्रह्म भावये॥

#### ॐ आप्यायन्त्रिवति शान्तिः॥

ॐवृहद्रधो वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठं पुत्रं निधापयित्वेदमञ्जासतं मन्यमानः शरीरं वैराग्यसुपेनोऽरण्यं निर्जगाम । स तत्र परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण उर्ध्ववाहुन्तिष्ठत्यन्ते सहस्रस्य सुनिरन्तिकमाजगामाधिरिवाधूमकरनेजसा निर्देहिश्ववात्मविद्रगवाञ्छाकायन्य उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं कृणोद्धेति
राजानमत्रवीत्स तस्ये नमस्कृत्योवाच भगवद्याहमात्मविश्वं तरविष्ठ्छणुमो
वयं स न्वं नो बूहीत्येतहृतं पुरस्तादशक्यं मा एच्छ प्रभमेक्षवाकान्यान्कामान्वृणीप्वेति शाकायन्यस्य चरणाविममृश्यमानो राजेमां गाथां जगाद ॥ १ ॥
अध किमेतर्मान्यानां शोपणं महाणेवानां शिखरिणां प्रपतनं प्रुवस्य प्रचलकं
स्थानं वा तरूणां निमजनं पृथिच्याः स्थानादपसरणं सुराणां सोऽहमित्येतद्विधेऽस्मिन्संसारे किं कामोपभोगेंथेरेवाश्चितस्यासकृतुपावनंनं दृश्यत हृत्युद्धनुमर्हसीत्यन्थोदपानस्थो मेक इवाहमस्मिन्संसारे भगवंस्त्वं नो गतिरिति॥२॥
भगवञ्चारीरमिदं मेथुनादेवोद्भतं मंविद्पेतं निरय एव मूत्रद्वारेण निष्कान्तमस्थिमिश्चतं मासेनानुलिसं चर्मणाववदं विष्मूत्रवातिपत्तकप्रमजामेशेवसामिरन्येश्च मलेबंहुमिः परिपूर्णमेतादशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्त्वं नो
गतिरिति ॥ ३ ॥

अथ भगवाम्छाकायन्यः सुप्रीतोऽबबीदाजानं महाराज बृहद्वयेक्ष्वाकुवं-श्चाजशीर्यात्मज्ञः कृतकृत्यस्यं मरुवास्रो विश्वतोऽसीत्ययं खल्यात्मा ने कतमो भगवान्वर्ण्य इति तं होवाच ॥ शब्दस्पर्शमपा येऽर्था अनर्था इव ने स्थिताः। बेचां सक्तस्त भूतातमा न स्मरेख परं पदम् ॥ १ ॥ तपसा प्राप्यते सन्वं स-श्वात्संप्राप्यते मनः । मनसा प्राप्यते द्यात्मा द्यात्मापश्या निवर्तते ॥ २ ॥ यथा निरिन्धनो विद्धः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तिक्षयाचित्तं स्वयोना-बुपशाम्यति ॥ ३ ॥ खयोनावुपशान्तस्य मनसः सलगामिनः । इनिद्रयार्थ-विमृद्धसानृताः कर्मवशानुगाः ॥ ४ ॥ चित्तमेव हि संसारलत्प्रयतेन शोध-बेत्। विश्वसलम्मयो भवति गुद्धमेतस्मनातनम् ॥ ५ ॥ चित्तस्य हि प्रसादेन इन्ति कर्म शुभाश्चभम् । प्रमन्नात्मात्मिनि स्थित्वा सुखमक्षयमभूते ॥ ६ ॥ समामकं यदा चित्तं जन्तोर्विपयगोचरम् ॥ यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मु-क्येत बन्धनात् ॥ ७ ॥ हृत्युण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्वरम् । साक्षिणं बु-बिब्रस्य परमधेमगोचरम् ॥ ८ ॥ अगोचर मनोवाचामवधृतादिसंष्ठवम् । सत्तामात्रप्रकारीकप्रकाशं भावनानिगम् ॥ ९ ॥ अहेयमनुपादेयममामान्य-विशेषणम् । ध्रवं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् । निर्विकल्पं निरा-भासं निर्वाणमयसंविदम् ॥ १० ॥ नित्यः शुद्धो बुद्धमुक्तस्वभावः सन्यः सदमः संविभुश्वाद्वितीयः । आनन्दाव्धिर्यः परः सोव्हमस्म प्रत्यस्थानुनात्र संशीतिरस्ति ॥ १९ ॥ आनन्द्मन्तर्निजमाश्रयं तमाशापिशाचीमवमानय-न्तम् । आलोकयन्तं जगदिन्द्रजालमापन्कथं मां प्रविशेदसङ्गम् ॥ १२ ॥ बर्णाश्रमाचारयुता विमृदाः कर्मानुसारेण फरं लभन्ते । वर्णाद्यमे हि परि-स्वजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्ति ॥ १३ ॥ वर्णाश्रमं सावयवं स्वरूप-माचन्त्युक्तं हातिकृष्ष्रमात्रम् । पुत्रादिदेहेष्वभिमानशून्य भूत्वा वसेत्सीलय-तमे झनन्त इति ॥ १४ ॥ ४ ॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

भय भगवानमेत्रेयः केलासं जगाम तं गत्वोवाच भो भगवन्परमतस्वरह-स्यमनुबृहीति ॥ स होवाच महादेवः ॥ देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः । स्यजेदज्ञानिमांस्य सोऽहंभावेन पूज्येत् ॥ १ ॥ अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः । स्नानं मनोमलत्यागः शाचिमिन्द्रियनिग्रहः ॥२॥ ब्रह्मास्नं पिवेद्रैक्षमाचरे देहरक्षणे । वसेदेकान्तिको भूत्या चैकान्ते द्वतवर्जिते । इस्यवमाचरेद्रीमान्स एवं मुक्तिमामुयात् ॥ ३ ॥ जातं स्वतिदं देहं माता-पितृमलात्मकम् । सुखदुः खालयामेध्यं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥ ४ ॥ धातुबद्धं महारोगं पापमन्दिरमधुवम् । विकाराकारविस्तीणं स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥ ५ ॥ नवहारमलस्नाव सदा काले स्वभावजम् । दुर्गन्यं दुर्मलोपतंस्पृष्टाः स्नानं विधीयते ॥ ६ ॥ मानृस्तकसंबन्धं सूसके सह जायते । सृतस्तकजं देहं स्पृष्टा स्नानं विषीयते ॥ ७ ॥ अहं ममेति विष्मृत्रलेषगन्धादिमोधनम् । शुद्धशीचिमिति प्रोक्तं सृजलाभ्यां तु लौकिकम् ॥ ८ ॥ वित्तश्चद्धिकरं शीचं बासनाम्रयनाशनम् । ज्ञानवैराग्यमृत्तीयैः क्षालनारछीचमुच्यते ॥ ९ ॥ अद्वैर तमावनामक्षमभक्ष्यं द्वैतभावनम् । गुरुशाखोक्तभावेन भिक्षोर्भेक्षं विधीयते ॥ १०॥ बिद्वान्स्यदेशमुत्स्ज्य संन्यासानन्तरं स्वतः । कारागारविनिर्मुक्त-चौरवहरतो बसेत् ॥११॥ अहंकारमुतं वित्तभातरं मोहमन्दिरम् । आशापत्री त्यजेगावत्तावन्युक्तो न संशयः ॥ १२ ॥ मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः। सृतकद्वयसंप्राप्तां कथं संध्यासुपास्तहे ॥ १३ ॥ हृदाकाही विदादित्यः सदा भासति भासति । नालमेति न चोदेति कथं संध्यासुपासाहे ॥ १४ ॥ एकमेवाद्वितीयं यहुरोर्वाक्येन निश्चितम् । एनदेकान्तमित्युक्तं न मठो न वनान्तरम् ॥ १५ ॥ अमंशयवतां मुक्तिः मंशयाविष्टचेतसाम् । न मुक्तिर्जन्मजन्मान्ते तसाद्विश्वासमाप्रयात् ॥ १६ ॥ कर्मेखागाच संन्यासी न प्रेषोचारणेन तु । संधौ जीवारमनोरंवयं संन्यासः परिकीर्तितः ॥ १७ ॥ वमनाहारवद्यस्य भाति सर्वेषणादिषु । तस्याधिकारः संन्यासे सकदेहाभिमा-निनः ॥ १८ ॥ यदा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु । तदेव संन्यसिद्विद्वा-नन्यथा पतितो भनेत्॥ १९॥ द्व्यार्थमञ्जवस्त्रार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा। संन्यसेद्रमयश्रष्टः स मुक्ति नामुमईति ॥ २० ॥ उत्तमा तस्वचिन्तेत मध्यमं शास्त्रचिन्तनम् । अधमा मन्नचिन्ता च तीर्थम्रान्त्यधमाधमा ॥२१॥ अनुभूति बिना मुढो वृथा ब्रह्मणि मोदने । प्रतिबिन्नितशान्याप्रफलास्वादनमोदवन् ॥ २२ ॥ न त्यजेश्चेद्यतिर्मुक्तो यो माधुकरमातरम् । वैराग्यजनकं श्रद्धाकछत्रं ज्ञाननन्दनम् ॥ २३ ॥ धनवृद्धा वयोवृद्धा विद्यावृद्धासर्थेव च । ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्यकिंकराः ॥ २४ ॥ यन्मायया मोहितचेतसी मा-मात्मानमापूर्णमलब्धवन्तः । परं विद्यधोदरपूरणाय अमन्ति काका इव स्रयोऽपि ॥ २५ ॥ पाषाणलोहमणिमृण्मयविग्रहेषु पूजा पुनर्जननभोगकरी मुमुक्षीः । तसाद्यतिः स्वहृद्यार्थनमेव कुर्योद्वाह्यार्थनं परिहरेद्पुनर्भवाय ॥ २६ ॥ अन्तःपूर्णो बहि पूर्णः पूर्णकुम्म इवार्णवे । अन्तःश्रुम्यो बहिःश्रुन्यः शुन्यकुरम इवास्वरे ॥ २७ ॥ मा भव प्राह्मभावात्मा प्राह्कात्मा च मा भव । भावनामसिकां सक्ता यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ २८ ॥ त्रष्टुदर्शनह-इयानि सक्ता वासनया सह । दर्शनप्रथमाभासमारमानं केवलं भज ॥ २९॥ संज्ञान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । जामिन्नद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूप-स्थितिः परा ॥ ३० ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अहमसि परश्रासि ब्रह्मासि प्रमवोऽस्म्यहम् । सर्वलोकगुरुश्रासि सर्व-कोकेऽसि सोऽस्म्यहम् ॥ १ ॥ अहमेवासि सिद्धोऽसि गुद्धोसि परमो- **ऽस्म्यहम् । अहमिक्षा सहा सोऽक्षि निग्योऽक्षि विमलोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥** विज्ञानोऽिस विशेषोऽिस सोमोऽिस सक्लोऽस्म्यहम् । क्रुमोऽिस शोक-हीनोऽसि चैतन्योऽसि समोऽस्यहम् ॥ ३ ॥ मानावमानहीनोऽसि निर्गु-णोऽस्मि शिवोऽस्म्पहम् । द्वेताद्वैतविहीनोऽसि द्वन्द्वहीनोऽसि सोऽस्म्यहम् ॥ ४ ॥ भावाभावविद्वानोऽस्मि भासाहीनोऽस्मि भास्म्बह्म् । शुन्याशुन्यप्र-भावोऽसि शोभनाशोभनोऽस्म्यहम् ॥ ५ ॥ तुस्यातुल्यविहीनोऽसि निखः श्रदः सदाशिवः । सर्वासर्वविद्दीनोऽस्मि सास्त्रिकोऽस्मि सदासम्बह्म् ॥ ६ ॥ एकसंख्याविहीनोऽसि द्विसंख्यावानहं न च । सदसद्वेदहीनोसि संकल्प-रहितोऽस्म्यहम् ॥ ७ ॥ नानारमभेदहीनोऽस्मि द्वासण्डानन्दविग्रहः । नाह-मस्मिन चान्योऽस्मि देहादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ ८ ॥ भाभयाश्रयहीनोऽसि आधाररहितोऽसम्बह्म । बन्धमोक्षादिहीनोऽस्मि श्रद्धब्ह्यासि सोऽसम्बह्स ॥ ९ ॥ चित्तादिसर्वहीनोऽस्मि परमोऽस्मि परात्परः । सदा विचाररूपोऽस्मि निर्विचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ३० ॥ अकारोकाररूपोऽस्मि मकरोऽस्मि सनातनः । ध्यातृध्यानिवहीनोऽस्मि ध्येयहीनोस्मि सोऽस्म्यहम् ॥ ११ ॥ सर्वपूर्णस्वरूपोऽसा सचिदान-दलक्षणः । सर्वनीर्थस्वरूपोऽसा परमातमा-सम्बद्धं शिवः ॥ १२ ॥ लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मिलवहीनरमोऽसम्बद्धम् । मात-मानविद्वीनोऽस्मि मेयहीनः शिवोऽस्म्यहम् ॥ १३ ॥ न जगत्सर्वद्रष्टास्मि नेत्रादिरहितोऽस्म्यहम् । प्रवृद्धोऽस्मि प्रवृद्धोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि परोऽस्म्यहम् ॥ १४ ॥ सर्वेन्द्रियविहीनोऽस्मि सर्वकर्मकृद्प्यहम् । सर्वेवदान्तनृप्तोऽस्मि सर्वेदा मुळभोऽस्म्यहम् ॥ १५ ॥ मुद्दितासृदितास्योऽस्मि सर्वेमीनफलोऽस्म्य-इस् । नित्यचिन्मात्ररूपोऽस्मि सदा सम्बन्भयोऽस्म्यह्म् ॥ १६ ॥ यश्किचि-दपि हीनोऽस्मि स्वरुपमध्यति नात्म्यहम् । हृद्यप्रन्थिहीनोऽस्मि हृद्याम्भो-जमध्यगः ॥ १७ ॥ षड्विकारविहीनोऽस्य पद्धोशरहिलोऽस्म्यहम् । अरिपद्ध-र्गमुक्तोऽस्मि अन्तरादन्तरोऽस्रयहम् ॥ १८ ॥ देशकाळविमक्तोऽस्मि दिग-म्बर्सुखोऽसम्बह्म । नास्ति नास्ति विमुक्तोऽस्मि नकाररहितोऽसम्बह्म ॥१९॥ अखण्डाकाशरूपोऽस्मि हाखण्डाकारमस्म्यहम्। प्रपञ्चमुक्तचित्तोस्मि प्रपञ्चरहि-तोऽस्यहम् ॥ २० ॥ सर्वेप्रकाशरूपोस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्यहम् । काळ-त्रयविमक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम् ॥ २१ ॥ कायिकादिविमुक्तोऽस्मि निर्गुणः केवलोऽसम्बद्दम् । मुक्तिहीनोऽस्मि मुक्तोऽस्मि मोक्षद्वीनोऽसम्बद्धं सदा ॥ २२ ॥ सत्यासत्यादिहीनोऽस्मि सन्मात्रास्त्रास्त्रवहं सदा । गन्तव्यदे-श्रहीनोऽस्मि गमनादिविवर्जितः ॥ २३ ॥ सर्वदा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि प्रहपोत्तमः । एवं स्वात्तमवो यस्य सोऽहमस्यि व संशयः ॥ २४ ॥ धः

शुणोति सक्तद्वापि ब्रह्मेव भवति स्वयमित्युपनिषत् ॥ ॐ आप्यायन्तिति शान्तिः॥

इति मैत्रेय्युपनिषत्समाप्ता ॥

# सुबालोपनिषत्॥ ३२॥

बीजाज्ञानमहामोहापह्मवाद्यद्विशिष्यते । निर्वीजं त्रैपदं तस्वं तदस्मीति विचिन्तये ॥ अभ्यूर्णमद् इति शान्तिः॥

ॐ तदाहुः किं तदासीत्रसे स होवाच न सज्ञासं सदसदिति तसात्त-सः संजायते तमसो भूतादिभूंनादेशकाशमाकाशाह्ययुर्वायोरप्रिरमेरापोऽत्यः पृथ्विती तदण्डं समभवत्तःसंवत्सरमात्रमुक्तिवा द्विधाकरोद्ध्यसाज्ञृमिमुपरि-ष्टादाकाशं मध्ये पुरुषो दिच्यः सहस्रशीर्पा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । सहस्रवाहुरिति सोऽग्रे भूतानां मृग्युमस्ज्ञप्रभाव त्रिशरस्कं त्रिपादं खण्डपरस्यं तस्य ब्रह्माभिधेति स ब्रह्माणमेव विवेश समानसान्त्रस पुत्रानस्त्रत्तेह विराजः सत्यमानसानस्ज्ञन्तेह प्रजापतयो बाह्मणोऽस्य मुख्यासीद्वाह् राजन्यः कृतः। करू तदस्य यद्वैश्यः पन्नां शूद्रो अजायत ॥ चन्द्रमा मनमो जातश्रक्षोः सृष्यो अजायत । श्रोत्राहायुश्च प्राणश्च हृदयान्तर्वमितं जायते ॥ इति प्रथमः सण्डः ॥ १ ॥

अपानासिपादा यक्षराक्षसगाः धर्वाक्षान्धिभ्यः पर्वता लोमभ्य ओपधिवनस्पतयो ललाटान्कोधजो रहो जायते तस्येतस्य महतो भूतस्य निःश्वस्तिमेवैतराद्द्र वेद्र वर्जुदेदः सामवेदोऽयवंवेदः शिक्षा करूपो व्याकरणं निरुक्तं
छन्द्रो ज्योतिपामयनं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि व्याक्ष्यानान्धुपव्याक्ष्यानानि च सर्वाणि च मृतानि हिरण्यज्योतिर्यसम्बयमारमाधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा ॥ भारमानं हिधाकरोद्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो देवो भूत्वा देवानस्जदिषभूत्वा ऋषीन्यक्षराक्षसगम्धर्वान्ध्राम्यानारण्यां अ पश्चनस्वितरा
गौरितरोऽनङ्गानितरो वृढवेतरोऽश्व इतरा गर्दभीतरो गर्दभ इतरा विश्वंभरीतरो विश्वंभरः सोऽन्ते वश्वानरो भूत्वा संद्र्या सर्वाणि भूतानि पृषिव्यप्यु
प्रलीयत आपसेजसि प्रलीयन्ते तेजो वायो विलीयते वायुराकाशे विलीयते
आकाशमिन्द्रयेप्विन्द्रयाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राणि भूतादो विलीयने अक्षरं तमादिर्महति विलीयते महानव्यके विलीयतेऽव्यक्तमक्षरे विलीयते अक्षरं तमाति विलीयते तमः परे देव पृकीमवित प्रसाद्य स्वासक्षासदसदित्ये-

स्वित्रीणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति द्विती-यः सण्डः ॥ २ ॥

असद्वा इदमञ्ज आसीदजातमभूतमप्रतिष्ठितमञ्चनस्पर्शमरूपमरसमगन्यमव्ययममइान्तमबृहन्तमजमारमानं मरवा धीरो न शोचित ॥ अशाणममुखमश्रोत्रमवागमनोऽनेजस्कमचश्चुष्कमनामगोत्रमित्ररस्कमपाणिपादमित्वग्यमलोहितमप्रमेयमहस्बमदीर्घमस्यूलमनण्वनल्पमपारमित्रदेवयमनपावृतमप्रत्तवर्यमप्रकावयममंत्रुतमनन्तरमयाद्य न तद्शाति किंचन न तदशाति कअनेतद्वं सरयेन दानेन तपसाऽनाशकेन श्रद्धचर्येण निर्वेदनेनानाशकेन पडक्नेनेव साधयेदत्तवयं वीक्षेत दम दानं द्यामिति न तस्य प्राणा उक्तामनस्यत्रैव समवलीयन्ते बद्धीव सन्बद्धाप्येनि य एवं वेद ॥ इति नृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिलहहरं पुण्डरीकं क्रमुद्रमिवाने-कथा विकसितं हृदयस्य दश छिद्वाणि भवन्ति येषु प्राणाः प्रतिष्टिताः स यदा प्राणेन सह संयुज्यने तदा पश्यति नद्यो नगराणि बहूनि विविधानि ध यदा च्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्चर्यात देवांश्व ऋषींश्च यदापानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति यक्षराक्षमगन्धर्शन्यदा दानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्देवान्स्कन्दं जयन्तं चेति यदा समानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्धनानि च यदा वरम्मेण सह संयुज्यते तदा पश्यति दृष्टं च श्रुतं च भुकं चाभुकं च सज्जासच सर्व पश्यति अथेमा दश दश नाड्यो भवन्ति तासामेककस्य द्वासप्तांतर्द्वासप्तांतः शास्त्रा नाडीसहस्राणि भवन्ति यसिश्वयमारमा स्वर्णित शब्दाना च करोत्यथ यद्वितीये संकोशे स्वर्णित तरेमं च लोकं पर च स्रोकं पश्यांत सर्वाञ्चन्दान्विजानाति स संप्रमाद इत्याचक्षते प्राणः शरीर परिरक्षति हरितस्य नीळस्य पीतस्य लोहि-तस्य श्वतस्य नाड्यो रुधिरस्य पूर्णा अधात्रतदहरं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकथा विकसितं यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तथा हिता नाम नाडयो भवन्ति हवा-कारो परे कोरो दिव्योऽयमात्मा स्विपिति यत्र सप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति न तत्र देवा न देवलोका यज्ञा न यज्ञा वा न माता न पिता न बन्धुर्न बान्धवो न स्तेनो न श्रद्धाहा तेजस्कायमसृतं सिछक एयेवं सिछिछं वनं भूयस्तेनैव मार्गेण जामाय धार्वान सम्माहिति होवाच ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

स्थानानि स्थानिभ्यो यच्छति नाडी तेषां निवन्धनं चक्षुरध्यात्मं द्रष्टव्यम-धिभूतमादिस्यन्तप्राधिदेवत नाडी तेषां निवन्धन यश्चश्चिष यो द्रष्टव्ये य श्रादित्ये यो नाडवां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो इचाकारी य एत-स्थिन्सर्वक्षिश्चन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानसुपासीताजरमस्तमभय-

मशोकमनन्तम् । श्रोत्रमध्यातमं श्रोतव्यमधिभूतं दिशस्त्रताधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं यः श्रोत्रे यः श्रोतब्ये यो दिश्च यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हृद्याकाहो य एतस्मिन्सर्वसिक्चन्तरे संचरति सोऽय-तमात्मानम्पासीताजरमसृतमभयमशोकमनन्तम् ॥ नासाध्यात्मं ब्रातस्यमधिभूतं पृथिवी तत्राधिदेवतं नाडी तेषां निवन्धनं यो नासायां यो भातन्ये यः पृथिन्यां यो नाड्यां० नन्तम् ॥ जिह्नाध्यारमं रसयितन्यमधि-भतं वरुणस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां निबन्धनं यो जिह्नायां यो रस्रवितब्बे यो वरुणे यो नाड्यां० नन्तम् ॥ त्वगध्यातमं स्वर्शयितव्यमधिभृतं बायुस्त-ब्राधिदेवतं नाडी तेषां निवन्धनं यस्त्वचि यः स्पर्शयतन्ये यो वायी यो नाड्यां वनतम् ॥ मनोऽध्यारमं मन्तव्यमधिभतं चन्द्रमत्राचिदैवतं नाडी तेयां निबन्धनं यो मनासे यो मन्तव्ये यश्चनदे यो नाड्यां॰ नन्तम् ॥ बुद्धि-रध्यातमं बोद्ध व्यमधिभूत बद्धा तबाधिदेवतं नाही तेषां निबन्धनं यो बुद्धी यो बोद्धव्ये यो ब्रह्मणि यो नाड्यां० नन्तम् ॥ अहंकारोऽध्यारममहंकर्नस्य-मधिभतं रुद्धस्तन्नाधिदेवतं नाडी तेषां निबन्धनं योऽहंकारे योऽहंकतेरबे यो रहे यो नाड्यां नन्तम् ॥ चित्तमध्यात्मं चेतयितव्यमधिभनं क्षेत्रज्ञख-त्राधिदेवनं नाडी तेषां नियन्धनं यश्चित्ते यश्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञे यो नाड्यां० नन्तम् ॥ वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमभिस्तत्राधिदैवनं नाडी तेषां निबन्धनं यो वाचि यो वक्तव्ये योऽसी यो नाड्यां० नन्तम् ॥ हस्तावध्या-त्ममादातव्यमधिभवमिनद्रमत्राधिदेवतं नाही तेपां निवन्धनं यो हस्ते य आदातव्ये च इन्हें यो नाड्यां० नन्तम् ॥ पादावध्यातमं गन्तव्यमिभृतं विष्णुम्तन्नाधिदेवत नाडी तेषां निबन्धनं यः पादे यो गन्तव्ये यो विष्णी यो नाड्यां वन्तम् ॥ पायरध्यात्मं विमर्जयितव्यमिभनं मृत्यसत्राभिदेवसं नाडी तेषां निवन्धनं यः पाया यो विमर्जियनच्ये यो मृत्या यो नाड्यां। नन्तम् ॥ उपम्योऽध्यारममानन्द्यितव्यमधिभूतं प्रजापतिसन्नाधिदैवनं नाही तेषां निवन्धनं य उपन्धे य आनस्ट्रियतच्ये यः प्रजापती यो नाड्यां यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हद्याकाडी य एनस्मिन्सर्वस्मिनन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानम्पानीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम् ॥ एप सर्वज्ञ एव सर्वेश्वर एव सर्वाधिपतिरेपोऽन्तर्याम्येप योतिः सर्वस्य सर्वसीख्येरुपास्य-मानो न च सर्वसंग्रन्यान्यपास्यति वेदशाक्षरपान्यमानो न च वेदशास्त्राण्य-पास्पति यस्याश्वमिदं सर्वे न च योऽनं भवत्यतः परं सर्वेनयनः प्रशास्तान्त-मयो भूतात्मा प्राणमय इन्द्रियात्मा मनोमयः संकल्पात्मा विज्ञानमयः काळारमानन्दमयो लयारमैकरवं नास्ति हैतं कुतो मर्स्य नास्त्यमृतं कृती नान्तःप्रज्ञो न बहिःप्रज्ञो नोभयतःप्रज्ञो न प्रज्ञानवनो न प्रज्ञो नाप्रज्ञोअप

सो विदितं वेद्यं नासीत्येतविर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदान तुशासनम् ॥ इति पञ्चमः सण्डः ॥ ५ ॥

नैवेह किंचनाम् आसीदमूलमनाधारमिमाः प्रजाः प्रजायन्ते दिन्यो देव एको बारायणश्चक्षश्च द्रष्टव्यं च नारायणः श्रीत्रं च श्रीतव्यं च नारायणी प्राणं च शातस्यं च नारायणो जिह्ना च रसयितस्यं च नारायणस्त्वक् च स्परीयितस्यं ध नारायणो मतश्च मन्तन्यं च नारायणो बुद्धिश्च बोद्धन्यं च नारायणोऽहं-कारक्षाहंकर्तव्यं च नारायणिक्षतं च चेतियतव्यं च नारायणी वाक च बक्तब्यं च नारायणो हस्तौ चादातब्यं च नारायणः पादी च गन्तब्यं च बारायणः पायुश्च विसर्जयितव्यं च नारायण उपस्थश्चानन्द्यितव्यं च नारा-बणो धाता विधाता कर्ता विकर्ता दिव्यो देव एकी नारायण आदित्या रुद्रा महतो बसवोऽश्विनावृचो यज्ंषि सामानि मन्नोऽप्रिराज्याहतिर्नारायण उद्भवः संभवो दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता आता निवासः शरणं सहत्र-तिर्नारायणो विराजा सुदर्शनाजितायोग्यामोद्याकुमारामृतासत्यामध्यमःना-सीराशिश्रास्त्रास्यास्याविज्यानि नाडीनामानि द्वाति गर्जीन गायनि बाति वर्षति वरुणोऽर्यमा चन्द्रमाः कला कलिर्धाता ब्रह्मा प्रजापतिर्मघवः दिवसाश्राधिदिवसाश्र कलाः कल्पाश्रोध्ये च दिशश्र सर्व नारायणः ॥ पुरुष पुषेदं सर्वे यहतं यस मध्यम् । उतामृतत्वस्येशानो बद्धेनातिरोहति ॥ तिक्रिक्णोः परमे पर्व सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ तद्वि-बासो बिपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् ॥ तदेतक्रिवी-णानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति पष्टः खण्डः॥६॥

भन्तः भरिरे निहितो गृहायामज एको नित्यो यस्य पृथिवी भरिरं यः पृथिवीमन्तरे संचरन् यं पृथिवी न वेद ॥ यस्यापः भरिरं योऽपोन्तरे संचर् स्वायापो न विदुः ॥ यस्य तेजः भरिरं यस्तेजोन्तरे संचरन् यं तेजो न वेद । यस्यापो न विदुः ॥ यस्य तेजः भरिरं यस्तेजोन्तरे संचरन् यं तेजो न वेद । यस्य वायुः भरिरं यो वायुमन्तरे संचरन् यं वायुने वेद ॥ यस्य काशः भरिरं य मनोन्तरे संचरन् यमाकाशो न वेद ॥ यस्य मनः भरिरं यो मनोन्तरे संचरन् यं मनो न वेद ॥ यस्य बुद्धः भरिरं यो बुद्धिमन्तरे संचरन् यं बुद्धिनं वेद ॥ यस्याहकारः भरिरं योऽहंकारमन्तरे सचरन् यमहकारो न वेद ॥ यस्य चित्तं न वेद ॥ यस्याव्यक्तं भरिरं योऽद्यक्तमन्तरे संचरन् यमव्यक्तं न वेद॥यस्याक्षरं भरिरं योऽक्षरमन्तरे संचरन् यं सृत्युनं संवरन् यमक्षरं न वेद ॥ यस्य स्वयुनं भरिरं योऽद्यक्तमन्तरे संचरन् यं सृत्युनं वेद ॥ स एष सर्व मृतान्तरात्मापहृतपाम्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥ एतां विद्यामपान्तरत्तमाय द्वावपान्तरत्तमो सक्काणे दृदी सक्का बोराक्रिस्से दृदी बोरा-

क्रिस रेकाय ददी रेको समाय ददी समः सर्वेश्यो भूतेश्यो ददावित्येषं निर्वाणा-युशासनिमित वेदानुशासनिमिति वेदानुशासनम् ॥ इति सप्तमः वण्डः ॥॥॥ अन्तःशरीरे निहितो गुहायां शुद्धः सोऽयमात्मा सर्वस्य मेदोमांसक्केदा-वकीर्णे शरीरमध्येऽत्यन्तोपहते चित्रमित्तिप्रतीकाशे गन्धवंगगरोपमे कद्तिः

वकीण शरीरमध्ये आस्तापहते चित्रमित्तिप्रतीकाहो गन्धवंगगरोपमे कद्तिः गर्भविकःसारे जळबुह्वदवच्छले निःसतमारमानमचिन्त्यस्यं दिश्यं देवसक्षकं शुद्धं ते तस्कापमरूपं सर्वेश्वरमचिन्त्यस्यार्गं निहितं गुहायामस्रतं विज्ञाजन्मानमानन्दं तं पद्यन्ति विद्वांसक्षेत्र कये न पद्यन्ति ॥ इत्यष्टमः सण्डः॥८॥

भय हैनं रेकः पत्रच्छ भगवन्कसिन्सर्वेऽसं गच्छन्तीति ॥ तसी स होबाच अधारेवाप्येति यश्वभरेवास्तमेति द्रष्टव्यमेवाप्येति यो द्रष्टव्यमेवास्तमेत्वाहि-ह्यमेवाप्येति य आदित्यमेवास्तमेति विराजमेवाप्येति यो विराजमेवासमेति प्राणमेवाप्येति यः प्राणमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवासमे-त्यानन्दमेवाच्येति य आनन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाष्येति यस्तुरीयमेवास्त-मेनि तदमतमभयमञ्जेकमनन्तनिर्वीजमेवाप्येतीति होवाच ॥ ओन्नमेवा-⊾प्येति यः श्रोत्रमेवास्तमेति श्रोतव्यमेवाप्येति यः श्रोतव्यमेवास्तमेति विश-मेवा चेति यो दिशमेवासमेति सुदर्शनामेवाप्येति यः सुदर्शनामेवासमेल-पानमेवाप्येति योऽपानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेति तदस्रतमभयमहोकमनन्तिविजिमेवाप्येतीति होवाच ॥ नासामेवाप्येति यो नासामेवासमेति प्रान्यमेवाप्येति यो प्रात्यमेवासमेति प्रथिषीनेवाप्येति यः प्रथिवीमेवान्तमेति जितामेवाप्येति यो जितामेवास्तमेति ध्यानमेवाप्येति यो व्यानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्यति तदस्त० होवाच ॥ जिह्वामेवाप्येति यो जिह्नामेवास्तमेति रसयितव्यमेवाप्येति यो रसयितव्यमेवास्तमेति वरुण-मेवाप्येति यो वहणमेवास्तमेनि सीम्यामेवाप्येनि यः सीम्यामेवास्तमेत्यु-दानमेवाप्येति य उदानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदसूतः होवाच ॥ त्वचमेवाप्येति यस्वचमेवास्तमेति स्वशंपितव्यमेवाप्येति यः स्पर्शयितव्यमे-वास्तमेति वायुमेवाप्येति यो वायुमेवास्तमेति मोधामेवाप्येति यो मोधा-मेवासमेति समानमेवाप्येति यः समानमेवास्त्रेति विज्ञानमेवाप्येति तद्व होवाच ॥ वाचमेवाप्येति यो वाचमेवास्तमेति वक्तस्यमेवाप्येति यो वक्तस्य-मेवासामेखिद्यमेवाप्येति योऽप्रिमेवास्तमेति कुमारामेबाप्येति यः कुमारा-मेवासमित वैरम्भमेवाप्येति यो वरम्भमेवासमिति विज्ञानमेवाप्येति तद्द होवाच ॥ हस्तमेवाप्येति यो हस्तमेवास्तमेत्यादातस्यमेवाप्येति य श्रादातस्य-मेवासमेतीनद्रमेवाप्येति य इन्द्रमेवासमेखमृतामेवाप्येति योऽमृतामेवास्त-मेति मुख्यमेवाप्येति यो मुख्यमेवास्त्रमेति विज्ञानमेवाप्येति तद् । होवाच ॥ पाइमेवाप्येति यः पाइमेवास्त्रमेति गन्तव्यमेवाप्येति यो गन्तव्यमेवास्त्रमेति

विकासेवाप्येति यो विष्णुमेवास्तमेति सत्यामेवाप्येति यः सत्यामेवास्तमे-क्रन्तर्याममेवाप्येति योऽन्तर्याममेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद्वावाच ॥ षायमेवाप्येति यः पायमेवासमेति विमर्जयितव्यमेवाप्येति यो विसर्जवित-व्यमेवास्तमेति मृत्युमेवाध्वेति यो मृत्युमेवास्तमेति मध्यमामेवाध्येति यो मध्यमामेवास्तमेति प्रमञ्जनमेवाप्येति यः प्रमञ्जनमेवास्तमेति विज्ञानमे-वाप्येति तद०होवाच ॥ उपस्थमेवाप्येति य उपस्थमेवाम्तमेत्यानन्दियतस्य-मेबाप्येति य भानन्दयितव्यभेवास्तमेति प्रजापतिमेवाप्येति यः प्रजापति-मेबास्तमेति नासीरामेबाप्येति यो नासीरामेबास्तमेति कमारमेवाप्येति यः क्रमारमेबास्त्रमेति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत० होवाच ॥ मन एवाप्येति यो मन एवास्त्रमेति मन्तव्यमेवाप्येति यो मन्तव्यमेवास्त्रमेति चन्द्रमेवाप्येति बश्चन्द्रमेवास्त्रमेति शिश्चमेवाप्येति यः शिश्चमेवास्त्रमेति इयेनमेवाप्येति यः इयेनमेवासमिति विज्ञानमेवाप्येति तदमृत् होवाच ॥ बुद्धिमेवाध्येति यो बुदिमेवासमेति बोद्धन्यमेवाप्येति यो बोद्धन्यमेवासमेति ब्रह्माणमेवा-प्येति यो ब्रह्माणमेवास्त्रमेति सूर्यामेवास्त्रमेति यः सूर्यामेवास्त्रमेति कृष्णमेवाप्येति यः कृष्णमेव।स्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद्मृत० होवाच ॥ अहंकारमेवाष्येति योऽहंकारमेवास्तमेत्यहंकतेव्यमेवाष्येति योऽहंकर्तव्यमेवा-हद्रमेवाण्येति यो हद्रमेवास्त्रमेत्यसुरामेवाण्येति योऽसरामेवा-क्रमेति श्रेतमेवाप्येति यः श्रेतमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तदसृतः होबाच ॥ चित्रमेवाप्येति यश्चित्तमेवान्तमेति चत्यितव्यमेवाप्येति यश्चतः वित्यमेवास्त्रमेति क्षेत्रज्ञमेवाप्येति यः क्षेत्रज्ञमेवास्तमेति भास्वतीमेवाप्येति बो आखतीमेवास्तमेति नागमेवाप्येति यो नागमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेत्यानन्दमेवाप्येति य आनन्दमेवाम्तमेति तुरीयमेवाप्येति बस्तरीयमेवास्तमेति तदम्तमभयमशोकमनन्तं निर्वाजमेवाप्येति तद० हो-बाच ॥ य एवं निर्वीजं वेद निर्वीज एव स भवति न जायते न स्नियते न मधाते न मिद्यते न दहाते न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते सर्वदृह्दनोऽयमा-श्मेत्वाचक्षते नैवमारमा प्रवचनशतेनापि छभ्यते न बहुश्चनेन न बुद्धिज्ञानाः क्षितेन न मेध्या न वेदैर्न यहीर्न तपोमिरुप्रेर्न सांस्पेर्न योग्नीभ्रमेर्नास्थेराः स्मानमुपलभनते प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन तमेतं बाह्मणा शुश्रवांसोऽ-बचाना उपक्रभन्ते शान्तो दान्त उपरवस्तितिश्चः समाहितो भूत्वात्मन्येवा-स्मानं पश्यति सर्वस्यात्मा भवति य एवं वेद ॥ इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥

अय हैनं रैकः पत्रव्छ भगवन्कस्थिनसर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्नीति रसातकः कोकेटिवति होवाच कस्थित्रसातकस्थेका जोताश्च प्रोताश्चेति भूकोंकेव्विति होवाच कस्मिन्मूकोंका जोताश्च प्रोताश्चेति अुवकोंकेव्विति होवाच कस्मिन्सुः

भथ हैनं रेकः पप्रच्छ भगवन्वोऽयं विज्ञानचन उत्कामन्स केन कतरहाब खानमुःस्ज्यापकामनीति तस्म स होवाच हृदयस्य मध्ये छोहितं मांसपिण्डं बसिंमसहहरं पुण्डनीकं जुमुद्दमिवानेकधा विकित्तितं तस्य मध्ये समुद्रः समुद्रस्य मध्ये कोशस्तिक्षाक्ष्यश्रतस्त्रो भवन्ति रमारमेण्डाऽपुनर्भवेति तम्न रमा पुण्येन पुण्यं लोकं नयस्यरमा पापेन पापिमच्छ्या यस्मरित तद्भिसंप्रचाते अपुनर्भवया कोशं भिनत्ति कोशं भिनत्त शोर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शीर्षकपालं भिनत्ति शिवा मिनत्ति मिनति मुनादि भिनवा मिनत्ति मिनति मृनादि मिनवा महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति मृतादि मिनवा महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति महान्तं भिनत्ति स्याक्षरं भिनति स्याक्षरं भिनति स्याक्षरं भिनति स्याक्षरं भिनति स्याक्षरं भिनति स्याक्षरं भिनति वेदानुशासनम् ॥ इत्येकादशः सण्यः ॥ १९॥ १०॥

के नारायणाहा अखमागतं पकं नक्षकोके महासंवर्षके पुनः पक्षमादित्ये पुनः पकं कव्यादि पुनः पक जाककिलक्षित्रं पर्युपितं पूनमक्षमयाचितमसं-

क्रमभ्रीयास कंचन याचेत ॥ इति हाउवा खण्डः ॥ १२ ॥

बान्येन तिष्ठासेहालस्वभावोऽमक्को निरवधो मोनेन पाण्डिन्येन निरवधि-कारनयोपलक्ष्येन कैवन्यमुक्तं निगमनं प्रजापितव्याच महत्पदं जात्वा वृक्ष-मूले वसेन कुचेलोऽसहाय प्रकाकी समाधिस्य भारमकाम आसकामो निष्कामो जीर्णकामो हिन्निन मिहे दंशे मशके नकुले सर्पराक्षसगन्धर्वे मृत्यो रूपाणि विदित्या न विमेति कुनश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठामेथिल्ल्यमानो-ऽपि न कुप्येत न कम्पेनोपललीय तिष्ठासेथ्ल्यमानोऽपि न कुप्येत न कम्पे-ताकाकामिव तिष्ठासेथ्ल्यमानोऽपि न कुप्येत न कम्पेस सम्येन तिष्ठासेथ्ल्यो-अयमास्मा सर्वेषामेव गन्धानां पृथिवी हृत्यं सर्वेषामेव रसानामापो हृद्यं सर्वेषामेव रूपाणां तेजो हृद्यं सर्वेषामेव स्पर्शानां वायुईद्यं सर्वेषामेव क्ष- ब्दानामाकाशं हृद्यं सर्वेषामेव गतीनामध्यक्तं हृद्यं सर्वेषामेव मरवानां मृत्युहंदयं मृत्युवें परे देव एकी भवतीति परसास्त्र सम्रासन्न सद्सदि येत-न्निवाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥

ॐपृथिवी वास्त्रमापोऽस्नादा आपो वासं ज्योतिरसादं ज्योतिर्वासं वायुरसादो वायुवासमाकाशोऽसाद आकाशो वास्त्रमिन्द्रियाण्यलादानीन्द्रियाण्यलासं मन् नोऽसादं मनो वासं बुद्धिरसादा बुद्धिवासम्यक्तमसादमय्यकं वासमक्षरम-सादमक्षरं वालं मृत्युरसादो मृत्युवें परे देव एकी भवनीति परसास सन्ना-सन्न सदसदित्येतिसर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति चनुर्दशः सण्डः ॥ १४ ॥

अथ हैनं रैकः प्रमुच्छ भगवन्योऽयं विज्ञानवन उन्क्रामन्स केन कतरहाब स्थानं दहनीति तस्म स होवाच योऽयं विज्ञानवन उन्क्रामन्प्राण दहत्यपानं व्यानमुदान समानं वरम्भं मुख्यमन्तर्यामं प्रभञ्जनं कुमारं स्थेनं श्वेतं कृष्णं नागं दहित पृथिव्यापसेजोवाय्वाकाशं दहित जागिरतं स्वमं सुषुप्तं तुरीयं च महतां च लोकं परं च लोक दहित लोकालोकं दहित वर्माधमं दहत्य-भास्करममर्यादं निरालोकमतः परं दहित महान्तं टहत्यव्यक्तं दहत्यक्षरं दहित मृत्युं दहित मृत्युं परे देव पृक्षीभवतीति परस्ताश्च सञ्चासन्च सद्स-दिखेतिज्ञवाणानुशासनमिति वेदानुशासनम् ॥ इति पञ्च-स्थाः सण्डः ॥ १५ ॥

सीबालबीजब्रह्मोपनिपन्नाप्रशान्ताय दातव्या नापुत्राय नाशिष्याय नासं-वन्मररात्रोषिताय नापरिज्ञातकुलशीलाय दातव्या नैव च प्रवक्तव्या । यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन इत्येतिश्वर्वाणानुशासनिमिति वेदानुशायनिमिति वेदानुशासनम् ॥ इति षोडशाः खण्डः ॥ १६ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥ इति सुबालोपनिपत्समासा ॥

# श्चरिकोपनिषत्॥ ३३॥

कैवत्यनाडीकान्तस्थपराभूमिनिवासिनम् । क्षुरिकोपनिपयोगभासुरं राममाश्रये ॥ ॐ सह नाववन्त्रिति शान्तिः॥

ॐ ध्रुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसिद्धये । यां प्राप्य न पुनर्जन्म योगयुक्तस्य जायते ॥ १ ॥ वेदतस्वार्धनिहितं यथोक्तं हि स्वयं सुवा । निःशब्दं दशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः ॥ २ ॥ कूर्मोऽङ्गानीव संहत्य मनो हृदि नि-

रुध्य च । मात्राद्वादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः ॥ ३ ॥ पूरवेस्तर्वमात्मानं सर्वेद्वारं निरुध्य च । उरोमुखकटिग्रीवं किंचिजुद्यमुक्तम् ॥ ४ ॥ प्राणान्सं-धारयेत्तसिक्षासाभ्यन्तरचारिणः । भूत्वा तत्र गतः प्राणः शनैरथ समुत्सुजेत् ॥ ५ ॥ स्थिरमात्राद्दं कृत्वा अङ्गुष्ठेन समाहितः । द्वे गुल्के तु प्रकुर्वीत जहें चैव त्रयस्त्रयः ॥ ६ ॥ द्वे जानुती तथोरुभ्यां गुदे शिशे त्रयस्त्रयः । वायोरा-यतनं चात्र नाभिदेशे समाश्रयेत्॥ ७ ॥ तत्र नाडी सुपुन्ना तु नाडीमिर्बेह्न-मिर्वृता । अणु रक्ताश्च पीनाश्च कृष्णास्तान्ना विलोहिताः ॥ ८ ॥ अतिसृहमां च तन्वीं च ग्रुक्कां नाडीं समाश्रयेत् । तत्र संचार्येत्प्राणानुर्णनाभीव तन्तुनाः ॥ ९ ॥ ततो रक्तोत्पलाभासं पुरुषायतनं महत् । दहरं पुण्डरीकं तहेदान्तेषु निगद्यते ॥ १० ॥ तक्षिरवा कण्डमायाति तां नाडीं पूरयन्यतः । मनसस्तु क्षुरं गृह्य सुनीक्ष्णं बुद्धिनिर्मलम् ॥ ११ ॥ पादस्योपरि यन्मध्ये तव्र्पं नाम क्रन्तयेत । मनोद्वारेण तीक्ष्णेन योगमाश्रित्य नित्यशः ॥ १२ ॥ इन्द्रवज्र इति प्रोक्तं मर्मजङ्कानुकीर्तनम् । तद्यानवलयोगेन धारणामिर्तिकृन्तयेत् ॥ १३ ॥ ऊर्वोर्मध्ये तु संस्थाप्य मर्मप्राणविमोचनम् । चतुरभ्यासयोगेन क्रिन्देदनभिशक्कितः ॥ १४ ॥ तनः कण्ठान्तरे योगी समृहन्नाडिसंचयम् । क्कोत्तरं नाडिकातं तासां मध्ये वराः स्मृताः ॥ १५ ॥ सुपुन्ना तु परे लीना बिरजा ब्रह्मरूपिणी। इडा तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणन च॥ १६॥ तयोर्मध्ये वरं स्थानं यस्तं वेद स वेदवित् । द्वासप्ततिसहस्राणि प्रतिनाडीषु तैतिलम् ॥ १७ ॥ छिद्यने ध्यानयोगेन सुषुन्नेका न छिद्यते । योगनिर्मेखधा-रेण ध्रुरेणानलवर्षसा ॥ १८ ॥ छिन्देन्नाडीशतं धीरः प्रभावादिह जन्मनि । जातीपुष्पसमायोगर्यथा वास्यति तेतिलम् ॥ १९ ॥ एवं शुभाशुभैभीवैः सा नाडीति विभावयेत्। तज्ञाविताः प्रपद्यन्ते पुनर्जन्मविवर्जिताः ॥ २० ॥ तपोविजित्तचित्तस्त निःशब्दं देशमास्थितः । निःसङ्गतस्वयोगञ्जो निरपेशाः श्रनैः शनैः ॥ २१ ॥ पाशं छित्त्वा यथा हंस्रो निर्विशक्कं खमुत्क्रमेत् । छिष-पाशस्त्रथा जीवः संसारं तरते सदा ॥ २२ ॥ यथा निर्वाणकाले तु दीपो दरध्या लयं व्रजेत् । तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दरध्या लयं व्रजेत् ॥ २३ ॥ प्राणायामसुतीक्ष्णेन मात्राधारेण योगवित् । वैराग्योपलघृष्टेन छिस्वा तं तु न बच्चते ॥ २४ ॥ अमृतत्वं समाप्तोनि यदा कामात्स मुच्चते । सर्वे-षणाविनिर्भुक्तिश्रिक्क्या तं तु न बध्यत इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नावविविति शान्तिः ॥

इत्यथर्वनेदे अरिकोपनिषत्समाहा ॥

### अथ मस्त्रिकोपनिषत् ॥ ३४ ॥

स्वाविद्याद्वयतस्कार्यापद्ववज्ञानभासुरम् । मिन्नकोपनिपद्वेशं रामचन्द्रमहं भन्ने ॥ ॐ पूर्णमद हित शान्तिः॥

ॐ अष्टपादं शुचिं हंसे त्रिस्त्रमणुमव्ययम् । त्रिवःर्मानं तेजसोहं सर्वतः-पद्यस पद्यति ॥ १ ॥ भूतमंसोहने काले भिन्ने तससि वैखरे । अन्तः प-इयन्ति सश्वस्था निर्गुणं गुणगह्नरे ॥ २ ॥ अशक्यः सोऽन्यथा द्रष्टुं ध्यायमानः क्रमारकः । विकारजननीमज्ञामष्टरूपामजां ध्रुवाम् ॥ ३ ॥ ध्यायतेऽध्यासिता तेन तत्यते प्रेर्यते पुनः । सूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत् ॥ ४ ॥ गौ-रनायन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी । सितासिता च रक्ता च सर्वकाम-हवा विभोः ॥ ५॥ पिवन्स्येनामविषयामविज्ञातां कुमारकाः । एकस्तु पिवते र्देवः स्वच्छन्दोऽत्र वशानुगः ॥ ६ ॥ ध्यानिक्रयाभ्यां भगवान्सङ्केऽसौ प्रसह-ब्रिभः । सर्वसाधारणीं दोग्ध्रीं पीयमानां तु यज्त्रसिः ॥ ७ ॥ पद्यन्त्यस्यां महास्मानः सुवर्णे पिप्पलाशनम् । उदासीनं ध्रुवं हंसं स्नातकाध्वयेवो जगुः ॥ ८ ॥ शंसन्तमनुशंसन्ति बहुचाः शास्त्रकोबिदाः । रथन्तरं ब्रहस्साम सप्त-वैश्वेस्त गीयते ॥ ९ ॥ मन्त्रोपनिषदं बहा पदकमसमन्वितम् । पठन्ति भा-र्शवा होते हाथवीणो भूगृतमाः ॥ १० ॥ सब्बाचारिवृत्तिश्च स्तरभोऽथ फलि-सस्तथा । अनद्वात्रोहितोच्छिष्टः पश्यन्तो बहुविस्तरम् ॥ ११ ॥ कालः प्राणश्च भगवानमृत्युः शर्वो महेश्वरः । तथ्रो भवश्च रुद्धश्च ससुरः सासुरस्तथा ॥१२॥ प्रजापतिर्विराद चैव पुरुषः मिललमेव च । स्तूयते मन्त्रसंस्तुरयेरथर्वविदितै-विभुः ॥ १३ ॥ तं पड्डिंशक इत्येते सप्तत्रिंशं तथापरे । पुरुषं निर्गुणं सांख्य-मधर्विहारसी विदुः॥ १४ ॥ चतुर्विशतिसंख्यातं व्यक्तमव्यक्तमेव च । अद्वैतं वैतमित्राहिक्या तं पञ्चथा तथा ॥ ६५ ॥ जतार्थ स्थावरान्तं च पश्यन्ति ज्ञानचक्ष्यः । तमेकमेव पश्यन्ति परिशुभ्रं विभुं द्विजाः ॥ १६ ॥ यस्मि-न्सर्वमिद् श्रीतं ब्रह्म स्थावरजंगमम् । तस्मिन्नेव लयं यान्ति स्नवन्त्यः सागरे यथा ॥ १७ ॥ यस्मिन्भावाः प्रलीयन्ते लीनाश्राध्यक्ततां ययुः । पश्यन्ति व्यक्ततां भूयो जायन्ते बुद्धदा इव ॥ १८ ॥ क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं चैव कारणैर्विश्वते प्रमः । एवं स भगवान्देवं पश्यन्स्यन्ये पुनःपुनः ॥ १९ ॥ ब्रह्म ब्रह्मेस्वथाया-न्ति ये विदुर्वासणास्तथा । अत्रव ते लयं यान्ति लीनाश्राव्यक्तवालिनः ॥ स्रीनाश्चाच्यक्तशालिन इत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति यजुर्वेदान्तर्गता मश्रिकोपनिषत्समाहा ॥

## सर्वसारोपनिषत्॥ ३५॥

समस्तवेदान्तसारसिद्धान्तार्थकछेवरम् । विकछेवरकैवस्यं रामचन्द्रपदं भजे ॥ सर्वसारं निराखम्बं रहस्यं बख्रस्चिकम् । तेजोनाद्यानविद्यायोगतस्वासम्बोधकम् ॥ ॐ सह नावविद्यति शान्तिः॥

क्यं बन्धः कथं मोक्षः का विद्या काऽविद्येति । जाग्रत्स्वप्रसुप्रसितुरीयं च कथम् । अन्नभयप्राणमयमनोभयविज्ञानमयानन्दमयकोशाः कथम् । कर्ता . जीवः पञ्चवर्गः क्षेत्रज्ञः साक्षी कृटस्थोऽन्तर्यामी कथम् । प्रत्यगारमा परात्मा माया चेति कथम् । भारमेश्वरजीवः अनारमनां देहादीनामारमध्वेनाभिमन्यते सोऽभिमान आत्मनो बन्धः । तिन्तवृत्तिमीक्षः । या तद्भिमानं कारयति सा अविद्या। सोऽभिमानो यया निवर्तते सा विद्या। मनभादि चतुर्दशकरणैः पुरकहैरादिलाद्यनुगृहीतैः शब्दादीन्विपयान्स्यूलान्यदोपलभते तदासमनो जा-गरणम् । तद्वासनासहितैश्चतुर्दशकरणैः शब्दाद्यभावेऽपि वासनामयाञ्छक्ता-दीन्यदोपलभते तदात्मनः स्वमम् । चतुर्दशकरणोपरमाद्विशेषविज्ञानाभाषा-द्यदा शब्दादीकोपलभते तदात्मनः सुपुतम् । अवस्थात्रयभावाभावसाक्षी स्वयंभावरहितं नैरन्तर्यं चैतन्यं यदा तदा तरीयं चैतन्यमित्युच्यते । अन्नका-र्याणां कोशानां समुहोऽत्रमयः कोश इत्युच्यते । प्राणादिचतुर्दशवायुभेदा अन्नमयकोहो यदा वर्तन्ते तदा प्राणमयः कोश इत्युच्यते । प्तत्कोशद्वयसं-सक्तं मनआदिचतुर्दशकरणैरात्मा शब्दादिविषयसंकल्पादीन्धर्मान्यदा करोति तदा मनोमयः कोश इत्युच्यते । एतःकोशत्रयसंसकं तद्वतविशेषको यदा भासते तदा विज्ञानमयः कोश इत्युच्यते । पुनस्कोशचनुष्टयं संसक्तं स्वकार-णाज्ञाने वटकणिकायामिव वृक्षो यदा वर्तते तदानन्दमयः कोश इत्युच्यते । सुखदुःखबुद्धा श्रेयोऽन्तः कर्ता यदा तदा इष्टविषये बुद्धिः सुखबुद्धिरनिष्ट-विषये बुद्धिर्दुःखबुद्धिः। शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः सुखदुःखहेतवः। पुण्यपापक-र्मानुसारी भूत्वा प्राप्तशरीरसंयोगमप्राप्तशरीरसंयोगमिव कुर्वाणो यदा दृश्यते तदोपहितजीव इत्युच्यते । मनआदिश्व प्राणादिश्वेच्छादिश्व सस्वादिश्व पुण्या-दिश्चेते पञ्चवर्गा इत्येतेषां पञ्चवर्गाणां धर्मीभूतात्मा ज्ञानाहते न विनश्यत्या-रमसिक्षेत्री नित्यत्वेन प्रतीयमान आत्मोपाधिर्यस्तिककारीरं हृद्धन्थिरित्युच्यते तत्र यश्यकाशते चैतन्यं स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते । ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामाविभीवति-

रोभावज्ञाता स्वयमाविमावतिरोमावरहितः स्वयंत्रपोतिः साक्षीत्युच्यते । ज्ञातिषिपी लिकापर्यन्तं सर्वप्राणिबुद्धिष्वविश्वतयोपलभ्यमानः सर्वप्राणिबु-द्विस्थो यदा तदा कृटस्थ इत्युच्यते । कृटस्थोपहित मेदानां स्वरूपलाभहेतुः र्भुत्वा मणिगणे सुत्रमिव सर्वक्षेत्रेष्वनुस्यूतत्वेन यदा काइयते आत्मा तदान्त-बीमीत्युच्यते । मत्यं ज्ञानमनन्तमानन्दं सर्वोपाधिविनिर्धेक्तं कटकमुकुटाशुपा-बिरहितसवर्णधनविज्ञानचिन्मात्रस्वभावात्मा यदा भासते तदा व्यंपदार्थः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यमविनाशि । अविनाशि नाम देशकाळवस्तु निमित्तेषु विनश्यत्म यन विनश्यति तदविनाशि। ज्ञानं नामोत्पत्तिविनाशरहितं नैरन्तर्ये चैतन्यं ज्ञानमित्युच्यते । अनन्तं नाम मृद्धिकारेषु मृदिव स्वर्णविकारेषु स्वर्ण-मिव तन्तुविकारेषु तन्तुरिवाव्यकादिस्ष्टिमपञ्चेषु पूर्ण व्यापकं चैतन्यमननति। त्युच्यते ।आनन्दं नाम सुखचैतन्यस्वरूपोऽपरिमितानन्दससुद्रोऽवशिष्टसुखस्व-रूपश्चानन्द इत्युच्यते। एतद्वस्तुचतुष्टयं यस्य लक्षणं देशकाळवस्तुनिमित्तेष्वयः-भिचारी तत्पदार्थः परमात्मेत्युच्यते ।त्वपदार्थादीपाधिकात्तत्पदार्थादीपाधिक-मेदाद्विलक्षणमाकाशवस्पुक्षमं केवलसत्तामात्रस्वभावं परं ब्रह्मेन्युच्यते । माया नाम अनादिरन्तवती प्रमाणाप्रमाणसाधारणा न सती नासती न सदसती स्वयमधिका विकाररहिता निरूप्यमाणा सतीतरलक्षणशुन्या सा मायेत्युच्यते। भज्ञानं तुच्छाप्यसती कालत्रयेऽपि पामराणां वास्तत्री च सत्त्वबुद्धिलेकिका-नामिदमित्थमित्यनिर्वचनीया वक्तं न शक्यते। नाहं भवाम्यहं देवो नेन्द्रियाणि दशैव तु । न बुद्धिने मनः शश्वश्वाहकारस्तर्थेव च ॥ १ ॥ अप्राणी ह्यमनाः शुभो बुद्धादीनां हि सर्वदा । साक्ष्यहं सर्वदा नित्यश्चिनमात्रोऽहं न संज्ञयः ॥२॥ नाहं कर्ता नैव भोक्ता प्रकृतेः साक्षिरूपकः । मत्साक्षिध्यात्प्रवर्तन्ते देहाद्या अजडा इव ॥ ३ ॥ स्थाणुर्नित्यः सदानन्दः श्रद्धो ज्ञानमयोऽमछः । आस्माहं सर्वभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ॥४॥ ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्तवेद्यं नाहं वेद्यं क्योमवातादिरूपम्। रूपं नाहं नाम नाहं न कर्म ब्रह्मैदाहं सिचदानन्दरूपम् ॥ ५ ॥ नाहं देही जनममृत्यू कुती में नाहं प्राणः क्षुत्यिपासे कुती मे । नाहं चेतः शोकमोही कुतो मे नाहं कर्ता बन्धमोक्षी कुतो म इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववत्विति ज्ञान्तिः॥

### इति सर्वसारोपनिषत्समाप्ता ॥

## निरालम्बोपनिषत्॥ ३६॥

रत्रालम्बालम्बिभावो विद्यते न कवाचन । श्रविज्ञसम्बर्ग्हालम्बं निरालम्बं हरिं भजे ॥ ॐ पूर्णमद्द इति शान्तिः॥

👺 नमः शिवाय गुरवे सिचदानन्द्रमूर्तये । निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरा• कम्बाय तेजसे ॥ निरालम्बं समाश्रित्य सालम्बं विजहाति यः । स संन्यासी 🕊 योगी च केवल्यं पदमभूते । एषामज्ञानजन्त्नां समस्तारिष्टशान्तये । यद्य-द्वोद्रव्यमिक्लं तदाशङ्क्य ब्रवीम्यहम् ॥ किं ब्रह्म । क ईश्वरः । को जीवः । का प्रकृतिः। कः परमात्मा। को ब्रह्मा। को विष्णुः। को रुदः। क इन्दः। कः शमनः । कः सूर्यः । कश्चनद्रः । के सुराः । के असुराः । के पिशाचाः । के सनुष्याः । काः श्वियः । के पश्चादयः । कि स्थावरम् । के ब्राह्मणादयः । का जातिः। किं कमे। किमकमे। किं ज्ञानम्। किमज्ञानम्। किं सुखम्। र्षि दुःखम्। कः स्वर्गः। को नरकः। को बन्धः। को मोक्षः। क उपास्यः। कः शिष्यः। को विद्वान्। को मुदः। किमासुरम्। किं तपः। किं परमं प-दुम् । किं माह्मम् । किमप्राह्मम् । कः संन्यासीत्याशक्काह बहोति । स होवाच महदहंकारपृथिव्यमेजीवाय्वाकाशन्वेन बृहदूपेणाण्डकोशेन कर्मज्ञानार्थेह्रपः तया भासमानमद्वितीयमिकलोपाधिविनिर्मुक्त तत्सकलक्षक्युपबृहितमनाध-नन्तं शुद्धं शिवं शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनिर्वाच्यं चैतन्यं श्रम्ध ॥ ईश्वर इति च ॥ ब्रह्मेव स्वराक्ति प्रकृत्यभिधेयामाश्रित्य लोकान्सृष्ट्र। प्रविश्यान्तर्या-मिरवेन ब्रह्मादीनां बुद्धीन्द्रियनियन्तृस्वादीश्वरः ॥ जीव इति च ब्रह्मविष्णवीन शानेन्द्रादीनां नामरूपद्वारा स्थूलोऽहमिति मिथ्याध्यासबशाजीवः । सोऽह-मेकोऽपि देहारम्भकभेदवशाद्धद्वजीवः । प्रकृतिरिति च ब्रह्मणः सकाशासा-नाविचित्रजगिक्षमीणसामार्थ्यबुद्धिरूपा ब्रह्मशक्तिरेव श्रृक्तिः । परमारमेति च देहादेः परतरस्वद्राह्मैन परमात्मा स ब्रह्मा स निष्णुः स हुन्द्रः स शमनः स सूर्यः स चन्द्रसे सुरास्ते असुरास्ते पिशाचास्ते मनुष्यासाः श्चियस्ते पश्चादयस्त-रस्थावरं ते ब्राह्मणादयः। सर्वं खिल्वदं ब्रह्म नेष्ट नानास्ति किंचन। जातिरिति च। न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः। न जातिरात्मनो जातिव्यवहार-प्रकृष्टिपता । कर्मेति च कियमाणेन्द्रियः कर्माण्यहं करोमीत्यध्यास्मनिष्ठतया कृतं कर्मेव कर्म । अकर्मेति च कर्तृत्वभोकृत्वाद्यहंकारतया बन्धरूपं जन्मादि-कारणं निखनैमित्तिकयागवततपोदानादिषु फलामिसंधानं यत्तवकर्म । ज्ञा-नमिति च देहेन्द्रियनिप्रहसद्गुरूपासनश्रवणमनननिद्धियासनैर्यद्यह्यस्य-रूपं सर्वान्तरस्यं सर्वसमं घटपटादिपदार्थमिवाविकारं विकारेषु वैतन्यं विना

किंचिन्नासीति साक्षारकारानुभवी ज्ञानम् । अज्ञानमिति च रजौ सर्पआन्ति-रिवादिनीये सर्वातुस्यूते सर्वमये ब्रह्मणि देवतिर्यङ्नरस्थावरस्वीपुरुषवर्णाश्रम-बन्धमोक्षोपाधिनानाःमभेदकत्पितं ज्ञानमज्ञानम् । सुखमिति च सचिदान-न्दस्तरूपं ज्ञात्वानन्दरूपा या स्थितिः सेव सुख्य । दुःखमिति अनात्मरूपः विषयसंकर्य एव दुःसम् । स्वर्ग इति च सत्संसर्गः स्वर्गः । नरक इति च अमत्संसारविषयजनसंसर्ग एव नरकः । बन्ध इति च अनाद्यविद्यावासनया जातोऽहमित्यादिसंकल्पो बन्धः। पितृमातृसहोद्रद्रारापत्यगृहारामक्षेत्रममता संयारावरणसंकर्पो वन्धः । कर्तृत्वाद्यहंकारसंकल्पो बन्धः । अणिमायष्टेश-र्याशासिद्धसंकरुपो बन्धः । देवमनुष्याद्युपासनाकाममंकरुपो बन्धः । यमा-द्यप्राक्रयोगसंकल्पो अन्धः। वर्णाश्रमधर्मकर्ममंकल्पो बन्धः। आज्ञाभयसंश-चारमगुणसंकल्पो वन्धः । यागवतनपोदानविधिविधानज्ञानसंभवो बन्धः । केवलमोक्षावेक्षासंकल्पो बन्धः । संकल्पमात्रसंभवो बन्धः । मोक्ष इति 🔏 नित्यानित्यवस्त्विचारादनित्यसंसारगुखदुःखविषयसमस्त्रेत्रममताबन्धश्रयो मोक्षः। उपास्य इति च सर्वशरीरस्थचैतन्यब्रह्मप्रापको गुरुहपास्यः। शिष्य इति च विद्याध्वस्त्वपञ्चावगाहितज्ञानावशिष्टं ब्रह्मेव निष्य । विद्वानिति च सर्वान्तरस्थस्त्रमंत्रिद्पविद्विद्वान् । मृद इति च कर्तृत्वावहंकारभावारुहो मुषः । आसुरमिति न बहाविष्णवीशानेन्द्रादीनामेश्वर्यकामनया निरशनजपा-क्रिहोत्रादिष्य-तरात्मानं मंतापयति चात्युप्ररागद्वेपविहिंसाद्रभाद्यपेक्षितं तप आसुरम् । तप इति च ब्रह्म सन्यं जगन्मिध्येत्यपरोक्षज्ञानामिना ब्रह्माद्येश्वर्या-शामिद्धमंकद्ववीजसंतापं तपः । परमं एद्मिनि च प्राणेन्द्रियाद्यन्तःकरणगु-णादे परतरं सचिदानस्दमयं नित्यमुक्तब्रह्मश्यानं परमं पदम् । ब्राह्यमिति च देशकाळवस्तुपरिच्छेदराहित्यचिन्नात्रस्वरूपं ब्राह्मम् । अब्राह्ममिति च स्वस्यस्यव्यतिरिक्तमायामयबुद्धीन्द्रियगो वरजगत्सत्यविन्तनमग्राह्मम् । सं-न्यासीति च सर्वधर्मान्यरित्यज्य निर्मेमो निरहंकारो भूत्वा ब्रह्मेष्टं शरणमुप-गम्य तत्त्वमासे अहं ब्रह्मास्मि सर्वे खिल्वदं वहा नेह नानास्ति किंचनेत्या-दिमहावाक्यार्थानुभवज्ञानाइग्रंबाहमस्मीति निश्चित्य निर्विकल्पसमाधिना स्वनचो यतिश्वरति स संन्यासी स मुक्तः स पूज्यः स योगी स परमहंसः सोऽवधृतः स बाह्मण इति । इदं निरालस्वापनिषदं योऽघीते गुर्वनुप्रहतः सोऽभिपूनो भवति स वायुपूनो भवति न स पुनरावतिते न स पुनरावतिते पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायत इत्युपनिषत् । ॐ पूर्णमद् इति झान्तिः ॥

इति निरालम्बोयनियत्समाप्ता ॥

## शुकरहस्योपनिषत् ॥ ३७॥

प्रज्ञानादिमहावक्यरहस्यादिकलेवरम् । विकलेवरकैवरथं त्रिपादाममहं भजे ॥ ॐ सह नावविविति शान्तिः॥

अथातो रहस्योपनिषदं व्याख्यास्यामो देवर्षयो ब्रह्माणं संपूज्य प्रणिपस पप्रच्छ्रभगवन्नसाकं रहस्योपनिषदं बृहीति । सोऽत्रवीत् । पुरा व्यासो महा-तेजाः सर्ववेदसपोनिधिः । प्रणिपत्य शिवं साम्बं कृताञ्जलिहवाच ह ॥ १ ॥ श्रीवेदव्यास उवाच । देवदेव महाप्राञ्च पाशच्छेदद्दवनत । शुकस्य मम पुत्रस्य वेदसंस्कारकर्मणि ॥ २ ॥ ब्रह्मोपदेशकालोऽयमिदानी समुपस्थितः । ब्रह्मोपदेशः कर्तव्यो भवताच जगहुरो ॥ ३ ॥ ईश्वर व्यवस्य । मयोपदिष्टे कैवल्ये साक्षाद्रहाणि शाश्वते । विहाय पुत्रो निर्वेदास्प्रकाशं यास्यति स्वयम् ॥ ४ ॥ श्रीवेदव्यास उवाच । यथा तथा वा भवतु ह्युपनायनकर्मणि । उपदिष्टे मम सुते ब्रह्मणि स्वस्प्रसादतः ॥ ५ ॥ सर्वज्ञो भवतु क्षिप्रं मम पुत्रो महेश्वर। तव प्रसादसंपन्नो लभेन्मुक्ति चतुर्विधाम् ॥ ६ ॥ तच्छुत्वा व्यासवचनं सर्वदेवर्षिसंसदि । उपदेष्टं स्थितः शम्भुः साम्बो दिव्यासने सुदा ॥ ७ ॥ कृतकृत्यः गुकस्तत्र समागत्य सुभक्तिमान् । तसात्स प्रणवं लब्ध्वा पुनरित्यव्यविच्छिवम् ॥ ८ ॥ श्रीशुक उकाच । देवादिदेव सर्वज् सिचदानन्द-**छक्षण । उमारमण भूतेश प्रसीद करुणानिधे ॥ ९ ॥ उपदिष्टं परब्रह्म प्रण-**बान्तर्गतं परम् । तत्वमस्यादिवाक्यानां प्रज्ञादीनां विशेषतः ॥ १० ॥ श्रोतु-मिच्छामि तत्त्वेन पडङ्गानि यथाकमम्। वक्तव्यानि रहस्यानि कृपयाद्य सद्ग-शिव ॥११॥ श्रीसदाशिव उवाच । साधु साधु महाप्राज्ञ शुक ज्ञाननिधे सुने । प्रष्टव्यं तु त्वया पृष्टं रहस्य वेदगिसतम् ॥१२॥ रहस्योपनिषद्यामा सपडङ्गमि-होच्यते । यस्य विज्ञानमात्रेण मोक्षः साक्षान्न संक्षयः ॥ १३ ॥ अङ्गहीनानि वाक्यानि गुरुनींपदिशेत्पुनः। सपडङ्गान्युपदिशेनमहावाक्यानि कृत्स्वशः ॥१४॥ चतुर्णामपि वेदानां यथोपनिषदः शिरः । इयं रहस्योपनिषत्तथोपनिषदां शिरः ॥ १५ ॥ रहस्योपनिपद्रह्म ध्यातं येन विपश्चिता । तीर्थेर्मन्नैः श्रुतैर्जप्येखस्य र्कि पुण्यहेतुभिः ॥ १६ ॥ वाक्यार्थस्य विचारेण यदामोति शरच्छतम्। एक-वारजपेनैव ऋष्यादिध्यानतश्च यत् ॥ १७ ॥ ॐ अस्य श्रीमहाबाक्यमहास-श्रस्य इंस ऋषिः। अध्यक्तगायत्री छन्दः। परमइंसी देवता। इंबीजम्। सः शक्तिः। सोऽहं कीलकम् । सम परमहंसप्रीत्यर्थे महाचाक्यव्ये विश्न-योगः । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म अबुष्ठाध्यां नमः । निखानन्दो ब्रह्म तर्जनीभ्यां स्वाहा । नित्यानन्द्रमयं ब्रह्म मध्यमान्यां वषद् । यो वै भूमा अनामिकान्यां

हुम्। यो वे भूमाधिपतिः कनिष्ठिकाभ्यां वौषदः । एकमैवाद्वितीयं ब्रह्म करतळकरपृष्टाभ्यां फद् ॥ सस्यं ज्ञातमनम्तं ब्रह्म हृदयाय नमः। नित्यानन्दो ब्रह्म हिरसे स्वाहा। नित्यानन्दमयं ब्रह्म शिखाये वषदः। यो वे भूमा कष-चाय हुम्। यो वे भूमाधिपतिः नेत्रत्रयाय वौषदः। एकमैवाद्वितीयं ब्रह्म अद्याय फद्। भूभुंवःसुवरोमिति दिग्बन्धः। घ्यानम्। नित्यानन्दं परमधुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति विश्वातीतं गगनसदशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूनं मावातीतं त्रिगुणरहितं सद्भुरं तं नामामि॥ ॥॥

भथ महावाक्यानि चःवारि । यथा । ॐप्रज्ञानं ब्रह्म ॥ ३ ॥ ॐअइं ब-ह्मासि ॥ २ ॥ ॐतस्वमिस ॥ ३ ॥ ॐअयमारमा ब्रह्म ॥ ४ ॥ तस्वमसी-त्यमेदवाचकमिदं ये जपन्ति ने शिवसायुज्यमुक्तिभाजो भवन्ति ॥ तत्पद्म-द्वामणस्य । परमहंस ऋषिः । अव्यक्तगायत्री छन्दः । परमहंसी देवता । हं बीजम् । सः शक्तिः । सोऽहं कीलकम् । सम सायुज्यमुक्त्यर्थे जपे विनियोगः । तरपुरुषाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । ईशानाय तर्जनीभ्यां स्वाहा । अधीराय मध्य-माभ्यां वपद । सद्योजाताय अनामिकाभ्यां हुम् । वामदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां बौषद् । तत्पुरुपेशानाघीरसद्योजातवामदेवेभ्यो नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां फद । एवं हृदयादिन्यासः । सूर्भुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम् । ज्ञानं त्रेयं ज्ञानगम्यादनीतं शुद्धं बुद्धं मुक्तमप्यव्ययं च । सत्यं ज्ञानं सिश्चदानन्दरूपं ध्यायेदेवं तन्महोभ्राजमानम् ॥ स्वंपदमहामश्रस्य विष्णुर्ऋषिः । गायत्री-छन्दः । परमान्मा देवता । पृ बीजम् । क्षीं शक्तिः । साः कीलकम् । मम सु-क्त्यर्थे जपे विनियोगः । वासुदेवाय अङ्गुष्टाभ्यां नमः । संकर्षणाय तर्जनीभ्यां साहा । प्रद्युक्ताय मध्यमाभ्यां वपद । अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां हुम् । वासु-देवाय कनिष्ठिकाभ्यां वीपद् । वासुदेवसंकर्पणप्रयुद्धानिरुद्धेभ्यः करतलकरप्र-ष्ठाभ्यां फद । एवं हृद्यादिन्यासः । भूर्भुवःसुवरोमिति दिग्बन्धः ॥ ध्यानम् ॥ जीवत्व सर्वभूतानां सर्वत्राखण्डविग्रहम् । चित्ताहंकारयन्तारं जीवाख्यं स्वंपदं भने । असिपदमहामन्त्रस्य मन ऋषिः । गायत्री छन्दः । अर्धनारीश्वरो दे-वता । अव्यक्तादिवीं जम् । नृसिहः शक्तिः । परमारमा कीलकम् । जीवब्रह्मै-क्यार्थे जपे विनियोगः । पृथ्वीद्यणुकाय अक्रुष्टाभ्यां नमः । अब्द्यणुकाय तर्जनीभ्यां स्वाहा । तेजोद्यणुकाय मध्यमाभ्यां वषट् । वायुव्यणुकाय अना-मिकाम्यां हुम्। शाकाशञ्चणुकाय कनिष्ठिकाम्यां वीषद्। पृथिव्यक्षेजीवाच्या-काशव्ययुकेभ्यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फद्द। भूभुवःसुवरोमिति विग्वन्धः॥ श्वानम् ॥ जीवो बहाति वाक्यार्थं यावदस्ति मनःस्थितिः । ऐक्यं तस्वं क्ये कुर्वमध्यायेद्रसिपदं सदा ॥ एवं महावावयघडक्वान्युक्ताति ॥

अय रहस्वीपनिषद्विभागशी वाक्यार्थश्लोकाः प्रोच्चन्ते ॥ येनेक्षते वृत्जी-तीदं जिञ्जति व्याकरोति च । स्वाद्वस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानसुदीरितम् ॥१॥ चतुर्मखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु । चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मरय-पि॥ २ ॥ परिपूर्णः परात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि । बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरब्रहमितीर्यते ॥ ३ ॥ स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वार्णतः। असीर्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवास्यहम् ॥ ४ ॥ एकमेवाद्वितीयं सन्नामरू-पविवर्जितम् । सृष्टेः पुराधुनाष्यस्य ताद्यस्यं तदितीर्यते ॥ ५ ॥ श्रोत्देंह्रे-न्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् । एकता ब्राह्मतेऽसीति तदैक्यमनुभूष-ताम् ॥ ६ ॥ स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् । अहंकाराविदेहान्तं अत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ दश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते । ब्रह्मश्च-व्देन तह्नस स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥ अनात्मदृष्टेरविवेकनिद्वामहं सस स्वप्नगतिं गतोऽहम् । स्वरूपसूर्येऽभ्युदिते स्फुटोक्तेर्गरोर्महावाक्यपदैः प्रबुद्धः ॥ ९ ॥ वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणीवाच्यस्य हि त्वंपदे वाच्यं भौतिकमिः न्द्रियादिरिप यहाक्ष्यं त्वमर्थेश्व सः । वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्केक्ष्यं स सचित्साखानन्दब्रह्म तद्धे एप च तयोरैक्यं त्वसीदं पद्म् ॥ १० ॥ त्वमिति तदिति कार्ये कारणे सस्युपाधी द्वितयमितरधैकं सिचदानन्दरूपम् । उभय-वचनहेत् देशकाळी च हित्वा जगति भवति सोयं देवदत्तो यथैकः ॥ १९ ॥ कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽव-शिष्यते ॥ १२ ॥ श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम् । निद्धियासन-मित्येतत्पूर्णबोधस्य कारणम् ॥ १३ ॥ अन्यविद्यापरिज्ञानमवस्यं नश्चरं भवेत्। ब्रह्मविद्यापरिज्ञानं ब्रह्मप्राप्तिकरं स्थितम्॥ 38 न्युपदिशेत्सषडङ्गानि देशिकः । केवलं नहि वाक्यानि ब्रह्मणो वचनं थथा ॥ १५ ॥ ईश्वर उवाच । एवमुक्ता मुनिश्रेष्ठ रहस्योपनिषच्छक । मया पित्रानुनीतेन व्यासेन ब्रह्मवादिना ॥ १६ ॥ ततो ब्रह्मोपदिष्टं वै संचि-दानन्दलक्षणम् । जीवनमुक्तः सदा ध्यायश्चित्रस्वं विहरिष्यसि ॥ १७ ॥ यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः। तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ १८ ॥ उपदिष्टः शिवेनेति जगत्तन्मयतां गतः । उत्थाय प्रणिप-स्रेशं त्यकाशेषपरिग्रहः ॥ १९ ॥ परब्रग्नपरोशशौ प्रविश्वव ययौ तदा । प्रव-जन्तं तमाकोक्य कृष्णद्वैपायनो मुनिः॥ २०॥ अनुवनन्त्राजुहाव पुत्रविश्लेष-कातरः । प्रतिनेदुस्तदा सर्वे जगस्थावरजङ्गमाः ॥ २१ ॥ तच्छ्रत्वा सक्छा-कःरं व्यासः सत्यवतीसुतः । पुत्रेण सहितः प्रीत्या परानन्द्रसुपेयिवान्॥२२॥

यो रहस्योपनिषद्मधीते गुर्षनुग्रहात्। सर्वपापविनिर्मुक्तः साक्षाक्षेवस्यमभुते साक्षाक्षेवस्यमभुत हायुपनिषत्॥

ॐ सहनाववस्विति शान्तिः॥ इति याजुषी अकरहस्योपनिषसमाप्ता॥

### वज्रसृचिकोपनिषत्॥ ३८॥

यज्ज्ञामाधानित मुनयो प्राह्मण्यं परमाञ्जुतम् । तश्चेपद्वह्मतस्वमङ्गस्मीति चिन्तये ॥ ॐ भाष्यायन्तिति शान्तिः ॥ चिन्सदानन्दरूपाय सर्वधीवृत्तिसाक्षिणे । नमो वेदान्तवेद्याय ब्रह्मणेऽनन्नरूपिणे ॥

🕉 बज्जसूचीं प्रवक्ष्यामि शास्त्रमज्ञानभेदनम् । तूपणं ज्ञानहीनानां भृषणं ज्ञानवक्षवाम् ॥ १ ॥ ब्रह्मक्षत्रियवेदयसूदा इति चत्वारी वणीस्तेषां वर्णानां बाह्यण एव प्रधान इति वेदवचनानुरूपं नमृतिभिरप्युक्तम् । तत्र चोधमस्ति को वा बाह्मणो नाम किं जीवः किं देहः किं जातिः किं ज्ञानम् किं कर्म किं घार्मिक इति । तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चेत्तक । अनीतानागतानेकदेहानां जीवस्यैकरूपत्वात् एकस्यापि कर्मवशादनेकदेष्टमंभवात् सर्वशरीराणां जीव स्वेकरूपरवाच । तसाख जीवो ब्राह्मण इति । तर्हि देहो ब्राह्मण इति चेत्रत्त । आचाण्डालादिपर्यन्तानां मनुष्याणां पाञ्चभौतिकत्वेन देहस्यैकरूपत्वाजारामर-णधर्माधर्मादिसाम्यदर्शनाद्वाहाणः धनवर्णः क्षत्रियो रक्तवर्णो वैश्यः पीतवर्णः श्रुद्धः कृष्णवर्णे इति नियमाभावात् । पित्रादिशरीरदहने पुत्रादीनां बहाहत्या-दिदोषसंभवाच । तसाञ्च देही ब्राह्मण इति ॥ नहिं जातिबाह्मण इति चेत्तस । तत्र जात्यन्तरजन्तुष्वनेकजातिसंभवा महर्षयो बहुवः सन्ति । ऋष्यशृक्षो मृत्य कोशिकः कुशात्, जाम्बूको जम्बूकात्, वाल्मीको वल्मीकान्, व्यासः कैवर्तकन्यकायाम्, शशप्रष्ठात् गौतमः, वसिष्ठ उर्वश्याम्, अगस्यः कल्हो जात इनि श्रुतःवात्। एतेषां जात्या विनाप्यप्रे ज्ञानप्रतिपादिता ऋषयो बहवः सन्ति । तस्मान जातिनांश्चण इति ॥ तहिं ज्ञानं ब्राह्मण इति चेनन्न । क्षत्रियादयोऽपि परमार्थद्शिनोऽभिज्ञा बहवः सन्ति । तसान्न ज्ञानं ब्राह्मण इति ॥ तर्हि कर्म व्यक्षण इति चेत्रक । खर्वेषां प्राणिनां प्रारव्धसंचितागामि-कर्मसाधर्म्यदर्शनास्कर्माभित्रेरिताः सन्तो जनाः कियाः कुर्वन्तीति । तस्माक कर्म बाझण इति ॥ तर्हि धार्मिको बाह्मण इति चेत्तस्य । अत्रियाद्यो हिर-ण्यवातारी बहवः सन्ति । तसाञ्च भार्मको बाह्मण इति ॥ तर्षि को वा वासणो नाम । यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं पङ्क्षिंपङ्भावेत्वादिसर्पदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्यरूपं स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषभूतान्तर्यामित्वेन वर्तमानमन्तर्याहिश्चाकाशवदनुस्यूतमसण्डानन्दस्वभावमप्रमेयमनुभवेकवेद्यमपरोक्षतया भासमानं करतलामलकवरसाक्षादपरोक्षीकृत्व कृतार्थतया कामरागादिदोषरहितः शमदमादिसंपन्नो भावमास्तर्यनृष्णाशामोहादिरहितो दम्भाहंकारादिभिरसंस्पृष्टचेता वर्तत एवमुक्तलक्षणो
यः स एव अध्यण इति श्रुतिसमृतिपुराणेतिहासानामभित्रायः । अन्यथा हि
बाह्मणत्वसिद्धिर्नास्येव । सचिदानन्दमात्मानमहितीयं व्रद्ध भावयेदाःमानं
सचिदानन्दं व्रद्ध भावयेदिःयुपनिषत् ॥ ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥
इति वञ्चसूष्युपनिषत्समाता ॥

### तेजोबिन्दूपनिषत्॥ ३९॥

यत्र चिन्मात्रकलना यात्यपद्धवमञ्जला। विचिन्मात्रमखण्डैकरसं ब्रह्म भवाम्यहम्॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

🕉 तेजोबिन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महृदि संस्थितम् । आणवं शांभवं शान्तं स्थूलं सूक्ष्मं परं च यत् ॥ १ ॥ दुःखाट्यं च दुराराध्यं दुष्प्रेक्ष्यं सुक्तमद्य-यम् । दुर्लभं तरस्वयं ध्यानं मुनीनां च मनीविणाम् ॥ २ ॥ यताहारी जित-कोघो जितसङ्गो जितेन्द्रियः। निर्द्धन्द्रो निरहंकारो निराशीरपरिग्रहः॥ ३॥ अगम्यागमकर्ता यो गम्याऽगमनमानसः । मुखे त्रीणि च विन्द्नित त्रिधामा हंस उच्यते ॥ ४ ॥ परं गुह्यतमं विद्धि ह्यस्ततन्द्रो निराश्रयः । सोमरूपकका सुक्सा विष्णोसत्परमं पद्म् ॥ ५ ॥ त्रिवक्रं त्रिगुणं स्थानं त्रिधानुं रूपवर्जि-तम् । निश्चलं निर्विकत्वं च निराकारं निराश्ययम् ॥ ६ ॥ उपाधिरहितं स्यानं वाळानोऽतीतगोचरम् । स्वभावं भावसंग्राह्मसंघातं पदाद्युतम् ॥७॥ अनानानन्दनातीतं दुष्प्रेक्ष्यं मुक्तमव्ययम् । चिन्त्यमेवं विनिर्मुक्तं शाश्वतं भ्रवमच्युतम् ॥ ८ ॥ तद्रद्वाणस्तद्ध्यारमं तद्विष्णोस्तरपरायणम् । अचिन्त्यं चिन्मयात्मानं यद्योम परमं स्थितम् ॥ ९ ॥ अश्चन्यं श्चन्यभावं तु श्चन्या-तीतं हृदि स्थितम् । न ध्यानं च न च ध्याता न ध्येयो ध्येय एव च ॥१०॥ सर्वे च न परं शून्यं न परं नापरात्परम् । भिचन्त्यमप्रबुद्धं च न सत्यं न परं बिदुः ॥ ११ ॥ मुनीनां संप्रयुक्तं च न देवा न परं विदुः । छोमं मोहं भयं दर्प कामं कोधं च किल्बिषम् ॥ १२ ॥ शीतोष्णे ध्रुत्पिपासे च संकल्पक-विकरपकम् । न ब्रह्मकुछद्पं चन सुक्तिप्रनियसंचयम् ॥ १३ ॥ न भयं न

सुखं दुःखं तथा मानावमानयोः । एतद्रावदिनिर्मुकं तद्राक्षं ब्रह्म तत्परम् ॥ १४ ॥ यमो हि नियमस्यागो मौनं देशश्र कालतः । आसनं मूलवन्धन देहसाम्यं च दक्तिशतिः ॥ १५ ॥ प्राणसेयमनं चैव प्रत्याहारश्र धारणा । आरमध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वे कमात् ॥ १६॥ सर्वे ब्रह्मोति वे ज्ञाना-दिन्त्रियमामसंयमः । यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो सुहुर्सुहुः ॥ ३७ ॥ सजानीयप्रवाहश्च विजानीयनिरस्कृतिः । नियमो हि परानन्दो नियमान्कियसे अर्थैः ॥ १८ ॥ स्यागो हि महता पूज्यः सद्यो मोक्षप्रदायकः ॥ १९ ॥ यस्मा-द्वाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । यन्मानं योगिमिर्गस्यं तज्जोत्सर्वहा वयः ॥ २० ॥ वाची यसान्निवर्तन्ते तद्वक्तं केन शक्यते । प्रपन्नी यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः ॥ २१ ॥ इति वा तक्रवेन्मीनं सर्वे सहज-संज्ञितम् । गिरां मानं तु बाळानामयुक्तं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २२ ॥ आदावन्ते च मध्ये च जनो यसिक विद्यते। येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ २३ ॥ कल्पना सर्वेभृतानां ब्रह्मादीनां निमेपतः । कालशब्देन नि-र्दिष्टं ह्यालण्डानन्दमद्वयम् ॥ २४ ॥ स्खेनेव भवेयस्मिन्नजसं ब्रह्मचिन्तनम् । आसनं तद्विज्ञानीयादन्यत्मुखविनाज्ञनम् ॥ २५ ॥ सिद्धये सर्वभूतादि वि-श्राधिष्ठानमद्वयम् । यस्मिन्सिद्धं गताः सिद्धाम्नस्पद्धासनमुच्यते ॥ २६ ॥ बन्मूलं सर्वलोकानां यन्मूलं चित्तबन्धनम् । मूलवन्धः सदा सेव्यो योग्यो-ऽसा बहावादिनाम् ॥ २७ ॥ अङ्गानां समतां विचात्समे बहाणि लीयते । नी चेन्नैव समानत्वमृजुत्वं ग्रुष्कवृक्षवत् ॥ २८ ॥ दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा पत्र्ये-इह्ममयं जगत्। सा दृष्टिः परमोदारा न नामाश्रावलोकिनी ॥ २९॥ दृष्टु-दर्शनदृशानां विरामो यत्र वा भवेत् । दृष्टिसत्रेव कर्तव्या न नासामावळॉ-किनी ॥ ३० ॥ चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मस्वेनैव भावनात् । निरोधः सर्वेष्ट्-त्तीनां प्राणायामः स उच्यते ॥ ३३ ॥ निवेधनं प्रपञ्जस रेचकाल्यः समी-रितः। बर्धावास्मीति या वृत्तिः प्रको वायुरुच्यते ॥ ३२ ॥ ततस्तवृत्तिनै-श्रह्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । अयं चापि प्रबुद्धानामज्ञानां घ्राणपीढनम् ॥३३॥ विपयेष्वातमतां द्रष्ट्वा मनसश्चित्तरञ्जकम् । प्रलाहारः स विज्ञेयोऽस्यसनीयो सुहुर्सुहुः ॥ ३४ ॥ यत्र यत्र मनो याति व्रक्षणन्तत्र दर्शनात् । मनसा धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ ३५ ॥ बह्मवासीति सदृश्या निरास्त्रम्बतया स्थितिः । ध्यानपाब्देन विख्यातः परमानन्ददायकः ॥ ३६ ॥ निर्विकारतया बृत्या व्यक्ताकारतया पुनः । वृत्तिविसारणं सम्यक्तमाधिरमिधीयते ॥ ३७ ॥ इमं चाकृत्रिमानन्दं तावरसाधु समभ्यसेत्। लक्ष्यो यावरक्षणात्युंतः प्रस्वसर्व संभवेत्स्वयम् ॥ ३८ ॥ ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराद् । तस्त्वं रूपं भवेत्तस्य विषयो मनसो गिराम् ॥ ३९ ॥ समाधौ कियमाणे तु विक्रा-

न्यायान्ति वै बलात् । अनुसंधानराहित्यमालस्यं भौगळालसम् ॥ ४० ॥ कपसमश्च विमेपस्रेजः स्वेदश्च शून्यता । एवं हि विश्ववाहुत्यं त्याञ्यं त्रश्च- विभारदैः ॥ ४९ ॥ भावनृश्या हि भावत्वं शून्यतृश्या हि शून्यता । त्रश्च- वृश्या हि पूर्णस्वं तया पूर्णस्वमम्पसेत् ॥ ४२ ॥ ये हि वृत्तिं विहायैनां त्रश्चा- क्यां पावर्ती पराम् । युथैव ते तु जीवन्ति पशुमिश्च समा नराः ॥ ४६ ॥ ये तु वृत्तिं विज्ञानन्ति ज्ञात्वा वै वर्धयन्ति ये । ते वै सरपुरुषा धन्या वन्यास्ते सुवनत्रये ॥ ४४ ॥ येषां वृत्तिः समा वृद्धा परिपक्का च सा पुनः । ते वै सद्भुत्वां प्रासा नेतरे शब्दवादिनः ॥ ४५ ॥ कुशला त्रह्मवात्त्रां सृत्तिहीनाः सुरागिणः । तेऽप्यज्ञानतया नृतं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ ४६ ॥ निमिषार्षे न तिष्ठन्ति वृत्तिं त्रह्ममर्यी विना । यथा तिष्टन्ति त्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकान्त्यः ॥ ४७ ॥ कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते । कारणं तस्त्रतो नश्चरेत्वार्थाभावे विचारतः ॥४८॥ अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् । उद्देति शुद्धवित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् ॥ ४९ ॥ भावितं तीत्रवेगेन यहुश्तु निश्चयात्मकम् । दश्यं द्वादद्वयतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् ॥५०॥ विद्वाक्तियं सुखे तिष्ठेदिया चिद्वसपूर्णया ॥

### इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अथ ह कुमारः शिवं पप्रच्छाऽखण्डैकरसचिनमात्रखरूपमनुब्रहीति । स होवाच परमः शिवः । अल्पडेकरसं दश्यमखण्डेकरसं जगत् । अखण्डेकरसं भावमखण्डेकरसं स्वयम् ॥ १ ॥ अखण्डेकरसो मन्न अखण्डेकरसा क्रिया । अखण्डेकरसं ज्ञानमखण्डेकरसं जलम् ॥ २ ॥ अखण्डेकरसा भूमिरखण्डेक-रसं वियत् । अखण्डैकरसं शास्त्रमखण्डेकरसा त्रयी ॥ ३ ॥ अखण्डेकरसं ब्रह्म चाखण्डैकरसं व्रतम् । अखण्डैकरसो जीव अखण्डैकरसो ह्यजः ॥ ४ ॥ अख-ण्डैकरसो ब्रह्मा अल्प्डेकरसो हरिः। अल्प्डेकरसो इद अल्प्डेकरसोऽसम्ब-हम् ॥ ५ ॥ अखण्डेकरसो झारमा झखण्डेकरसो गुरुः । अखण्डेकरसं छड्य-मलण्डेकरसं महः ॥ ६ ॥ अलण्डेकरसो देह अलण्डेकरमं मनः । अलण्डे-करसं चित्तमलण्डेकरसं सुलम् ॥ ७ ॥ अलण्डेकरसा विद्या अलण्डेकरसीsस्यय: । अलण्डेकरसं निष्यमसण्डेकरसं परम् ॥ ८ ॥ अलण्डेकरसं किंचिद्-खण्डेकरसं परम् । अखण्डेकरसावृन्यशास्ति नास्ति चढानन ॥ ९ ॥ अखण्डे-करसाञ्चास्ति अलण्डेकरसाञ्च हि । अलण्डेकरसास्क्रियदसण्डेकरसादहम् ॥ १० ॥ अलग्डैकरसं स्थूलं सुद्मं जासग्डरूपकम् । असग्डैकरसं वेद्यम-कार्दैकरसो भवान् ॥ ११ ॥ अखण्डैकरसं गुद्धमखण्डैकरसादिकम् । अखण्डै-करसी ज्ञाता झक्कण्डेकरसा स्थितिः ॥ १२ ॥ अव्यण्डेकरसा माता अव्यण्डे-करसः पिता । अखण्डैकरस्ते आता असण्डैकरसः पतिः ॥ १३ ॥ असण्डै-

करसं सुत्रमखण्डेकरसो विराद । अखण्डेकरसं गात्रमखण्डेकरसं शिरः ॥१४॥ अखण्डैकरसं चान्तरखण्डैकरसं बहिः । अखण्डैकरसं पूर्णमखण्डैकरसासृतम् ॥ १५ ॥ अखण्डेकरसं गोत्रमखण्डेकरसं गृहम् । अखण्डेकरसं गोध्यमखण्डे-करसशाशशी ॥ १६ ॥ अखण्डैकरसास्तारा अखण्डैकरसो रविः । अखण्डैकरसं क्षेत्रमखण्डेकरसा क्षमा ॥ १७ ॥ अखण्डेकरसः शान्त अखण्डेकरसोऽगणः । अखण्डेकरसः साक्षी अखण्डेकरसः सुहत् ॥ १८ ॥ अखण्डेकरसो बन्धुर-खण्डेकरसः सखा। अखण्डेकरसो राजा अखण्डेकरसं पुरम् ॥ १९ ॥ अख-ण्डेकरमं राज्यमञ्ज्वेकरसाः प्रजाः । अखण्डेकरमं तारमखण्डेकरमो जपः ॥ २० ॥ अखण्डेकरसं ध्यानमखण्डेकरमं पदम् । अखण्डेकरसं प्राह्ममखण्डे-करसं महत् ॥ २१ ॥ अखण्डेकरमं ज्योतिरखण्डेकरसं धनम् । अखण्डेकरसं भोज्यमखण्डकरसं हवि. ॥ २२ ॥ अखण्डेकरमो होम अखण्डेकरसो जपः । अखण्डेकरसं स्वर्गमत्वर्ण्डकरसः स्वयम् ॥ २३ ॥ अखण्डेकरसं सर्वे चिन्मा-क्रमिति भावयेत् । चिन्मात्रमेव चिन्मात्रमखण्डेकरसं परम् ॥ २४ ॥ भव-कार्जित विन्मात्रं सर्वे चिन्मात्रमेव हि । इदं च सर्वं चिन्मात्रमयं चिन्मयमेन हि ॥२५॥ आत्मभावं च चिन्मात्रमखण्डेकरसं विदुः । मर्थलोकं च चिन्मात्रं वत्ता मत्ता च चिन्मयम् ॥ २६ ॥ आकाशो भूर्जलं वाय्रप्रिवेद्धा हरिः शिव: । यरिकचिष्यक्ष किंचिच यर्व चिन्मान्नमेव हि ॥ २७ ॥ अखण्डेकरमं सर्वं यदाश्चिम्मात्रमेव हि । भूतं भव्यं भविष्यच स रे चिन्मात्रमेव हि ॥२८॥ हर्ब्य कालं च चिन्मात्रं ज्ञानं होयं चिदेव हि । ज्ञाता चिन्मात्ररूपश्च सर्वे चिन्मयमेव हि ॥ २९ ॥ संभाषणं च चिन्मात्रं यद्यचिन्मात्रमेव हि । असच सञ्च चिन्मात्रमाद्यन्तं चिन्मय सदा ॥ ३० ॥ आदिरन्तश्च चिन्मात्रं गुरुशि-ध्यादि चिन्मयम् । दग्दर्यं यदि चिन्मात्रमस्ति चेचिन्मयं सदा ॥ ३१ ॥ सर्वाश्चर्य हि चिन्मात्रं देहं चिन्मात्रमेन हि । छिङ्गं च कारणं चैव चिन्मा-त्राचा हि विद्यते ॥ ३२ ॥ अहं त्वं चैव चिन्मात्रं मूर्तामूर्तादिचिन्मयम् । पुरुषं पापं च चिन्मात्रं जीवश्चिन्मात्रविमहः ॥३३॥ चिन्मात्राश्चास्ति संकरूप-श्चिन्मात्राञ्चास्ति वेदनम् । चिन्मात्राञ्चास्ति मन्त्रादि चिन्मान्नान्तास्ति देवता ॥ ३४ ॥ चिन्मात्राजास्ति दिक्पालाश्चिन्मात्राद्यावहारिकम् । चिन्मात्रात्परमं बद्ध चिन्मात्रासास्ति कोऽपि हि ॥ ३५ ॥ चिन्मात्रासास्ति माया च चिन्मा-त्राचास्ति पूजनम् । चिन्मात्राक्षास्ति मन्तन्यं चिन्मात्राक्षास्ति सत्यकम् ॥३६॥ चिन्मात्रासासि कोशादि चिन्मात्रासासि वै वसु । चिन्मात्रासासि मौनं च विन्मात्राबास्त्यमीनकम् ॥ ३७ ॥ चिन्मात्राबास्ति वैराखं सर्वं चिन्मात्रमेव हि । यस यावस चिन्मात्रं यस यावस दृश्सं सर्व चिन्मात्रमेव हि । यच पावच मृतादि यच यावच छड्यते ॥ ३९ ॥

ब्रस्य यावस वेदान्ताः सर्वे विन्मात्रमेव हि । विन्मात्राक्षास्ति गमनं विन्मात्राक्षास्ति मोक्षकम् ॥ ४०॥ विन्मात्राक्षास्ति कश्यं च सर्वे विन्मात्रनमेव हि । अस्वण्डेकरसं व्रक्ष विन्मात्राक्ष हि विद्यते ॥ ४१ ॥ शाक्षे मिष्टि विद्यति ॥ ४१ ॥ शाक्षे मिष्टि विद्यति ॥ ४२ ॥ सङ्काज्ञानेन मुक्तिः स्वात्सम्यन्ज्ञाने स्वयं गुरुः ॥ ४३ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

कुमारः पितरमात्मानुभवमनुबहीति पप्रच्छ । स होवाच परः शिवः । परमहास्वरूपोऽहं परमानन्दमस्म्यहम् । केवलं ज्ञानरूपोऽहं केवलं परमोऽ-स्म्यहम् ॥ १ ॥ केवलं शान्तरूपोऽहं केवलं चिन्मयोऽस्म्यहम् । केवलं नित्यरूपोऽहं केवलं शाश्वतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥ केवलं सत्त्वरूपोऽहमहं त्यक्त्वा-हमस्यहम् । सर्वहीनस्ररूपोऽहं चिदाकाशमयोऽस्यहम् ॥ ३ ॥ केवळं तुर्यरूपोऽस्मि तुर्यानीतोऽस्मि केवलः । सदा चैतन्यरूपोऽस्मि चिदानन्द-मयोऽस्म्यहम् ॥ ४ ॥ केवलाकाररूपोऽस्मि श्रद्धरूपोऽस्म्यहं सदा । के-वलं ज्ञानरूपोऽस्मि केवलं प्रियमस्म्यहम् ॥ ५॥ निर्विकरपस्बरूपोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरामयः । सदाऽसङ्गस्बरूपोऽस्मि निर्विकारोऽहमव्ययः ॥ ६ ॥ सदैकरसरूपोऽस्मि सदा चिन्मात्रविग्रहः । अपरिच्छित्ररूपोऽस्मि द्धासण्डानन्दरूपवान् ॥ ७ ॥ सत्परानन्दरूपोऽस्मि चित्परानन्दमस्म्यद्वम् । भन्तरान्तररूपोऽहमवाञ्चनसगोचरः ॥ ८ ॥ आत्मानन्दस्बरूपोऽहं सत्यान-न्दोऽस्त्यहं सदा। आत्मारामस्त्ररूपोऽसि ह्यहमात्मा सदाशिवः ॥ ९॥ आत्मप्रकाशरूपोऽस्मि ह्यात्मज्योती रसोऽस्म्यहम् । आदिमध्यान्तहीनोऽस्मि ह्याकाशसदशोऽस्म्यहम् ॥ १० ॥ निल्यगुद्धचिदानन्द्सत्तामात्रोऽहमव्ययः । नित्यबुद्धविशुद्धैकसचिदान-दमस्यहम् ॥ ११ ॥ नित्यशेषस्त्ररूपोऽसि सर्वो-तीतोऽस्म्यहं सदा । रूपातीतस्वरूपोऽस्मि परमाकाशविष्रहः ॥ १२॥ भूमानन्द्रस्वरूपोऽस्मि भाषाहीनोऽस्म्यहं सदा । सर्वाधिष्ठानरूपोऽस्मि सर्वदा चिद्धनोऽस्म्यहम् ॥ १३ ॥ देहभावविहीनोऽस्मि चिन्ताहीनोऽस्मि सर्वदा । चित्तवत्तिविहीनोऽहं चिदारमैकरसोऽसम्बह्म ॥ १४ ॥ सर्वहस्यविहीनोऽहं हुरहूपोऽस्म्यहमेव हि । सर्वदा पूर्णरूपोऽस्मि नित्यतुरोऽस्म्यहं सदा ॥ १५॥ अहं ब्रह्मेव सर्व स्वादहं चैतन्यमेव हि । अहमेवाहमेवासि भूमाकाशस्य इप-वान् ॥ १६ ॥ अहमेव महानारमा हाहमेव परास्परः । अहमस्यवदाभागि हाहमेव शरीरवत् ॥ १७ ॥ अहं शिष्यवदाभामि हायं छोकत्रयाश्रयः । अहं कालत्रयातीत अहं वेदैरुपासितः ॥ १८ ॥ अहं शाक्षण निर्णीत अहं चित्ते व्यवस्थितः । मरयक्तं नास्ति किंचिद्वा मरयक्तं पृथिवी च वा ॥ १९॥ मया-तिरिक्तं यद्या तत्त्वास्तीति निश्चित् । अहं त्रवासि सिखोऽसि निख्य-

द्धोऽस्म्यहं सदा ॥ २० ॥ तिर्गुणः केवलारमास्मि तिराकारोऽस्म्यहं सदा । केवलं ब्रह्ममात्रोऽस्मि द्वाजरोऽसम्यमरोऽसम्यहम् ॥ २१ ॥ स्वयमेव स्वयं भामि स्वयमेव सदारमकः। स्वयमेवारमनि स्वस्थः स्वयमेव परा गतिः॥३२॥ स्वयमेव स्वयं मने स्वयमेव स्वयं रमे । स्वयमेव स्वयं ज्योतिः स्वयमेव स्वयं महः ॥ २३ ॥ स्वस्थात्मनि स्वयं रंग्ये स्वात्मन्येव विलोकये । स्वात्म-न्येव सुखासीनः स्वात्ममात्रावरोपकः ॥ २४ ॥ स्वचैतन्ये स्वयं स्थास्य स्वारमराज्ये सुस्ते रमे । स्वारमसिंहासने स्थित्वा स्वारमनोऽन्यन्न चिन्तये ॥ २५ ॥ चिद्रपमात्रं ब्रह्मेव सचिदानन्दमद्वयम् । आनन्द्घन एवाहमहं व्यवासि केवलम् ॥ २६ ॥ सर्वदा सर्वश्चन्योऽहं सर्वात्मानन्दवानहम् । निखानन्दस्वरूपोऽहमात्माकाशोऽस्मि निखदा ॥ २७ ॥ अहमेव हृदाकाश-श्चिदादित्यस्वरूपवान् । आत्मनात्मनि तृप्तोऽस्मि ह्यरूपोऽस्म्यहमव्ययः ॥२८॥ एकसंख्याविहीनोऽस्मि नित्यमुक्तस्वरूपवान् । भाकाशाद्पि सूक्ष्मोऽहमाद्य-न्ताभाववानहम् ॥ २९ ॥ सर्वप्रकाशरूपोऽहं परावरसुखोऽस्म्यहम् । सत्ता-मात्रस्य रूपोऽहं शुद्धमोक्षस्य रूपवान् ॥ ३० ॥ सत्यानन्दस्य रूपोऽहं ज्ञानान-न्द्धनोऽस्म्यहम् । विज्ञानमात्ररूपोऽहं सचिदानन्दलक्षणः ॥ ३१ ॥ ब्रह्म-मात्रमिदं सर्वे ब्रह्मणोऽन्यस किचन । तदेवाह सदानन्दं ब्रह्मवाहं सनात-मम् ॥ ३२ ॥ स्वमित्येतसदित्येतन्मत्तोऽन्यसास्ति किचन । चित्र्ततन्यस्यरू-पोऽहमहमेव परः शिवः ॥ ३३ ॥ अतिभावस्त्ररूपोऽहमहमेव सुखात्मकः । साक्षिवस्तुविहीनत्वात्साक्षित्वं नाम्ति मे सदा ॥ ३४ ॥ केवलं ब्रह्ममात्रत्वा-दहमातमा सनातनः । अहमेवादिशेषोऽहमहं शेषोऽहमेव हि ॥ ३५॥ नामरूपविमुक्तोऽहमहमानन्दविग्रहः। इत्दियाभावरूपोऽहं सर्वभावस्यरू-पकः ॥ ३६ ॥ बन्धमुक्तिविहीनोऽहं शाश्वतानन्द्विग्रहः । आदिचैतन्यमात्रो-ऽहमखण्डैकरसोऽस्म्यहम् ॥ ३७ ॥ वाळानोऽगोचरश्चाहं सर्वेत्र सुखवानहम् । सर्वत्र पूर्णरूपोऽहं भूमानन्दमयोऽस्म्यहम् ॥ ३८ ॥ सर्वत्र तृप्तिरूपोऽहं परा-स्तरसोऽस्म्यहम् । एकमेवाद्वितीयं सद्रक्षेत्राहं न संशयः ॥ ३९ ॥ सर्वश्य-न्यस्वरूपोऽह सकलागमगोचरः। मुक्तोऽहं मोक्षरूपोऽहं निर्वाणसंबद्धप-बान् ॥ ४० ॥ सत्यविज्ञानमात्रोऽहं सन्मात्रानन्दवानहम् । तुरीयातीतरूपो-उहं निर्विकरुपस्बरूपवान् ॥ ४१ ॥ सर्वदा ह्यजरूपोऽहं नीरागोऽस्मि निर-अनः । भहं शुद्धोऽस्मि बुद्धोऽस्मि निःयोऽस्मि प्रभुरस्म्यहम् ॥४२॥ ओङ्कारा-र्श्वस्त्ररूपोऽस्मि निष्कलङ्कमयोऽस्म्यहम् । चिदाकारस्त्ररूपोऽस्मि नाहमस्मि म सोऽसम्यहम् ॥ ४३ ॥ न हि किंचित्स्वरूपोऽस्मि निर्व्यापारस्वरूपवान् । निरंशोऽस्मि निराभासो न मनो नेन्द्रियोऽसम्बह्म् ॥ ४४ ॥ न बुद्धिनै विकल्पोऽहं न देहादिश्रयोऽस्म्यहम् । न जाप्रत्स्वप्तरूपोऽहं न सुवुप्तिस्वरू-

बानू ॥ ४५ ॥ न तापत्रयरूपोऽहं नेषणात्रयदानहस् । अवणं नास्ति से सिद्धेर्मननं च चिटारमनि ॥ ४६ ॥ सजातीयं न मे किचिद्रिजातीयं न मे कवित्। स्वगतं चन मे किंचित्र मे मेद्त्रयं कचित् ॥ ४०॥ असत्यं हि मनोरूपमसत्यं बुढिरूपकम् । अहंकारमसदीति निलोऽहं शासती बातः ॥ ४८ ॥ देहत्रयमसहित्रि कालत्रयमसःसदा । गुणत्रयमसहिति झहं सत्या-त्मकः श्रुविः ॥ ४९ ॥ श्रुतं सर्वमसद्विद्धि वेदं सर्वमसत्सदा । शास्त्रं सर्वम-सदिबि हाई सत्यचिदात्मकः ॥ ५० ॥ मृतित्रयमसदिबि सर्वभूतमसत्त्वदा । सर्वतत्त्वमसहिद्धि हाई भूमा सदाशिवः ॥ ५३ ॥ गुरुक्षिण्यमसहिद्धि गुरो-में अमसत्ततः । यहस्यं तदसिद्धि न मां विद्धि तथाविषम् ॥ ५२ ॥ यचिन्त्यं तदसद्विद्धि यश्याय्यं तदसत्सदा । यदितं तदसद्विद्धि न मां विद्धि तथाविधम् ॥ ५३ ॥ सर्वान्त्राणानसद्विद्धि सर्वान्भोगानसस्विति । इष्टं शत-मसद्विद्धि ओतं प्रीतमसन्मयम् ॥ ५४ ॥ कार्याकार्यमसद्विद्ध नष्टं प्राप्तम-सन्मयम् । दुःखादुःखमसहिद्धि सर्वासर्वमसन्मयम् ॥ ५५ ॥ पूर्णापूर्णम-सिंहि वि धर्माधर्ममसन्मयम् । लाभालाभावसिंहि जियाजयमसनमयम् ॥५६॥ शब्दं सर्वमसद्विद्धि स्पर्शे सर्वमसत्सदा । रूपं सर्वमसद्विद्धि रसं सर्व-मसन्मयम् ॥ ५७ ॥ गन्धं सर्वमसद्विद्धि सर्वोज्ञानमसन्मयम् । असदेव सदा सर्वमसदेव भवोज्ञवम् ॥५८॥ असदेव गुणं सर्वं सन्मात्रमहमेव हि । स्वात्म-मन्नं सदा पश्येत्स्वात्ममन्नं सदाभ्यसेत् ॥ ५९ ॥ अहं ब्रह्मास्मिमन्नोऽयं हुउयपापं विनाहायेत । अहं ब्रह्मास्मि मञ्जोऽयमन्यमञ्ज विनाहायेत ॥ ६० ॥ भहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं देहदोषं विनाशयेत्। भहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं जन्म-पापं विनाशयेत् ॥ ६१ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं सृत्युपाशं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं द्वैतदुःखं विनाशयेत् ॥ ६२ ॥ अहं ब्रह्मास्मि म-ब्रोड्यं भेदबुद्धं विनाशयेत्। अहं ब्रह्मासि मन्नोड्यं चिन्तादुःखं विना-श्चेत ॥ ६३ ॥ अहं ह्यासि मन्नोऽयं बुद्धिव्याधि विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मञ्जोऽयं चित्तबन्धं विनाशयेत् ॥ ६४ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मञ्जोऽयं सर्वच्याधीन्विनाशयेत् । अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं सर्वशोकं विनाशयेत् ॥ ६५ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं कामादीन्नाशयेत्क्षणात । अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं क्रोधशक्ति विनाशयेत् ॥ ६६॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं चि-त्तवति विनाशयेत । अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयं संकल्पादीन्विनाशयेत ॥ ६७ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्त्रोऽयं कोटिदोषं विनाशयेत् । अहं ब्रह्मासि मन्त्रोऽयं सर्व-तम् विनाशयेत् ॥ ६८ ॥ अहं ब्रह्मास्मि मन्नोऽयमास्माज्ञानं विनाशयेत् । श्रद्धं ब्रह्मासि मञ्जोऽयसात्मछोकजयप्रदः ॥ ६९ ॥ श्रद्धं ब्रह्मासि मञ्जोऽयम-अतन्यसम्बद्धः । अहं ब्रह्मासि मञ्जोऽयमज्ञहत्वं प्रयञ्ज्ञति ॥ ७० ॥ अहं

बद्धासि मन्नोऽयमनात्मासुरमर्दनः । अहं ब्रह्मासि वज्रोऽयमनात्मास्यगि-तिन्हरेत् ॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयमनात्मास्यासुरान्हरेत् । अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयं सर्वास्तान्मोक्षयिष्यति ॥ ७२ ॥ अहं ब्रह्मासि मन्नोऽयं ब्रानानन्दं प्रयच्छति । सप्तकोटिमहामन्नं जन्मकोटिशतप्रदम् ॥ ७३ ॥ सर्वमन्नान्ससुरसुज्य एतं मन्नं समस्यसेत् । सद्यो मोक्षमवामोति नान्न संटेहमण्वपि ॥ ७४ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

कमारः परमेश्वरं पप्रच्छ जीवन्मुक्तविदेहमुक्तयोः स्थिनिमन्ब्रहीति। स होवाच परः शिवः । चिदात्माहं परात्माहं निर्गुणोऽहं परात्परः । आत्म-मान्नेण यस्तिष्टेत्स जीवन्मक उच्यते ॥ १ ॥ देहत्रयातिरिक्तोऽहं श्रद्धचैतन्य-मस्यहम् । ब्रह्माहमिति यस्यान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २ ॥ आनन्द-धनक्रपोऽसि परानन्दधनोऽस्म्यहम्। यस्य देहादिकं नास्ति यस्य बह्मति निश्चयः । परमानन्दपूर्णी यः स जीवन्सुक्त उच्यते ॥ ३ ॥ यस्य किंचिदहं नानि चिन्मात्रेणावतिष्ठते । चैतन्यमात्रो यस्यान्तश्चिन्मात्रेकस्वरूपवान् ॥४॥ सर्वेत्र पूर्णरूपात्मा सर्वत्रात्मावशेषकः । आनन्द्रतिरव्यक्तः परिपूर्णश्चिद्ा-सकः ॥ ५ ॥ श्रुव्यचैतन्यरूपात्मा सर्वसङ्गविवर्जितः । नित्यानन्दः प्रमञ्जात्मा क्रन्यचिन्ताविवर्जितः ॥ ६ ॥ किंचिद्स्तित्वहीनो यः स जीवन्मूक उच्यते । न मे चित्तं न मे बुद्धिर्नाहंकारो न चेन्द्रियम् ॥ ७ ॥ न मे देष्टः कदाचिद्वा म मे प्राणादयः क्रवित्। न मे माया न मे कामो न मे कोधः परोऽस्य-इस् ॥ ८ ॥ न में ईिचिदिदं वापि न में किंचित्कचिज्ञगत् । न में दोषों न में छिक्कंन में चक्षर्न में मनः ॥ ९ ॥ न में श्रीर्घन में नासान में जिह्ना न में करः। न में जायन में स्वयं न में कारणमण्वपि ॥ १०॥ न में तुरीयमिति यः स जीवन्मुक्त उच्यते । इदं सर्वन में किंचिद्यं सर्वन में कचित्॥ ११॥ न में कालो न में देशो न में वस्तुन में मतिः। न मे क्रानंन में संध्यान में दैवंन में स्थलम् ॥ १२ ॥ न में तीर्थन मे सेवान में ज्ञानंत में पदम । न में बन्धों न में जन्म न में वाक्यंन में रिवः ॥ १३ ॥ न मे पुण्यं न से पापं न से कार्यं न से शुभस् । न से जीव इति स्वात्मा न में किंचिजागन्नयम् ॥ १४ ॥ न मे मोक्षो न मे हैतं न में वेदों न में विधिः। न में डिन्तकं न में दूरं न मे बोधों न मे रहः ॥ १५ ॥ न मे गुरुर्न मे शिष्यो न मे हीनो न चाधिकः । न मे ब्रह्म न में विष्णुर्न में रहों न चन्द्रमाः ॥ १६ ॥ न में पृथ्वी न में तीयं न में बायुर्न में वियत्। न में विद्वर्त में गोर्त्र न में उद्यं न में भवः॥ १७॥ न में ज्याता न में ज्येयं न में ज्यानं न में मनुः। न में जीतं न में चीकां न में तृष्णान में क्षुधा॥ १८॥ न में सिश्रंन में शत्रुर्न से सोहों न से

जयः। न मे पूर्वन मे पश्चास मे चोर्ध्वन मे दिशः ॥ १९॥ न मे वक्तव्यमस्पं वा न मे श्रोतव्यमण्वपि। न मे गन्तव्यमीषहा न मे ध्यातव्य-मण्यपि ॥ २० ॥ न मे भोक्तव्यमीपद्वा न मे स्मर्वव्यमण्यपि । न मे भोगो न में रागों न में यागों न में छयः ॥ २१ ॥ न में मौरूर्य न में ज्ञान्तं न में बन्धों न में शियम् । न में मोदः प्रमोदों वा न में स्थूछं न में क्रशम् ॥२२॥ न में दीर्घ न में हस्वं न में वृद्धिनें में क्षयः। अध्यारोपोऽपवादो वा न में चैकं न में बहु ॥ २३ ॥ न में आन्ध्यं न में मान्धं न में पटिदमण्विप । न में मांसं न में रक्तं न में मेदों न में ह्यस्क्॥ २४॥ न में मजा न में अ-स्थिवा न से त्वाधातुसहकम् । न से श्रुक्कं न से रक्तं न से नीछं न से पृथक् ॥ २५ ॥ न में तापों न में छाभो मुख्यं गौणं न में क्रचित । न में आन्तिर्न में स्थैयं न में गुद्धांन में कुलम् ॥ २६ ॥ न में त्याज्यंन में प्राद्धांन में हास्यं न मे नयः। न मे वृत्तं न मे ग्लानिर्न मे शोष्यं न मे सुखम्॥ २७॥ न में ज्ञाता न में ज्ञानं न में जेयं न में स्वयम् । न में तुभ्यं न में महां - न में त्वंचन में त्वहम् ॥ २८ ॥ न में जरान में बाल्यंन में यौवनम-ण्वपि । अहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्मेति निश्चयः ॥ २९ ॥ चिदहं चिदहं चेति स जीवन्यक उच्यते । ब्रह्मैवाहं चिदेवाहं परो वाहं न संशयः ॥३०॥ स्वयमेव स्वयं हुँसः स्वयमेव स्वयं स्थितः । स्वयमेव स्वयं पश्येत्स्वारमराज्ये सखं बसेत ॥ ३१ ॥ स्वारमानन्दं स्वयं भोक्ष्येत्स जीवनमुक्त उच्यते । स्वयमेवैकवीरोऽग्रे स्वयमेव प्रभुः स्मृतः। स्वस्वरूपे स्वयं स्वप्स्येत्स जीव-न्मुक्त उच्यते ॥ ३२ ॥ ब्रह्मभूतः प्रशान्ताःमा ब्रह्मानन्दमयः सुखी । स्वच्छरूपो महामौनी वैदेही मुक्त एव सः ॥ ३३ ॥ सर्वात्मा समरूपात्मा भुद्धारमा त्वह्रमुख्यितः । एकवर्जित एकारमा सर्वातमा स्वातममात्रकः ॥ ३४ ॥ अजातमा चामृतातमाहं स्वयमातमाहमध्ययः । लक्ष्यात्मा छलितात्माहं तुःणी-मारमस्वभाववान् ॥ ३५ ॥ आनन्दारमा प्रियो ह्यारमा मोक्षारमा बन्धव-र्जितः । ब्रह्मेवाहं चिदेवाहमेवं वापि न चिन्त्यते ॥ ३६ ॥ चिन्मात्रेणैष यस्तिष्टेद्वेदेही मुक्त एव सः ॥ ३७ ॥ तिश्चयं च परित्यज्य अहं ब्रह्मोति निश्च-यम् । भानन्द्भरितस्वान्तो वैदेही मुक्त एव सः ॥ ३८ ॥ सर्वमसीति नासीति निक्षयं खज्य तिष्ठति । अहं ब्रह्मास्मि नास्मीति सचिदानन्दमा-त्रकः ॥ ३९ ॥ किंचितकचित्कवाचिष्य आत्मानं न स्प्रशत्यसौ । तुष्णीमेव स्थितस्तूच्णीं तूच्णीं सत्यं न किंचन ॥ ४० ॥ परमात्मा गुणातीतः सर्वात्मा भूतभावनः । काल्भेदं वस्तुभेदं देशमेदं स्वसेदकम् ॥ ४१ ॥ किंचिनेदं न तस्यासि किचित्रापि न विद्यते । अहं स्वं तदिवं सोऽयं काळात्मा काळवी-नकः ॥ ४२ ॥ श्रून्वारमा सुक्ष्मरूपारमा विश्वारमा विश्वहीनकः । देवारमा देव-

श्रीजास्मा मेवारमा मेथवर्जितः ॥४६॥ सर्वत्र जबहीनास्मा सर्वेषामन्तरात्मकः। सर्वसंकरपृश्चीनात्मा चित्नात्रोऽसीति सर्वदा ॥ ४४ ॥ केवकः परमात्माद्रं डेवको ज्ञानविग्रहः। सत्तामात्रखरूपात्मा नान्यस्किविजगद्भयम् ॥ ४५ ॥ श्रीकेसरेति वाक् केति वेदशास्त्राद्यहं खिति । इदं चैतन्यमेवेति अहं चैतन्य-क्रीखिष ॥ ४६ ॥ इति निश्चयञ्चन्यो यो वैदेही सुक्त एव सः । जैतन्यमान्न-संसिद्धः स्वात्मारामः सुसासनः ॥ ४७ ॥ अपरिष्ठिश्वरूपातमा अणूस्युका-विवर्षितः । तुर्यतुर्थः परामन्दो वैदेही सुक्त एव सः ॥ ४८ ॥ नामरूपवि-द्वीतात्मा परसंबित्सुखात्मकः । तुरीयातीतरूपात्मा शुभाशुभविवर्जितः ॥४९॥ बोगारमा योगयुक्तारमा बन्धमोक्षविवर्जितः । गुणागुणनिहीनात्मा देशका-कादिवर्जितः ॥ ५० ॥ साक्ष्यसाक्षित्वहीनातमा किंचिरिकचित्र किंचन । यस प्रपन्नमानं न ब्रह्माकारमपीह न ॥ ५१ ॥ स्वस्वरूपे स्वयंत्र्वोतिः स्वस्वरूपे क्षापंरति:। वाचामगोचरानन्दो वाह्यनोगोचरः स्वयम् ॥ ५२ ॥ अतीता-तीतभावो यो वैदेही मुक्त एव सः । चित्तवृत्तरतीतो यश्चित्तवस्थवभासकः ॥ ५३ ॥ सर्ववृत्तिविहीनातमा वैदेही मुक्त एव सः । तस्मिन्काले निदेहीति **बेहुसार**णवर्जितः ॥५४॥ ईपन्मान्नं स्पृतं चेद्यस्तदा सर्वसमन्वितः । परैरहरू बाह्यात्मा परमानम्द्विद्धनः ॥ ५५ ॥ परेरदृष्टवाद्यात्मा सर्ववेदान्तगोचरः । त्रक्षासृतरसास्तादो त्रह्मासृतरसायनः ॥ ५६ ॥ त्रह्मासृतरसासको त्रह्मासृत-इसः स्वयम् । ब्रह्मास्तरसे मग्नो ब्रह्मानन्दशिवाचेनः ॥ ५७ ॥ ब्रह्मास्तरसे तुसी ब्रह्मानन्दानुभावकः । ब्रह्मानन्दशिवानन्दी ब्रह्मानन्दरसम्भः ॥ ५८ ॥ **अझानन्द्**परं ज्योतिर्वद्यानन्द्निरन्तरः। ब्रह्मानन्द्रसान्नादो ब्रह्मानन्द्कुटुस्वकः ॥ ५९ ॥ ब्रह्मानन्दरसारूढो ब्रह्मानन्दैकचिद्धनः । ब्रह्मानन्द्रसोद्वाहो ब्रह्मान-न्दरसंभरः ॥६०॥ ब्रह्मानन्द्जनैर्युक्तो ब्रह्मानन्दास्मनि स्थितः । आस्मरूपमिदं सर्वमारमनोऽन्यश्व किंचन ॥६१॥ सर्वमारमाहमारमास्मि परमारमा परास्मकः । नित्यानन्दस्वरूपातमा वैदेही मुक्त एव सः ॥६२॥ पूर्णरूपो महानातमा प्रीता-स्मा शाश्वतात्मकः । सर्वान्तर्याप्तिकपात्मा निर्मेखात्मा निरात्मकः ॥ ६३ ॥ निर्विकारसक्षात्मा श्रदात्मा शान्तरूपकः । शान्ताशान्तस्वरूपात्मा नैका-रमस्यविवर्जितः ॥६४॥ जीवास्मपरमात्मेति चिन्तासर्वस्ववर्जितः । सुकामुक्तस्र-रूपारमा मुक्तामुक्तविवर्जितः॥६५॥ बन्धमोक्षस्वरूपारमा बन्धमोक्षविवर्जितः। हैताहैसस्ररूपात्मा हैताहेतविवर्जितः ॥ ६६ ॥ सर्वासर्थस्यरूपात्मा सर्वासर्थ-विवर्जितः । मोदप्रमोदरूपात्मा मोदादिविनिवर्जितः ॥ ६७ ॥ सर्वसंकरप-द्वीनात्मा वैदेही मुक्त एव सः । निष्कछात्मा निर्मछात्मा बुद्धात्मा पुरुषा-स्मकः ॥ ६८ ॥ भानन्दादिविहीनात्मा अस्तात्मास्तात्मकः । कालन्नयस्वरू-पारमा काकत्रपविवर्जितः ॥ ६९ ॥ अखिलास्मा समेवारमा मानास्मा

मानवर्जितः । तिस्रप्रसक्ष्यात्मा निखप्रसक्षतिर्णयः ॥७०॥ अव्यदीवसमा-बास्मा अन्यहीनस्वयंप्रमः । विद्याविद्यादिमेयास्मा विद्याविद्याविद्याविद्याविद्या नित्यानित्यविहीनात्मा इहामुचविवर्जितः । शमादिषद्वभून्यात्मा सुमुख्या-दिवर्जितः ॥ ७२ ॥ स्थलदेहतिहीनातमा सुक्षमदेहविवर्जितः । कारणादिवि-हीनात्मा तुरीयादिविवर्जितः॥७३॥ अञ्चकोशविहीनात्मा प्राणकोशविवर्जितः। मनःकोशविहीनारमा विज्ञानादिविवर्जितः ॥ ७४ ॥ भानन्दकोशहीनात्मा पञ्चकोश्चविवर्जितः । निर्विकल्पस्तक्ष्पारमा सविकल्पविवर्जितः ॥ ७५ ॥ इष्ट्यानुविद्धहीनात्मा शब्दविद्धविवर्जितः । सदा समाविद्यान्यासा मादिमध्यान्तवर्जितः ॥ ७६ ॥ प्रज्ञानवाक्यहीनातमा अहंबहासिवर्जितः । तरवमस्यादिहीनात्मा अयमारमेत्यभावकः ॥ ७७ ॥ **ऑकारवाच्यहीनात्मा** सर्ववाच्यविवर्जितः । अवस्थान्नयहीनात्मा अक्षरात्मा चिदात्मकः ॥ ७८ ॥ आत्मक्षेयादिहीनात्मा यत्किचिदिदमात्मकः । भानाभानविहीनात्मा वैदेही मक्त एव सः ॥ ७९ ॥ आत्मानमेव वीक्षस्य आत्मानं बोधय स्वक्म् । स्वमात्मानं स्वयं भुङ्कद्व स्वस्थो भव पद्दानन ॥ ८०॥ स्वमात्मनि स्वयं व्याः स्वमात्मानं स्वयं चर । आत्मानमेव मोदस्व वैदेही मुक्तिको भवेत्यूप-निषत् ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

निदाघी नाम वै मनिः पप्रच्छ ऋशुं भगवन्तमास्मानास्मविवेदमनुष्-हीति । स होवाच ऋभः । सर्ववाचोऽविष्रवेद्य सर्वचिन्ताविर्धग्रेरः । सर्वका-रणकार्यारमा कार्यकारणवर्जितः ॥ १ ॥ सर्वसंकल्परहितः सर्वनादमयः शिवः । सर्ववर्जितचिन्मात्रः सर्वानन्दमयः परः ॥ २ ॥ सर्वतेजःप्रकाशास्मा नादानन्दमयात्मकः । सर्वानभवनिर्मकः सर्वध्यानविवर्जितः ॥ ३ ॥ सर्वे-नाद्कलातीत एष भारमाहमच्ययः । भारमानारमविवेकादिमेदाभेदविवर्जितः ॥ ४ ॥ शान्ताशान्तादिहीनात्मा नादान्तज्यातिरूपकः । महावानयार्थतो हरो ब्रह्मास्मीत्यतिद्रतः ॥ ५ ॥ तच्छव्दवर्ज्यस्वंशव्दहीनो वाक्याथेवर्जितः । क्षराक्षरविद्वीनो यो नादान्ताव्यीतिरेव सः ॥ ६॥ अखण्डेकरसो बाहमा-नन्दोऽस्मीति वर्जितः । सर्वातीतस्वभावात्मा नादान्तज्योतिरेव सः ॥ ७ ॥ आरमेति शब्दहीनो य आत्मशब्दार्थवर्जितः । सचिदानन्दहीनो य पूर्व-बारमा सनातनः ॥ ८ ॥ स निर्देष्टमशक्यो यो वेदवाक्यैरगम्यतः । बस किंचिद्वहिनीसि किंचिदन्तः कियश च ॥ ९ ॥ यस्य लिक्नं प्रपञ्च वा बहै-बात्मा न संशयः। नास्ति यस्य शरीरं वा जीवो वा भूतभौतिकः ॥ १०॥ नामरूपादिकं नास्ति भोज्यं वा भोगभुक्च वा।सद्वाऽसद्वा स्थितिर्वापि पस नास्ति क्षराक्षरम् ॥ ११ ॥ गुणं वा विगुणं वापि सम आत्मा न संशयः। यस्य वाष्यं वाषकं वा श्रवणं मननं च वा ॥ १२ ॥ गुरुशिध्वादिमेदं शा देवकोकाः सुरासुराः । यत्र धर्मेमधर्मे वा शुद्धं वाशुद्धमण्वपि ॥ १३ ॥ यत्र कालमकालं वा निश्चयः संशयो न हि । यत्र मञ्जममत्रं वा विद्याविद्यं न विद्यते ॥ १४ ॥ द्रष्टृदर्शनदृश्यं वा ईपन्मात्रं कलात्मकम् । अनात्मेति प्रसङ्गो वा द्यानारमेति मनोऽपि वा ॥ १५ ॥ अनात्मेति जगद्वापि नास्ति नास्तीति निश्चित् । सर्वसंकल्पश्चन्यावारसर्वकार्यविवर्जनात् ॥ १६ ॥ केवलं ब्रह्ममात्र-त्वाकास्त्यनारमेति निश्चितु । देहत्रयविहीनत्वात्कालत्रयविवर्जनात् ॥ १७ ॥ जीवन्नयगुणाभावात्तापत्रयविवर्जनात् । छोकत्रयविहीनस्वात्सर्वेमात्मेति शास-नात ॥ १८ ॥ वित्ताभावाश्चिन्तनीयं देहाभावाजरा न च । पादाभावाद्र-तिनौति हसाभावाकिया न च ॥ १९ ॥ मृत्युनीति जनाभावाद्व इसभावा-त्सुखादिकम् । धर्मी नास्ति श्रुचिर्नास्ति सत्यं नास्ति भयं न च ॥ २०॥ अक्षरोचारणं नास्ति गुरुशिष्यादि नास्त्यपि । एकाभावे द्वितीयं न न द्वितीये चैकता ॥ २१ ॥ सत्यत्वमित चेिकिचिदसत्यं न च संभवेत् । असत्यत्वं यदि भवेत्सत्यत्वं न घटिष्यति ॥ २२ ॥ शुभं यद्यशुभं विद्धि अञ्चभाष्ट्रभमिष्यते । भयं यद्यभयं विद्धि अभयाद्ययमापतेत् ॥ २३ ॥ बन्धरवमपि चेन्मोक्षो बन्धाभावे क मोक्षता । मरणं यदि चेजन्म जन्माभावे सृतिर्न च ॥ २४ ॥ त्वमित्यपि भवेचाहं त्वं नो चेदहमेव न। इदं यदि तदेवास्ति तदभावादिदं न च ॥ २५ ॥ अस्तीति चेनास्ति तदा नास्ति चेदस्ति किंचन । कार्य चेरकारणं किंचिरकार्याभावे न कारणम् ॥ २६ ॥ द्वृतं यदि तदाउद्वैतं द्वैताभावे द्वयं न च । इत्यं यदि इगप्यस्ति हृश्याभावे हुगैव न ॥ २७ ॥ अन्तर्यदि बहिः सत्यमन्ताभावे बहिने च । पूर्णस्वमस्ति चेत्किचिदपूर्णस्वं प्रसज्यते ॥ २८ ॥ तस्मादेतस्कविज्ञास्ति स्वं चाहुं वा इमे इदम् । नास्ति दृष्टान्तिकं सत्ये नास्ति दृष्टान्तिकं हाते ॥२९॥ परंत्रबाहमस्मीति सारणस्य मनो न हि । ब्रह्ममात्रं जगदिदं ब्रह्ममात्रं त्वम-प्यहम् ॥ ३० ॥ चिन्मात्रं केवलं चाहं नास्त्यनात्म्येति निश्चित् । इदं प्रपश्चं नास्येव नोत्पन्नं नो स्थितं कचित् ॥ ३१ ॥ चित्तं प्रपञ्चमित्याहुर्नास्ति नास्त्येव सर्वदा । न प्रपन्नं न चित्तादि नाहंकारो न जीवकः ॥ ३२ ॥ माया-कार्योदिकं नास्ति माया नास्ति भयं नहि । कर्ता नास्ति किया नास्ति श्रवणं मननं नहि ॥ ३३ ॥ समाबिद्वितयं नाम्ति मातृमानादि नास्ति हि । अज्ञानं चापि नास्त्वेव द्वाविवेकं कदाचन ॥ ३४ ॥ अनुबन्धचतुरकं न संबन्धत्रयमेव न । न गङ्गा न गया सेतुर्न भूतं नान्यदस्ति हि ॥ ३५॥ न भूमिर्न जलं नामिनं वायुर्न च खं कचित्। न देवा न च दिक्पाला न वेदा न गुरुः कचित् ॥ ३६ ॥ न दूरं नान्तिकं नालं न मध्यं न कचितिस्थतम् । नाद्वैतं हैतसर्यं वा हासर्यं वा हदं न च ॥३७॥ बन्धमोक्षादिकं नास्ति सद्वाऽसद्वा

सुखादि वा। जातिनीसि गतिनीसि वर्णी नासि न छौकिकम् ॥ ३८ ॥ सर्वे बह्मेति नास्त्येव ब्रह्म इत्यपि नास्ति हि । चिदित्येवेति नास्त्येव चिद्दं-भाषणं नहि ॥ ३९ ॥ अहं ब्रह्मास्मि नास्येव नित्यश्रद्धोऽस्मि न कवित । वाचा यदच्यते किंचिन्मनसा मनुते कचित् ॥ ४० ॥ बुद्ध्या निश्चिनुते नास्ति चित्तेन ज्ञायते नहि । यांगी योगादिकं नास्ति सदा सर्वे सदा न च ॥ ४१ ॥ अहोरात्रादिकं नास्ति स्नानध्यानादिकं नहि । भ्रान्तिरभ्रान्तिर्ना-स्त्येव नास्त्यनात्मेति निश्चित् ॥ ४२ ॥ वेदशास्त्रं पराणं च कार्यं कारणमी-श्वरः । छोको भूतं जनस्त्वैक्यं सर्वं मिथ्या न संशयः ॥ ४३ ॥ बन्धो मोक्षः सुखं दुःखं ध्यानं चित्तं सुरासराः । गौणं सुख्यं परं चान्यत्सर्वे मिथ्या न संशयः ॥ ४४ ॥ वाचा वदति यहिंकचित्संकल्पैः कल्प्यते च यत् । मनसा चिन्त्यते यद्यत्सर्वं मिथ्या न संशयः ॥ ४५ ॥ बुद्धाः निश्रीयते किंचिचित्ते निश्चीयते कचित । शास्त्रेः प्रपञ्चयते यद्यक्षेत्रेणैव निरीक्ष्यते ॥ ४६ ॥ श्रीम्रा-भ्यां श्रूयते यदाद्वायत्मद्भावमेव च । नेत्रं श्रोत्र गात्रमेव मिथ्येति च सुनि-श्चितम् ॥ ४७ ॥ इदमित्येव निर्दिष्टमयमित्येव कल्प्यते । त्वमहं तदिदं सोऽहमन्यत्सद्भावमेव च ॥ ४८ ॥ यद्यत्संभाव्यते लोके सर्वसंकरूपसंभ्रमः । सर्वाध्यासं सर्वगोप्यं सर्वभोगप्रभेदकम् ॥ ४९ ॥ सर्वदोषप्रभेदाच नास्त्य-नात्मेति निश्चिन् । मदीयं च त्वदीयं च ममेति च तवेति च ॥ ५० ॥ मह्यं तुभ्यं मयेत्यादि तत्सर्वं वितथं भवेत् । रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्मा सृष्टेस्तु कारणम् ॥ ५१ ॥ संहारे रुद्ध इत्येवं सर्वं मिथ्येति निश्चित् । स्नानं जपस्तपो होमः स्वाध्यायो देवपूजनम् ॥ ५२ ॥ मस्रं तस्रं च सत्सङ्गो गुणदोपविज-म्भणम् । अन्त करणसद्भाव अविद्यायाश्च संभवः ॥ ५३ ॥ अनेककोटिब्र-ह्माण्डं सर्वं मिध्येति निश्चित् । सर्वदेशिकवाक्योक्तियेंन केनापि निश्चितम् ॥ ५४ ॥ दृश्यते जगति यद्यद्यज्ञगति वीक्ष्यते । वर्तते जगति यद्यस्पर्वे मिथ्येति निश्चित् ॥ ५५ ॥ येन केनाक्षरेणोक्तं येन केन विनिश्चितम् । येन केनापि गदितं येन केनापि मोदितम् ॥ ५६॥ येन केनापि यद्दतं येन केनापि यःकृतम् । यत्र यत्र युनं कमे यत्र यत्र च दुष्कृतम् ॥ ५७ ॥ यद्य-स्करोषि सत्येन सर्व मिध्येति निश्चित् । स्वमेव परमारमासि स्वमेव परमौ गरुः ॥ ५८ ॥ त्वमेवाकाशरूपोऽसि साक्षितीनोऽसि सर्वदा । त्वमेव सर्व-भावोऽसि खं ब्रह्मासि न संशयः ॥ ५९ ॥ काळहीनोऽसि काळोऽसि सदा ब्रह्मासि चिद्धनः । सर्वतः स्वस्वरूपोसि चैतन्यघनवानसि ॥ ६० ॥ सत्योऽसि सिद्धोऽसि सनातनोऽसि मुक्तोऽसि मोक्षोऽसि मुदामृतोऽसि । देवोऽसि शान्तोऽसि निरामयोऽसि ब्रह्मासि पूर्णोऽसि परात्परोऽसि ॥ ६१ ॥ समोऽसि सम्बापि सनातनोऽसि सत्यादिवाक्यैः प्रतिबोधितोऽसि । सर्वाङ्गद्वीनोऽसि

सवा स्थितोऽसि वद्मेन्द्रस्त्रादिविभावितोऽसि ॥ ६२ ॥ सर्वप्रश्रक्षभवर्षि-तोऽसि सर्वेषु भूतेषु च भासितोऽसि । सर्वेत्र संकल्पविवर्जितोऽसि सर्वो-गमान्तार्थविभावितोऽसि ॥ ६३ ॥ सर्वत्र संतोषस्यासनोऽसि सर्वत्र गला-दिविवर्जितोऽसि । सर्वत्र छष्टवादिविवर्जितोऽसि ध्वातोऽसि विष्णवादिसुरै-रजसम् ॥ ६४ ॥ चिटाकारस्वरूपोऽसि चिन्मात्रोऽसि निरह्नशः । भारमन्येव स्थितोऽसि त्वं सर्वज्ञन्योऽसि निर्गणः ॥ ६५ ॥ आनन्दोऽसि परोऽसि त्वमेक **एवा**द्वितीयकः । विद्वनानन्दरूपोऽसि परिपूर्णस्वरूपकः ॥ ६६ ॥ सदसि स्वमित जोऽति सोऽति जानाति वीक्षाति । सिचदानन्दरूपोऽति वासुदै-बोऽसि वे प्रभुः॥ ६७ ॥ अमृतोऽसि विभुश्वासि चब्रको हाचलो हासि । सर्वोऽसि सर्वहीनोऽसि शान्ताशान्तविवर्जितः ॥ ६८ ॥ सत्तामात्रप्रका-शोऽसि सत्तासामान्यको हासि । नित्यसिद्धिन्तरूपोऽसि सर्वसिद्धिविवर्जितः ॥ ६९ ॥ ईपन्मात्रविश्वन्योऽसि भणुमात्रविवर्जितः । अस्तित्ववर्जितोऽसि स्वं नास्तित्वादिविवर्जितः ॥ ७० ॥ छक्ष्यछक्षणहीनोऽसि निर्विकारो निरामयः । सर्वेनादान्तरोऽसि स्वं कलाकाष्ट्राविर्वार्जतः ॥ ७१ ॥ ब्रह्मविष्ण्वीशहीनोऽसि ८ स्वस्रपं प्रपश्यसि । स्वस्वरूपावशेषोऽसि स्वानन्दाव्यौ निमजसि ॥ ७२ ॥ स्वारमराज्ये स्वमेवासि स्वयंभावविवर्जितः । शिष्टपर्णस्वरूपोऽसि स्वस्मार्तिः चिश्व पश्यसि ॥ ७३ ॥ स्वस्वरूपाञ्च चलसि स्वस्वरूपेण जम्भसि । स्वस्व-रूपादनन्योऽसि हाहमेवासि निश्चित् ॥ ७४ ॥ इदं प्रपन्नं यन्तिचिद्यद्यज्ञ-गति विद्यते । दृश्यरूपं च दृप्पपं सर्वे शशिवषाणवत् ॥ ७५ ॥ अमिरापोऽ-नको वायुः सं मनो बुद्धिरेव च । अहंकारश्च तेजश्च छोक भुवनमण्डलम् ॥ ७६ ॥ नाशो जनम च सत्यं च पुण्यपापजयादिकम् । रागः कामः क्रोध-कोभी ध्यानं ध्येयं गुणं परम् ॥ ७७ ॥ गुरुशिच्योपदेशादिरादिरन्तं श्रमं क्रुभम् । भूतं भव्यं वर्तमानं छक्ष्यं छक्षणमद्भयम् ॥ ७८ ॥ शमो विचारः संतीषो भोक्तभोज्यादिरूपकम् । यमाधष्टाङ्गयोगं च गमनागमनात्मकम् " ॥ ७९ ॥ आदिमध्यान्तरक्नं च प्राह्मं त्याउयं हरिः शिवः । इन्द्रियाणि सन-श्रेव भवस्थात्रितयं तथा ॥ ८० ॥ चतुर्विशतितस्वं च साधनानां चतुष्ट्यम् । सजातीयं विजातीयं छोका भूरादयः क्रमात् ॥ ८१ ॥ सर्ववर्णाश्रमाचारं मञ्जतकादिसंग्रहम् । विद्याविद्यादिरूपं च सर्ववेदं जडाजडम् ॥ ८२ ॥ बन्ध-मोक्षविभागं च ज्ञानविज्ञानरूपकम् । बोधाबोधस्वरूपं वा द्वैताद्वैतादि-मायणम् ॥ ८३ ॥ सर्ववेदान्तसिद्धान्तं सर्वशास्त्रार्थनिर्णयम् । अनेकजीवस-जावमेकजीवादिनिर्णयम् ॥ ८४ ॥ यद्यसाप्रति चित्तेन यद्यस्मेकल्पते कचित् । बुखा निश्चीयते यखद्वरुणा संग्रुणोति यत् ॥ ८५ ॥ यद्यद्वाचा व्याकरोति यदाचार्यभाषणम् । यदास्त्ररेन्द्रियैभोध्यं यज्ञन्तीमांस्वते पृथक् ॥ ८६ ॥

यशस्यायेन निर्णातं महत्रिवेंद्पारगैः । शिवः क्षरति लोकान्ते विष्णुः पाति जगत्रयम् ॥ ८७ ॥ ब्रह्मा सुजति छोकान्वै एवमादिकियादिकम् । यद्यदस्ति ुराणेषु यद्यद्वेदेषु निर्णयम् ॥ ८८ ॥ सर्वोपनिषदां भावं सर्व शक्काविषाण-वत । देहोऽहमिति संकल्पं तद्दन्तःकरणं स्मृतम् ॥८९॥ देहोऽहमिति संकल्पे महत्संसार उच्यते । देहोऽहमिति संकल्पसद्धन्धमिति चोच्यते ॥९०॥ देहोऽ-डमिति संकल्पस्तदः खमिति चोच्यते । देहो ऽहमिति यद्गानं तदेव नरकं स्मृतम् ॥ ९१ ॥ देहोऽहमिति संकल्पो जगत्सर्वमिनीर्यते । देहोऽहमिति संकल्पो हृदयम्रन्थिरीरितिः ॥ ९२ ॥ देहोऽहमिति यञ्ज्ञानं तदेवाज्ञानमुच्यते । देहोsहिमिति यङ्ज्ञानं तदसद्भावमेव च ॥ ९३ ॥ देहोऽहिमिति या बुद्धिः सा चाविद्येति भण्यते । देहोऽहमिति यञ्ज्ञानं तदेव द्वैतमुच्यते ॥ ९४॥ देहोऽहमिति संकल्पः सत्यजीवः स एव हि । देहोऽहमिति यज्ज्ञानं परिच्छिन्नमितीरितम् ॥ ९५ ॥ देहोऽहमिति संकल्पो महापापमिति स्फ-टम । देहोऽहमिति या बुद्धिस्तृष्णा दोषामयः किछ ॥ ९६ ॥ यहिंकचि-टपि संकल्पस्तापत्रयमिनीरितम् । कामं क्रोधं वन्धनं सर्वदुःखं विश्वं दोषं कालनानास्वरूपम् । यत्किचेदं सर्वसंकल्पजालं तत्किचेदं मानसं सोम्य विद्धि ॥ ९७ ॥ मन एव जगत्सर्व मन एव महारिपुः । मन एव हि संसारी मन एव जगन्नयम् ॥ ९८ ॥ मन एव महदुःखं मन एव जरादिकम् । मन एव हि कालश्र मन एव मलं तथा ॥ ९९ ॥ मन एव हि संकल्पो मन एव हि जीवकः । मन एव हि चित्तं च मनोऽहंकार एव च ॥ ९०० ॥ मन एव महद्रन्थं मनोऽन्तःकरणं च तत् । मन एव हि भूमिश्र मन एव हि तीयकम् ॥ १०१ ॥ मन एव हि तेजश्र मन एव मरुन्महान् । मन एव हि चाकाशं मन एव हि शब्दकम् ॥ १०२ ॥ स्पर्श रूपं रसं गन्धं कोशाः पञ्ज मनोभवाः । जात्रत्स्वप्रसुषुत्यादि मनोमयमितीरितम् ॥ १०३ ॥ दिक्पास्तः वसवो रुद्रा आदित्याश्च मनोमयाः । इत्यं जडं द्वन्द्वजातमञ्चानं मानसं रसृतम् ॥ १०४ ॥ संकल्पमेव यत्किचित्तत्तन्नास्तीति निश्चित् । नास्ति नास्ति जगरसर्वे गुरुशिष्यादिकं नहीत्युपनिषन् ॥ १०५ ॥ इति पञ्चमोऽध्याय: ॥५॥ अरभः ॥ सर्वे सिचन्मयं विद्धि सर्वे सिचन्मयं ततम् । सिचदानन्दमदैतं सचिदानन्दमह्यम् ॥ १ ॥ सचिदानन्दमात्रं हि सचिदानन्दमन्यकम् । सिश्वदानन्दरूपोऽहं सिश्वदानन्द्रमेव सम् ॥ २ ॥ सिश्वदानन्द्रमेव त्वं सचिदानन्दकोऽस्म्यहम् । मनौबुद्धिरहंकारचित्तसंघातका अमी ॥३॥ न स्वं नाहं न चान्यहा सर्वे ब्रह्मेय केवलम् । न वाक्यं न पदं वेदं नाक्षरं न जडं कचित् ॥ ४ ॥ न मध्यं नादि नाम्तं वा च सत्यं न निबम्ध- मस्। न दुःखं न सुःखं भावं न माया प्रकृतिसाथा ॥ ५ ॥ न देहं न सुसं ब्राणं न जिद्धा न च तालुनी । न दन्तोष्ठी ललाउं च निधासीच्छ्वास एव च ॥ ६॥ न स्वेदमस्थि मांसं चन रक्तंन च मृत्रकम्। न दूरं नान्तिकं नाई नोदरं न किरीटकम् ॥ ७ ॥ न हस्तुपादचलनं न शासं न च शासनम् । न वेता वेदनं वेद्यं न जामस्स्रमसुप्तयः ॥ ८ ॥ तुर्यातीतं न मे किंचिस्सर्वे सिंबन्मयं ततम् । नाध्यात्मकं नाधिभूतं नाधिदेवं न मायिकम् ॥ ९ ॥ न विश्वस्तेजसः प्राज्ञो विरादसुत्रात्मकेश्वराः । न गमागमचेष्टा च न नष्टं न प्रयोजनम् ॥ १० ॥ त्याज्य बाह्यं न दृष्यं वा ह्यमेध्यामेध्यकं तथा । न पीनं न कुशे क्रेदं न कार्ल देशभाषणम् ॥ १९ ॥ न सर्व न भयं द्वैतं न दृक्षतृ-णपर्वताः। न ध्यानं योगमंसिद्धिनं ब्रह्मक्षत्रवैद्यकम् ॥ १२ ॥ न पक्षी न सूगी नाङ्गी न लोभो मोइ एव च। न सदो त च सारसर्थं कासकोधादय-स्तथा ॥ १३ ॥ न खीद्यद्विडालादि भस्यभोज्यादिकं च यत् । न प्रांडहीनो नामिक्यं न वार्तावसरोऽम्ति हि ॥ १४ ॥ न लांकिको न लोको वा न व्यापारी न मृहता । न भोक्ता भोजन भोजवं न पात्रं पानपेयकम् ॥ १५ ॥ न शत्रुमित्रप्रत्रादिने माता न पिता स्वसा। न जन्म न मृतिर्वृद्धिने देहोऽह-मिति अमः ॥ १६ ॥ न शून्यं नापि चाशून्यं नान्तःकरणसंस्रतिः । न रात्रिने दिवा नक्तं न ब्रह्मा न हरि: शिव: ॥ १७ ॥ न वास्पक्षमासादि बसारं न च च ब्रालम् । न ब्रह्मलोको वैकुण्डो न कैलासो न चान्यकः ॥१८॥ न स्वर्गों न च देवेन्द्रो नाग्निलोको न चाग्निकः। न यमो यमलोको वा न छोका लोकपालकाः ॥ १९॥ न भूभ्वः स्वर्षेत्रोवपं न पातालं न भवलम् । ना-विद्यान च विद्या च न माया प्रकृतिर्तेष्ठा ॥२०॥ न स्थिरं क्षणिकं नाशं न गतिर्न च धावनम् । न ध्यातव्यं न मे ध्यानं न मन्नो न जपः कवित् ॥२१॥ म पदार्था न पुताह नामिषेको न चार्चनम्। न पुष्पं न फलं पत्रं गन्धपु-व्यादिभृषकम् ॥ २२ ॥ न स्तोत्रं न नमस्कारो न प्रदक्षिणमण्यपि । न प्रा-र्धना प्रथम्भावीन हविर्नामिवन्दनम् ॥२३ ॥न होसोन च कर्माणिन दुर्वाक्यं सुभाषणम् । न गायत्री न वा संधिर्न मनस्यं न दुःस्थितिः ॥ २४॥ न दुराशा न दुष्टात्मा न चाण्डालो न पौल्कसः। न दुःसहं दुरालापं न किरातो न केतवम् ॥ २५ ॥ न पक्षपातं पक्षं वा न विभूषणतस्करी । न च दुरभो दास्मिको वा न हीनो नाधिको नरः ॥ २६ ॥ नैकं द्वयं श्रयं तुर्यं न महत्वं न चाल्पता । न पूर्ण न परिच्छिन्नं न काशी न व्रतं तपः ॥ २७ ॥ न गोत्रं न कुरुं सूत्रं न विभुत्वं न शून्यता । न स्त्री न योषिक्षो बृद्धा न कन्या म वितन्तुता ॥ २८ ॥ न स्तकं न जातं वा नान्तमुं बसुविश्रमः । न महावा-क्यमैक्यं वा नाणिमादिविभूतयः ॥ २९ ॥ सर्ववैतन्यमात्रस्वास्तवदीयः सदा

च हि । सर्वे सन्मात्ररूपःवास्तिचिदानन्दमात्रकम् ॥ ३० ॥ बह्नेव सर्वे नान्योऽस्ति तदहं तदहं तथा । तदेवाहं तदेवाहं ब्रह्मेवाहं सनातनम् ॥३१॥ बहीवाहं न संसारी बहीवाहं न में मनः। बहीवाहं न में बुद्धिकीवाहं न चेन्द्रियः ॥ ३२ ॥ ब्रह्मैवाहं न देहोऽहं ब्रह्मैवाहं न गोचरः । ब्रह्मैवाहं न जीवोऽहं ब्रह्मैवाहं न भेदभुः ॥ ३३ ॥ ब्रह्मैवाहं जडो नाहमहं ब्रह्म न मे मृतिः । ब्रह्मेवाहं न च प्राणी ब्रह्मेवाहं परात्परः ॥ ३४ ॥ इदं ब्रह्म परं ब्रह्म सत्यं बहा प्रभुर्हि सः । कालो ब्रह्म कला ब्रह्म सुखं ब्रह्म स्वयंप्रभम् ॥३५॥ एकं ब्रह्म द्वयं ब्रह्म मोहो ब्रह्म शमादिकम्। दोषो ब्रह्म गुणो ब्रह्म दमः शान्तं बिभु: प्रभु: ॥ ३६ ॥ लोको बहा गुरुब्रह्म शिष्यो बहा सदाशिव: । पूर्व ब्रह्म परं ब्रह्म शुद्धं ब्रह्म शुभाशुभम् ॥ ३७ ॥ जीव एव सदा ब्रह्म सचिदानन्द-मस्त्रवहम् । सर्वे ब्रह्ममयं प्रोक्तं सर्वे ब्रह्ममयं जगत् ॥ ३८ ॥ स्वयं ब्रह्म न संदेहः खसादन्यन्न किंचन । सर्वमात्मैव श्रद्धात्मा सर्वे चिन्मात्रमहृयम् ॥ ३९ ॥ नित्यनिर्मे छरूपारमा ह्यात्मनो अन्यन्न किंचन । अणुमात्र छसदूपमणु-साम्मीदं जगत् ॥ ४० ॥ अणुमात्रं भरीरं वा ह्याणुमात्रसस्यकम् । अणुमा-श्रमचिन्त्यं वा चिन्त्यं वा द्याणुमात्रकम् ॥४१॥ बहाव सर्व चिन्मात्रं ब्रह्ममात्रं जगन्नयम् । आनन्दं परमानन्दमन्यिकंचित्र किंचन ॥ ४२ ॥ चैतन्यमात्र-मोंकारं ब्रह्मैव सकलं स्वयम् । अहमेव जगस्पर्वमहमेव परं पदम् ॥ ४३ ॥ भहमेव गुणातीत अहमेव परात्परः । अहमेव परं ब्रह्म अहमेव गुरोर्गुरुः ॥ ४४ ॥ अहमेवाखिळाघार अहमेव सुखाःसुखम् । आत्मनोऽन्यज्ञगन्नास्ति आसमनोऽन्यस्मुखं न च ॥ ४५ ॥ आत्मनोऽन्या गतिनीस्ति सर्वमात्ममयं जगत्। आत्मनोऽन्यब्रहि कापि आत्मनोऽन्यत्तृणं नहि ॥ ४६ ॥ आत्मनोऽन् न्यतुषं नास्ति सर्वमात्ममयं जगत् । ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्ममात्रमसन्त हि ॥ ४७ ॥ बहामात्रं श्रुतं सर्वं खयं बह्मेव केवलम् । बहामात्रं वृतं सर्वे ब्रह्ममात्रं रसं सुखम् ॥ ४८ ॥ ब्रह्ममात्रं चिदाकार्शं सिश्चदानन्दमव्ययम् । व्रक्षणोऽन्यतरसास्ति ब्रह्मणोऽन्यज्ञगन्न च॥ ४९ ॥ ब्रह्मणोऽन्यदहं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यत्फलं नहि । ब्रह्मणोऽन्यन्तुणं नास्ति ब्रह्मणोऽन्यत्पदं नहि ॥ ५०॥ ब्रह्मणोऽन्यद्वरुनीस्ति ब्रह्मणोऽन्यमसद्भुः। ब्रह्मणोऽन्यस चाइंता स्वतेदन्ते नहि कचित् ॥ ५१ ॥ स्वयं ब्रह्मात्मकं विदि स्वस्मादन्वश्व किंचन । यत्किचिहुइयते छोके यत्किचिद्राध्यते जनैः ॥ ५२ ॥ यत्किचि-द्भाज्यते कापि तत्सर्वेमसदेव हि। कर्रृमेदं कियाभेदं गुणभेदं रसादिकम् ॥ ५३ ॥ लिक्कमेदमिदं सर्वमसदेव सदा सुखम् । कालभेदं देशभेदं वस्तु-मेदं जयाजयम् ॥ ५४ ॥ यद्यक्षेदं च तत्त्वर्गमसदेव हि केवलम् । अस-इन्तः करणकमसदेवेन्द्रियादिकम् ॥ ५५ ॥ असः प्राणादिकं सर्वे संघातमस-

दात्मकम् । असत्यं पञ्चकोशाक्यमसत्यं पञ्च देवताः ॥५६॥ असत्यं पश्चिका-रादि असत्वमरिवर्गकम् । असत्यं पद्तुश्चेव असत्यं पद्मत्तथा ॥५७॥ सच्चि-दानन्दमात्रोऽहमनुत्पश्चमिदं जगत्। आत्मैवाहं परं सत्यं नान्याः संसारदृष्टयः ॥ ५८ ॥ सत्यमानन्दरूपोऽद्वं चिद्धनानन्दविग्रहः । अहमेव परानन्द अहमेव परात्परः ॥५९॥ ज्ञानाकारमिदं सर्वे ज्ञानानन्दोऽहमद्वयः । सर्वप्रकाशरूपोऽहं सर्वाभावस्वरूपकम् ॥ ६० ॥ अहमेव सदा भामीत्येवं रूपं क्रतोऽप्यसत् । त्वमित्येवं परं ब्रह्म चिन्मयानन्दरूपवान् ॥ ६१ ॥ चिदाकारं चिदाकाशं चिदेव परमं सुखम् । आत्मैवाहमसञ्चाहं कृटस्थोऽहं गुरुः परः॥ ६२ ॥ सिंबदानन्दमात्रोऽहमनुत्पन्नमिदं जगत्। काळो नास्ति जगन्नास्ति मायाप्र-क्रतिरेव न ॥ ६३ ॥ अहमेव हरिः साक्षादहमेव सदाशिवः । शुद्धचैतन्य-भावोऽहं ग्रद्धसंखानुभावनः ॥ ६४ ॥ अद्वयानन्दमात्रोऽहं चिद्धनैकरसोऽ-स्यहम् । सर्वे बह्नेव सततं सर्वे बह्नेव केवलम् ॥ ६५ ॥ सर्वे बह्नेव सततं सर्वे ब्रह्मेव चेतनम् । सर्वान्तर्यामिरूपोऽहं सर्वसाक्षित्वस्थाः ॥ ६६॥ परमातमा परं ज्योतिः परं धाम परा गतिः । सर्ववेदान्तसारोऽहं सर्वशास-सनिश्चितः ॥ ६७ ॥ योगानन्दस्वरूपोऽहं मुख्यानन्दमहोदयः । सर्वज्ञानप्र-काशोऽस्मि मुख्यविज्ञानविग्रहः ॥ ६८ ॥ तुर्यातुर्यप्रकाशोऽस्मि तुर्यातुर्यादि॰ वर्जितः । चिद्रक्षरोऽहं सत्योऽहं वासुदेवोऽजरोऽमरः ॥ ६५ ॥ अहं ब्रह्म विदाकाशं निष्यं बहा निरञ्जनम्। ग्रुढं बुढं सदामुक्तमनामकमरूपकम् ॥७०॥ सिखदानन्दरूपोऽइमनुत्पन्नमिदं जगत् । सत्यायत्यं जगन्नास्ति संकल्पकल-नादिकम् ॥ ७१ ॥ नित्यानन्दमयं ब्रह्म केवलं सर्वदा स्वयम् । अनन्तमव्ययं शान्तमेकरूपमनामयम् ॥ ७२ ॥ मत्तोऽन्यद्क्ति चेन्मिश्या यथा मरुमरी-चिका । वन्ध्याकुमारवचने भीतिश्चेद्दित किंचन ॥ ७६ ॥ शशस्त्रक्षेण नागे-न्द्रो मृतश्रेजगद्दस्ति तत् । मृगतृष्णाजलं पीत्वा तृप्तश्रेदस्तिवदं जगत् ॥७३॥ नरक्ष्यक्रिकश्चिद्स्विद्मेव हि । गन्धर्वनगरे सध्ये जगद्भवति सर्वेद्धाः ॥ ७५ ॥ गगने नीलिमासत्ये जगत्सत्यं भविष्यति । शक्तिकारजतं सत्यं भूषणं चेजगद्भवेत् ॥ ७६ ॥ रज्यसर्पेण दृष्टश्चेत्रस्ये भवतु संस्तिः । जातस्र्वेणः बाणेन ज्वालामी नाशिते जगत्॥ ७७ ॥ विन्ध्याटव्यां पायसान्तमस्ति चेज-गदुद्भवः । रम्भास्तम्भेन काष्ठेन पाकसिद्धौ जगद्भवेत् ॥ ७८ ॥ सद्यःकुमा-रिकारूपैः पाके सिद्धे जगद्भवेत् । चित्रस्थदीपैस्तममी नाशबेदस्तिवदं जगत ॥ ७९ ॥ मासारपूर्व मृतो मत्यों झागतश्रेजगद्भवेत् । तक्तं श्रीरस्वरूपं चेतकः चिश्वस्यं जगन्नवेत् ॥ ८० ॥ गोस्तनादुद्भवं क्षीरं पुनरारोपणे जगत् । भूर-जो अधी समुत्पन्ने जगजनतु सर्वदा ॥ ८१ ॥ कूर्मरोम्णा गजे बद्धे जगदस्तु महोत्करे । नाखस्थतन्तुना मेरुबाछितश्रेज्ञगन्नवेत् ॥ ८२ ॥ तरक्रमाख्या

सिन्धुर्वस्थेद्दित्वदं जगत्। अग्नेरचक्षेत्रवरूनं जगज्ञवतु सर्वस ॥ ८३ ॥ ज्वालावद्धिः शीवलक्षेद्शिरूपमिदं जगत्। ज्वाकाग्निमण्डले पश्चवृद्धिका-गदस्विदम् ॥ ८४ ॥ महच्छैलेम्द्रनीछं वा संभवचेदिदं जयत् । मेरुरामस पद्माक्षे स्थितश्चेद्स्तिवदं जगत् ॥८५॥ निगिरेषे इङ्गसुनुर्मेहं चळवद्स्तिवद्म । मशकेन हते सिंहे जगत्सत्यं तदास्त ते ॥ ८६ ॥ अणुकोटरविसीर्णे त्रैलोक्यं चेजगद्भवेत् । तुणानलश्च नित्यश्चेरक्षणिकं तज्जगद्भवेत् ॥ ८७ ॥ स्वप्रदृष्टं च यद्वस्त जागरे चेज्रगद्भवः । नदीवेगो निश्चकश्चेत्केनापीदं भषे-जगत् ॥ ८८ ॥ क्षवितस्याधिभोज्यश्चेनिमं कल्पितं भवेत् । जात्यन्धे रब-विषयः सञ्चातश्रेज्ञगत्सदा ॥ ८९ ॥ नपंसकक्रमारस सीसुलं चेन्नवेजगत् । निर्मितः शश्यक्रेण रथश्रेजगदस्ति तत् ॥ ९० ॥ सद्योजाता तु या कन्या भोगयोग्या भवेजगत् । वन्ध्या गर्भाप्ततस्तीस्यं ज्ञाता चेदस्तिदं जगत ॥ ९१ ॥ काको वा हंसवद्रब्छेजगद्भवत् निश्चलम् । महास्वरो वा सिहेन युष्यते चेजागत्स्थितिः ॥ ९२ ॥ महाखरो गजगति गतश्रेजागदस्त तत । संपूर्णचन्द्रसूर्यश्चेजगद्भातु स्वयं जडम् ॥ ९३ ॥ चन्द्रसूर्यदिकी सक्ता राष्ट्र-श्चेद्रस्यते जगत्। भृष्टबीजसमुत्पस्यवृद्धिश्चेज्ञगदस्तु सत् ॥ ९४ ॥ दरिही धर्मिकानां च सुखं सुक्के तदा जगत् । जुना बीग्रेंण सिंहस्तु जितो यदि जगत्तदा ॥ ९५ ॥ ज्ञानिनो हृदयं मृढेर्ज्ञातं चेत्करुपनं तदा । श्वानेन सागरे पीते निःशेषेण मनो भवेत् ॥ ९६ ॥ शुद्धाकाशो मनुष्येषु पतितश्चेत्तदा जगत । भूमी वा पतितं व्योम व्योमपुष्पं सुगन्धकम् ॥ ९७ ॥ शुद्धाकाशे वने जाते चलिते तु तदा जगत । केवले दर्पणे नास्ति प्रतिविज्यं तदा जगत् ॥ ९८ ॥ अजकुक्षी जगन्नास्ति ह्यारमकुक्षी जगन्नाहि । सर्वथा मेटक्छनं हैताहैतं न विद्यते ॥ ९९॥ मायाकार्यमिहं मेहमस्ति चेह्रह्ममावनम् । देहोऽह-मिति दुःखं चेह्रबाहमिति निश्चयः ॥ १०० ॥ हृद्यमन्थिरस्तिःवे छिद्यते वश्च-चककम् । संशये समनुपासे ब्रह्मनिश्चयमाश्चयेत् ॥ १०१ ॥ अनात्मरूपचीरक्षे-दात्मरक्षस्य रक्षणम् । नित्यानन्दमयं ब्रह्म केवलं सर्वदा स्वयम् ॥ १०२ ॥ एवमादिसुद्देशन्तैः साथितं ब्रह्ममात्रकम् । ब्रह्मैव सर्वभवनं सुवनं नाम संत्यज ॥ १०३ ॥ भई ब्रह्मेति निश्चित्य अहंगावं परित्यज । सर्वमेव छयं याति सुप्तहस्तस्यपुष्पवत् ॥ १०४ ॥ न देही न च कर्माणि सर्वे ब्रह्मीव केवलम् । न भृतं न च कार्यं च न चावस्थाचतुष्टबम् ॥ १०५ ॥ स्वक्षणात्र-यविज्ञानं सर्व ब्रह्मैव केवरूम् । सर्वेच्यापारमुख्य झहं ब्रह्मेति भावय ॥ १०६ ॥ अहं ब्रह्म न संदेही हाहं ब्रह्म चिदात्मकम् । सचिदानन्दमात्रोऽ-इमिति निश्चित्य तत्त्वज ॥ १०७ ॥ शांकरीयं महाशास्त्रं न देवं यस्य कस-चित्। नासिकाय कृतन्नाय दर्बसाय दरास्मने ॥ १०८ ॥ गुरुमकिविश्व-

द्धान्तःकरणाय महारमने । सम्यक् परीक्ष्य दातव्यं मासं पाणमासवत्सरस् ॥ १०९ ॥ सर्वोपनिषदभ्यासं दूरतस्त्रज्य सादरम् । तेजोबिन्दूपनिषदमभ्य-सेत्सर्वदा मुदा ॥ १९० ॥ सक्वदभ्यासमात्रेण ब्रह्मेव भवति स्वयं ब्रह्मेव भवति स्वयं ब्रह्मेव भवति स्वयं ब्रह्मेव

इति तेजोबिन्दूपनिपत्समाहा ॥

#### नाद्विन्दृपनिषत् ॥ ४० ॥

वैराजात्मोपासनया संजातज्ञानविह्नना । दृष्ट्या कर्मत्रयं योगी यत्पदं याति तद्भजे ॥ ॐ वाञ्चे मनसीति शान्तिः॥

ॐ अकारो दक्षिणः पक्ष उकारस्तूत्तरः स्मृतः। मकारं पुच्छमित्याहुर-र्धमात्रा तु मस्तकम् ॥ १ ॥ पादादिकं गुणास्तस्य शरीरं तत्त्वमुच्यते । धर्मीsस्य दक्षिणं चक्षरधर्मोऽथो परः स्मृतः ॥ २ ॥ भूलोकः पाद्धोस्तस्य भुव-लोंकस्तु जानुनि । सुवलोंकः कटीदेशे नाभिदेशे महर्जगत ॥ ३ ॥ जनोलो-कस्तु हृदेशे कण्टे लोकस्तपस्ततः । श्रुवोलेलाटमध्ये नु सत्यलोको व्यवस्थितः ॥ ४ ॥ सहस्रार्णमनीवात्र मन्न एप पद्शितः । एवमेतां समारूढो इंसयो-गविचक्षणः ॥ ५ ॥ न भिद्यते कर्मचारः पापकोटिशनरपि । आग्नेयी प्रथमा मात्रा वायव्येषा तथापरा ॥६॥ मानुमण्डलसंकाशा भवेग्मात्रा तथोत्तरा । परमा चार्धमात्रा या वारुणीं तां विदुर्वधाः ॥ ॥ कालत्रयेऽपि यस्येमा मात्रा ननं प्रांतष्टिताः । एप ओंकार आख्यातो धारणाभिर्निवोधत ॥ ८ ॥ घोषिणी प्रथमा मात्रा विद्या मात्रा तथापरा । पति क्रिनी तृतीया स्याचतुर्थी वायु-वेगिनी ॥ ९ ॥ पञ्जमी नामधेया तु पष्टी चैन्द्यभिषीयते । सप्तमी वैष्णवी नाम अष्टमी शांकरीति च ॥ १०॥ नवमी महती नाम धृतिस्तु दशमी मता। एकादशी भवेबारी बाह्मी तु हादशी परा ॥ ११ ॥ प्रथमायां तु मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते । भरते वर्पराजासा सार्वभामः प्रजायते ॥४२॥ द्वितीयायां समुक्तान्तों भवेद्यक्षो महात्मवान् । विद्याधरस्तृतीयायां गान्ध-र्बस्तु चतुर्थिका ॥ १३ ॥ पञ्चम्यामथ मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते । उपितः सह देवस्वं सोमलोके महीयते ॥ १४ ॥ पष्ट्यामिन्दस्य सायुज्यं सप्तम्यां वैष्णवं पदम् । अष्टम्यां बजते रुद्धं पश्चनां च पति तथा ॥ १५ ॥ नदम्यां तु महर्लोकं दशम्यां तु जनं वजेत् । एकादस्यां तपोलोकं द्वादस्यां ब्रह्म शाश्वतम् ॥ १६ ॥ ततः परतरं शुद्धं व्यापकं निर्मेछं शिवम् । सदोदितं परं वस उयोतिषासुद्यो यतः ॥ १७ ॥ अतीन्द्रियं गुणातीतं मनो लीनं यदा

भवेत्। अनुपमं शिवं शान्तं योगयुक्तं सदाविशेत् ॥ १८ ॥ तशुक्तसन्मयो जन्तुः रानैर्मुद्धेत्कलेवरम् । संस्थितो योगचारेण सर्वसङ्गविवार्जेतः ॥ १९ ॥ ततो विलीनपाशोऽसौ विपलः कमलाप्रभुः। तेनैव बह्मभावेन परमानन्दमशुते ॥ २०॥ आत्मानं सततं ज्ञात्वा कालं नय महामते । प्रारब्धमखिलं भुञ्जन्नी-द्वेगं कर्तुमईसि ॥ २१ ॥ उत्पन्ने तस्वविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुख्नति । तस्वज्ञा-नौद्यादृर्धं प्रारब्धं नैव विद्यते ॥ २२ ॥ देहादीनामसन्वातु यथा स्वप्ने विबोधतः । कर्म जन्मान्तरीयं यस्प्रारब्धमिति कीर्तितम् ॥ २३ ॥ तन्त जन्मान्तराभावारपुंसो नेवास्ति कहिंचित् । स्वभदेहो यथाध्यस्तस्यथेवायं हि देहकः ॥ २४ ॥ अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे कुतः स्थितिः । उपादानं प्रपञ्जस्य मृद्धाण्डस्येव पश्यति ॥ २५ ॥ अज्ञानं चेति वेदान्तस्तसिश्वष्टे क विश्वता। यथा रज्ञं परित्यज्य सर्प गृह्णाति वे अमात् ॥ २६ ॥ तद्वत्सत्य-मविज्ञाय जगत्पश्यति मृढघीः । रजुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति ॥ २७ ॥ अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपत्ने श्रुन्यतां गते । देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्प्रा-· र्डधावस्थितिः कुतः ॥ २८ ॥ अज्ञानजनवोधार्थं प्रारब्धमिति चोच्यते । ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयं गते ॥ २९ ॥ ब्रह्मप्रणवसंधानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः । स्वयमाविर्भवेदारमा मेघापार्येऽजुमानिव ॥ ३०॥ सिद्धासने स्थितो योगी सुद्रां मंधाय वंदणवीम् । शुणुयादक्षिणे कर्णे नाद-मन्तर्गतं सदा ॥ ३१ ॥ अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वतिः । पक्षा-द्विपश्चमिखलं जिल्वा तुर्यपद बजेत् ॥ ३२ ॥ श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान् । वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सृक्ष्मसृक्ष्मतः ॥ ३३ ॥ आदी जलिधजीमृतमेरीनिर्झरसंभवः। मध्ये मर्दलशब्दामो घण्टाकाहळज-स्तथा ॥ ३४ ॥ अन्ते तु किंकिणीवंशवीणाभ्रमरनिस्वनः । इति नानाविधा नादाः श्रयन्ते सुक्षमसुक्ष्मतः ॥ ३५ ॥ महनि श्रूयमाणे तु महाभेर्यादिक-ध्वता । तत्र सुक्ष्मं सूक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत् ॥ ३६ ॥ धनमुरसृज्य वा सुक्ष्मे सुक्ष्ममुत्सुज्य वा घने । रममाणमपि क्षिप्तं मनी नान्यत्र चालयेत ॥ ३७ ॥ यत्र कुत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः । तत्र तत्र स्थिरीमूखा तेन सार्ध विलीयते ॥ ३८ ॥ विस्मृत्य सकलं बाह्यं नादे दुग्धाम्बुव-नमनः । एकीभूयाथ सहसा चिदाकाही विलीयते ॥ ३९ ॥ उदासीन-स्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी । उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवाव-धारयेत् ॥ ४० ॥ सर्वचिन्तां समुत्स्ज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः । नादमेवानुसं-दध्याकादे चित्तं विलीयते ॥ ४१ ॥ मकरन्दं पिबन्सुको गन्धाकापेक्षते यथा। नादासकं सदा चित्तं विषयं न हि काङ्क्षति ॥ ४२ ॥ बदः सुनाद्-गन्धेन सदाः संत्यक्तवापकः । नाद्प्रहणतश्चित्तमन्तरङ्गभुजङ्गमः ॥ ४३ 🖫 विस्मृत्य विश्वभेकात्रः कुष्ठविश्व हि शावति । सनीमत्तराजेन्द्रस्य विषयोधा-श्वचारिणः ॥ ४४ ॥ निवासनसमर्थोऽयं निनादो निशिताष्ट्रश्वः । नादोऽन्त-रक्सारक्रबन्धने वागुरायते ॥ ४५ ॥ अन्तरक्रसमुद्रस्य रोधे वेद्धायतेऽपि वा । श्रद्धामणवसंलग्ननादो ज्योतिर्मवात्मकः ॥ ४६ ॥ मनसन्त्र लयं याति त्तद्विष्णोः परमं परम् । तायदाकाश्चसंकस्पो वावच्छब्दः प्रवर्तते ॥ ४७ ॥ नि:शब्दं तत्परं श्रक्ष परभारमा समीयते । नादो वायनमन्तावज्ञादान्तेऽपि बनोन्मती ॥ ४८ ॥ सश्चाद्धाक्षरे क्षीणे ति:शब्दं परमं पदम् । सदा नादा-बुमंधानात्मंश्लीणा वासना तु या ॥ ४९ ॥ निरञ्जने विलीयेते सनोवायु न संज्ञयः। नादकोटिसहस्वाणि बिन्दुकोटिशतानि च ॥ ५० ॥ सर्वे तत्र केवं श्वान्ति ब्रह्मप्रणवनाद्के । सर्वावस्थाविनिर्मुक्तः सर्वचिन्ताविवर्जितः ॥ ५३ ॥ मृतविश्वादे योगी स मुक्ती नात्र संशयः । शङ्कदुनदुभिनादं च न ऋणीति कदाचन ॥ ५२ ॥ काष्टवज्ञायते देह उन्मन्यावस्थवा ध्रुवम् । न जानाति स शीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा ॥ ५३ ॥ न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा नु समाधिना । अबस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा ॥ ५४ ॥ जाझ-बिद्राविविर्मुकः स्वरूपावस्थतामियात् ॥ ५५ ॥ दृष्टिः स्थिरा यस्य विनासदः-इयं वायुः स्थिरो यस्य विनाप्रस्ताम् । चित्तं स्थिरं यस्य विनायसम्बं स अहातारान्तरनाद्ररूप इत्युपनिषत् ॥ ५६ ॥ ॐ वाख्ये मनसीति शान्तिः ॥

इति नाद्विन्द्पनिषत्समाप्ता ॥

ध्यानबिन्दूपनिषत् ॥ ४१ ॥ ध्यात्वा यहसमात्रं ते स्वावशेषधिया ययुः । योगतत्त्वज्ञानफळं तत्स्वमात्रं विचिन्तवे ॥ ॐ सह वावबत्त्विति शान्तिः ॥

यदि बैक्समं पापं विस्तीणं बहुबोजनम् । भिद्यते ध्वाजयोगेन नाम्यो
मेदः कदाचन ॥ १ ॥ बीजाक्षरं परं बिन्दुं नादं तस्योपिर स्थितम् । सशब्दं
चाक्षरे श्रीणं निःशब्दं परमं पदम् ॥ २ ॥ अनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य
चापरच् । तत्परं बिन्दते यस्तु स योगी छिन्नसंशयः ॥ ३ ॥ वाछाप्रशाससाइस्तं तस्य आगस्य भागितः । तस्य आगस्य मागार्धं तत्क्षये तु निरक्षणम्
॥ ४ ॥ पुष्पमध्ये यथा गन्धः पद्योमध्ये यथा कृतम् । तिष्ठमध्ये यथा तैष्ठं
पाषाणेष्वित्व काञ्चनस् ॥ ५ ॥ एवं सर्वाणि मृतानि मणी सूत्र इवात्मिन ।
स्थानुद्धिरसंस्द्ये अक्षविद्वस्रणि स्थितः ॥ ६ ॥ तिष्ठानां तु चथा तेष्ठं पुष्पे
यन्ध इवास्तिः । पुरुषस्थ शरीरे तु स्वाद्याभ्यन्तरे स्थितः ॥ ७ ॥ वृश्वं

तु सक्छं निचारकाणा तस्येव निष्कता । सक्छे निष्कते आहे सर्वप्रात्मा व्यवस्थितः ॥ ८ ॥ भोमित्येकाक्षरं त्रक्षा ध्येयं सर्वसुसुक्षिः । पृत्रिव्यप्रित क्रम्बेदो भूरित्येव पितामहः॥ ९ ॥ अकारे तु स्वयं प्राप्ते प्रथमे प्रणवांकाके। अन्तरिक्षं यजुर्वायुर्भुवो विष्णुर्जनार्दनः ॥ १० ॥ उकारे तु छयं प्राप्ते द्वितीये प्रणवांत्रके । बौः सूर्यः सामवेदश्च स्वरित्येव महेश्वरः ॥ ३५ ॥ मकारे 🏗 क्यं प्राप्ते तृतीये प्रणवांशके । अकारः पीतवर्णः स्याद्वजोगुण उदीरितः ॥१२॥ उकारः सात्त्विकः शुक्को मकारः कृष्णतामसः । अष्टाङ्गं च चतुष्पादं श्रिस्थानं पञ्चदैवतम् ॥ १३ ॥ ऑकारं यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेतु सः । प्रणवीः श्रनुः शरो ह्याध्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ॥ १४ ॥ अप्रमन्तेन वेद्धव्यं शरवन्त-स्मयो भवेत् । निवर्तन्ते क्रियाः सर्वास्तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ १५ ॥ ऑकार-प्रभवा देवा ओंकारप्रभवाः स्वराः । ओंकारप्रभवं सर्व त्रैकोक्यं सचराचः रम् ॥ १६ ॥ हस्वो दहति पापानि दीर्घः संपत्प्रदोऽव्ययः । अर्धमात्रासमा-कुक्त: प्रणवो मोक्षदायकः ॥ १७ ॥ तैलकारामिवाच्छिषं दीर्घघण्टानिका-द्यत् । भवाच्यं प्रणवस्याप्रं यस्तं वेद स वेदबित् ॥ १८ ॥ हत्पद्मकर्णिका-मध्ये स्थिरदीपनिभाकृतिम् । अङ्गप्तमात्रमचलं ध्यायेदींकारमीधरम् ॥१९॥ इत्या वायुमापूर्व पुरियत्वोदरस्थितम् । ओंकारं देहमध्य स्थं ध्यायेजवालाव-लीवृतस् ॥ २० ॥ ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णुः कुम्भक उच्यते । रेचो सङ्ग इति प्रोक्तः प्राणायामस्य देवताः ॥ २१ ॥ आत्मानमर्गणे कृत्वा प्रणवं चोत्तरारिकम् । ध्याननिर्मथनाभ्यासादेव पश्येश्विगृढवत् ॥ २२ ॥ ओंकार-ध्वनिनादेन वायोः संहरणान्तिकम् । यावह्रलं समाद्ध्यात्सम्यङ्काद्ख्यावि ॥ २३ ॥ गमागमस्थं गमनादिश्रन्यमींकारमेकं रविकोटिदीसिस् । पश्यन्तिः बे सर्वजनान्तरस्थं इंसात्मकं ते विरजा भवन्ति ॥ २४ ॥ यन्मनश्चिजन-स्मृष्टिस्थितिव्यसनकर्मकृत् । तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २५ ॥ अष्टपत्रं तु हत्पद्मं द्वात्रिंशत्केसरान्वितम् । तस्य मध्ये स्थितौ मानुभी नुमध्यगतः शशी ॥ २६ ॥ शशिमध्यगतो वहिर्वहिमध्यगता प्रभा । प्रसामध्यगतं पीठं नानारबप्रवेष्टितम् ॥ २७ ॥ तस्य मध्यगतं देवं वासुदेवं निरक्षनम् । श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कं मुक्तामणिविभूषितम् ॥ २८ ॥ शुद्धस्फदि-कसंकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम्। एवं ध्यायेन्महाबिष्णुमेवं वा विनयान्वितः ॥ २९ ॥ अतसीपुष्पसंकाशं नाभिस्थाने प्रतिष्ठितम् । चतुर्भुजं महाविष्णुं क्रकेण विचिन्तयेत् ॥ ३० ॥ क्रुम्भकेन हृदि स्थाने चिन्तयेत्कमसासनम् । बद्धाणं रक्तगौराभं चतुर्वकं पितामहम् ॥ ३१ ॥ रेचकेन तु विधारमा स्टाटस्य त्रिकोचनम् । गुज्रस्फटिक्संकाशं निष्कछं पापनाञ्चनम् ॥ ३२ ॥ अज्ञपत्रम-षापुष्पमृष्वेवालमधोसुखम् । कदलीपुष्पसंकाशं सर्ववेदमधं शिवस् ॥ ३३ 🛢

इतारं शतपत्राक्यं विकीर्णाम्बुजकर्णिकम् । तत्राकेचन्द्रवद्वीनामुपर्युपरि चिन्तयेत् ॥ ३४ ॥ पद्मस्योद्घाटनं कृत्वा बोधचन्द्राग्निसूर्यकम् । तस्य हृद्धी-जमाहत्य आत्मानं चरते प्रवम् ॥ ३५ ॥ त्रिस्थानं च त्रिमात्रं च त्रिवस च त्रयाक्षरम् । त्रिमात्रमर्थमात्रं वा यस्तं वेद स वेदवित् ॥ ३६ ॥ तैलधारा-मिवाच्छिम्नदीर्घघण्टानिनाद्वत् । बिन्दुनादकलातीतं यस्तं वेद् स वेदिवत् ॥ ३७ ॥ यथैवोत्पलनालेन तोयमाकर्पयेन्नरः । तथैवोत्कर्पयेद्वायुं योगी योगपथे स्थितः ॥ ३८ ॥ अर्थमात्रात्मकं कृत्वा कोशीभूतं तु पङ्कजम् । कर्पयेबालमात्रेण भवोर्मध्ये लयं नयेत् ॥ ३९॥ भवोर्मध्ये ललाटे तु नासि-कायास्तु मुलतः । जानीयादमृतं स्थानं तद्रह्मायतनं महत् ॥ ४० ॥ आसनं श्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति घट ॥ ४१ ॥ आसनानि च तावन्ति यावन्त्यो जीवजातयः । एतेषामनुला-न्मेदान्विज्ञानाति महेश्वरः ॥ ४२ ॥ छिद्रं भद्रं तथा सिंहं पद्यं चैति चतु-ष्ट्रयम् । आधारं प्रथमं चकं स्वाधिष्ठान द्वितीयकम् ॥ ४३ ॥ योनिस्थानं सयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते । आधाराख्ये गृदस्थाने पद्वतं यचतुर्दछम् ॥ ४४ ॥ तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामारूया सिद्धवन्दिता । योनिमध्ये स्थितं लिङ्गं पश्चिमाभिमुखं तथा ॥ ४५ ॥ मसके मणिवज्ञिन्नं यो जानाति स योगवित्। तप्तचामीकराकारं तडिहोखेव विस्फुरत्॥ ४६॥ चतुरस्रमु-पर्यक्षेरघो मेहात्प्रतिष्टितम् । स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्टानं तदाश्रयम् ॥ ४७ ॥ स्वाधिष्ठानं ततश्रकं मेट्मेव निगद्यते । मणिवत्तन्तुना यत्र वायुना प्रितं वपुः ॥ ४८ ॥ तन्नानिमण्डलं चक्रं प्रोच्यते मणिपुरकम् । द्वाद्शान रमहाचके पुण्यपापनियम्रितः ॥ ४९ ॥ तावज्ञीवो अमत्येवं यावत्तस्वं न विन्दति । अर्ध्व मेदादधो नाभेः कन्दो योऽस्ति खगाण्डवत् ॥ ५० ॥ तम्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणि द्विमप्ततिः । तेषु नाडीसहस्रेषु द्विसप्ततिरुदा-इताः ॥ ५३ ॥ प्रधानाः प्राणवाहिन्यो भुयस्तत्र दश स्मृताः । इडा च पिक्कला चैव सुपुमा च तृतीयका ॥ ५२ ॥ गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्त्रिनी । अलम्बुसा कुहरत्र शक्षिनी दशमी स्मृता ॥ ५३ ॥ एवं नाडी-मयं चकं विज्ञेयं योगिना सदा । सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याप्तिदेवताः ॥ ५४ ॥ इडापिङ्गलासुपुम्नासिस्रो नाड्यः प्रकीतिताः । इडा वामे स्थिता भागे पिङ्गला दक्षिणे स्थिता ॥ ५५ । सुपुन्ना मध्यदेशे तु प्राणमार्गाः स्वयः स्मृताः । प्राणोऽपानः समानश्चोदानो व्यानस्त्र्येव च ॥ ५६ ॥ शागः कूर्मः कुकरको देवदत्तो धनंजयः । प्राणाद्याः पञ्च विख्याता ना-नाधाः पश्च वायवः॥ ५७ ॥ एते नाडीसहस्रेषु वर्तन्ते जीवरूपिणः। बाणापानवशो जीवो अध्यक्षेष्वं प्रधावति ॥ ५८ ॥ वासदक्षिणमा-

गेंण चञ्चलत्वास दश्यते । आक्षित्रो भुजदण्डेन यथोचलति कन्दुकः ॥ ५९ ॥ प्राणापानसमाक्षित्रस्तद्वजीवो न विश्रमेत् । अपानास्कर्षति प्राणोऽपानः प्राणाच कर्पति ॥ ६० ॥ खगरज्यविद्येतचो जानाति स योग-वित्। इकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥ ६१ ॥ इंग्रहंसेत्यम् मध्रं जीवो जपति सर्वदा । शतानि पद्दिवारात्रं सहस्राण्येकविंशतिः ॥ ६२ ॥ एतत्संख्यान्वितं मर्च्न जीवो जपति सर्वदा । अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ६३ ॥ अस्याः संकल्पमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते । अनया सहशी विद्या अनया सहशो जपः ॥ ६४ ॥ अनया सहशं पुण्यं न भूतं न भविष्यति । येन मार्गेण गन्तव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम् ॥ ६५ ॥ मुखेना-च्छाच तद्वारं प्रसुक्षा परमेश्वरी । प्रबुद्धा विद्वयोगेन मनसा महता सह ॥ ६६ ॥ सचिवद्गणमादाय व्रजन्यध्यं सुपुन्नया । उद्घाटयेत्कपाटं तु यथा कुञ्चिकया हुटात्॥ ६७ ॥ कुण्डलिन्या तया योगी मोक्षद्वारं विभेद्येत् ॥ ६८ ॥ कृत्वा संपुटिती करी दढतरं बध्वाथ पद्मासनं गाढं वक्षांस सिन्न-धाय चुबुकं ध्यानं च तचेतास । वारंवारमपातमूर्ध्वमनिलं शोचारयन्पूरितं मुज्जन्त्राणमुपति बोधमतुर्ल शक्तित्रभावासरः ॥ ६९ ॥ पद्मासनस्थितो योगी नाडीद्वारेषु पूरवन् । मारुतं कुम्भयन्यस्तु म मुक्तो नात्र संशयः ॥ ७० ॥ अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमजातेन वारिणा । कट्टम्लखवणत्यागी क्षीरपानस्तः सुखी ॥ ७९ ॥ ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । अब्दादध्र्वं भवे-स्तिन्तो नात्र कार्या विचारणा ॥ ७२ ॥ कन्टोर्ध्वकुण्डली शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम् । अपानप्राणयोरैक्यं क्षयानमृत्रपुरीपयोः ॥७३॥ युवा भवति बृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्। पार्ष्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्जयेद्गदम् ॥ ७४ ॥ अपानमृर्ध्वमुःकृत्य मृलवन्धोऽयमुच्यने । उड्याणं कुरुते यसाद-विश्रान्तमहाखगः ॥ ७५ ॥ उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धो विधीयते । उद्दे पश्चिमं ताणं नामेरू ध्वं नु कारयेत् ॥ ७६ ॥ उड़ियाणोऽप्ययं बन्धो मृत्यु-मातङ्गकेमगी । बन्नाति हि शिरोज्ञानमधोगामिन नोजलम् ॥ ७७ ॥ ततौ जारुन्धरो बन्धः कर्मतु खोधनायनः । जारुन्धरे कृते बन्धे कर्णसंकोचरुक्षणे ॥ ७८ ॥ न पीयूपं पतत्यश्नी न च वायुः प्रधावति । कपालकुहरे जिह्ना श्रविष्टा विपरीतगा ॥ ७९ ॥ अयोरन्तर्गना दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी । न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न ध्रुपा तृपा ॥ ८० ॥ न च मृर्द्या भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्। पीड्यते न च रोगेण लिप्यते न च कर्मणा ॥ ८१ ॥ बध्यते न च कालेन यस्य मुद्रान्ति खेचरी । चित्तं चरति खे यसाजिह्या भवति खेगता ॥ ८२ ॥ तेनेषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धनमस्कृता । खेचयी

सुद्रवा यस्य विवरं क्रस्विकोर्घ्वतः ॥ ८३ ॥ विन्दुः क्षरति नो यस्य कामि-न्वालिक्रितस्य च । याविहन्दुः स्थितो देहे तावनमृत्युभयं कृतः ॥ ८४ ॥ यावह्या नभोमुद्रा ताविहन्दुनं गच्छति । गलितोऽपि यदा विन्दुः संप्राप्तो योनिमण्डले ॥ ८५ ॥ बजत्यूर्ध्वं हठाच्छक्तया निवद्धो योनिमुद्रया । स एव द्विविधी बिन्दः पाण्डरी छोहितस्तया ॥ ८६ ॥ पाण्डरं गुक्रमित्याहुर्छोहि-तास्यं महारजः । विद्रमद्रमसंकाशं योनिस्थाने स्थितं रजः ॥ ८७ ॥ शिष्याने वसेद्विनद्क्तयोरंक्यं सुदुर्लभम् । विनदुः शिवो रजः शक्तिर्विनदु-रिन्दु रजो रविः ॥ ८८ ॥ उभयोः संगमादेव प्राप्यते परमं वपुः । वायना शक्तिवालेन प्रेरितं खे यथा रजः ॥ ८९ ॥ रविणेकत्वमायाति भवेहिन्यं बबुसादा । शकुं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्यसमन्त्रितम् ॥ ९० ॥ द्वयोः समर-सीभावं यो जानाति स योगवित् । शोधनं मलजालानां घटनं चन्द्रसूर्ययोः ॥ ९९ ॥ रसानां शोषणं सम्यद्धाहासुद्धाभिषीयते ॥ ९२ ॥ वक्षोन्यसहन्ति-पीड्य सपिरं योनेश्च वामाङ्किणा हस्ताम्यामनुधारयन्त्रविततं पादं तथा दक्षिणम् । आपूर्व श्वसनेन कुक्षियुगलं वध्वा शने रेचयेदेषा पातकनाशिनी ननु महासुद्रा नृजां प्रोच्यने ॥ ९३ ॥ अथात्मनिर्णयं व्याख्यास्ये ॥ हृदि-स्थाने अष्टदलपदां वर्तते तन्मध्ये रेखावलयं कृत्वा जीवात्मरूपं ज्योतीरूप-मणुमात्रं वर्तते तस्मिन्मर्वं प्रतिष्ठितं भवति सर्वं जानाति सर्वं करोति सर्व-मेत्रचरितमहं कर्तांऽहं भोक्ता सुखी दुःखी वाणः खञ्जो बिधरो मूकः कृशः स्थलोऽनेन प्रकारेण स्वतन्त्रवादेन वर्तते ॥ पूर्वदले विश्वमने पूर्वं दलं श्वेत-वर्णे तदा भक्तिपुरःसरं धर्मे मित्भैवित ॥ यदाऽग्नेयदले विश्रमते तदाग्नेयदले रक्तवर्ण तदा निदालस्यमतिभेवति ॥ यदा दक्षिणद्ले विश्रमते तद्क्षिणद्लं कृष्णवर्णं तदा द्वेपकोपमितभेवति ॥ यदा नैर्ऋतद्रं विश्वमते तन्नैऋतद्रं नीछवर्णे तदा पापकमेहिंसामतिर्भवति ॥ यदा पश्चिमद्छे विश्वमते तत्प-श्चिमदलं स्फटिकवर्णं तदा कीडाविनोदे मतिर्भवति ॥ यदा वायव्यदले विश्वमते वायव्यद्वं माणिक्यवर्णं तदा गमनचलनवैराग्यमतिर्भवति ॥ यदोक्तरदले विश्रमते तदुक्तरदलं पीतवर्ण तदा सुखशुङ्कारमनिर्भवति ॥ यदेशानदले विश्रमते तदीशानदलं वैद्वर्यवर्ण तदा दानादिक्रपामतिर्भ-वति ॥ यदा संधिसंधिषु मतिर्भवति तदा वातपित्तक्षेष्ममहाव्याधिप्रकोपो भवति ॥ यदा मध्ये तिष्ठति तदा सर्वे जानाति गायति नृत्यति पठत्या-नन्दं करोति ॥ यदा नेत्रश्रमो भवति श्रमनिर्भरणार्थे प्रथमरेखावळयं क्रस्वा मध्ये निमञ्जनं कुरुते प्रथमरेखाबनपूकपुष्पवर्ण तदा निद्रावस्था अवति ॥ निदावस्थामध्ये स्वप्नावस्था भवति ॥ स्वज्ञावस्थामध्ये दृष्टं

श्रुतमनुमानसंभववार्ता इत्यादिकरपनां करोति तदादिश्रमो भवति ॥ अमनिर्हरणार्थं द्वितीयरेखावळयं कृत्वा मध्ये निमजनं कुरुते द्वितीयरेखा इन्द्रकोपवर्ण तदा सुपुश्यवस्था भवति सुपुष्तौ केवळपरमेश्वरसंबन्धिनी बुद्धिर्भवति नित्यबोधस्यरूपा भवति पश्चारपरमेश्वरस्वरूपेण प्राप्तिर्भवति ॥ तृतीयरेखावळयं क्रःवा मध्ये निमजनं कुरुते तृतीयरेखा पद्मरागवर्णे तदा तुरीयावस्था भवति तुरीये केवलपरमारमसंबन्धिनी भवति निस्रबोधस्बरूपा भवति तदा शनैः शनैरुपरमेहुद्धा प्रतिगृहीतयास्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तवेत्तदा प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा सर्वं विश्वमारमस्बरूपेण छक्ष्यं भारयति । यदा तुरीयातीतावस्था तदा सर्वेषामानन्दस्बरूपो भवति द्वनद्वा-वीतो भवति यावदेहधारणा वर्तते तावत्तिष्ठति पश्चात्परमात्मस्वरूपेण प्राप्तिर्भवति इत्यनेन प्रकारेण मोक्षो भवतीदमेवात्मदर्शनोपाया भवन्ति ॥ चतुष्पथसमायुक्तमहाद्वारगवायुना । सहस्थितन्त्रिकोणार्धगमने दृश्यतेऽज्युतः ॥ ९४ ॥ पूर्वोक्तत्रिकोणस्थानादुपरि पृथिव्यादिपञ्चवर्णकं ध्येयम् । प्राणादि-पञ्चवायुश्च बीजं वर्णं च स्थानकम् । यकारं प्राणबीजं च नीलजीमृतसिब-भम् । रकारमप्रिबीजं च अपानादित्यसंनिभम् ॥ ९५ ॥ ककारं पृथिवीरूपं ब्यानं बन्धूकसंनिभम् । वकारं जीवबीजं च उदानं शङ्खवर्णकम् ॥ ९६ ॥ हकारं वियत्स्वरूपं च समानं स्फटिकशभम् । हन्नाभिनासाकर्णं च पादाञ्च-ष्टादिसंस्थितम् ॥ ९७ ॥ द्विसप्ततिसहस्राणि नाडीमार्गेषु वर्तते । अष्टार्वि-श्वतिकोटीषु रोमकूपेषु संस्थिताः ॥ ९८ ॥ समानप्राण एकस्तु जीवः स एक एव हि । रेचकादि त्रयं कुर्यादृढचित्तः समाहितः ॥ ९९ ॥ शनैः समस्तमा-कृष्य हत्सरोरुहकोटरे । प्राणापानी च बध्वा तु प्रणवेन समुखरेत् ॥ १०० ॥ कर्णसंकोचनं कृत्वा लिङ्गसंकोचनं तथा । मूलाधारात्सुषुम्ना च पन्नतन्तुनिभा श्रुभा ॥ १०१ ॥ अमृतों वर्तते नादो वीणादण्डसमुख्यितः । शङ्कनादादि-मिश्रेव मध्यमेव ध्वनिर्यथा ॥ १०२ ॥ न्योमरन्ध्रगतो नादो मायूरं नादमेव च । कपालकुहरे मध्ये चनुर्दारस्य मध्यमे ॥ १०३ ॥ तदात्मा राजते तत्र यथा ब्योजि दिवाकरः । कोदण्डद्वयमध्ये तु ब्रह्मरन्ध्रेपुशक्ति च ॥ १०४ ॥ स्वात्मानं पुरुषं पदयेन्मनस्तश्र लयं गतम् । रज्ञानि ज्योत्स्विनादं तु बिन्दुमा-हैश्वरं पदम्। य एवं वेद पुरुषः स कैवल्यं समक्षत इत्युपनिषत्॥ १०५॥ 👺 सह नावविविति शान्तिः॥

इति ध्यानबिन्द्पनिषस्प्रमासा ॥

# ब्रह्मविद्योपनिषत् ॥ ४२ ॥

स्वाविद्यातस्कार्यजातं यद्विद्यापह्नवं गतम् । तद्वंसविद्यानिष्पन्नं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः॥

अथ ब्रह्मविद्योपनिषद्च्यते ॥ प्रसादाह्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भतकर्मणः ! रहस्यं ब्रह्मविद्याया भ्रुवामिं संप्रचक्षते ॥ १ ॥ अभीत्येकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः। शरीरं तस्य वस्यामि स्थानं कालत्रयं तथा ॥ २ ॥ तत्र देवा-श्वयः प्रोक्ता लोका वेदाखयोऽप्रयः । तिस्रो सात्रार्धमात्रा च व्यक्षरस्य शिवस्य तु ॥ ३ ॥ ऋग्वेदो गाईपत्यं च पृथिवी बहा एव च । आकारस्य शरीरं त व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥ ४ ॥ यजुर्वेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाधिस-थैवच । विष्णुश्च भगवान्देव उकारः परिकीर्तितः ॥५॥ सामवेदस्तथा द्यौश्चा-इवनीयस्तर्थेव च । इंश्वरः परमो देवो मकार. परिकीर्तितः ॥ ६ ॥ सूर्य-मण्डलमध्येऽथ ह्यकारः शङ्कमध्यगः । उकारश्चन्द्रमंकाशस्त्रस्य मध्ये व्यव-स्थितः ॥ ७ ॥ मकारस्विधिसंकाशो विधमो विद्युतोपमः । तिस्रो मात्रा-स्तथा हैयाः सोमसूर्याप्तिरूपिण ॥ ८ ॥ शिखा तु दीवसंकाशा तस्मिन्नपरि वर्तते । अर्धमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्योपरि स्थिता ॥ ९ ॥ पद्मसूत्रनिभा सूक्ष्मा शिखा सा दृश्यते परा । सा नाडी सूर्यमंकाशा सूर्य भिन्या तथापरा ॥ १० ॥ द्विसप्तित्महस्राणि नाडीं भिरवा च मूर्वति । वरदः सर्वभूनानां सर्वे ब्याप्यावतिष्ठति ॥११॥ कांस्यवण्टानिनादस्त् यथा लीयति शान्तये । ओङ्का-रस्तु तथा योज्यः ज्ञान्तये मर्वभिच्छना ॥ १२ ॥ यस्मिन्विलीयते शब्दस्त-त्परं ब्रह्म गीयते । धियं हि लीयते ब्रह्म सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १३ ॥ वायुः प्राणस्तथाकाशस्त्रिविधो जीवसंज्ञकः । स जीवः प्राण इत्युक्तो वाळाप्रशतक-ल्पितः ॥ ९४ ॥ नाभिस्थाने स्थिनं विश्वं शुद्धतत्त्वं सुनिर्मेळम् । आदित्यमिव दीप्यन्तं रिमिमिश्राखिलं शिवम् ॥ १५ ॥ सकारं च हकारं च जीवो जपति सर्वदा । नाभिरन्धाहिनिष्कान्तं विषयव्याप्तिवर्जितम् ॥ १६ ॥ तेनेदं निष्कछं विद्याःक्षीरान्सर्पिर्यथा तथा। कारणेनाःसना युक्तः प्राणायासैश्च पञ्चिभः ॥ १७ ॥ चगुष्कलाममायुक्तो आम्यते च हृदि स्थितः । गोलकस्तु यदा देहे क्षीरदण्डेन वा हतः ॥ ६८ ॥ एतस्मिन्वसते शीघ्रमविश्रान्तं महा-स्तराः। याविविधासितो जीवस्ताविविष्कलतां गतः॥ १९॥ नभस्थं निष्कलं श्याःचा मुच्यते भनवन्धनात् । अनाहतध्वनियुतं हंसं यो वेद हद्गतम् ॥ २० ॥ स्वप्रकाशचिदानन्दं स इंस इति गीयते । रेचकं पूरकं सुक्त्वा कुम्भकेन स्थितः सुधीः ॥ २१ ॥ नाभिकन्दे समी कृत्वा प्राणापानी

समाहितः । मस्तकस्थामृतास्वादं पीत्वा ध्यानेन सादरम् ॥ २२ ॥ दीपाकारं महादेवं ज्वलन्तं नाभिमध्यमे । अभिषच्यासृतेनैव इस इसेति यो जपेत 11 २३ ॥ जरामरणरोगादि न तस्य भुषि विद्यते । एवं दिने दिने कुर्यादणि-मादिविभूतये ॥ २४ ॥ ईश्वरत्वमवाप्नोति सदाभ्यासरतः पुमान् । बहवी नैकमार्गेण प्राप्ता निखत्वमागताः ॥ २५ ॥ इंसविधामृते होके नास्ति नित्यत्वसाधनम् । यो ददाति महाविद्यां हंसाख्यां पारमेश्वरीम् ॥ २६॥ तस्य दास्यं सदा कुर्यात्प्रज्ञया परया सह । शुभं वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्तं गुरुणा भुवि ॥ २७ ॥ तत्कुर्यादविचारेण शिष्यः संतोषसंयुतः । इंसविद्या-मिमां रूब्धा गुरुशुश्रूपया नरः ॥ २८ ॥ आत्मानमात्मना साक्षाद्वहा बुद्धाः सुनिश्रलम् । देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्रमसमन्वितान् ॥ २९ ॥ वेदशास्त्राणि भान्यानि पदपांसुमिव स्वजेत् । गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छ्रेयसे भूयसे नरः ॥ ३० ॥ गुरुरेव हरिः साक्षाचान्य इत्यववीच्छ्रतिः ॥ ३१ ॥ श्रुत्या यदुक्तं परमार्थमेव तत्मंशयो नात्र ततः समस्तम् । श्रुत्या विरोधे न भवेत्प्रमाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम् ॥ ३२ ॥ देहस्थः सकलो होयो निष्कलो देहव-र्जितः । आसोपदेशगम्योऽसा सर्वतः समयस्थितः ॥ ३३ ॥ इंसइसेति यो ब्याइंसो ब्रह्मा हरिः शिवः। गुरुवक्रात्त् लक्ष्येत प्रत्यक्षं सर्वतोस्रुखस् ॥३४॥ तिलेषु च यथा तेल पुष्पे गन्ध इवाश्रितः । पुरुपस्य शरीरेऽस्मिन्स बाह्या-भ्यन्तरे तथा ॥ ३५ ॥ उल्काहस्तो यथालोके द्रव्यमाछोक्य तां खजेत्। ज्ञानेन रोयमालोक्य पश्चाउज्ञानं परित्यजेत् ॥ ३६ ॥ पुष्पवत्सकळं विद्याद्वर-न्धस्तस्य तु निष्कलः । वृक्षस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्य तु निष्कला ॥३७॥ निष्करुः सक्लो भावः सर्वत्रेव व्यवस्थितः । उपायः सकलस्तद्वदुपेयश्चैव निष्कलः ॥ ३८ ॥ सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । प्रमात्रो द्विमात्रश्च त्रिमात्रश्चेव भेदतः ॥ ३९ ॥ अर्धमात्रा परा होया तत ऊर्ध्व परात्परम् । पञ्चधा पञ्चदैवत्यं सकलं परिपठ्यते ॥ ४० ॥ ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटम्थो महेश्वरः ॥४९॥ नासाग्रे अच्युतं विद्यात्तस्यान्ते नु परं पदम् । परत्वानु परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निर्णयः ॥ ४२ ॥ देहातीतं तु तं विद्यान्नासाप्त्रे द्वादशाङ्गलम् । तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्प्रभुः ॥ ४३ ॥ मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्तं चक्षुरन्यत्र पानितम् । तथापि योगिनां योगो ह्यविच्छित्रः प्रवर्तते ॥ ४४ ॥ ष्टतत् परमं गुद्यमेतत् परमं शुभम् । नातः परतरं किंचिन्नातः परतरं शुभम् ॥ ४५ ॥ शुद्धज्ञानामृतं प्राप्य परमाक्षरनिर्णयम् । गुह्याद्वह्य-तमं गोप्यं प्रहणीयं प्रयत्नतः ॥ ४६ ॥ नापुत्राय प्रदातव्यं नाहीत्याय कदाचन । गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च ॥ ४७ ॥ प्रदातव्यमिदं

शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदापयेत् । दातास्य नरकं बाति सिख्यते न कदासन ॥४८॥ गृहस्यो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थश्च मिध्नुकः । यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमा-अर्बिस्मदा ॥ ४९ ॥ विषयी विषयासक्तो याति देहान्तरे शुभम् । ज्ञाना-तेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥ ५० ॥ ब्रह्महत्याश्वमेघार्धेः प्रण्य-पार्वर्न लिप्यते । चोदको बोधकश्रैव मोक्षदश्च परः स्मृतः ॥ ५१ ॥ इत्येषां त्रिविघो हैय आचार्यस्तु महीतले । चोदको दर्शयेन्मार्ग बोधकः स्थानमा-बरेत ॥ ५२ ॥ मोक्षद्रतु परं तस्वं यज्ज्ञास्वा परमभ्ते । प्रत्यक्षयज्ञनं देहे संक्षेपाच्छणु गातम ॥ ५३ ॥ तेनेष्ट्रा स नरो याति शाश्चतं पदमध्ययम् । स्वयमेव तु संपर्यहेहे विन्दुं च निष्कलम् ॥ ५४ ॥ अयने हे च विपुवे सदा पश्यति मार्गवित् । कृत्वायामं पुरा वत्स रेचपूरककुरभकान् ॥ ५५ ॥ पूर्व क्षोभयमुक्षार्यं अर्चयेत् यथाक्रमम् । नमस्कारेण योगेन मुद्रयारभ्य चार्चयेत् ॥ ५६ ॥ सूर्यस्य प्रहणं वस्स प्रस्यक्षयजनं स्मृतम् । ज्ञानास्मायुज्यमेवोक्तं तीये तीयं यथा तथा ॥ ५७ ॥ एते गुणाः प्रवर्तन्ते योगास्यासकृतश्रमेः । तसाधोगं समादाय सर्वेदुःखबहिष्कृतः ॥ ५८ ॥ योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां वजेन् । ज्ञानात्स्बरूपं परमं इंसमञ्चं समुचरेत् ॥ ५९ ॥ बाणिनां देहमध्ये नु स्थितो इसः सदाच्युतः । इस एव परं सत्यं इस एव त शक्तिकम् ॥ ६० ॥ इंस एव परं वाक्यं इंस एव तु वादिकम् । इंस एव परो रुद्रो इंस एव परात्परम् ॥ ६१ ॥ मर्वदेवस्य मध्यस्थो इंस एव महे-श्वरः । पृथिव्यादिशिवानतं तु अकाराचाश्च वर्णकाः ॥ ६२ ॥ कूटान्ता इंस एव स्थानमात्केति व्यवस्थिताः । मातृकारहितं मन्नमादिशन्ते न कुत्रचित् ॥ ६३ ॥ हसज्योतिरनुषम्यं मध्ये देवं व्यवस्थितम् । दक्षिणासुखमाश्रित्य शानसुदां प्रकल्पयेत् ॥ ६४ ॥ सदा समाधि कुर्वीत इंसमञ्चमनुसारन् । निर्मलस्फटिकाकारं दिव्यरूपमनुत्तमस् ॥ ६५ ॥ मध्यदेशे परं इंसं ज्ञानसुः द्वारमरूपकम् । प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानी च वायवः ॥ ६६ ॥ पञ्च-कर्मेन्द्रियेर्युक्ताः कियाशक्तिवलोद्यताः। नागः कुर्मश्च क्रकरो देवद्त्तो धनंजयः ॥ ६७ ॥ पञ्चज्ञानेन्द्रियेर्युक्ता ज्ञानशक्तिबलोद्यताः । पावकः शक्तिमध्ये तु नाभिषके रविः स्थितः ॥ ६८ ॥ बन्धमुद्रा कृता येन नासाप्रे तु स्वलोचने । अकारे विद्वतित्याहरूकारे हृदि संस्थितः ॥ ६९॥ मकारे च अवोर्मध्ये प्राणशक्या प्रबोधयेत् । ब्रह्मप्रन्थिरकारे च विष्णुप्रन्थिहंदि स्थितः ॥ ७० ॥ बद्रप्रनिधर्भुवोर्मध्ये भिष्यतेऽक्षरवायुना । अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे वि-**ज्युरास्थितः** ॥ ७१ ॥ मकारे संस्थितो हदस्रतोऽस्थान्तः परात्परः । कण्ठं संकुच्य माठ्यादी सानिमते येन पाक्तितः ॥ ७२ ॥ रसना पीड्यमा-मेयं पोडभी वोर्थ्यगामिनी । त्रिकृटं त्रिविधा चैव गोहाखं निसरं तथा

॥ ७३ ॥ त्रिशङ्कचल्रमोंकारमूर्धनाळं भ्रुवोर्मुखम् । कुण्डली खाकवन्त्राणा-न्मेदयन्शिक्षमण्डलम् ॥ ७४ ॥ साधवन्यज्ञकुम्भानि नव द्वाराणि बन्धवेत्। सुमनःपवनारुढः सरागो निर्गृणसथा ॥ ७५ ॥ ब्रह्मस्थाने तु नादः स्वाच्छा-किन्यामृतवर्षिणी । पदचक्रमण्हलोद्धारं ज्ञानदीपं प्रकाशयेत् ॥ ७६ ॥ सर्व-मृतस्थितं देवं सर्वेशं नित्यमर्चयेत् । बात्मरूपं तमाङोक्य शानरूपं निरा-मयम् ॥ ७७ ॥ दृश्यन्तं दिव्यरूपेण सर्वव्यापी निरक्षनः । इस इंस बदे-ह्यान्यं प्राणिनां देहमाश्रितः । सप्राणापानयोग्रीन्थरजपेत्यभिषीयते ॥ ७८ ॥ सहस्रमेकं ब्युतं पट्यतं चैव सर्वदा । उत्तरन्परितो इंसः सोऽइमिस्सिमिनी-वते ॥ ७९ ॥ पूर्वभागे द्वाधोलिङ्गं शिखिन्यां चैव पश्चिमम् । ज्योतिर्लिङ्गं अवीर्मध्ये निःयं ध्यायेत्सदा यतिः ॥ ८० ॥ अच्युतोऽहमचिन्स्योऽहमतस्यी-हमजोअस्बहम् । अत्राणोऽहमकायोऽहमनङ्गोऽस्व्यभयोऽस्व्यहम् ॥ ८१ ॥ अशब्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽसम्यहमद्वयः । अरसोऽहमगन्धोऽहमनादिरस्-तोऽसम्बह्नम् ॥ ८२ ॥ अक्षयोऽहमलिङ्गोऽहमजरोऽसम्बद्धोऽसम्बह्नम् । अमा-जोऽहममुकोऽहमचिन्त्योऽस्म्यकृतोऽस्म्यहम् ॥ ८३ ॥ अन्तर्याभ्यहमग्राह्योऽ-निर्देश्योऽहमलक्षणः । अगोत्रोऽहमगात्रोऽहमचक्षुक्कोऽस्म्यवायहम् ॥ ८४ ॥ अदृश्योऽहमवणोंऽहमखण्डोऽस्म्यह्मद्भतः । अश्रुतोऽहमदृष्टोऽहमन्वेष्टन्योऽ-मरोऽस्च्यहम् ॥ ८५ ॥ अवायुर्प्यनाकाशोऽनेजस्कोऽव्यभिचार्यहम् । अम-तीऽहमजातोऽहमतिस्हमोऽविकार्यहम् ॥ ८६ ॥ भरजस्कोऽतमस्कोऽहमस-स्वोरम्यगुणोऽन्म्यहम् । अमायोऽनुभवारमाहमनन्योऽविषयोऽस्म्यहम् ॥८७॥ अद्वैतोऽहमपूर्णोऽहमबाह्योऽहममन्तरः । अश्वोतोऽहमदीर्घोऽहमव्यक्तोऽहम-नामयः ॥ ८८ ॥ अद्वयानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रियः । अनिच्छोऽहम-लेपोऽहमकर्तासम्बह्मद्वयः ॥ ८९ ॥ अविद्याकार्यहीनोऽहमवाग्रसनगोत्तरः । अनल्पोऽहमशोकोऽहमविकल्पोऽस्म्यविज्वलन् ॥ ९० ॥ आदिमध्यान्त-हीनोऽहमाकाशसदशोऽसम्यहम् । भारमचैतन्यरूपोऽहमहमानन्दचिद्धनः ॥ ९१ ॥ आनन्दामृतस्यपोऽहमात्मसंस्थोऽहमन्तरः । आत्मकामोहमा-काशात्परमाःमेश्वरोरम्यहम् ॥ ९२ ॥ ईशानोरम्यहमीड्योऽहमहम्त्रमपुरुषः। अन्कृष्टोऽह्मुपद्रष्टा अह्मुत्तरतोऽस्म्यह्म् ॥ ९३ ॥ केवलोऽहं कविः कर्माः ध्यक्षोऽहं करणाभिषः । गृहाशयोऽहं गोप्ताहं चक्षुपश्चक्षुरस्म्यहम् ॥ ९४ ॥ चिदानम्दोऽस्म्यहं चेता चिद्वनश्चिन्मयोऽस्म्यहम् । ज्योतिर्मयोऽस्म्यहं ज्यायाक्ष्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम्॥ ९५ ॥ तमसः साक्ष्यहं तुर्वतुर्योऽहं तमसः परः । दिग्बो देवोऽस्मि दुर्दश्ची दृष्टाध्वस्यो भ्रुवोऽसम्बद्दम् ॥ ९६ ॥ निस्वोऽहं निस्वबोऽहं निष्क्रियोऽस्मि निरञ्जनः । निर्मेको निर्विकल्पोse तिराक्यातोऽस्मि तिश्चलः ॥ ९७ ॥ निर्विकारी निस्पत्तो निर्शुणी नि- स्पृहोऽस्म्यहम् । निरिन्दियो नियन्ताहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कछः ॥ ९८ ॥ परुषः परमात्माहं पुराणः परमोऽस्ध्यहम् । परावरोऽस्ध्यहं प्राज्ञः प्रपञ्चो-पश्चमोऽस्म्यहम् ॥ ९९ ॥ परामृतोस्म्यहं पूर्णः प्रभुरस्मि पुरातनः। पूर्णानन्देखबोधोऽहं प्रस्यगेकरसोऽस्म्यहम् ॥ १००॥ प्रज्ञातोऽहं प्रशा-न्तोऽहं प्रकाशः परमेश्वरः । एकथा चिन्त्यमानोऽहं द्वेताद्वैतविरुक्षणः ॥ १०१ ॥ बुद्धोऽहं भूतपालोऽहं भारूपो भगवानहम् । महाज्ञेयो महा-निस्म महाज्ञेयो महेश्वरः ॥ १०२ ॥ विमुक्तोऽहं विभूरहं वरेण्यो व्या-पकोऽस्क्यहम् । वैश्वानरो वासुदेवो विश्वतश्रक्षरस्म्यहम् ॥ १०३ ॥ विश्वाधिकोऽहं विशदो विष्णुविश्वकृदस्म्यहम् । शुद्धोऽस्मि श्रकः शान्तौsिस शाश्वतोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम् ॥ १०४ ॥ सर्वभृतान्तरात्माहमहमस्मि सनातनः। अहं सक्रद्रिभातोऽस्मि स्वे महिन्नि सदा स्थितः ॥ १०५॥ सर्वान्तरः स्वयंत्रयोतिः सर्वाधिगतिरस्म्यहम् । सर्वभूताधिवासोऽहं स-बैच्यापी स्वराडहम् ॥ १०६ ॥ समललाक्षी सर्वात्मा सर्वभूतगृहा-शयः । सर्वेन्द्रियगणाभासः सर्वेन्द्रियविर्वाजेतः ॥ १०० ॥ स्थानत्रयव्यती-तोऽहं मर्वानुप्राहकोऽस्यहम् । सश्चिदानन्दगुर्गान्मा मर्वेषेमास्पदोऽस्यहम् ॥ १०८ ॥ सिन्दानन्द्रमात्रोऽहं स्वप्रकाशोऽस्मि चिद्धनः । सत्त्रस्वरूपस-न्मात्रमिद्धसर्वारमकोऽस्म्यहम् ॥१०९॥ सर्वाधिष्ठानमन्मात्रः स्वारमबन्धहरी-Sस्म्यहम् । सर्वप्रामोऽस्म्यह सर्वद्रष्टा सर्वानुभूत्हम् ॥ ३३०॥ एवं यो वेद तस्वेन स व पुरुष उच्यत इत्थ्यमिषत् ॥ ॐ सह नावविविति शान्तिः॥ हात ब्रह्मविद्योपनिपन्समाप्ता ॥

## योगतत्त्वोपनिषत् ॥ ४३ ॥

योगश्यर्थ च केवल्यं जायते यस्त्रसादतः । तद्वैष्णवं योगतस्यं रामचन्द्रपदं भजे ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः॥

योगतस्वं प्रवद्दयामि योगिनां हितकाम्यया । यच्छुत्वा च पठित्वा च सर्वपापः ममुख्यते ॥ १ ॥ विष्णुनीम महायोगी महाभूतो महातपाः ।

तस्वमागे यथा दीयो दश्यते पुरुषोत्तमः ॥ २ ॥ नमाराध्य जगन्नाथं प्रणिप्त्य पितामहः । पप्रच्छ योगतस्वं मे बृहि चाष्टाङ्गसंयुतम् ॥ ३ ॥ तमुन्वाच ह्वयोकेशो वस्थामि शूणु तस्वतः । सर्वे जीवाः सुकेर्दुः कैर्माया-जालेन वेष्टिताः ॥ ४ ॥ तेषां सुक्तिकरं मार्गं माथाजालनिकृन्तनम् । जन्मसृत्युजराज्याधिनाशनं सृत्युतारकम् ॥ ५ ॥ नानामागैन्तः दुष्पापं

कैवरुयं परमं पदम् । पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः॥ ६॥ अनिर्वाच्यं पदं वक्तं न शक्यं तैः सुरैरपि । स्वारमप्रकाशरूपं तिर्वेक श्वा-क्षेण प्रकाइयते ॥ ७ ॥ निष्कलं निर्मलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम् । तदेव जीवरूपेण पुष्यपापफलैर्वृतम् ॥ ८ ॥ परमात्मपदं नित्यं तत्कथं जी-वतां गतम् । सर्वभावपदातीतं ज्ञानरूपं निरञ्जनम् ॥ ९ ॥ वारिवस्फुरितं सस्सिन्तत्राहंकृतिरुत्थिता । पञ्चात्मकमभूत्पिण्डं धातुबद्धं गुणात्मकम् ॥१०॥ सुखदु खै: समायुक्तं जीवभावनया कुरु । तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विश्व है: परमात्मिन ॥ ११ ॥ कामकोधमयं चापि मोहलोसमदो रजः। जन्म मृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा ॥ १२ ॥ तृष्णा लजा भयं दुःखं विषादो हर्ष एव च। एभिरोपैविनिर्मुक्तः स जीवः केवलो मतः॥ १३॥ तसाहोपविनाशार्थमुपायं कथयामि ते । योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भ्रवम् ॥ १४ ॥ योगो हि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि । तस्माज्ज्ञानं च योगं च ममक्षर्रदमभ्यसेत् ॥ १५ ॥ अज्ञानादेव संसारी ज्ञानादेव विमन्यते । ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञेयैकसाधनम् ॥ १६ ॥ ज्ञातं येन निजं क्षपं कैवल्यं परमं पदम् । निष्कलं निर्मलं साक्षात्सचिदानन्दरूपकम् ॥१७॥ उत्पत्तिस्थितसंहारस्कृतिज्ञानविवर्जितम् । एनउज्ञानमिति श्रोक्तमथ योगं ब्रवीसि ते ॥ १८ ॥ योगो हि बहुधा ब्रह्मन्भिद्यते व्यवहारतः । मञ्जयोगो लयक्षेव हटोडसी राजयोगतः ॥ १९॥ आरम्भश्र घटश्रेव तथा परिचयः स्मतः । निष्पत्तिश्रेत्यवस्था च सर्वेत्र परिकीर्तिता ॥ २० ॥ एतेषां लक्षणं ब्रह्म-बक्ष्ये शुणु समासतः । मानुकादियुतं मन्नं द्वादशाब्दं हु यो जपेतृ ॥ २१ ॥ ऋमेण लभते ज्ञानमणिमादिगुणान्त्रितम् ॥ अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ॥ २२ ॥ लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिक्वीर्तितः। गच्छंस्तिष्टनस्वपन्भ अन्ध्यायेकिष्कलमीश्वरम् ॥ २३ ॥ स एव लययोगः स्या-द्धठयोगमतः शुणु । यमश्र नियमश्रेव आसनं प्राणसंयमः ॥ २४ ॥ प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भूमध्यमे हरिम् । समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥ २५ ॥ महोसुद्रा महाबन्धो महावेधश्र खेचरी । जालंधरोड्डियाणश्र मुखबन्धस्य वेव च ॥ २६ ॥ दीर्घप्रणवसंधानं सिद्धान्तश्रवणं परम् । वज्रोली चामरोठी च सहजोठी त्रिधा मता ॥ २०॥ एतेपां सक्षणं ब्रह्मन्प्रत्येकं भूणु तस्वतः । उच्चाहारो यमेष्वेको मुख्यो भवति नेतरः ॥ २८ ॥ भहिंसा नियमेष्वेका मुख्या वै चतुरानन । सिद्धं पद्मं तथा सिंहं भद्नं चेति चतुष्टयम् ॥ २९ ॥ प्रथमाभ्यासकाले तु विक्षाः स्युश्चतुरानन । आस्टस्यं कत्थनं भूतं-गोधी मन्नादिसाधनम् ॥ ३०॥ धातुक्रीकौस्यकादीनि सृगतृष्णामयानि वै। ञ्चात्वा सुधीस्त्रजेत्सर्वान्विञ्चान्युण्यप्रभावतः ॥ ३१ ॥ प्राणायामं ततः

क्रुयौत्वद्मासनगतः स्वयम् । सुशोमनं मठं कुर्यात्सूक्ष्मद्वारं तु निर्वणम् ॥३२॥ सुद्ध छिप्तं गोमयेन सुधया वा प्रवस्ततः । सस्कुणैर्मशकैर्द्धतेर्वर्जितं च प्रवस्ततः ॥ ३३ ॥ दिने दिने च संमृष्टं संमार्जन्या विशेषतः । वासितं च सुगन्धेव भूपितं गुग्गुकादिभिः ॥ ३४ ॥ नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैकाजिनकुशोत्तरम् । तत्रोपविश्य मेघावी पद्मासनसमन्वितः ॥ ३५ ॥ ऋजुकायः प्राञ्जलिश्व प्रणमेदिष्टदेवताम् । ततो दक्षिणहस्तस्य अङ्गुष्टेनंव पिङ्गलाम् ॥ ३६ ॥ निरुध्य प्रवेद्वायुमिडया तु श्रनैः शर्नः । यथाशक्यविरोधेन ततः कुर्वाच कुम्भकम् ॥३७॥ पुनस्यजेत्पिङ्गळ्या शनेरेव न वेगतः । पुनः पिङ्गळ्यापूर्य पूरयेदुदरं श्रानैः ॥ ३८ ॥ धारियत्वा यथाशक्ति रेचयेदिड्या श्रानैः । वया स्पर्जत्तयापूर्व धारयेदविरोधतः ॥ ३९ ॥ जानु प्रदक्षिणीकृत्य न द्वतं न विख्नितम् । अङ्गुलिस्कोटनं कुर्यास्मा मात्रा परिगीयते ॥ ४० ॥ इहया वायुमारोप्य शनैः षोडभमात्रया । कुम्भयेरप्रितं पश्चाचतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥ ४१ ॥ रेचवे-रिपङ्गकानाच्या द्वात्रिशनमात्रया पुन. । पुनः पिङ्गकयापूर्थ पूर्ववस्सुसमाहितः ॥४२॥ प्रातमेध्यंदिने सायमधरात्रे च कुम्मकान् । शनैरशीतिपर्यन्त चतुर्यारं समम्बसेत् ॥ ४३ ॥ एवं मासत्रयाभ्यासाञ्चाडीशुहिन्ततो भवेत् । यदा तु नाडी गुढ़ि: स्थात्तदा चिह्नानि बाह्मत: ॥ ४४ ॥ जायन्ते योगिनो दहे तानि षक्ष्याम्यशेषतः । ऋरीरलघुता दीक्षिजीठराक्षिविवर्धनम् ॥ ४५ ॥ ऋसस्वं च श्चरीरस्य तदा जायेत निश्चितम् । योगाविष्नकराहारं वर्जयेयोगविष्तमः ॥४६॥ लवण सर्पप चाम्लमुष्णं रूक्षं च नीक्ष्णकम् । शाकजातं गमठादि चह्निश्ली-पथसेदनम् ॥ ४७ ॥ प्रातःस्नानोपवासादिकायक्षेत्रांश्च वर्जयेत् । अभ्यास-काल प्रथमं शस्तं शीराज्यभोजनम् ॥४८॥ गोधूममुद्रशास्यवं योगवृद्धिकरं विदुः । ततः परं यथेष्टं तु शक्तः स्याद्वायुधारणे ॥ ४९ ॥ यथेष्टधारणा-द्वायोः सिध्येत्केवलकुम्भकः । केवले कुम्भकं सिद्धे रेचपूरविवर्णिते ॥५०॥ न तस्य दुर्लभ किंचिन्निषु लोकेषु विधाने । प्रस्वेदो जायते पूर्व सर्दनं तेन कारयेत् ॥ ५१ ॥ ततोऽपि धारणाहायोः क्रमेणेव शनैः शनैः । कम्पो भवति देहस्य भासनस्थस्य देहिनः ॥ ५२ ॥ ततोऽधिकतराभ्यासाद्दार्दुरी स्वेन जायते । यथा च दर्दरो भाव रुखुत्योखुत्य गच्छति ॥५३॥ पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छित मृतले । ततोऽविकतराभ्यासाङ्ग्रीमस्यागश्च जायते ॥ ५४ ॥ पद्मास-नस्य प्वासी भूमिमुत्सृज्य वर्तते । अतिमानुषचेष्टाद् तथा सामर्थमुद्भवेत् ॥ ५५ ॥ न दर्शयेच सामध्ये दर्शनं वीर्यवत्तरम् । स्वल्पं वा बहुधा दुःखं योगी न व्यथते तदा ॥ ५६ ॥ अस्पमूत्रपुरीपश्च स्वरूपनिद्वश्च जायते । कीछवी तृषिका काका स्वेददुर्गन्यतानने ॥ ५७ ॥ एतानि सर्वथा तस्व व जायन्ते ततः परम् । ततोऽधिकतराम्यासाद्यक्रमुत्पद्यते बहु ॥ ५८ ॥ येन भूचर

सिब्धिः स्माज्यसाणां जये क्षमः। व्याघ्री वा शरभी वापि मजी गवय एव वा ॥ ५९ ॥ सिंहो वा योगिना तेन न्नियन्ते हस्तताहिताः । क्रम्बर्यस्य यथा सर्वे तथा स्याद्पि योगिनः ॥ ६० ॥ तद्र्पवशगा नार्यः काङ्कन्ते तस्य सङ्गस्य । यदि सङ्गं करोत्येष तस्य बिन्दुक्षयो भवेत् ॥ ६१ ॥ वैजीयत्वा स्विदाः सर्वे कुर्योदस्यासमादरात् । योगिनोऽङ्गे सुसन्धश्च जायते बिन्दुधारणात् ॥ ६२ ॥ वतो रहस्यपाविष्टः प्रणवं प्लानमात्रया । जपेत्पूर्वाजितानां तु पापानां नाश्च-हेतवे ॥ ६३ ॥ सर्वविष्ठहरो मन्नः प्रणवः सर्वदोषहा । एवसभ्यासबोगेव सिद्धिरारम्भसंभवा ॥ ६४ ॥ ततो भवेद्धठावस्था पवनाम्यासतत्परा । प्राणी-ऽपानी मनी बुद्धिर्जीवात्मपरमात्मनीः ॥ ६५ ॥ अन्योन्यस्याविरोधेन एकता घटते यदा । घटावस्थेति सा प्रोक्ता तश्चिहानि व्यविम्यहम् ॥ ६६ ॥ पूर्व यः कथितोऽभ्यासश्चतुर्थोशं परिग्रहेत् । दिवा वा यदि वा सायं याम-मात्रं समध्यसेत् ॥ ६७ ॥ एकवारं प्रतिदिनं कुर्यात्केवलकुम्मकम् । इन्द्रि-याणीन्द्रियार्थेभ्यो यह्मत्याहरणं स्कृटम् ॥६८॥ योगी कुम्मकमास्थाय प्रत्याः \* हारः स उच्यते । यद्यत्पदयति चक्षुभर्यो तत्तदारमेति भावयेत् ॥ ६९ ॥ सध-च्छणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत् । लभते नासया यद्यत्तत्तदारमेति भावयेत्॥ ७० ॥ जिह्नया यद्गसं हात्ति तत्तदात्मेलि भावयेत् । त्वचा यश-रस्पृशेद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत् ॥ ७१ ॥ एवं ज्ञानेन्द्रियाणां त तत्तत्त्वास्या सुसाधयेत् । याममात्रं प्रतिदिनं योगी यत्नादतन्द्रितः ॥ ७२ ॥ यथा का चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो ध्रुवम् । दूरश्रुतिर्दृरदृष्टिः क्षणादृरागमस्त्रश ॥ ७३ ॥ वाक्मिद्धिः कामरूपत्वमदृश्यकरणी तथा । सलसूत्रप्रलेपेन लोहादेः स्वर्णता भवेत् ॥ ७४ ॥ खे गतिस्तस्य जायेत संतताभ्यासयोगतः । सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥ ७५ ॥ एते विन्ना महासिद्धेर्न रमे-त्तेषु बुद्धिमान् । न दर्शयेत्स्वसामर्थं यस्यकस्यापि योगिराद्व ॥ ७६ ॥ यथा मुढो यथा मुखों यथा बधिर एव वा। तथा वर्तेत लोकस्य स्वसामध्येस्व गुप्तये ॥ ७७ ॥ शिष्याश्च स्वस्वकार्येषु प्रार्थयन्ति न संशयः । तत्तत्कर्मकर-व्ययः स्वाम्यासेऽविस्मृतो भवेत् ॥ ७८ ॥ अविस्मृत्य गुरोर्बाक्यमध्यसेत्तद्-हर्निशम् । एवं भवेद्धठावस्था संतताभ्यासयोगतः ॥ ७९ ॥ अनभ्यासक-तश्चेव व्यागोष्ट्या न सिद्धाति । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन योगसेव सदाभ्यसेत् ॥ ८० ॥ ततः परिचयावस्था जायतेऽभ्यासयोगतः । बायुः परिचितो यसा-दक्षिना सह कुण्डलीम् ॥ ८३ ॥ भावयिश्वा सुबुद्धायां प्रविशेदनिरोधतः । वायुना सह चित्तं च प्रविशेच महापथम् ॥ ८२ ॥ वस्य चित्तं स्वपवर्वं सुपुनां प्रविदेविह । मूमिरापोऽनको वायुराकाशश्चेति पञ्चकः ॥ ८३ ॥ वेषु पञ्चमु देवानां धारणा पञ्चधोच्यते । पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते

॥ ८४ ॥ पृथिवी चतुरसं च पीतवर्णे छवर्णकम् । पार्थिवे वायुमारोप्य छका-रेण समन्वितम् ॥ ८५ ॥ ध्यायंश्रतुर्भुजाकारं चतुर्वेकं हिरण्मयम् । धारये-त्पञ्च वटिकाः पृथिवीजयमाप्नुत्रात् ॥ ८६ ॥ पृथिवीयोगतो सृत्युर्न भवे-दस्य योगिनः। आजानोः पायुपर्यन्तमपां स्थानं प्रकीर्तितम् ॥ ८७ ॥ आपोऽर्धचन्द्रं शुक्कं च वंबीजं परिकीर्तितम् । वारुणे वायुमारीप्य वकारेण समन्वितम् ॥ ८८ ॥ सारबारायणं देवं चतुर्वोहं किरीटिनम् । शुद्धस्फटिक-संकाशं पीतवाससमन्युतम् ॥ ८९ ॥ धारयेत्पञ्च घटिकाः सर्वपापैः प्रमु-च्यते। ततो जलाइयं नास्ति जले मृत्युर्न विद्यते॥ ९०॥ भाषायोहिद्यान्तं च विक्रियानं प्रकीतितम् । विक्रिक्षिकोणं रक्तं च रेफाक्षरसमुद्भवम् ॥ ९१ ॥ वही चानिकमारोप्य रेफाक्षरसमुज्वकम् । त्रियक्षं वरदं रुदं तरुणादित्यमंनिभम् ॥९२॥ भस्मोद् छितसर्वाङ्गं सुप्रसन्नमनुस्मरन् । धारयेत्पञ्च घटिका बह्विनासी न दाह्यते ॥९३॥ न दह्यते शरीरं च प्रविष्टस्याग्निमण्डले । आहृद्या ह्रवोर्मध्यं बायुस्थानं प्रकीर्तितम् ॥ ९४ ॥ वायुः पदकोणकं कृष्णं यकाराक्षरभासूरम् मारुतं मरुतां स्थाने यकाराक्षरभासुरम् ॥ ९५ ॥ धारयेत्तत्र सर्वज्ञमीश्वरं विश्वतोमुखम् । घारयेत्वञ्च घटिका वायुवद्योमगो भवेत ॥९६॥ मरणं न तु वायोश्च भयं भवति योगिनः । आश्रमध्यात् मूर्यान्तमाकाशस्थानमुच्यते ॥ ९७ ॥ ब्योम वृत्तं च धूम्रं च हकाराक्षरभासुरम् । आकाशे वायुमारोप्य इकारोपरि शंकरम् ॥ ९८ ॥ बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम् । शुद्धस्फटिकसंकाशं धतवालेन्द्रमालिनम् ॥ ५९ ॥ पञ्चवऋयुतं साम्यं द्वा-बाहुं त्रिलोचनम् । सर्वायुधेर्धताकारं सर्वभूषणभूषितम् ॥ १०० ॥ उमार्ध-देह बरदं सर्वकारणकारणम् । आकाशधारणात्तस्य खेचरत्वं भवेड्रवम् ॥१०१॥ यत्रकुत्र स्थितो वापि सुखमलन्तमभुते । एवं च धारणाः पञ्च कुर्याद्योगी विचक्षणः ॥ १०२ ॥ ततो इढशरीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते । ब्रह्मणः प्रख्येनापि न सीदति महामतिः ॥ १०३ ॥ समध्यसेत्तथा ध्यानं घटिका-षष्टिमेव च। वायुं निरुध्य चाकाशे देवतामिष्टदामिति॥ ३०४॥ सगुणं ध्यानमेतत्स्यादणिमादिगुणप्रदम् । निर्गुणध्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत् ॥ ३०५ ॥ दिनद्वादशकेनैव समाधि समवाप्रुयात् । वार्यु मैघावी जीवन्मुक्तो भवत्ययम् ॥ १०६ ॥ समाधिः समतावस्था जीवारमपर-मात्मनोः । यदि स्वदेहमुत्स्रष्टुमिच्छा चेदुत्सृजेत्स्वयम् ॥ १०७ ॥ परब्रह्मणि छीबेत न तस्योक्कान्तिरिष्यते । अथ नो चेत्समुत्स्वष्ट्रं स्वक्तरीरं प्रियं यदि ॥ १०८ ॥ सर्वलोकेषु विहरस्रणिमादिगुणान्वितः । कदाचिरस्वेष्छया देवो भूरवा स्वर्गे महीयते ॥ १०९ ॥ मनुष्यो वापि यक्षो वा स्वेच्छ्यापीक्षणा-ऋषेत् । सिंहो व्याघो गजो वात्रः स्वेच्छ्या बहुतामियात् ॥ ११० ॥ यथेष्ट-

मेव वर्तेत यहा योगी महेश्वरः । अभ्यासभेदती भेदः फढं तु सममेव हि ॥ १११ ॥ पार्टिण वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजवेत् । प्रसार्य दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेहृढम् ॥ ११२ ॥ चुबुकं हृदि विन्यस्य पूरवेहायुना पुनः । इस्मकेन यथाशक्ति धारियत्वा तु रेचयेत् ॥ ११३ ॥ वामाङ्गेन सम-भ्यस्य दक्षाङ्गेन ततोऽभ्यसेत्। प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि नामयेत् ॥ ११४ ॥ अयमेव महाबन्ध उभयत्रैवमभ्यसेत् । महाबन्धस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकघीः ॥ ११५ ॥ वायुना गतिमावृत्य निमृतं कर्णमुद्रया । पुटद्वयं समाकम्य वायुः स्फुरति सखरम् ॥ १९६ ॥ अयमेव महावेधः सिद्धरम्यस्यतेऽनिशम् । अन्तःकपालकुहरे जिह्नां व्यावृत्य धारयेत् ॥ १९७ ॥ भूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खेचरी । कण्ठमाकुष्ट्रय हृद्ये स्थापवेदृढया बिया ॥ ११८ ॥ बन्धो जालंधराख्योऽयं मृत्युमातक्रकेसरी । बन्धो येन सुषुमायां प्राणस्तु ड्रीयते यतः ॥११९॥ उद्ध्यानास्यो हि बन्धोऽयं योगिमिः समुदाहृतः । पार्ध्णिभागेन संपीड्य योनिमाकुञ्चयेदृढम् ॥ १२० ॥ अपान-मूर्ध्वमुखाव्य योनिबन्धोऽयमुच्यते । प्राणापानी नाद्विन्द् मूलबन्धेन चैक-ताम् ॥ १२१ ॥ गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशयः । करणी विष-रीताख्या सर्वेव्याविविनाशिनी ॥ १२२ ॥ नित्यमभ्यासयुक्तस्य जाठराग्निवि-वर्धनी । आहारो बहुलसस्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ १२३ ॥ अल्पाहारो यदि भवेद्भिर्देहं हरेत्क्षणात् । अधःशिरश्रोध्वेपादः क्षणं स्यास्प्रथमे दिने ॥ १२४ ॥ क्षणाच किंचिद्धिकमभ्यसेन दिनेदिने । वली च पलितं चैव षण्मासाधीन दृश्यते ॥ १२५ ॥ याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु काळ-जित्। बजोलीमभ्यसेद्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम् ॥ १२६ ॥ लभ्यते यदि तस्येव योगसिद्धिः करे स्थिता । अनीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेद्रवस् ॥ १२७ ॥ अमरीं यः पिनेन्नित्यं नस्यं कुर्वन्दिने दिने । बज्रोलीमभ्यसेन्नि-त्यममरोलीति कथ्यते ॥ १२८ ॥ ततो भवेद्वाजयोगो नान्तरा भवति भ्रवम् । यदा तु राजयोगेन निष्पन्ना योगिभिः किया ॥ १२९ ॥ तदा विवेः कवैराग्यं जायते योगिनो ध्रुवम् । विष्णुर्नाम महायोगी महाभूतो महातपा-॥ १३० ॥ तस्वमार्गे यथा दीपो दृश्यते पुरुषोत्तमः । यः स्तनः पूर्वपीतस्त निष्पीड्य मुद्मश्रुते ॥ १३१ ॥ यसाजातो भगातपूर्व तसिक्षेत्र भगे रमन् । या माता सा पुनर्भायां या भावां मातरेव हि ॥ १३२ ॥ यः पिता स पुनः पुत्रो यः पुत्रः स पुनः पिता । एवं संचारचक्रे कूपचक्रेण घटा इव ॥१३३॥ भ्रमन्तो योनिजन्मानि श्रुत्वा लोकान्समक्षते । त्रयो लोकास्त्रयो वेदासिसः संध्यास्त्रयः स्वराः ॥ १३४ ॥ त्रयोऽप्रयश्च त्रिगुणाः स्थिताः सर्वे त्रयाक्षरे । त्रयाणामक्षराणां च योऽघीतेऽप्यर्धमक्षरम् ॥ १३५ ॥ तेन सर्वमिदं त्रोतं

स्वत्यस्यं स्वत्यरं पद्म्। पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा वृतम् ॥ १६ ॥ सिक्रमध्ये यथा तेलं पाषाणिष्विव काञ्चनम् । हृदि स्थाने स्थितं पद्मं तस्य सक्तमधोग्रसम् ॥ १३७ ॥ उध्वेनालमधोविन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः । अकारे रेचितं पद्ममुकारेणैव भिष्यते ॥ १३८ ॥ मकारे स्थाते नादमधंमान्तरः तु निक्षला । शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाञ्चनम् ॥ १३९ ॥ उभसे योगयुक्तात्मा पुरुषस्तत्यरं पदम् । कृमेः स्वपाणिपादादिशिरश्चात्मनि धारयेत् ॥ १४० ॥ एवं द्वारेषु सर्वेषु वायुपूरितरेचितः । निषदं तु नवद्वारे उध्वं प्राकृतिश्वसंस्तथा ॥ १४९ ॥ घटमध्ये यथा दीपो निवातं सुम्भकं विदुः । निषिद्वेन्वभिद्वारीनिर्जने निरुपद्ववे ॥ १४२ ॥ निश्चितं त्वात्ममान्नेणाविष्यष्टं योगसेववेत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववित्वति शान्तिः ॥

इति योगतत्त्वोपनिपत्समाक्षा ॥

## आत्मप्रयोधोपनिषत् ॥ ४४ ॥

श्रीमञ्चारायणाकारमष्टाक्षरमहाशयम् स्वमात्रातुभवात्सिद्धमात्मवोधं हरिं भजे ॥ १ ॥ ॐ वाद्ये मनसीति शान्तिः॥

🥯 प्रत्यगानम्दं ब्रह्मपुरुपं प्रणवस्त्ररूपं अकार उकारी मकार इति व्यक्षरं प्रणवं तदेवदोमिति । यमुक्तवा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् । ॐ नमी बारायणाय बाज्ज चक्रगदाधराय तस्मात ॐ नमो नारायणायेति मन्नोपासको वैकुण्ठभवनं गर्मिष्यति । भथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्तहिदासमात्रं द्वीपवत्प्रकाशं । ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसदनः । ब्रह्मण्यः पुण्डरी-काक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं परं ब्रह्मों । शोकमोहबिनिर्मुक्तो विष्णुं ध्यायन्न सीदति । हेताहैतमभयं भव-ति । मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यति । हत्पश्चमध्ये सर्व य-चथाकाने प्रतिष्ठितम् । प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं बह्म । स एतेन श्रद्धेनात्मनासाहोकादुःकम्यामुध्मिनस्वर्गे लोके सर्वान्कामानाहवाऽमृतः सम-भवदमृतः समभवत् । यत्र ज्योतिरजस्तं यस्मिहोकेऽभ्यहितम् । तस्मिन्मां देहि स्वमानमृते लोके अक्षते अस्युते लोके अक्षते अमृतत्वं च गच्छत्यों नमः **॥ १ ॥ प्रगलित निजमायोऽहं निस्तुल्हिश्ह्म वस्तुमात्रोऽहम् । अस्तमिताहं-**क्रोडहं प्रगलितजगदीशजीवभेदोऽहम् ॥ १ ॥ प्रत्यगभिन्नपरोऽहं विध्वसाशे-षिषिनिषेघोऽहम् । समुदास्ताश्रमितोऽहं प्रविततसुखपूर्णसंबिदेवाहम् ॥२॥ सास्यनपेक्षोऽहं निजमहिन्नि संस्थोऽहमचलोऽहम् । अजरोऽहमव्यपोऽहं

पश्चविपञ्चादिमेदविचुरोऽहम् ॥ ३ ॥ ववबोधेकरसोऽहं मोक्षानन्दैकसिन्चुरे बाह्म् । सूद्रमोऽह्मक्षरोऽहं विगलितगुणजारुकेवकात्माह्म् ॥ ४ ॥ निर्धः गुण्यपहोऽहं क्रक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम् । कूटस्थ चेतनोऽहं निष्किषधामान इसप्रतक्यों इहम् ॥ ५ ॥ एको इहमविकलो इहं निर्मल निर्वाण मृतिरेवाहम् । निरवयवोऽहमजोऽहं केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम् ॥ ६ ॥ निरवधिनिष्क-बोघोऽहं ग्रुभतरभावोऽहमप्रभेद्योऽहम् । विभुरहमनवद्योऽहं निरवधिनिःसी॰ मतस्वमात्रोऽहम् ॥ ७ ॥ वेद्योऽहमागमान्तराराध्यः सकलभुवनहृद्योऽहम् । परमानन्दवनोऽहं परमानन्दैकभूमरूपोऽहम् ॥ ८ ॥ शुद्धोऽहमद्वयोऽह् संततभावोऽहमादिश्चन्योऽहम् । शमितान्तत्रितयोऽहं बढो मुक्तोऽहम-द्धतात्माहम् ॥९॥ शुद्धोऽहमान्तरोऽहं शाश्वतविज्ञानसमरसात्माहम् । शोधि-तपरतत्त्वोऽहं बोधानन्दैकमूर्तिरेवाहम् ॥ १० ॥ विवेकयुक्तिबुद्धाहं जाना-स्यात्मानमहूयम् । तथापि बन्धमोक्षादिव्यवहारः प्रतीयते ॥ ११ ॥ निवृत्तोऽपि प्रपञ्चो मे सत्यवज्ञाति सर्वदा । सपीदौ रज्ञसत्तेव वश्च-सत्तेव केवलम् । प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि ॥ १२ ॥ यथेक्षर-संसंब्यासा शर्करा वर्तते तथा। अद्वयब्रह्मरूपेण व्यासोऽहं वै जगन्नयस् ॥ १३ ॥ ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः । बुद्धदादिविकारा-न्तस्तरङ्गः सागरे यथा ॥ १४ ॥ तरङ्गस्थं द्ववं सिन्धुने वाञ्छति यथा तथा । विषयानन्दवाञ्छा मे माभुदानन्दरूपतः ॥ १५ ॥ दारिद्याशा यथा नास्ति संपन्नस्य तथा मम । ब्रह्मानन्दे निममस्य विषयाचा न तद्भवेत ॥ १६ ॥ विषं द्याऽसृतं द्या विषं त्यजित बुद्धिमान् । आत्मानमपि द्याहमनात्मानं स्पनाम्यहम् ॥ १७ ॥ घटावभासको भानुर्घटनाहो न नहयति । देहावभा-सकः साक्षी देहनाही न नश्यति ॥ १८ ॥ न में बन्धी न में मुक्तिनी मे शास्त्रं न मे गुरुः । मायामात्रविकासत्वान्मायानीतोऽहमद्वयः ॥ १९॥ - प्राणाश्चलन्तु तद्भमैः कामैवी हन्यती मनः । आनन्दबुद्धिपूर्णस्य मम दुःखं कथं भवेत् ॥ २० ॥ आत्मानमञ्जसा वैग्नि काप्यज्ञानं पछायि-तम् । कर्तृत्वमद्य मे नष्टं कर्तव्यं वापि न कवित् ॥ २१ ॥ ब्राह्मण्यं कुलगोन्ने च नामसौन्दर्यजातयः। स्थूछदेहगता एते स्थूछाद्वित्रस्य मे नहि ॥ २२ ॥ श्चरिपपासान्त्र्यवाधिर्यकासकोधादयोऽसिलाः । लिङ्गदेहगता एते हालि-इस्य न सन्ति हि ॥ २३ ॥ जहत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः । न सन्ति मम निख्य निर्विकारस्वरूपिणः ॥२४॥ उल्क्रस्य यथा भानुरन्धकारः प्रती-वते । स्वप्रकाशे परानन्दे तमी मृहस्य जायते ॥ २५ ॥ चतुर्देष्टिनिरोधेऽभैः सूर्यो नासीति मन्यते । तथाज्ञानावृतो देही ब्रह्म नासीति मन्यते ॥ २६ 🎗 यथासतं विचाद्रिशं विचटोचैर्न लिप्यते । न स्प्रशामि जडाद्रिमो जडदौ-

धाप्रकाशतः ॥ २७ ॥ खल्पापि दीपकणिका बहुळं नाश्येत्तमः । खल्पोऽपि बोधो निविदं बहुळं नाश्येत्तमः ॥ २८ ॥ काळत्रये यथा सर्पो रजौ नास्ति तथा मयि । अहंकारादिदेहान्तं जगन्नास्त्रहमद्वयः ॥ २९ ॥ चिद्रपत्वान्तं मे जाळ्यं सत्यत्वान्तान्तं मम । आनन्दत्वान्तं मे दुःखमज्ञानाद्वाति सत्यवत् ॥३०॥ आत्मप्रबोधोपनिषन्महृत्तेमुपासित्वा न स पुनरावतेते न स पुनरावतेत हृत्युपनिषत् ॥ ॐ वाङ्ये मनसीति शान्तिः ॥

इत्यात्मप्रबोधोपनिषत्समाप्ता ॥

### नारदपरिब्राजकोपनिषत् ॥ ४५ ॥

पारिवाज्यधर्मप्गालङ्कारा यत्मबोधतः । दशप्रणवलक्ष्यार्थे यान्ति तं राममाश्रये ॥ १ ॥ ॐ भदं कर्णेभिरिति शान्ति ॥

परिवादित्रिशिखी सीताचुडानिर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं स्कन्दं महा-मारायणाद्वयम् ॥ अथ कदाचित्परिवाजकाभरणो नारदः सर्वेलोकसंचारं कुर्दै-अपूर्वपुण्यस्थलानि पुण्यतीर्थानि तीर्थीकुवैश्ववलोक्य चित्तसुद्धि प्राप्य निवैरः शान्तो दान्तः सर्वतो निर्वेदमासाद्य स्वरूपानुसंधानमनुसंधय नियमानन्द-विशेषगण्यं मनिजनस्पसंकीणं निमिपारण्यं पुण्यस्थलमवलोक्य सरिगमपध-निससंज्ञेवेराग्यबोधकरः स्वरविद्योपः प्रापञ्चिकपराद्यु सिहंरिकथालापः स्थावरज-क्रमनामकैर्भगवद्गक्तिविशेषेर्नरमृगकिंपुरुपामर्किनराप्सरोगणान्संमोहयन्नागः तं बहातमञं भगवद्गक्तं नारदमवलोक्य द्वादशवर्षसत्रयागोपस्थिताः श्रुताध्य-यनसंपन्नाः सर्वज्ञास्तपोनिष्ठापराश्च ज्ञानवराग्यसंपन्नाः शानकादिमहप्यः अस्यूत्थानं कृत्वा नत्वा यथोचितातिश्यपूर्वकमुपवेशयित्वा स्वयं सर्वेऽप्युपविष्टा भो भगवन ब्रह्मपुत्र कथ मुत्तयुपायोऽस्माक वक्तव्य इत्युक्तस्तानु स होवाच नारदः सत्कलभवोपनीतः सम्यगुपनयनपूर्वकं चतुश्रस्वारिशःसंस्कारसंपन्नः स्वामिमतैकग्रुसमीपे स्वशाखाध्ययनपूर्वकं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा द्वादशव-र्षेशुश्रापृषेकं ब्रह्मवर्षं पञ्चविंशतिवत्सरं गाईस्थ्यं पञ्चविंशतिवत्सरं वानप्र-स्थाक्षमं तद्विधिवन्त्रमाक्षिवेत्यं चतुर्विधयद्याचयं पद्विषं गाईस्थ्यं चतुर्विधं वा-नप्रस्थितम् सम्याभ्यस्य तदुचितं कर्मे सर्वं निर्वर्त्वं साधनचतुष्ट्यसंपन्नः सर्व-संसारोपरि मनोवाकायकर्मभिर्यधाशानिवृत्तस्तथा वासनेषणोपर्यपि निर्वेरः क्षान्तो दान्तः संन्यासी परमहंसाक्षमेणास्विछितस्वस्वरूपध्यानेन देहत्यागं करोति स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्युपनिषत् ॥ प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ अध हैनं भगवन्तं नारदं सर्वे शीनकाद्यः पप्रच्छुभी भगवनसंन्यासविधि नी

बूहीति तानवलोक्य नारदसास्त्ररूपं सर्व पितामहमुखेनैव ज्ञातुमुचितमित्यु-क्ता सत्रयागपूर्त्यनन्तरं तैः सह सत्यलोकं गत्वा विधिवह्रह्मनिष्ठापरं परमेष्ठिनं नस्वा स्तुत्वा यथोचितं तदाज्ञया तैः सहोपविश्य नारदः पितामहसुवाच गुरुस्वं जनकस्वं सर्वविद्यारहस्य इः सर्वज्ञस्वमतो मत्तो मदिष्टं रहस्वमेकं वक्तव्यं खद्विना मदभिमतरहस्यं वक्तं कः समर्थः । किमितिचेत् पारिबाज्य- खरूपक्रमं नो बृहीति नारदेन प्रार्थितः परमेष्ठी सर्वतः सर्वानवलोक्य सुद्ध-तमात्रं समाधिनिष्ठो भूरवा संसारातिनिवृत्त्यन्वेषण इति निश्चित्य नारदमय-लोक्य तमाह पितामहः। पुरा मत्पुत्र पुरुषसूक्तोपनिपद्गहस्यप्रकारं निरतिश-याकारावलिश्वना विरादपुरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते विविच्योच्यते तत्कममतिर-इस्यं बाढमवहितो भूत्वा श्रृयतां भी नारद विधिवदादावनुपनीतोपनयनान-न्तरं तस्तरकुळप्रस्तः पितृमातृविधेयः पितृसमीपादन्यन्न सत्संप्रदायस्यं श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सरुयं गुणवन्तमकुटिलं सद्गृहमासाध नत्वा यथोपयोगग्रश्रूवापूर्वकं स्वाभिमतं विज्ञाप्य द्वादशवर्षसेवापुरःसरं सर्वविद्याप्रयासं कृत्वा तद्नुज्ञ्या स्वकुलानुरूपामभिमतकन्यां विवाह्य पश्च-विंशतिवस्तरं गुरुकुछवासं कृत्वाथ गुर्वेनुज्ञ्या गृहस्थोचितकर्म कुर्वन्दीर्कास-ण्यनिवृत्तिमेत्य स्ववंशवृद्धिकामः पुत्रमेकमासाध गाईस्थ्योचितपञ्चविंशतिव-त्सरं तीरवा ततः पञ्चविश्वतिवत्सरपर्यन्तं त्रिषवणमुद्दकस्पर्शनपूर्वकं चतुर्थका-लमेकवारमाहारमाहरत्रयमेक एव वनस्थी भृत्वा पुरप्रामप्राक्तनसंचारं विहास निकर(?)विरहिततदाश्रितकमोंचितकृत्यं निर्वर्त्यं दृष्श्रवणविषयवैतृष्ण्यमेस्य चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्षश्चित्तशुद्धिमेत्याशास्**वेष्यां हंकारं** द्रभ्वा साधनचतुष्ट्रयसंपन्नः संन्यस्तुमईतीत्युपनिषत् ॥ द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥

अथ हेनं नारदः पितामहं पप्रच्छ भगवन् केन संन्यासाधिकारी वेत्येवमादौ संन्यासाधिकारिणं निरूप्य पश्चारसंन्यासविधिरुच्यते अवहितः शृणु । अथ पण्डः पतितोऽक्रविकछः खेणो बिधरोऽर्भको मुकः पापण्डश्चकी छिक्की वैखानसहरिद्वजो भृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनिप्तको वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासार्हाः संन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशेनाधिकारिणः पूर्वसंन्यासी परमहंसाधिकारि ॥—परेणवारमनश्चापि परस्यैवारमना तथा । अभयं समदाप्तोति स परिवाहिति स्मृतिः ॥ १ ॥ पण्डोऽथ विकछोऽप्यन्धो बाछकश्चापि पातकी । पतितश्च परद्यारी वैखानसहरिद्वजो ॥ २ ॥ चक्की छिक्की च पापण्डी शिपिविष्टोऽप्यनिप्रकः । दित्रिवारेण संन्यस्तो भृतकाध्यापकोऽपि च । पते नार्हन्ति संन्यासमातुरेण विना कमम् ॥ ३ ॥ आतुरकाछः कथमार्यसंभातः ॥–प्राणस्थोत्कमणासञ्चकाछस्वातुरसंज्ञकः । नेतरस्त्वातुरः काछो मुक्तिमार्गप्रवर्तकः ॥ ४ ॥ आतुरेऽपि च संन्यासे तत्तनसञ्चपुरःस्तस्य ।

अज्ञावृति च कृत्वैव संन्यसेद्विषिवद्वुषः ॥ ५ ॥ आतुरेअपि कमे वापि प्रेषमेदौ म कुत्रचित्। न मश्रं कर्मरहितं कर्म मञ्जमपेक्षते ॥ ६ ॥ अकर्म मझरहितं जातो मन्न परित्यनेत् । मन्नं विना कर्म कुर्याद्रसान्याहृतियद्रवेत् ॥ ७ ॥ विध्यक्तकर्मसंक्षेपारसंन्यासस्वातुरः स्मृतः । तस्मादातुरसंन्यासे मन्नावृत्ति-विविर्मृते ॥ ८ ॥ आहितामिर्विरक्तश्चेदेशान्तरगती यदि । प्राजापत्येष्टि-अवस्वेव निर्वृत्येवाय संन्यसेत् ॥ ९ ॥ मनसा वाय विष्युक्तमन्नावृत्या-थवा जले । श्रुत्यनुष्टानमार्गेण कर्मानुष्टानमेव वा ॥ १०॥ समाप्य संन्यसिद्धिवातो चेत्पातित्यमाप्र्यात् ॥ ११ ॥ यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । तदा संन्यासमिच्छेत पतितः स्वाद्विपर्यये ॥ १२ ॥ विद्वाहः कार्वेद्वीमान्सरकात गृहे बसेत् । सरागी नरकं याति प्रवजनिह द्विजा-क्याः ॥ १३ ॥ यस्यैतानि सुगप्तानि जिह्वीपस्थोदरं करः । संन्यसेदक्रतोद्वाही बाह्मणी ब्रह्मचर्यवान् ॥ १४ ॥ संसारमेव निःसारं दृष्टा सारदिदक्षया । ब्रह्मजन्त्वकृतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥ १५ ॥ प्रवृत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम् । तसाज्ज्ञानं पुरस्कृत्य मंन्यसेदिह बुद्धिमान् ॥ १६ ॥ यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम् । तदैकदण्टं संगृह्य सोपवीतां शिखां द्यजेत् ॥ १७ ॥ परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि । सर्वेषणाविनि-संकः स भेक्षं भोक्तुमहिति ॥ १८ ॥ पूजितो वन्दितश्रेव सुप्रसन्नो यथा भवेत्। तथा चेत्ताक्यमानस्तु तदा भवति भैक्षभुक् ॥ १९ ॥ भहमेवाक्षरं ब्रह्म बासुदेवास्यमद्वयम् । इति भावो ध्रुवो यस्य तदा भवति भैक्षसुक् n २० ॥ यसिङ्शान्तिः श्रमः शीचं सत्यं संतीप आर्जवम् । अकिंचनगर-अवस सः केवस्वाक्षमे वसेश् ॥ २१ ॥ यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पाप-कम्। कर्मणा मनसा याचा तदा भवति भैक्षभुक् ॥ २२ ॥ दशलक्षणकं धर्ममन्तिष्ठन्समाहितः । वेदान्तान्विधिवच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥२३॥ ष्टतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्दियनिग्रहः । चीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक वर्षक्रमाम् ॥ २४ ॥ अतीताम स्मरेद्धोगाच तथानागतान्पि । शासांस्य नामिनन्देचः स कैवस्याश्रमे वसेत् ॥ २५ ॥ अन्तस्थानीन्द्रियाण्यन्तर्बहि-ष्टान्विषयान्बहिः । शक्नोति यः सदा कर्तुं स कैवस्याश्रमे वसेत् ॥२६॥ प्राणे कते यथा देहः सुखं दुःखं न विन्द्ति । तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कैवस्या-श्रमे वसेत् ॥ २७ ॥ कीपीनयुगळं कन्था दण्ड एक: परिग्रहः । यतेः परम-इंसस्य नाधिकं तु विषीयते ॥ २८ ॥ यदि वा क्रस्ते रागादधिकस्य परिश्र-इस् । रौरवं नरकं गत्वा निर्यग्योनिषु जायते ॥ २९ ॥ विशीणीन्यमहान्येवः चेकानि प्रथितानि तु । कृत्वा कन्यां वहिर्वासी धारयेदातुरक्षितम् ॥ ३० ॥ र्क्वासा अवासा वा प्कटिश्लोलुपः। एक एव चरेक्तियं वर्षास्त्रेकञ्च

सेक्सेत् ॥ ३१ ॥ कुटुम्बं पुत्रदारांश्च चेदाङ्गानि च सर्वशः । यशं यशोपवीतं च सक्त्वा गृहश्चरेदातिः ॥ ३२ ॥ कामः क्रोधस्तथा दर्पी खोममोहाद्यश्च बै। तांस्तु दोषान्परित्यच्य परिद्याण्निर्ममो भवेत् ॥३३॥ रागद्वेषविबुक्तारमा समकोष्टाइमकाञ्चनः । प्राणिहिंसानिवृत्तश्च मुनिः खात्सर्वनिःस्पृहः ॥ ३४ ॥ दम्भाइंकारनिर्मुक्ती हिंसापश्चन्यवर्जितः । आत्मज्ञानगुणीपेती यतिमीक्स-बागुगात् ॥ ३५ ॥ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषसृच्छत्यसंद्रायः । संनियम्य त ताम्बेव ततः सिद्धिं निगच्छति ॥ ३६ ॥ न जातु कामः कामानासूपभोगेन क्वाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ३७ ॥ श्रुत्वा स्पृष्टा च मुक्तवा च इष्ट्रा प्रात्वा च यो नरः। न हृष्यति ग्हायति वा स विजेयो जितेन्द्रियः ॥ ३८ ॥ यस्य वाद्यानसी ग्रुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वेदा । स वै सर्वे-मवामीति वेदान्तोपगतं फलम् ॥ ३९ ॥ संमानाद्वाह्मणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । असृतस्येव चाकाङ्कोदयमानस्य सर्वदा ॥ ४० ॥ सुखं हावसतः शेते सुखं च प्रतिबुष्यते । सुखं चरति लोकेऽस्मिश्वयमनता विनश्यति ॥४१॥ श्रातिवादांसितिक्षेत नावमन्येत कंचन । न चेमं देहमाश्रिस वैरं कुर्वीत केनचित् ॥४२॥ कुष्यन्तं न प्रतिकुष्येदाक्ष्टः कुशलं बदेत् । सप्तद्वारायकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४३ ॥ अध्यात्मरितरासीनो निरपेक्षो निराशिषः । आरमनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ४४ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन राग-हुषक्षयेण च । अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४५ ॥ अस्यिस्यूणं जायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्। चर्मावबद्धं दुर्गन्धि पूर्णं मुत्रपुरीषयोः॥४६॥ जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम् । रजस्वलमनित्यं च भूतावासिममं स्पेत् ॥४७॥ मांसास्कपूयविण्मूत्रसायुमजास्थिसंहतौ। देहे चेलीतिमान्मूढो मविता नरकेऽपि सः ॥ ४८ ॥ सा कालपुत्रपद्वी सा महावीचिवागुरा । सा-सिपत्रवनश्रेणी या देहेऽहमिति स्थितिः ॥४९॥ सा स्याज्या सर्वयतेन सर्वना-होऽप्युपस्थिते । स्प्रष्ट्या सा न भव्येन सम्मासेव पुरुकसी ॥ ५० ॥ प्रिये-षु स्वेषु सुकृतमित्रवेषु च दुष्कृतम् । विस्त्य ध्यानयोगेन ब्रह्माप्बेति सना-तजम् ॥ ५३ ॥ अनेन विधिना सर्वास्त्यक्त्वा सङ्गान्शनैः शनैः। सर्वद्वन्द्वैर्वि-निर्मुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥ ५२ ॥ एक एव चरेकित्यं सिद्धार्थमसहायकः। सिद्धिमेकस्य पश्यन्हि न जहाति न हीयते ॥ ५३ ॥ कपालं वृक्षमूलानि कुचेकान्यसहायता । समता चैव सर्वसिक्षैतनमुक्तस्य कक्षणम् ॥ ५४ ॥ सर्वभूतहितः शान्तस्तिदण्डी सकमण्डलुः । एकारामः परिवज्य मिक्षार्थे मा-ममाविशेष् ॥ ५५ ॥ एको भिक्षुर्यथोकः स्याद्वाचेव मिथुनं स्मृतम् । त्रयो श्रामः समास्यात उर्ध्वे तु नगरायते ॥ ५६ ॥ नगरं महि करीव्यं श्रामी बा बिश्चतं तथा । एतत्रयं प्रकुर्वाणः स्वथमाय्ययते यतिः ॥ ५७ ॥ राजवार्तादैः

तेषां स्याद्विक्षावार्ता परस्परम् । स्रेहपेशून्यमात्सर्यं संनिकर्षास संशयः ॥ ५८ ॥ एकाकी निःस्पृहस्तिष्ठेश्व हि केन सहारुपेत् । दशास्त्रारायणेत्येव प्र-तिवानयं सदा यतिः ॥ ५९ ॥ एकाकी चिन्तयेद्वह्य मनीवाकायकर्मभिः । मत्यं च नाभिनन्देत जीवितं वा कथंचन ॥ ६० ॥ कालमेव प्रतीक्षेत यावदायुः समाप्यते । नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितम् । कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भूतको यथा ॥ ६१ ॥ अजिह्नः पण्डकः पहरन्धो विधर एव च । मुख्य मुच्यते भिक्षः पहिभरेतैर्न संशयः ॥ ६२ ॥ इदमिष्टमिदं नेति योऽश्वसपि न सजाति । हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्नं प्रचक्षते ॥ ६३ ॥ अद्यक्षातां यथा नारीं तथा पोडशवार्षिकीम् । शतवर्षां च यो दृष्टा निर्विकारः स वण्डकः ॥ ६४ ॥ भिक्षार्थमटनं यस्य विष्मूत्रकरणाय च । बोजवान परं बाति सर्वथा पहुरेव सः ॥ ६५ ॥ तिष्ठतो अजतो वापि यस्य चक्षनं द्रगम् । चतुर्यगां भुवं मुक्तवा परिवाद सोऽन्ध उच्यने ॥ ६६ ॥ हिताहितं सनोरासं क्यः शोकावहं न यत् । अस्वापि न शूणोनीव विधरः स प्रकीतितः ॥६७॥ सान्निध्ये विषयाणां यः समयो विकलेन्द्रियः । सुसवद्वतेने नित्यं स भिश्चर्सुन्ध उच्यते ॥६८॥ नटाद्रिप्रेक्षणं धृतं प्रमदास्हृदं तथा। भक्ष्यं भोज्यस्द्रक्यां च वण्न पश्चेतकदाचन ॥६९॥ रागं द्वेष मदं मायां द्वोहं मोहं परामस । पडेतानि यति-र्निस्थं मनसापि न चिन्तयेत्॥७०॥ मञ्जर्कं ग्रुक्षवस्त्र च स्त्रीकथास्त्रीस्यमेव च। दिवा स्वापं च यानं च बतीमां पातकानि षद् ॥७१॥ दूरयात्रा प्रयत्नेन वर्जयेदा-टमचिन्तकः। सदोपनिषदं विद्यामभ्यसेन्युक्तिहेतुकीम्॥७२॥न तीर्थसेवी निखं स्याक्षोपवासपरो यतिः। न चाध्ययनशीलः स्याक्ष व्याख्यानपरो भवेत ॥ ७३ ॥ अपापमशर्ठ वृत्तमजिहां नित्यमाचरेत् । इन्द्रियाणि समाहृत्य कृर्मोsmतीब सर्वशः ॥ ७४ ॥ क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिनिराशीर्निष्परिग्रहः । निर्द्रन्हो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च ॥ ७५ ॥ निर्ममो निरहंकारो निरपेक्षो निराहिकः । विविक्तदेशसंसक्तो सुच्यते नात्र संशय इति ॥ ७६ ॥-अप्रमक्तः कर्मभक्तिज्ञानसंपन्नः स्वतन्त्रो वराग्यमेत्य ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो वा मुख्य-वृत्तिका चेद्रहाचर्य समाप्य गृही भवेद्रहाहुनी भूत्वा प्रव्रजेद्यदिवेतरथा ब्रह्म-चर्यादेव प्रवजेद्रहाहा बनाहाय पुनरवनी वा वर्ता वा खातको बाऽस्नातको वोत्समाप्तिरनप्तिको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेत्तदेके प्राजापत्यामे-वैष्टि कुर्वन्त्यथवा न कुर्यादास्वेय्यामेव कुर्याद्मिहिमाणः प्राणमेवैतया करोति तसा श्रेषातवीयामेव कुर्यादेतयेव त्रयो धातवो यदुत सस्व रजसाम इति ॥ अयं ते योनिर्कत्वियो यतो जातो अरोचयाः । तं जानसम आरोहाथानो वर्षमा स्मिमिखनेन मन्नेणाप्तिमाजिन्नेदेव वा अग्नेयोनिर्यः प्राणः प्राणं गण्ड स्वां योनि गण्ड स्वाहेत्येवमेवेतदाहवनीयाद्यिमाहस्य पूर्ववद्यमाजि-

घेषद्भिं न विन्देदप्सु जुहुयादापो वै सर्वा देवताः सर्वाम्यो देवताभ्यो जुहोपि स्वाहेति हुत्वोद्धस्य तहुदकं प्राश्रीयात्साज्यं हविरनामयं मोदमिति शिखां यज्ञोपवीतं पितरं पुत्रं कलत्रं कर्म चाध्ययनं मझान्तरं विसुज्येव परि-वजत्यात्मविन्मोक्षमञ्जेश्रेघातवीयैर्विधेसाहस ततुपासितस्यमेवैतदिति ॥ पिता-महं पुनः पप्रच्छ नारदः कथमयज्ञोपवीती बाह्यण इति ॥ तमाह पितामहः ॥ सिश्च वपनं कृत्वा बहिःस्त्रं त्यजेहुधः। यदश्चरं परं ब्रह्म तत्स्त्रुत्रमिति धार-वेत् ॥ ७७॥ सूचनात्सुत्रामित्याहुः सूत्रं नाम परं पदम् । तत्सुत्रं विदितं बेन स वित्रो वेदपारगः॥ ७८॥ येन सर्वमिदं मोतं सूत्रे मणिगणा इव । तत्सुन्नं धारयेद्योगी योगवित्तस्वदर्शनः ॥ ७९ ॥ बहिःसुत्रं त्यजेद्विद्वान्योगमुत्तममा-स्थितः । ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेषः सचेतनः । धारणात्तस्य सूत्रस्य नो-च्छिष्टो नाश्चिभवेत् ॥ ८० ॥ सूत्रमन्तर्गतं येवां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम् । ते वै सत्रविदों लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥ ८१ ॥ ज्ञानशिखनो ज्ञाननिष्ठा ञ्चानयज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते ॥ ८२ ॥ अग्नेरिव शिखा नान्या यस ज्ञानमयी शिखा । स शिखीत्युच्यते विद्वानेतरे केशधारिणः ॥८३॥ कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके बाह्मणादयः। तेमिर्थार्थमिदं सुत्रं कियाई ति वे स्मृतम् ॥ ८४ ॥ क्षिला ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सक्छं तस्य इति ब्रह्मविदो बिदुरिति ॥ ८५ ॥-तद्तिद्विज्ञाय ब्राह्मणः परिवाज्य परिवाडेकशाटी मुण्डोऽपरिवहः शरीरक्केशासहिष्णुश्चेदश्वना यधा-बिधिश्रेजातकपथरी भूत्वा सपुत्रमित्रकलत्राप्तवन्धादीति स्वाध्यायं सर्व-कर्माण संन्यस्थायं ब्रह्माण्डं च सर्वं कीपीनं दण्डमाच्छादनं च स्वस्ता ब्रह्म सहिष्णुर्न शीतं न चोष्णं न सुखं न दुःखं न निदा न मानावमाने च पढ-मिवर्जितो निन्दाहंकारमस्परगर्वदरमेध्यांसूयेच्छाद्वेषसुखदुःखकामकोधछोय-मोहादीन्विसूज्य स्ववपुः शवाकारमिव समृत्वा स्वव्यतिरिक्तं सर्वमन्तर्बह्नहरू-मन्यमानः कस्यापि वन्दनमकृत्वा न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो न निन्दास्तुतिर्याद्यच्छिको भवेद्यद्यालाभसंतुष्टः सुवर्णादीस परिप्रहेनावाहनं न विसर्जनं न मन्नं नामन्नं न ध्यानं नोपासनं न लक्ष्यं नाकश्यं न प्रथक नापृथक् न त्वन्यत्र सर्वत्रानिकेतः स्थिरमतिः शून्यागारवृक्षम् छदेवगृहत्-णकृटकलालशालाभिहोत्रशालाभिदिगन्तरनदीतटपुलिनभूगृहकन्दरनिर्भरस्थ-ण्डिलेपु वने वा श्वेतकेतुऋभुनिदाधऋषभदुर्वासःसंवर्तकद्त्तान्नेयरैवतकवद-व्यक्तिक्षोऽव्यक्ताचारो बालोन्मत्तपिशाचवद्नुनमत्तोन्मत्तबदाचरंस्निदण्डं शि-वयं पात्रं कमण्डलुं कटिस्तृतं कौषीनं च तत्सर्वं भू:स्वाहेखप्सु परिखज्य कटिसुनं च कोपीनं दण्डं वस्रं कमण्डलुं सर्वमण्सु विस्ज्याम -बातक्ष्यारश्चरेद्वारमा-नमन्विच्छेषया जात्ररूपघरो तिर्हृन्हो निष्परिग्रहस्तस्वन्नहामार्गे सन्यक संपन्तः श्चरमानसः प्राणसंघारणार्थं यथोक्तकाले करपात्रेणान्येन वा वाश्विताहारमा-हरन् छामालाभे समो भूत्वा निर्ममः शुक्तव्यानपरावणोऽध्यात्मनिष्टः श्चमा-शुमकर्मनिर्मृत्वनपरः संन्यस्य पूर्णानन्दैकबोधसाहस्राहमस्रीति ब्रह्मप्रणवमनु-स्वरन्त्रमरकीटन्यायेन शरीरत्रयमुत्सृत्य संन्यासेनैव देहसागं करोति स इतकृत्यो भवतीत्युपनिषत् ॥ तृतीयोपदेषः ॥ ३ ॥

स्यक्तवा स्रोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च । आस्त्रक्षेत्र स्थिती यस्तु स याति परमां गतिम् ॥ १ ॥ नामगोत्रादिवरणं देशं कालं श्रुतं कुल-म्। वयो वृत्तं वतं शीलं रुपापयेनीय सद्यतिः ॥ २ ॥ न संभाषेत्स्त्रयं कांचित्पर्वदृष्टां च न स्मरेत्। कथां च वर्जयेत्तासां न पश्येक्षिकतामपि ॥३॥ एतचतुष्ट्यं मोहात्स्त्रीणामाचरतो यतेः । चित्तं विकियतेऽवश्यं तद्विकाराद्य-णइयति ॥ ४ ॥ तृष्णा क्रोधोऽनृतं माया क्रोभमोहौ प्रियाप्रिये । शिक्पं व्याख्यानयोगश्च कामो रागपरिग्रहः ॥ ५ ॥ अहंकारी ममत्वं च चिकित्सा धर्मसाहसम् । प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रीपधगराशिषः ॥ ६ ॥ प्रतिषिद्धानि बैतानि सेवमानी बजेदधः । आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सहदौsपि वा ॥ ७ ॥ सन्माननं च न ब्रुयान्सुनिर्मोक्षपरायणः । प्रतिप्रहं न गृह्वीयाञ्चेव चान्मं प्रदापयेत् ॥ ८ ॥ प्रत्येद्वा तया मिह्यः स्वप्नेऽपि न कदा-चन । जायाञ्चातृसुतादीनां बन्धूनां च शुभाशुभम् ॥ ९ ॥ शुस्वा दृष्टा न कम्पेत शोकहपाँ त्यजेद्यतिः । अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ॥ १० ॥ अनीद्रत्यमदीनत्वं प्रसादः म्यैर्यमाजेवम् । अस्तेहो गुरुशुषुण श्रद्धा क्षान्ति-र्दमः शमः ॥ ११ ॥ उपेक्षा धैर्यमाधुर्ये तिनिक्षा करुणा तथा । हीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लध्वशनं छनिः ॥ १२ ॥ एव स्वधर्मो विक्वातो यतीनां नियतात्मनाम् । निर्द्वेन्द्वो नित्यसत्वस्थः सर्वेत्र समदर्शनः ॥ १३ ॥ तुरीयः प-रमो इंसः साक्षाजारायणो यतिः । एकरात्रं वसेद्रामे नगरे पळरात्रकम् ॥१४॥ बर्षाभ्योऽन्यत्र वर्षासु मासांश्च चतुरो वसेत् । द्विरात्रं व वसेद्वामे भिक्षुर्यदि वसेत्तदा ॥ १५ ॥ रागादयः प्रसज्वेरं स्तेनासौ नारकी भवेत् । प्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्माऽनिकेतनः ॥ १६ ॥ पर्यटेत्कीटवद्भमौ वर्षास्वेकन्न संवसेतु । एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः ॥१७॥ अदृषयन्सतां मागै च्यानयुक्तो महीं चरेत्। ग्रुचौ देशे सदा भिक्षः संधर्ममनुपालयन्॥ १८॥ पर्षटेत सदा योगी वीक्षयन्वसुधातसम्। न रात्रौ न च मध्याह्ने संध्ययोनैव पर्यटम् ॥ १९ ॥ न शून्ये न च हुर्गे वा प्राणिबाघाकरे न च । एकरान्नं वसे-द्वामे पत्तने तु दिनवयम् ॥ २० ॥ पुरे दिनद्वयं मिश्चर्नगरे पद्धराज्ञकम् । वर्षास्थेकन्न तिष्ठेत स्थाने पुण्यनलावृते ॥ २३ ॥ आस्मवस्तर्भभूतानि पश्य-निमञ्जाकरेन्महीम् । अन्धवत्कुकावसेव विधरोन्मसमूकवत् ॥२२॥ स्नानं त्रिय-

वर्ष प्रोक्तं बहुद्कवनस्थयोः । इंसे तु सकृदेव स्वास्परइंसे व विश्वते ॥२३॥ मोनं योगासनं वोगसितिक्षेकान्तकीकता । निःस्पृहत्वं समावं च ससैताम्यै-कदण्डिनाम् ॥ २४ ॥ परहंसाश्रमस्यो हि स्तानादेश्विश्वनतः । अशेषचित्तकुः सीनां सागं केवळमाचरेत् ॥२५॥ त्वांसस्वित्यायम्बानेद्रेशिकांक्यो । विष्मुत्रपूर्वे रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम् ॥ २६ ॥ क्र शरीरमशेषाणां इके-ब्सादीनां महाचयः। क चाङ्कशोभा सौभाग्यकमनीयादयो गुणाः॥ २७ ॥ मांसारकपुरक्षिम्बद्धायमास्यसंहता । वेडे चेत्रोतिमान्युरो मनिता बर्षेड्य सः ॥ २८ ॥ स्त्रीणामवाच्यदेशस्य क्रियनाडीवणस्य च । असे-देऽपि मनोसेदाजनः प्रायेण वज्ज्यते ॥ २९ ॥ वर्मखण्डं द्विधा मित्रमपा-नोद्वारधूपितम् । ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम् ॥ ३० ॥ न तस्य विद्युते कार्यं न छिक्नं वा विपश्चितः । निर्ममो निर्भयः शान्तो निर्दृन्द्रोऽवर्णभोजनः ॥३१॥ सनिः कौपीनवासाः सामाने वा कान्यापरः । एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्ममूयाय कल्पते ॥ ३२ ॥ छिङ्गे सत्यपि खल्वसिः-क्कानमेव हि कारणम् । निर्मोक्षायेह भूतानां लिङ्गग्रामो निरर्थकः ॥ ३३ ॥ यश सम्तं न चासन्तं नाश्चतं न बहुश्रुतम् । न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥ ३४ ॥ तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तमनुवतम् । गृढधर्माश्रितौ विद्वानज्ञातचरितं चरेत् ॥ ३५ ॥ संदिग्धः सर्वभूतानां वर्णाश्रमिवर्जितः । अन्धवज्ञडवश्वापि मूकवश्च महीं चरेत्॥ ३६ ॥ तं दृष्ट्वा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवोकसः। लिङ्गाभावातु कैवस्यमिति ब्रह्मानुशासनमिति॥३७॥ अथ नारदः पितामइं संन्यासविधि नो बृहीति पप्रच्छ । पितामहसायेखन्नी-क्रायातरे वा क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकारार्थं कृच्छ्रपायश्चित्तपूर्वकमष्टश्चाद्धं कुर्यादेवपिदिव्यमनुष्यभूतपितृमात्रात्मेत्यष्टश्राद्वानि कुर्यात् । प्रथमं सत्यव-सुसंज्ञकान्विश्वान्देवान्देवश्राद्धे ब्रह्मविष्णुमहेश्वरानृपिश्राद्धे देवपिक्षत्रियर्षि-मनुष्यपीन् दिव्यश्राद्धे वसुरुद्गादित्यरूपान्मनुष्यश्राद्धे सनकसनन्दनसनत्कु-मारसनत्युजातान्भूतश्राद्धे पृथिव्यादिपञ्चमहाभूनानि चश्चरादिकरणानि चतुर्विधभूतमानिपतृश्रादे पितृपितामहप्रपितामहानमातृश्रादे मातृपिता-महीप्रपितामहीरात्मश्राहे आत्मपितपितामहाश्रीवत्पितकश्चेत्पितरं स्यक्ता आत्मपितामहप्रपितामहानिति सर्वत्र युग्मक्कप्या बाह्मणानर्चयेदेकाध्वर-पक्षेऽष्टाध्वरपक्षे वा स्वशासानुगतमक्ररष्टश्राद्धान्यष्टदिनेषु वा पितृयागोक्तविधानेन ब्राह्मणानभ्यर्थ मुक्तयन्तं यधाविधि निर्वस्यं पिण्डप्रदानानि निर्वर्त्य दक्षिणाताम्बूछैस्तोषयित्वा बाह्यणान्ध्रेषयित्वा शेषकर्म-सिख्सर्थं समकेशान्विसुज्य-'शेषकर्मप्रसिद्धर्थं केशान्सम्राष्ट्र वा द्विजः। संक्षिण्य वापयेत्पूर्व केशहमश्रमसानि चे'ति सप्तकेशान्संरध्य कक्षोपस्थवर्ज श्रीरप्रवेदं

सारवा सायंसंध्यावन्दनं निर्वर्श्य सहस्रगायश्री जस्वा ब्रह्मयज्ञं निर्वर्श्य स्वाधी-नामिमुपस्थाप्य स्वशासीपसंहरणं कृत्वा तदुक्तप्रकारेणाज्याहुतिमाज्यभागान्तं हुत्वाहुतिविधि समाप्यास्मादिभिश्चिवारं सक्तुप्राञ्चनं कृत्वाचमनपूर्वकमभि संरक्ष्य स्वयमग्नेहत्तरतः कृष्णाजिनोपरि स्थित्वा पुराणश्रवणपूर्वकं जागरणं कृत्वा चतुर्थयामान्ते स्नात्वा तद्गी चरं श्रपयित्वा पुरुषसुक्तेनाञ्चस्य घोडशा-हुतीहुरवा विरजाहोमं कृत्वा अयाचम्य सदक्षिणं वस्त्रं सुवर्णपात्रं धेतुं दत्वा समाप्य ब्रह्मोद्वामनं कृत्वा । संमासिञ्चन्त मरुतः समिन्दः संबृह-स्पतिः। संमायमप्तिः सिञ्चत्वायुपा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तः करोतु मेति। या ते अग्ने यज्ञिया तनुस्तयेह्यारोहात्मात्मानम् । अच्छा वसूनि कृष्वश्वसमे नयां पुरूणि । यज्ञो भूवा यज्ञमासीद स्वां योनि जातवेदो सुव आजायमानः स क्षय एषीत्यनेनान्निमाध्मन्यारोष्य ध्यात्वान्नि प्रद-क्षिणनमस्कारपूर्वकमुद्वास्य प्रातःमंध्यामुपास्य सहस्रगायत्रीपूर्वकं सूर्योप-स्थानं कृत्वा नाभिद्योदकमुपविश्याष्ट्रित्पालकार्ध्यपूर्वकं कृत्वा सावित्रीं व्याहृतिपु प्रवेशियत्वा । अहं वृक्षस्य रेरिव । कीर्तिः पृष्ठं गि-रेरिव । अर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि। द्विण मे सवर्षसं सुमेघा असृ-तोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् । यरछन्दमामृषभो विश्वरूपः । छ-न्दोभ्योध्यमृतारसंवभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासं। शरीरं में विचर्षणं । जिह्वा में मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि वि-श्चवं। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः। श्चतं मे गोपाय । दारेषणाः याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेपणायाश्च ब्युस्थिनोऽहं ॐ भू संन्यस्तं मया ॐ भुवः संन्यस्तं मया ॐ सुवः मंन्यस्तं मया ॐ मूर्भुवःसुवः सं-न्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यमतालजध्वनिभिर्मनसा वाचोचार्याभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवर्तते स्वाहेत्यनेन जलं प्राइय प्राच्यां दिशि पूर्णाञ्चलि प्रक्षिप्यों-स्याहेनि शिखामुखाव्य। यज्ञोपयीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् । आयुष्यमध्यं प्रतिमुद्ध ग्रुश्चं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः । यज्ञोपवीतं बहिने निवसेस्वमन्तः प्रविद्य मध्ये हाजस्रं परमं पवित्रं यशो बलं ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छिखा उदकाञ्चलिना सह ॐ भूः समुद्रं गच्छ स्बाहेलप्सु जुहुवादों भूः संन्यस्तं मया ॐभुवः संन्यस्तं मया ॐसवः संन्यस्तं मयेति त्रिरुक्त्वा त्रिवारमभिमच्य तजलं प्राज्याचम्य ॐभूः स्वाहे-स्यप्यु वस्नं कटिसुत्रमपि विसुज्य सर्वकर्मनिर्वतेकोऽहमिति स्मृत्वा जातरूप-धरो मूला सहपानुसंघानपूर्वकमूर्ध्वबाहुरुदीची गच्छेल्पूर्ववद्विद्वत्संन्यासी चेहुरोः सकाकात्प्रणवमहावानयोपदेशं प्राप्य यथासुखं विहरन्मत्तः कश्चि-कान्यो व्यतिरिक्त इति फलपत्रोदकाहारः पर्वतवनदेवतालयेषु संचरेतसंन्य-

स्याथ दिगानवरः सकलसंचारकः सर्वदाननद्स्वानुभवेकपूर्णहृदयः कर्मातिदूर-कामः प्राणायामप्रायणः फलर्सस्वक्पत्रमुलोदकैमीक्षार्थी गिरिकन्दरेषु विस्जेदेहं सारंसारकम् । विविदिपासंन्यासी चेच्छतपथं गःवाचार्यादिमि-विंप्रेसिष्ठ तिष्ठ महाभाग दण्डं वस्त्रं कमण्डलुं गृहाण प्रणवमहावाक्यप्रहणा-र्थे गुरुनिकटमागच्छेत्याचार्येदेण्डकटिसम्बर्कोपीनं शाटीमेकां कमण्डलं पादा-दिमस्तकप्रमाणमवर्णं समं सौम्यमकाकपृष्ठं सलक्षणं वैणवं दण्डमेकमाचमनपु-वैकं सखा मा गोपायोजः सखायोऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघः शर्म से भव यरपापं तनिवारयेति दण्डं परिश्रहेज्जगजीवनं जीवनाधारभूतं मा ते मा मञ्जयस्य सर्वदा सर्वसौम्येति प्रणवपूर्वकं कमण्डलं परिगृह्य कौपीनाधारं कटिसुत्रमोसिति गुद्धाच्छादकं कौपीनमोसिति शीतवातोष्णत्राणकरं देहैक- ' रक्षणमोमिति कटिस्त्रकापीनवस्त्रमाचमनपूर्वकं योगपटाभिषिको भूत्वा क्रतार्थोऽहमिति मत्त्वा स्वाश्रमाचारपरो भवेदिरयुपनिषत्॥ चतुर्थोपदेशः॥४॥ अथ हैनं पितामहं नारदः पप्रच्छ भगवन्सर्वेकर्मनिवर्तकः संन्यास इति े स्वयेवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचारपरो भवेदित्युच्यते । ततः पितामह डवाच । शरीरस्य देहिनो जाम्रत्स्वमसुषुप्तितुरीयावस्थाः सन्ति तद्धीनाः कर्मज्ञान-वैराग्यप्रवर्तकाः प्ररूपा जन्तवसादनुक्लाचाराः सन्ति तथैव चेद्रगवनसंन्या-साः कतिमेदास्तदन्ष्टानभेदाः कीदशास्त्रचतोऽसाकं वक्तमईसीति । तथेख-क्रीकृत्य तु पितामहेन संन्यासभेदैराचारभेदः कथमिनि चेत्तत्वतस्वेक एव संन्यासः अज्ञानेनाशक्तिवशास्त्रमेलोपश्च ग्रेविध्यमेत्य वैराग्यसंन्यासी ज्ञान-संन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासः कर्मसंन्यासश्चेति चातुर्विध्यसुपागतसाद्यथेति दुष्टमदनाभावाचेति विषयवैतृरण्यमेत्य प्राक्षुण्यकर्मवद्गाःसंन्यसः स वैशम्ब-संन्यासी शास्त्रज्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्प्रपञ्चोपरतः कोधेर्ष्यासुयाह्-काराभिमानात्मकसर्वसंसारं निर्वृत्य द्विपणाधनेपणालोकेपणात्मकदेहवासनां शास्त्रवासनां लोकवासनां त्यक्ता वसनाम्मीव प्रकृतीयं सर्वमिदं हेयं मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी । क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैशम्याभ्यां स्वरूपानुसंधानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातकपधरो भवति स ज्ञानवैराग्यसंन्यासी । ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भूखा वानप्रस्थाश्रममेख वैराग्यभावेऽप्याश्रमकमानुसारेण यः संन्यस्पति स कर्मसंन्यासी । ब्रह्मचर्येण संन्यस्य संन्यासाजातरूपधरी वैराग्यसंन्यासी । विद्वत्संन्यासी ज्ञानसंन्यासी विविदियासंन्यासी कर्मसंन्यासी। कर्ममंन्या-सोऽपि द्विविधः निमित्तसंन्यासोऽनिभित्तसंन्यासश्चेति । निमित्तस्त्वातुरः। भनिमित्तः क्रमसंन्यासः । आतुरः सर्वकर्मलोपः प्राणस्वोत्क्रमणकाळमंन्यासः स निमित्तसंन्यासः । दृढाङ्गो भूत्वा सर्वं कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सर्व हेयं

प्राच्य । इंसः शुन्तिषद्वसुरन्तिरिश्वसदोता वेदिषद्तिविर्दुरोणसत् । नृषद्वस्त-इतसक्योमसद्का गोजा ऋतजा भदिजा ऋतं बृहत् । बहान्यतिरिकं सर्वे वसामिति विश्वित्याथी क्रमेण यः संन्यस्पति स संन्यासीऽनिमित्तसंख्वासः । संन्यासः पद्धियो अवति । कुडीचको बहुदको हंसः परमहंसः तुरीया-तीतोऽत्रभूतश्चेति । अधिककः शिलायज्ञोपत्रीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनक-न्याचरः पितृमातुगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमञ्जलाधनपर एकत्रा-बादनपरः श्वेतोध्र्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः । बहुब्रुकः शिखादिकन्थाधरिकपुण्ड्-धारी कुटीचकवरसर्वसमो मधुकरवृत्त्याष्टकवलाशी हंस्से जटाधारी त्रिपण्डोध्वे-पुण्डचारी असंक्षतमाधुकरासाशी कोपीनखण्डतुण्डघारी । प्रमहंसः किसा-यज्ञोपवीतरहितः पञ्चगृहेच्वेकरात्राज्ञादनपरः करपात्री एककापीनधारी शा-रीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भसोबुकनपरः सर्वत्यागी। तुस्या-तीतो बोस्यकः फलाहारी । अचाहारी चेह्नहत्रवे देहमात्रावशिष्टो दिश्वन्यकः कुमपवच्छरीरवृत्तिकः। अवभूतस्यनियमोऽभिशस्तप्तितवर्जनपूर्वेकं सर्ववर्णेष्व-जगरवृश्याहारपरःस्वरूपानुसंधानपरः।आनुरो जीवति चेत्क्रममंन्यासः कर्तेब्दः क्रटीचकबहृदकहंसानां ब्रह्मचयांश्रमादितुरीयाश्रमवत् कृटीचकादीनां संन्या-सिबिधिः । परमहसादित्रयाणां न कटिसत्रं न कोपीनं न वस्त्रं न कमण्डलने दण्डः सार्ववर्णेकभेक्षाटनपरावं जातरूपधरत्वं विधिः । संन्यासकालेऽप्यकं-बुद्धिपर्यन्तमधीत्य तदनन्तरं किसम्बं कौपीनं इण्डं वक्षं कमण्डलुं सर्वमप्सु विस्त्याथ जातकप्रवस्त्रदेश कन्यावेशो नाध्येतव्यो न श्रोतव्यमन्यारिकचि-व्यणवादन्यं न तर्के पटेस जन्दमपि बृहच्छन्दान्नाध्यापयेस महद्वाचोविग्लापनं मिरा पाण्यादिना संभाषणं नान्यसाद्वा विशेषेण न श्रुद्धीपतितोदक्यासंभा-षणं न यतेर्देवपूजा नोत्सवदर्शनं तीर्थयात्रावृत्तिः । पुनर्यतिविशेषः । कुटीच-स्पैकन्न भिक्षा बहुदकस्यासंक्रुसं माधुकरं हंतस्याष्ट्रगृहेव्वष्टकवलं परमहंसस्य पञ्चगृहेषु करपात्रे फलाहारो गोमुखं तुरीयानीतस्यावधृतस्याजगरवृत्तिः सार्व-विभिक्षेषु यतिनैकरात्रं वसेन्न कस्यापि नमेन्दीयातीतावधूतयोर्न ज्येष्टो यो न स्वरूपज्ञः स उबेष्टोऽपि कनिष्टो हस्ताम्यां नद्यसरणं न कुर्यास वक्षमारोहेश यामादि रही न क्रयविक्रयपरी न किंचिद्रितिमयपरी न दाम्भिको नान्तवादी न यतेः किंचिकतेव्यमस्यस्तिचेत्सांकर्यम् । तस्यान्यननादौ संन्यासिनामधि-कारः । आतुरकुटीचकयोर्भूखोंको बहुद्कस्य खर्गलोको हंसस्य तपोछोकः पर-महंसस्य सत्यलोकस्तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव केवल्यं स्वरूपानुसन्धा-नेन भ्रमरकीटन्यायवत्। यं यं बापि सारम्भावं त्यजलान्ते कलेवरम् । तं तमेव समामोति नान्यथा श्रुतिशासनम् । तदेवं ज्ञात्वा खरूपानुसंधानं विनान्यथाचारपरो न भवे तदाचारवशास्त्रत्वोकप्राप्तिर्ज्ञानवैराग्यसंप्रास्य स्वर

स्मिन्नेव मुक्तिरिति न सर्वेत्राचारप्रसक्तिसादाचारः। जाग्रस्वमसुषुप्ति**प्वेक**वारीर-स्य जाप्रकाले विश्वःस्वप्रकाले तैजसः सुपुरिकाले प्राज्ञः भवस्यामेदाद्वस्येश्वर-मेदः कार्यमेदारकारणमेदसासु चतुर्दशकारणानां बाह्यवृत्तयोऽन्तर्वृत्तयस्तेषासु-पादानकारणम् । वृत्तयश्रत्वारः मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं चेति । तत्तहत्तिव्यापार-भेदेन पृथगाचारमेदः । नेत्रस्यं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशत् । सुदुर्स हृदयस्थं तु तुरीयं मुर्धि संस्थितम् । तुरीयमक्षरमिति ज्ञाव्वा जागरिते सुबुह्य-वस्थापन इव यद्यक्तुतं यद्यदृष्टं तत्तत्सर्वमिवज्ञातमिव यो वसेत्तस्य स्वमावस्था-यामपि ताद्यवस्था भवति । स जीवन्मुक इति बद्गित । सर्वश्रुत्यर्थप्रतिपा-दुनमपि तस्येव मुक्तिरिति । भिश्लनेहिकामुध्मिकापेक्षः। यद्यपेक्षास्ति तद्नुरूपो भवति । स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यासैरष्टकहरमभारवद्यर्थौ न योगशास्त्रप्रवृत्तिर्ने सांख्यशास्त्राभ्यासो न मञ्जतञ्जन्यापारः । इतरशास्त्रप्रवृत्तिर्य-तेरस्ति चेच्छवाङंकारवचर्मकारवद्तिविद्रकर्माचारविद्याद्रों न प्रणवकीर्तनप-रो यद्यत्कर्म करोति तत्तरफलमनुभवति प्रण्डतैल्फेनवद्तः सर्वे**गरिकाम तत्र** सक्तं मनोदण्डं करपात्रं दिगम्बरं दश्वा परिवजेद्विश्वः। बालोन्मत्तपिशाचवन्मरणं जीवितं वा न काङ्केत कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशसृतकन्यायेन परिवाडिति। तितिक्षाज्ञानवैराग्यशमादिगुणवर्जितः । भिक्षामात्रेण जीवि स्यात्स यतिर्वति-विकास ॥१॥ न दण्डधारणेन न मुण्डनेन न वेपेण न दम्भाचारेण मुक्तिः । ज्ञानदण्डो एतो येन एकदण्डी स उच्यते । काएदण्डो हतो येन सर्वाशी ज्ञानवर्जितः । स याति नरकान्धोरान्महारौरवसंज्ञितान् ॥२॥ प्रतिष्ठा सुकरी-विद्यासमा गीता सहविभिः । तसादेनां परित्यज्य कीटवरपर्यटेशतिः ॥ ३ ॥ अयाचितं यथालामं भोजनाच्छादनं भवेत् । परेच्छया च दिग्वासाः स्नानं कुर्यात्परेच्छया ॥ ४ ॥ स्त्रप्रेऽपि यो हि युक्तः स्याजाप्रनीव विशेषतः । ईह-क्चेष्टः स्मृतः श्रेष्टो वरिष्टो ब्रह्मवादिनाम् ॥ ५ ॥ अलाभे न विपादी स्था-ह्याभे चैव न हर्षयेत् । प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः ॥६॥ अभि-पूजितलाभांश्र जुगुप्सेतेव सर्वशः । अभिपूजितलाभेस्त यतिर्मुक्तोऽपि बच्चते ॥ ७ ॥ प्राणयात्रानिमित्तं च व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने । काले प्रशस्ते वर्णानां भिक्षार्थं प्रयटेद्वहान् ॥ ८ ॥ परम्बदाक्रश्चरम्योगी नासकृद्धेक्षमाचरेत् । तिष्ठ-न्भु उयाचरन्भु अयान्मध्येनाचमनं तथा ॥ ९ ॥ अब्धिवसूतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । नियति न विमुखनित महान्तो भास्करा एव ॥ १० ॥ आ-स्थेन तु यदाहारं गोवन्सगयते सुनिः । तदा समः स्थात्सर्वेषु सोऽस्तत्त्वाय करुपते ॥ ११ ॥ अनिन्धं वै ब्रजनोहं निन्धं गेहं तु वर्जयेत् । अनावृते वि-होहारि गेहे नैवावृते व्योत् ॥ १२ ॥ पांसुना च प्रतिच्छन्नश्चन्यागारप्रतिश्रयः । ब्रुक्षमुक्रनिकेतो वा त्यक्तसर्वेत्रियात्रियः ॥ १३ ॥ यत्रास्तमितशायी स्थाबिर-

भिरतिकेतनः । यथालब्धोपजीवी स्थान्सुनिर्दान्तो जितेन्द्रयः ॥ १४ ॥ नि-काम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रियः । कालकाङ्की चरन्नेव बद्धमूयाय करुपते ॥ १५ ॥ अभवं सर्वभूकेश्वरे दश्वा घरति यो सनिः । व तस्त सर्व-स्तेश्यो अध्यक्षकते कवित् ॥१६॥ निर्मानश्चानहंकारो निर्हन्द्वश्चित्रसंशयः। नैव कुष्यति न द्वेष्टि नानृतं भाषते गिरा ॥ ३७ ॥ पुण्यायतनचारी च मतानामविहिंसकः । काले प्राप्ते भवद्रेक्षं करुपते ब्रह्मभूयसे ॥ १८॥ वानप्रस्थगृहस्थाभ्यां न संसुज्येत किहंचित्। अज्ञातचर्या लिप्सेत न चैनं हर्ष भाविशेत्॥ १९॥ अध्वा सूर्येण निर्दिष्टः कीटवद्विचरेन्महीम् । आशी-र्बुक्तानि कर्माणि हिंसायुक्तानि यानि च ॥ २० ॥ लोकसंग्रहयुक्तानि नैव कुर्याश्व कारयेत् । नासन्छाखेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् । अतिवादां-स्यजेसकीन्पक्ष कंचन नाश्रयेत् ॥ २३ ॥ न दिष्यानन्बधीत प्रन्थाचैदा-भ्यसेद्रहुन् । न व्याख्यामुप्युक्तीत नारम्भानारभेत्कचित् ॥ २२ ॥ अव्यक्त-लिङ्गोऽव्यक्तार्थो मुनिरुन्मत्तवालवत् । कविमृकवदात्मानं तदृष्ट्या दर्शसेन्-णाम् ॥ २३ ॥ न कुर्याञ्च वदेश्किचित्र ध्यायेत्साध्वसाधु वा । आत्भारामोऽ-नया वृत्त्वा विचरेजादवन्युनिः ॥ २४ ॥ एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयते-न्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मर्तिरात्मवान्समदर्शनः ॥ २५ ॥ ब्रधो बालकद-त्क्रीडेत्कुशको जडवचरेत् । वदेदुन्मत्तवद्विद्वान् गोचर्या नैगमश्चरेत् ॥ २६॥ क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्ररूब्धोऽस्यितोऽपि वा । ताहितः संनिरुद्धो वा बुस्या वा परिहापितः ॥ २७ ॥ विष्ठिनो मूत्रितो वाज्ञैर्बहुवैवं प्रकस्पितः । श्रेयस्कामः कुच्छगत भारमनारमानमुद्धरेन् ॥ २८ ॥ संमाननं परां हानि योगर्देः कुरुते यतः । जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥ २९ ॥ तथा चरेत वै योगी सतां धर्ममदूषयन् । जना यथावमन्येरनगच्छेयुनैंव सङ्गतिम् ॥ ३० ॥ जरायुजाण्डजादीनां वाद्यानःकायकर्मभिः । युक्तः कुर्वीत न द्रोहं सर्वसङ्गांश्च वर्जयेत् ॥ ३३ ॥ कामकोधी तथा दर्पलोभमोहादयश्च -ये । तांस्तु दोषान्परित्यज्य परिवाह भयवर्जितः ॥३२॥ भैक्षाशनं च मौति-त्वं तपो ध्यानं विशेषतः । सम्यक्तानं च वैराग्यं धर्मोऽयं भिक्षके मतः ॥ ६३ ॥ काषायवासाः सततं ध्यानयोगपरायणः । ग्रामान्ते वृक्षमुळे वा बसे देवाळ ये अपि वा ॥ ३४ ॥ भैझेण वतेये न्नियं नैकान्नाशी भवेत्क चित् । वित्तशुद्धिभवेद्यावत्ताविद्वत्यं चरेत्सुषीः ॥ ३५ ॥ ततः प्रवज्य शुद्धातमा सं-चरेचत्र कुत्रचित् । बहिरन्तश्च सर्वत्र संपर्यन्हि जनाईनम् ॥ ३६ ॥ सर्वत्र विचरेन्मोनी वायुवद्वीतकल्मषः । समदुःखसुखः श्वान्तो इसप्राप्तं च भक्ष-बेर् ॥ ३७ ॥ निर्वेरेण समं पश्यन्द्विज्ञगोश्वस्त्रगादिषु । भावयन्मनसा विष्णुं परमात्मानमी बरम् ॥ ३८ ॥ चिन्मयं परमानन्दं ब्रह्मैवाहमिति सारन् ।

ज्ञास्त्रेवं मनोदण्डं एत्वा आश्रानिवृत्तो सूत्वा आशास्त्रश्वरो सूत्वा सर्वदा मनोवाकायकर्मभिः सर्वसंसारमुत्स्च्य प्रपञ्चावाक्युक्षः स्वरूपानुसन्धानेन अमरकीटन्यायेन मुक्तो भवतीस्त्रुपनिषत् ॥ पञ्चमोपदेशः॥ ५॥

अथ नारदः पितामहसुवाच ॥ भगवन् तद्भ्यासवशात् अमरकीटन्याय-वत्तदृश्यासः कथमिति । तमाहः पितामहः । सत्यवाग्ज्ञानवैराग्याभ्यां विश्व-ष्टरेहावशिष्टो वसेत् । ज्ञानं शरीरं वैराग्यं जीवनं विद्धि शान्तिहान्ती नेत्रे मनी मुखं बुद्धिः कला पञ्जविंशतितत्त्वान्यवयव अवस्था पञ्चमहाभूतानि कर्म भक्ति-ज्ञानवैराग्यं शासा जाग्रस्वमसुष्पित्रीयाश्चत्रदेशकरणानि पङ्कस्तम्भाकारा-णीति । एवमपि नावमतिपद्धं कर्णधार इव यन्तेव गर्ज स्वबुद्धा वशीकृत्य स्वव्यतिरिक्तं सर्वे कृतकं नश्वरमिति मत्वा विरक्तः पुरुषः सर्वदा ब्रह्माहमिति व्यवहरेशान्यार्किचिद्वेदितव्यं खव्यतिरेकेण। जीवन्युक्तो वसेरकृतकृत्यो भवति। न नाहं ब्रह्मेति व्यवहरेत्कितु ब्रह्माहमसीत्यजसं जाम्रत्स्वम्भसुषुतिषु । तुरीया-वस्यां प्राप्य तुरीयातीतत्वं वजेहिवा जाप्रशक्तं स्वमं सुवृष्ठमर्घरात्रं गतमित्ये-· कावस्थायां चतस्रोऽवस्थास्त्वेकैककरणाचीनानां चतुर्वशकरणानां व्यापारश्रक्ष-रादीनां। चक्षुषो रूपप्रहणं श्रोत्रयोः शब्दप्रहणं जिह्वाया रसास्वादनं ब्राणस्य गन्धप्रहणं वचसो वाग्व्यापारः पाणेरादानं पादयोः संचारः पायोहस्सर्ग उपस्थासानन्दप्रहणं त्वचः स्पर्शेष्रहणम् । तदचीना च विषयप्रहणबुद्धिः बुबा बुखाति चित्तेन चेतयसहंकारेणाहंकरोति । विस्वय जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति । गृहाभिमानेन गृहस्य इव शरीरे जीवः संचरति । प्राग्दछे पुण्यावृत्तिराग्नेच्यां निदालस्यौ दक्षिणायां क्रौर्यबुद्धिनैर्कत्यां पापबुद्धिः पश्चिमे कीडारतिर्वायव्यां गमने बुद्धिरुत्तरे शान्तिरीशान्ये ज्ञानं कणिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्रं ज्ञात्वा जीवदवस्थां प्रथमं जामद्वितीयं स्वसं वृतीयं सुष्रमं चतुर्थं तुरीयं चतुर्भिविरहितं तुरीयातीतम् । विश्वतैजसपाज्ञत-टस्यमेदैरेक प्व एको देव: साक्षी निर्गुणश्च तह्रह्याहमिति व्याहरेत्। नी चेजा-प्रदवस्थायां जाप्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्ने स्वप्नादिचतस्रोऽवस्थाः सुपुते सुषुह्यादिचतस्रोऽवस्थाः तुरीये तुरीयादिचतस्रोऽवस्थाः नत्वेवं तुरीयातीतस्य निर्गुणस्य । स्थूलस्थमकारणरूपैर्विश्वतेजसप्राज्ञेश्वरैः सर्वावस्थास्य साक्षी त्वेक एवावतिष्ठते । उत तटस्थी द्रष्टा तटस्थी न द्रष्टा द्रष्ट्रताब द्रष्टैव कर्तृत्वभोकुरवाईकारादिमिः स्पृष्टो जीवः जीवेतरो न स्पृष्टः । जीवोऽपि न स्पृष्ट इति चेश्व । जीवाभिमानेन क्षेत्रामिमानः । शरीराभिमानेन जीवत्वम् । जीवत्वं घटाकाश्चमहाकाशवद्यवधानेऽस्ति । व्यवधानवद्यादेव हं-सः सोऽहमिति मन्नेणोच्छासनिःश्वासव्यपदेशेनानुसन्धानं करोति । एवं विज्ञाय शरीरासिमानं खजेब शरीराभिमानी भवति । स एव बहोत्युच्यते ।

अकसको जितकोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । पिधाय बुद्धा द्वाराणि मनौ भ्याने निवेशयेत् ॥ १ ॥ शून्येष्येवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च । निखयुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपकमेत् ॥ २ ॥ आतिथ्यश्राद्धयञ्जेषु देवयात्रोतसवेष च । महाजनेषु सिद्धार्थी न गच्छेद्योगवित्कचित् ॥ ३ ॥ यथैनमवम-न्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथा यक्तश्चरेधोगी सतां वर्त्म न द्रपवेद ॥ ४ ॥ वारदण्डः कर्मदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ ५ ॥ विभूमे च प्रशान्तामौ यस्तु माधुकरीं चरेत । गृहे च विष्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः॥ ६॥ दण्डभिक्षां च यः इर्यात्स्वधर्मे व्यसनं विना । यस्तिष्ठति न वैराग्यं याति नीचयतिर्हि सः ॥ ७ ॥ यसिन गृहे विशेषेण लभेदिक्षां च वासनात् । तत्र नो याति यो भूषः स यतिर्नेतरः स्मृतः ॥८॥ यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम । यारमार्थिकविज्ञानं सुखारमानं स्वयंत्रभम् ॥९॥ परतत्त्वं विजानाति सोऽतिवर्णाः-श्रमी भवेत् । वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥ ६०॥ नात्मनो बोध-रूपस्य मम ते सन्ति सर्वदा । इति यो वेद वेदान्तेः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत ॥११॥ यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदर्शनात् । स वर्णानाश्रमान्सर्वान-तीत्व स्वारमनि स्थितः ॥१२॥ योऽनीत्व स्वाश्रमान्वर्णानात्मन्येव स्थितः प्र-मान् । सोर्ऽातवर्णाश्रमी प्रोक्तः सर्ववेदार्थवेदिभिः ॥१३॥ तसादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि नारद । आत्मन्यारोपिताः सर्वे भ्रान्त्या तेनात्मवेदिना ॥१४॥ न विधिनं निषेधक्ष न वर्ज्यावर्ज्यकल्पना । ब्रह्मविज्ञानिनामस्ति तथा नान्यस नारद ॥१५॥ विरज्य सर्वभूतेश्य आविरिश्चिपदादपि । घृणां विपाट्य सर्वसि-न्युत्रमित्रादिकेष्वपि ॥१६॥ श्रद्धालुर्मुक्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । उपा-यनकरी भूत्वा गुरुं ब्रह्मविदं ब्रजेत् ॥ १७ ॥ सेवाभिः परितोष्येनं चिरकार्छ समाहितः । सदा वेदान्तवाक्यार्थं श्रुणुयात्सुसमाहितः ॥ १८ ॥ निर्ममो निरहंकारः सर्वसङ्गविवर्जितः । सदा शान्त्यादियुक्तः सन्नात्मन्यात्मानमीश्चते प ॥ १९ ॥ संसारदोषष्ट्रधैव विरक्तिर्जायते सदा । विरक्तस्य तु संसाराःसंन्यासः क्षान संशयः ॥ २० ॥ सुमुक्षः परहंसाख्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनम् । अभ्य-क्षेद्रक्षविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना ॥ २१ ॥ ब्रह्मविज्ञानकासाय परहंससमा-ह्या: । शान्तिदान्तादिभिः सर्वैः साधनैः सहितो भवेत् ॥ २२ ॥ बेदान्ता-इयासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । निर्मयो निर्ममो निरयो निर्द्वनहो निष्परिग्रेहः ॥ २३ ॥ जीर्णकीपीनवासाः स्थान्मण्डी नम्नोऽथवा भवेत् । श्राज्ञो बेदात्सविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥ २४ ॥ मित्राहिषु समी मैत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु । एको ज्ञानी प्रज्ञान्तारमा स संतरति नेतरः ॥ २५ ॥ गुरूमां च हिते युक्तस्तत्र संवत्सरं वसेत् । नियमेष्वप्रमत्तत्त बमेव च सहा

भवेत् ॥ २६ ॥ प्राप्य चान्ते ततश्चेव ज्ञानयोगमनुत्तमम् । अविरोधेन धर्म-स्य संचरेत्रृथिवीमिमाम् ॥ २७ ॥ ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमनुष्रमम्। आश्रमत्रयमुरतृष्य प्राप्तश्र परमाश्रमम् ॥ २८ ॥ अनुङ्गाप्य गुरुश्चेव चरेदि पृथिवीमिमाम् । त्यक्तसङ्गो जितकोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः॥ २९ ॥ हा-बिमी न विरज्येते विपरीतेन कर्मणा। निरारम्भो गृहस्थश्च कार्यवांश्रेव भिश्च-कः ॥ ३० ॥ माद्यति प्रमदां दृष्टा सुरां पीत्वा च माद्यति । तस्मादृष्टिवियां नारीं दूरतः परिवर्जियेत् ॥ ३१ ॥ संभाषणं सह खीभिरालापः प्रेक्षणं सथा। नृतं गान सहासं च परिवादांश्च वर्जयेत् ॥ ३२ ॥ न स्नानं न जपः पूजा न होमो नेव साधनम् । नाग्निकार्यादिकार्य च नैतस्यास्तीह नारद ॥ ३३ ॥ नार्चनं पित्रकार्यं च नीर्थयात्रा जतानि च। धर्माधर्मादिकं नास्ति न विधि-र्लेकिकी किया ॥ ३४ ॥ संत्यजेत्मर्वकर्माणि लोकाचारं च सर्वशः । क्रमि-कीटपतङ्कांश्व तथा योगी वनस्पतीन् ॥ ३५ ॥ न नाशयेहुधो जीवन्परमार्थ-मतिर्थितः । नित्यमन्तर्मुखः स्वच्छः प्रशान्तात्मा स्वपूर्णधीः ॥ ३६ ॥ अन्तः-सङ्गपरित्यागी लोके विहर नारद । नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मुनिः ॥ ३७ ॥ निःस्तुर्तिर्निमस्कारी निःस्वधाकार एव च । चळाचळतिकतश्च यतियांद्रच्छिको भवेदित्युपनिषत् ॥ पष्टोपदंशः ॥ ६ ॥

अथ यतेर्नियमः कथमिति पृष्टं नारदं पितामदः पुरस्कृत्य विरक्तः सन्यो वर्षास अवशीलोऽष्टी मास्येकाकी चरबंकत्र निवसेन्निश्चर्भयात्मारङ्गवदेकत्र न तिष्ठेत्स्वगमननिरोधप्रहणं न कुर्याद्वस्ताभ्यां नद्युत्तरणं न कुर्याच्च वृक्षारो-हणमपि न देवोत्सवदर्शनं कुर्याक्षेकत्राशी न बाह्यदेवाचेनं कुर्यात्स्वव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्ता मधुकरवृत्याहारमाहरन्कृशो भूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्नाव्यं रुधिर-मिव त्यजेदेकवासं परुखमिव गन्धरेपनमञ्जूदिरुपनमिव क्षारमन्त्यजमिव वसम्बिद्धपात्रसिवाभ्यकं स्त्रीसङ्गसिव मित्राह्वादकं मृत्रमिव स्पृहां गोमांस-मिव ज्ञातचरदेशं चण्डालवाटिकामिव खियमहिमिव सुवर्णं कालकृटमिव सभास्यलं समानस्थलमिव राजधानीं कुम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रातं न देहान्तरदर्शनं प्रपञ्चवृत्तिं परित्यज्य स्वदेशमुल्सज्य ज्ञातचरदेशं विहास विस्मृतपदार्थं पुनः प्राप्तहर्षे इव स्वमानन्दमनुसारनस्वशरीराभिमानदेशवि-सारणं मत्वा स्वशरीरं शवमिव हेयमुपगम्य कारागृहविनिर्मुक्तचोरवत्युत्राप्त-बन्धुभवस्थळं विहाय दूरतो वसेत् । अयक्षेन प्राप्तमाहरन्त्रह्मप्रणवध्यानानु-सन्धानपरो भूत्वा सर्वकर्मनिर्मकः कामकोधछोभमोहमद्मात्सर्यादिकं द्रम्या त्रिगुणातीतः पडुर्मिरहित. पड्मावविकारश्रूत्यः । सत्यवाक्ख्चिरद्रोही आम एकरात्रं पत्तने पद्धरात्रं क्षेत्रे पद्धरात्रं तीर्थे पद्धरात्रमनिकेतः स्थितम-तिनानृतवादी गिरिकन्दरेषु वसेदेक एव हो वा चरेत् प्रामं त्रिमिनंगरं चत-

र्मिर्प्राममित्वेकश्चरेत् । मिश्चश्चतुर्देशकरणानां न तत्रावकाशं द्यादविध्यित्र-ज्ञानाहुराग्यसंपत्तिमनुभूय मत्तो न कश्चिमान्यो व्यतिरिक्त इत्यात्मन्याकोच्य सर्वतः स्वरूपमेव पश्यक्षीवन्मुक्तिमवाप्य प्रारब्धप्रतिभासनाशापर्यन्तं चतुर्विधं स्वरूपं ज्ञात्वा देहपतनपर्यन्तं स्वरूपानुसंधानेन वसेत्। त्रिपवण-स्नानं कुटीचकस्य बहुद्कस्य द्विवारं इंसस्यैकवारं परमहंसस्य मानसस्नानं तुरीयानीतस्य भस्मस्नानमवधूनस्य वायव्यस्नानम् अर्ध्वपुण्डं कुटीचकस्य त्रि-पुण्डं बहुदकस ऊर्ध्वपुण्डं त्रिपुण्डं हंसस भसोद्धुलनं परमहंसस्य तुरीया-तीतस्य तिळकपुण्डमवधूनस्य न किंचित् । तुरीयातीतावधृतयोः ऋतुक्षीरं कुटीचकस्य ऋतुद्वयक्षीरं बहुदकस्य न क्षीरं हंसस्य परमहंसस्य च न श्लीरम्। अस्तिचेद्यनक्षीरम् । तुरीयानीतावध्तयोः न श्लीरम् । कुटीचकस्यैकार्त्र माधुकरं बहदकस्य हंसपरमहंसयोः करपात्रं तुरीयातीतस्य गोमुखं अवधूत-स्याजगरवृत्तिः । शाटीद्वयं कुटीचकस्य बहुद्दक्त्यैकशाटी हंसस्य सण्डं दिग-इबरं परमहंसस्य एककौपीनं वा तुरीयातीतावधृतयोजीतरूपधरस्वं हंसपरम-हंसयोरजिनं न स्वन्येषाम् । कृटीचकबहृद्कयोदेवाचेनं हंमपरमहंसयोर्मान-सार्चनं तुरीयातीतावधृतयोः सोहं भावना । कुटीचकबहृ दक्योर्मश्रजपाधिकारो इंसपरमहंसयोध्यानाधिकारन्तुरीयातीतावधूतयोर्न त्वन्याधिकारन्तुरीयाती-तावधृतयोर्महावाक्योपदेशाधिकारः परमहंमस्यापि । कुटीचकबहृदकहंसानां नान्यस्थोपदेशाधिकारः । कुटीचकबहूकयोर्मानुषप्रणवः इंसपरमहंसयोरा-न्तरप्रणवः तुरीयानीतावधूनयोर्बह्मप्रणवः । कुटीचकहृदकयोः श्रवणं हंस-परमहंमयोर्मननं तुरीयातीतावधूतयोर्निदिष्यासः । सर्वेपामात्मानुसन्धानं विधिरित्वेव मुमुक्षः सर्वेदा संसारतारकं तारकमनुसार श्रीवन्मुक्तो वसेद्धि-कारविशेषेण केवल्यप्रास्युपायमन्विष्येद्यतिरित्युपनिषत् ॥ सप्तमोपदेशः ॥७॥

अथ हैनं भगवन्तं परमेष्टिनं नारदः पप्रच्छ संसारतारकं प्रसन्नो बृहीति ।
तथेति परमेष्टी वकुमुचक्रमे ओमिति ब्रह्मेति व्यष्टिसमष्टिप्रकारेण ।
का व्यष्टिः का समष्टिः संहारप्रणवः सृष्टिप्रणवश्चान्तर्विहिश्चोभयासमकत्वान्निविभो ब्रह्मप्रणवः । अन्तःप्रणवो व्यावहारिकप्रणवः । बाह्मप्रणव आर्थप्रणवः ।
उभयासमको विराद्प्रणवः । संहारप्रणवो ब्रह्मप्रणव अर्धमात्राप्रणवः । औन्
मितिब्रह्म । ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । सचाष्ट्या भिद्यते । अकारोकारमकारार्धमात्रानाद्विन्दुकलाजक्तिश्चेति । तत्र चत्वार भकारश्चायुतावयवान्वित उकारः सहस्रावयवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽर्धमात्राप्रणवोउनन्तावयवाकारः । सगुणो विराद्प्रणवः संहारो निर्गुणप्रणव समयात्मकोरपविप्रणवो यथान्नुतो विराद्युतः स्रतसंहारो विराद्म्पणवः थोडक्रमान्नारमकः

पद्त्रिंशक्तवातीतः । पोडशमात्रात्मकत्वं कथमित्युच्यते । अकारः प्रथमो-कारो द्वितीया मकारस्तृतीयार्थमात्रा चतुर्थी नादः पञ्चमी बिन्दुः वही कखा सप्तमी कलातीताष्टमी शान्तिनेवमी शान्यतीता दशमी उन्मन्बेकादशी मनोन्मनी द्वाद्शी पुरी त्रयोदशी मध्यमा चतुर्दशी पश्यन्ती पञ्चदशी परा ! षोडशी पुनश्चतुःषष्टिमात्रा प्रकृतिपुरुषद्वैविध्यमासाद्याष्टाविंशस्युत्तरभेदमात्रा-स्वरूपमासाद्य सगुणनिर्गुणत्वमुपेत्यैकोऽपि ब्रह्मप्रणवः सर्वाधारः परंज्योति-रेष सर्वेत्ररो विभुः । सर्वदेवमयः सर्वप्रपञ्चाधारगर्भितः ॥१॥ सर्वाक्षरमयः कारुः सर्वागममयः विवः । सर्वश्रुःयुत्तमो सृग्यः सकलोपनिषनायः ॥ २ ॥ भूतं भन्यं भविष्यद्यश्चिकालोदितमव्ययम् । तद्प्योंकारमेवायं बिद्धि मोक्षप्र-दायकम् ॥३॥ तमेवारमानमित्येतद्रह्मशब्देन वर्णितम् । तदेकममृतमजरम-नुभूय तथोमिति ॥ ४ ॥ सक्षरीरं समारोप्य तन्मयत्वं तथोमिति । त्रिक्षरीरं तमात्मानं परंत्रहा विनिश्चितु ॥५॥ परंत्रहाानुसंदध्याद्विश्वादीनां क्रमः क्रमात्। स्थृतस्वात्स्थूलभुक्तवाच सूक्ष्मत्वात्मृक्ष्मभुक् परम् ॥६॥ ऐक्यत्वानन्दभोगाच सोऽयमातमा चतुर्विघः । चतुष्पाजागरितः स्थूलः स्थूलप्रज्ञो हि विश्वभुक् ॥ ७ ॥ एकोनविंशतिमुखः साष्टाङ्गः सर्वगः प्रमुः । स्थूकमुक् चतुरातमाध विश्वो वैश्वानरः पुमान् ॥ ८ ॥ विश्वजित्प्रथमः पादः स्वप्नस्थानगतः प्रभुः । सुक्ष्मप्रज्ञः स्वतोऽष्टाङ्ग एको नान्यः परंतप ॥९॥ सुक्ष्मभुक् चतुरात्माथ तैजसी भूतराह्यम् । हिरण्यगर्भः स्थूलोऽन्तर्द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १० ॥ कामं कामयते यावणत्र सुप्तो न कंचन । स्वप्नं पश्यति नैवात्र तत्सुषुप्तमपि स्फूटम् ॥ ११ ॥ एकीभूतः सुषुप्तस्थः प्रज्ञानघनवान्सुखी । नित्यानन्द्रमयोऽप्यात्मा सर्वजीवान्तरस्थितः ॥ १२ ॥ तथाप्यानन्द्भुक् चेतोमुखः सर्वगतोऽव्ययः । चतुरात्मेश्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसंज्ञितः ॥ १३ ॥ एष सर्वेश्वरश्चेष सर्वज्ञः सुक्ष्मभावनः । एपोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययौ ॥ १४ ॥ भूता-नां त्रयमप्येतत्सर्वोपरमबाधकम् । तत्सुषुप्तं हि यत्स्वमं मायामात्रं प्रकीर्ति-तम् ॥ १५ ॥ चतुर्थश्चतुरात्मापि सिचदेकरसो हायम् । तुरीयावसितत्वाच पुकैकत्वानुसारतः ॥ १६ ॥ ज्ञात्मनुज्ञात्रननुज्ञातृविकल्पज्ञानसाधनम् । वि-करपत्रयमत्रापि सुषुप्तं स्वप्नमान्तरम् ॥ १७ ॥ मायामात्रं विदिस्वैदं सन्धि-देकरसो द्ययम् । विभक्तो द्ययमादेशो न स्थूकप्रज्ञमन्बहम् ॥ १८ ॥ न सूक्ष्मप्रज्ञसत्यन्तं न प्रज्ञं न कचिन्मुने । नैवाप्रज्ञं नो स्यतः प्रज्ञं न प्रज्ञसाः न्तरम् ॥ १९ ॥ नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघनं चाद्रष्टमेव च । तद्रुक्ष्मणसम्राह्यं यद्यवहार्यमिनिस्यमध्यपदेश्यमेकारमप्रत्ययसारं प्रपञ्जोपक्षमं शिवं क्षान्तम-द्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स ब्रह्म प्रणवः स विशेयो नापरस्तुरीयः सर्वेत्र मानुष-

न्युमुक्षूणामाधारः स्वयंज्योतिर्वक्षाकाशः सर्वदा विराजते परंत्रक्षत्वादित्युप-निषत् ॥ अष्टमोपदेशः ॥ ८ ॥

अय ब्रह्मस्यरूपं कथमिति नारदः पप्रच्छ । तं होवाच पितामहः किं ब्रह्मस्वरूपमिति । अन्योसावन्योहमसीति ये बिदुसे पश्चवो न स्वभावप-शवसमेवं ज्ञात्वा विद्वानमृत्युमुखात्प्रमुच्यते नान्यः यन्था विद्यतेऽयनाय । कालः स्वभावो नियतिर्यहरूछा सूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम् । संयोग एषां नत्वात्मभावादात्मा द्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ १ ॥ ते ध्यानयोगानुगता अपर्यन्देवारमशक्ति स्वगुणैनिगृहाम् । यः कारणानि निखिलानि तानि कालातमयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥ २ ॥ तमेकस्मिश्चिवृतं षोडशान्तं शतार्थारं विंशप्रतित्यरामिः। अष्टकैः पद्भिविंशक्षेकपाशं त्रिमार्गमेदं हिनिमित्तकमोहम् ॥३॥ पञ्चक्षोतोम्ब पञ्चयोन्युप्रवक्कां पञ्चपाणोर्मि पञ्चबुखादिमूलाम् । पञ्चाव-तां पञ्चद् साघवेगां पञ्चाशस्द्रां पञ्चपर्वामधीमः ॥ ४ ॥ सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंमी आम्यते ब्रह्मचके । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस-तन्तेनामृतत्वमात् ॥५॥ उद्गीथमेतत्परमं तु बह्य तस्मिस्त्रयं स्वप्रतिष्ठाक्षरं च । अन्नान्तर वेद्विदो विदित्वा लीनाः परे बहाणि तत्परायणाः ॥६॥ संयुक्तमेत-त्क्षरमक्षरं च व्यकाव्यक्तं भरते विश्वमीशः । अनीशश्चातमा बध्यते मौकुभावा-उज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वेपार्शः ॥७॥ ज्ञाज्ञी द्वावजावीज्ञानीशावजा हाका मोक्तु-भोगार्थयुक्ता । अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो सकती त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ ८ ॥ क्षर प्रधानमसृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । तस्याभिष्या-नायोजनात्तत्वभावाद्भयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥ ९ ॥ ज्ञात्वा देवं सु-च्यते सर्वपाशः शीणः क्वेशेर्जन्ममृत्युप्रहाणिः । तस्याभिष्यानासृतयं देहभेदे विश्वश्वर्य केवल आत्मकामः ॥ १० ॥ एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्। भोका भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं बह्ममेतत् ॥ ११ ॥ आत्मविद्यातपोमूळं तद्वह्मोपनिषत्परम् । य एवं विदित्वा खरूपमेवानुचिन्तयंस्तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥ १२॥ तसाद्विराइभूतं भव्यं भविष्यद्भवत्यनश्वरस्वरूपम् । अणोरणीयान्महतो मही-यानात्मास्य जन्तोर्निहित्तो गुहायाम् । तमकतुं पश्यति वीतशोको घातुः प्रमादान्महिमानमीशम् ॥ १३ ॥ अपाषिपादो जवनो प्रहीता पर्यत्यचक्षः स श्र्णोत्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तत्यानि वेत्ता तमाहरम्यं पुरुषं महा-न्तम् ॥१४॥ अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्। महान्त विभुमारमानं मत्वा थीरो न शोचित ॥ १५ ॥ सर्वस्य धातारमचिन्त्यशक्तिं सर्वागमान्तार्थविशे-षवेद्यम् । परात्परं परमं वेदितव्यं सर्वावसाने सक्कद्वेदितव्यम् ॥ १६ ॥ कविं पुराणं पुरुषोत्तमोत्तमं सर्वेत्वरं सर्वदेवैरुपास्यम् । अनाविमध्यान्त्रमनन्तमध्ययं

शिवास्युताम्भोरहगर्भभूषरम् ॥ १७ ॥ स्वेनावृतं सर्वमिदं प्रपन्नं पन्नात्मकं षञ्चमु वर्तमानम् । पञ्चीकृतानस्तभवप्रपञ्चं पञ्चीकृतस्वावयवैरसंवृतम् । परा-रपरं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवम् ॥ १८ ॥ नाविस्तो हु-अरिताकाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमनसौ वापि प्रज्ञानेनैनमाप्रयात् ॥१९॥ नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं न स्थूखं नास्थूखं न ज्ञानं नाज्ञानं नोभयतःप्रज्ञ-मग्राह्ममञ्चवहार्यं खान्तःस्थितः स्वयमेवेति य एवं वेद् स मुक्तो भवति स मुक्ती भवतीत्वाह भगवान्यितामहः । स्वस्वरूपञ्चः परिवाद परिवाडेकाकी चरति भयत्रसारङ्गवतिष्ठति । गमनविरोधं न करोति । खशरीरव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्ता पर्पद्वत्या स्थित्वा स्वरूपानुसन्धानं कुर्वन्सर्वभनन्यबुद्धा स्व-सिन्नेव मुक्ती भवति । स परिवाद सर्वक्रियाकारकनिवर्तको गुरुशिष्यशास्त्रा-दिविनिर्मुक्तः सर्वसंसारं विस्त्य चामोहितः परिवाद कथं निर्धनिकः सुस्ती थनवाञ्ज्ञानाज्ञानोभयातीतः सुखदुःखातीतः स्वयंज्योतिःप्रकाशः सर्ववेषः सर्वज्ञः सर्वासिद्धिदः सर्वेश्वरः सोऽहमिति । तृहिष्णोः परमं पदं यत्र गत्वा न · निवर्तन्ते योगिनः । सूर्यो न तत्र माति न शशाङ्कोऽपि न स पुनरावर्तते न स पुनरावतिते तत्केवस्यमित्युपनिषत् ॥ नवमोपदेशः ॥ ॐ भद्रकर्णभिरिति-शान्तिः ॥

इति नारदपरिवाजकोपनिषस्मभाष्ता ॥

#### त्रिशिक्तित्राह्मणोपनिषत् ॥ ४६॥

( शुक्कयजुर्वेदे )

योगज्ञानैकसंसिद्धशिवतस्वतयोजवलम् । प्रतियोगिविनिर्मुक्तं परंब्रह्म भवाम्यहम् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः॥

ॐ त्रिशिखी ब्राह्मण आदिखलोकं जगाम तं गत्वोवाच । भगवन् किंदेहः किंप्राण. किंकारण किमारमा स होवाच सर्वमिदं शिव एव विजानीहि । किंतु नित्यः शुद्धो निरक्षनो विभुरद्वयः शिव एकः स्वेन भासेदं सर्व दृष्ट्वा तमायः पिण्डवदंकं भिश्चवद्वभासते । तद्वासकं किमिति चेदुच्यते । सच्छ-व्दवाच्यमविद्याशवलं बद्धा । ब्रह्मणोऽव्यक्तम् । अव्यक्तान्महत् । महतोऽहं-कारः । अहंकारात्पञ्चतन्मात्राणि। पञ्चतन्मात्रेम्यः पञ्चमहाभूतानि । पञ्चमहाभूतेम्योऽखिलं जगत् ॥ सदिखलं किमिति । भूतविकारविभागादिरिति । एकसिन्पिण्डे कयं भूतविकारविभाग हति । वसत्कार्यकारणमेद्रक्पेणांशत-पद्याचकवाच्ययानमेद्रविवयदेवताकोशमेद्विभागा भवन्ति । अथाकाको-

अन्तःकरणमनोबुद्धिन्वत्ताहंकाराः । वायुः समानोदानव्यानापानप्राणाः । बह्निः श्रोत्रत्वकश्चर्जिह्नामाणानि । आपः शब्दस्पश्चरूपरसगन्धाः । पृथिवी वाक्पाणिपादपायुपस्थाः । ज्ञानसंकल्पनिश्रयानुसंधानाभिमाना आकाश-कार्यान्तःकरणविषयाः । समीकरणोञ्जयनग्रहणश्रवणोच्छासा वायुकार्यप्राणा-दिविषयाः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा अग्निकार्यज्ञानेन्द्रियविषया अबाश्रिताः। वचनादानगमनविसर्गानन्दाः प्रथिवीकार्यकर्मेन्द्रियविषयाः। कर्मज्ञानेन्द्रिय-विषयेषु प्राणतन्मात्रविषया अन्तर्भृताः । मनोबुखोश्चित्ताह्ंकारौ चान्तर्भूतौ । अवकाशविध्तदर्शनपिण्डीकरणधारणाः सुक्ष्मतमा जैवतन्मात्रविषयाः । एवं द्वादशाङ्गानि भाष्यात्मिकान्याधिभातिकान्याधिदैविकानि । अत्र निशाकरच-तुर्भुखदिग्वातार्कवरुणाञ्च्यप्नीनदोपेनद्रप्रजापतियमा इत्यक्षाधिदेवतारूपैद्वाद-शनाड्यन्तःप्रवृत्ताः प्राणा एवाङ्गानि अङ्गज्ञानं तदेव ज्ञातेति । अथ व्योमा-निकानलजलानानां पञ्चीकरणमिति । ज्ञातृत्वं समानयोगेन श्रोत्रद्वारा शब्द-मुणो वागिषिष्ठित आकाहो तिष्ठति आकाशस्तिष्ठति । मनोव्यानयोगेन त्व-•द्वारा स्पर्शगुणः पाण्यधिष्टिनो वायौ तिष्ठति वायुस्तिष्ठति । बुद्धिरुदानयो• येन चक्षद्वीरा रूपगुणः पादाधिष्टितोऽग्री तिष्टत्विग्निसिष्टति । चित्तमपानयौ-गेन जिह्नाद्वारा रसगुण उपस्थाधिष्ठितोऽप्सु तिष्टत्यापित्तष्ठिन्त । अहंकारः प्राणयोगेन घ्राणद्वारा गन्धगुणो गुदाधिष्टितः पृथिव्यां तिष्टति पृथिवी तिष्ठति य एवं वेद । अत्रैते श्लोका भवन्ति । पृथग्भूते पोडश कलाः स्वार्थ-भागान्परान्क्रमात् । अन्तःकरणव्यानाक्षिरसपायुनभः क्रमात् ॥ १॥ मुख्या-त्पूर्वोत्तरेभीगैभूतेभूते चतुश्चतुः । पूर्वमाकाश्वमाश्रित्य पृथिव्यादिषु संस्थिताः ॥ २ ॥ मुख्यादृध्वे परा ह्रेया न परानुत्तरान्विदुः । एवमंशो इम्मूत्तस्मात्ते-भ्यश्चांशो ह्यभूत्तथा ॥३॥ तसादन्योन्यमाश्रित्य ह्योतं प्रोतमनुक्रमात् । पञ्च-भूतमयी भूमिः सा चेतनसमन्विता ॥ ४ ॥ तत ओषधयोऽसं च ततः पि-ण्डाश्चनुर्विधाः । रसासुक्षांसमेदोऽस्थिमजाशुक्राणि धातवः ॥ ५ ॥ केचि-त्तद्योगतः पिण्डा भूतेभ्यः संभवाः क्रचित् । तस्मिश्वस्नमयः पिण्डो नामिम-ण्डलसंस्थितः ॥६॥ अस्य मध्येऽस्ति हृद्यं सनालं पश्चकोशयत् । सन्वान्तर्व-र्तिनो देवाः कर्त्रहंकारचेतनाः ॥ ७ ॥ अस्य बीजं तमःपिण्डं मोहरूपं जडं धनम् । वर्तते कण्डमाश्रित्व मिश्रीभूतमिदं जगत् ॥ ८ ॥ प्रत्यगानन्द्रूपारमा मूर्जि स्थाने परेपटे । अनन्तमिकसंयुक्तो जगद्भूपेण भासते ॥ ९ ॥ सर्वत्र वर्तते जामत्त्वमं जामित वर्तते । सुषुप्तं च तुरीपं च नान्यावस्थासु कुन्नचित् ॥ १० ॥ सर्वदेशेष्वनुस्यृतश्रत्रहरः श्विवात्मकः । यथा महाफले सर्वे रसाः सर्वप्रवर्तकाः ॥११॥ तयैवाश्वमये कोहो कोशास्तिष्टन्ति चान्तरे । यथा कोश-स्तथा जीवो यथा जीवसाथा शिवः ॥ १२॥ सविकारस्तथा जीवो निर्विकारस्तथा

शिवः । कोशास्त्रस्य विकारास्ते द्धावस्थासु प्रवर्तकाः ॥ १३ ॥ यथा रसाशये फेनं मधनादेव जायते । मनोनिर्मयनादेव विकल्पा बहुवस्तथा ॥ १४ कर्मणा वर्तते कर्मी तस्यागाच्छान्तिमापुरात् । अयने दक्षिणे प्राप्ते प्रपञ्चा-भिमुखं गतः ॥ १५ ॥ अहंकारामिमानेन जीवः स्याद्धि सदाशिवः । स चा-विवेकप्रकृतिसङ्गत्या तत्र मुद्दाते ॥ १६॥ नानायोनिवातं गत्वा होतेऽसौ बासनावशात् । विमोक्षारसंचरत्येव मरत्यः कुल्द्वयं यथा ॥ १७ ॥ ततः कालवशादेव द्वारमज्ञानविवेकतः । उत्तराभिमुखो भूत्वा स्थानात्स्वानान्तरं ऋमात ॥ १८ ॥ मृहर्याधायात्मनः प्राणान्योगान्यासं स्थितश्वरन् । योगा-रसंजायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवर्तते ॥ १९ ॥ योगज्ञानपरो निसं स योगी न प्रणश्यति । विकारस्यं शिवं पश्येद्विकारश्च शिवे न तु ॥ २० ॥ योगप्र-काशकं योगैध्यीयेचानन्यभावनः । योगज्ञाने न विद्येते तस्य भावो न सि-द्धति ॥ २१ ॥ तस्मादभ्यासयोगेन मन प्राणाश्चिरोधयेत । योगी निशित-धारेण क्षरेणैव निक्रन्तयेत् ॥ २२ ॥ शिखा ज्ञानमयी वृत्तिर्यमाद्यष्टाङ्गमा-धनै:। ज्ञानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः ॥ २३ ॥ कियायोगम-थेदानी श्रण बाह्मणसत्तम । अव्याकुलस्य चित्तस्य बन्धनं विषये किसित् ॥२४॥ यरसंयोगो द्विजश्रेष्ठ म च द्वैविध्यमश्रते । कर्म कर्तव्यमित्येव विहितेष्वेच कर्मस् ॥ २५ ॥ बन्धनं मनसो नित्यं कर्मयोगः स उच्यते । यत्त चित्तस्य सतत्मर्थे श्रेयति बन्धनम् ॥ २६ ॥ ज्ञानयोगः स विज्ञेयः सर्वसिद्धिकरः शिवः । यस्योक्तलक्षणे योगे द्विविधेऽप्यव्ययं मनः ॥ २७ ॥ स याति परमं श्रेयो मोक्षलक्षणमञ्जला । देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इत्युच्यते बुधैः ॥ २८ ॥ अनुरक्तिः परे तस्वे सत्ततं नियमः स्मृतः । सर्ववस्तुन्यदासीनभावमासनमु-न्तमम् ॥ २९ ॥ जगत्सर्विमिदं मिथ्याप्रतीतिः प्राणसंयमः । चित्तस्यान्तर्मुखी-भावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ ३० ॥ चित्तस्य निश्वलीभावी धारणा धारणं विदुः। सोऽहं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानमुच्यते ॥ ३१ ॥ ध्यानस्य वि-स्मृतिः सम्यक्तमाधिरमिधीवते । अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं द्यार्जवम् ॥ ३२ ॥ क्षमा धतिर्मिताहारः शीच चेति यमा दश । तपःसन्तुष्टिरास्तिक्यं दानमाराधनं हरे: ॥ ३३ ॥ वेदान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्व जर्पो व्रतम् ॥ इति । आसनानि तदक्कानि स्वस्तिकादीनि वै द्विज ॥ ३४ ॥ वर्ण्यन्ते स्व-स्तिकं पादतलयोरभयोरिप । पूर्वोत्तरे जानुनी हे कृत्वासनमुदीरितम् ॥३५॥ सन्ये दक्षिणगुरुषं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत् । दक्षिणेऽपि तथा सन्यं गोमुखं गोर्सुखं यथा ॥ ३६ ॥ एकं चरणमन्यस्मिश्वरावारोप्य निश्वकः । आस्ते यदि-दमेनोधं वीरासनमुदीरितम् ॥ ३७ ॥ गुदं नियम्य गुरुकाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहितः । योगासनं भवेदेतहिति योगिबदो विदुः ॥ ३८ ॥ अवींरुपरि

दै घत्ते बदा पादतले उमे । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविषापहम् ॥ ३९॥ पद्मासनं सुसंस्थाप्य तदक्र्ष्टद्वयं पुनः । न्युत्क्रमेणैव हस्ताभ्यां बद्धपद्मासनं भवेत् ॥४० ॥ पद्मासनं सुसंस्थाप्य जानृतीरन्तरे करी । निवेश्य भूमावा-तिष्ठेद्योमस्यः कुक्टासनः ॥ ४९ ॥ कुक्टामनबन्धस्यो दोभ्यां संबद्ध कन्धरम् । शेते कूर्मवदुत्तान एतदुत्तानकूर्मकम् ॥ ४२ ॥ पादाङ्कष्ठौ तु पाणिभ्यां गृहीरवा श्रवणावधि । धनुराकपैकाक्षष्टं धनुरासनमीरितम् ॥४३॥ सीवनीं गुल्फदेशाभ्यां निपीट्य न्युत्कमेण नु । प्रसार्य जानुनोईस्तावासनं सिंहरूपकम् ॥ ४४ ॥ गुल्फो च वृषणस्याधः सीवन्युमयपार्श्वयोः । निवेश्य पादौ हन्ताभ्यां बध्वा भदासनं भवेत् ॥ ४५ ॥ सीवनीपार्श्वसुमयं गुल्काभ्यां ब्युत्क्रमेण तु । निपीड्यासनमेतच मुक्तासनमुदीरितम् ॥ ४६ ॥ अवष्टभ्य धरां सम्यक्तलाभ्यां हम्तयोद्वेयोः । कूर्परा नाभिपार्श्वे नु स्थापयित्वा मयूर-वत् ॥ ४७ ॥ समुन्नतिशर पादं मयूरासनमिष्यते । वामोहमूळे दक्षाङ्कि जान्वोवंष्टितपाणिना ॥ ४८ ॥ वामेन वामाञ्जूष्ट तु गृहीर्न मस्यपीठकम् । योनि वामेन संपीड्य मेडादुपरि दक्षिणम् ॥ ४९ ॥ ऋजुकायः समासीनः सिद्धासनमुद्गिरितम्। प्रसार्थे भुवि पादा नु दोभ्यामङ्गुष्ठमाद्रान् ॥५०॥ जानु-परि छलाटं तु पश्चिमं तानमुच्यते । येनकेन प्रकारेण सुख धार्यं च जायते ॥ ५९ ॥ तत्सुखासनमित्युक्तमदाकत्त्समाचरेत । भागनं विजितं येन जितं तेन जगन्नयम् ॥ ५२ ॥ यमेश्र नियमश्रेव आमनेश्र सुमंदतः । नाडीशुद्धिः च कृत्वादी प्राणायामं समाचरेत् ॥ ५३ ॥ देहमानं स्वाङ्क्रिलिमिः पण्णवस्य-क्रुलायतम् । प्राणः शरीराद्धिको द्वादशाङ्गुलमानतः ॥ ५४ ॥ देहस्यमनिछं देहसमुद्धतेन वह्निना । न्यूनं समं वा योगेन कुर्वन्ब्रह्मविदिष्यते ॥ ५५ ॥ देहमध्ये शिलिस्थानं तप्तजाम्बृनदश्मम् । त्रिकोण द्विपदामन्यञ्चतुरस्रं चतु-ष्पदम् ॥ ५६ ॥ वृत्तं विहङ्गमानां तु षडस्रं सर्पजन्मनाम् । अष्टास्र स्वेदजानां तु तस्मिन्दीपवदु अवलम् । कन्दस्थानं मनुष्याणां देहमध्यं नवाङ्गलम् । चतुरक्कद्रमुत्सेधं चतुरक्कसायतम् ॥ ५० ॥ अण्डाकृति तिरश्चां च द्विजानां च चतुष्पदाम् । तुन्दमध्यं तदिष्टं वे तन्मध्यं नामिरिष्यते ॥ २८॥ तत्र पकं द्वादशारं तेषु विष्णवादिमूर्तयः । अहं तत्र स्थितश्चकं आमयामि स्वमायया ॥ ५९ ॥ अरेपु अमते जीवः क्रमेण द्विजसत्तम । तन्तुपञ्जरमध्य-स्या यथा अमित छ्तिका ॥ ६० ॥ प्राणाधिरूढश्चरति जीवस्तेन विना निह । तस्योर्ध्वे कुण्डलीस्थानं नामेसिर्यगयोर्धतः॥६१॥ अष्टप्रकृतिरूपा सा चाष्ट्रधा कुण्डलीकृता । यथावद्वायुसारं च ज्वलनादि च नित्यवाः ॥६२॥ परितः कन्द्रपार्से त निरुष्येव सदा स्थिता । मुखेनैव समावेष्ट्य ब्रह्मरन्त्रमुख तथा ॥ ६३ ॥

१ सीबिन्युत्तरपार्श्वयोः इति पाठः.

योगकालेन महता साम्निना बोधिता सती । स्फुरिता हृदयाकाशे नागरूपा महोज्वला ॥ ६४ ॥ अपानाद्वयङ्गलादृष्वमधो मेद्ख तावता । देहमध्यं मनुष्याणां हम्मध्यं तु चतुष्पदाम् ॥ ६५ ॥ इतरेषां तुन्दमध्ये प्राणापानस-मायुताः । चतुष्प्रकारव्ययुते देहमध्ये सुषुस्रया ॥ ६६ ॥ कन्द्रमध्ये स्थिता नाडी सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता । पद्मसूत्रप्रतीकाशा ऋजुरूव्वप्रवर्तिनी ॥ ६० ॥ ब्रह्मणो विवरं यावद्विद्युदाभासनालकम् । वैष्णवी ब्रह्मनाडी च निर्वाणप्राप्ति-पद्धतिः ॥६८॥ इडा च पिङ्गला चैव तस्याः सम्येतरे स्थिते । इडा समुध्यिता कन्दाद्वामनासापुरावधि ॥ ६९ ॥ पिङ्गळा चोरियता तस्माइक्षनासापुरावधि । गान्धारी हस्तिजिह्ना च हे चान्ये नाडिके स्थिते ॥ ७० ॥ पुरतः पृष्ठतसस्य वामेतरहशौ प्रति। पृपायशम्बनीनाट्यौ तसादेव समुरिथने॥७१॥ सब्बेतरश्रु-स्वविध पायुमुलाद्कम्बुमा। अधोगता शुभा नाडी मेढान्ताविधरायता ॥७२॥ पादाकुष्ठावधिः कन्दादघोयाता च कौशिकी । दशप्रकारभूतासाः कथिताः कन्दसंभवाः॥ ७३ ॥ तनमूला बहवो नाड्यः स्थृलसृक्ष्माश्च नाहिकाः। द्वासप्ततिसहस्राणि स्थूलाः सूक्ष्माश्च नाडयः ॥ ७४ ॥ संख्यातुं नैव शक्य-न्ते स्थूलमूलाः पृथग्विधाः । यथाश्वत्यद्त्रे मृक्ष्माः स्थूलाश्च विततास्तथा ॥ ७५ ॥ प्राणापानौ समानश्च उदानो व्यान एव च । नागः कृर्मश्च कृकरौ देवदत्तो धनंजयः ॥ ७६ ॥ चरन्ति दशनाडीपु दश प्राणादिवायवः । प्राणा-दिपञ्चकं तेषु प्रधानं तत्र च द्वयम् ॥ ७७ ॥ प्राण एवाथवा ज्येष्ठो जीवा-हमानं बिभर्ति यः । आस्यनासिकयोर्मध्यं हृद्यं नामिमण्डलम् ॥ ७८ ॥ पादाक्कष्टमिति प्राणस्थानानि द्विजसत्तम । अपानश्चरति ब्रह्मन्युदमेदोरुजानुषु ॥ ७९ ॥ समानः सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी व्यवस्थितः । उदानः सर्वसन्धिस्यः पादयोईस्तयोरि ॥ ८० ॥ व्यानः श्रोत्रोरुकट्यां च गुरुफस्कन्धगछेषु च। नागादिवायवः पञ्च स्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः॥ ८१ ॥ तुन्दस्थजस्मन्नं 💌 रसादीनि समीकृतम् । तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि कुर्यारपृथकपृथक् ॥ ८२ ॥ इत्यादिचेष्टनं प्राणः करोति च पृथक्स्थितम् । अपानवायुर्भृत्रादेः करोति च विसर्जनम् ॥ ८३ ॥ प्राणापानादिचेष्टादि कियते व्यानवायुना । उजी-र्यते शरीरस्थमुदानेन नभस्वता ॥ ८४ ॥ पोपणादिशरीरस्य समानः कुरुते सदा । उद्गारादिकियो नागः कूर्मोऽक्षादिनिमीछनः ॥ ८५ ॥ कुकरः धुतयोः कर्ता दत्तो निदादिकर्मकृत् । मृतगात्रख शोभादेर्धनंजय उदाहृतः ॥ ८६ ॥ नाडीमेदं मरुद्रेदं मरुतां स्थानमेव च । चेष्टाश्र विविधारोपां ज्ञारवैव द्विज-सत्तम ॥ ८७ ॥ शुद्धी यतेत नाडीनां पूर्वोकज्ञानसंयुतः । विविक्तदेशमा-

श्वानानाडीसमावृतम् इति पाठः २ क्षुवथोः कर्ता.

साद्य सर्वसंबन्धवर्जितः ॥ ८८ ॥ योगाङ्गद्रव्यसंपूर्णे तत्र दारुमये शुभे । भासने कल्पिते दर्भकुशकृष्णाजिनादिभिः ॥ ८९ ॥ तावदासनमुरसेधे ताव-द्वयसमायते । उपविश्यासनं सम्यवस्वस्तिकादि यथारुचि ॥ ९० ॥ वध्वा प्रागासनं विप्रो ऋजुकायः समाहितः। नामाप्रन्यस्ननयनो दन्तेर्दन्तानसंस्पृ-शन् ॥ ९१ ॥ रसनां तालुनि न्यस्य स्वस्थितो निरामयः । आकुञ्चितिहारः किंचिकिवश्चन्योगसूद्रया ॥९२॥ हस्ती यथोक्तविधिना प्राणायामं समाचरेत्। रेचनं पूरणं वायोः शोधनं रेचनं तथा ॥९३॥ चतुर्भिः क्वेशनं वायोः प्राणायाम उदीर्वते । हस्तेन दक्षिणेनैव पीडवेकासिकापुटम् ॥९४॥ शनैः शनैरथ बहिः प्रक्षिपेत्पिक्कलानिकम् । इदया वायुमापूर्य ब्रह्मन्षोदशमात्रया ॥९५॥ पूरितं कु-म्मयेलश्राचतुःषष्ट्या तु मात्रया । द्वात्रिंशनमात्रया सम्यप्रेचयेलिङ्गलानिलम् ॥ ९६ ॥ एवं पुनः पुनः कार्ये ब्युक्तमानुक्रमेण तु । संपूर्णकुम्भवदेहं कुम्भ-बेन्मातरिश्वना ॥ ९७ ॥ पूरणाकादयः सर्वाः पूर्यन्ते मातारिश्वना । एवं कृते सति ब्रह्मंश्चरन्ति दश वायवः ॥ ९८ ॥ हृदयाम्भोरुहं चापि व्याकोचं भवति स्फुटम् । तत्र पद्देश्परात्मानं वासुदेवमक्रस्यम् ॥ ९९ ॥ प्रातर्मध्यन्दिने सायमर्थरात्रे च कुम्भकान् । शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत् ॥१००॥ एकाहमात्रं कुर्वाणः सर्वपापैः प्रमुच्यते । संवत्सरत्रयादू ध्वं प्राणायामपरो नरः ॥ १०१ ॥ योगसिद्धो भवेचोगी वायुजिद्धिजितेन्द्रियः । अल्पाशी स्वल्पनि-द्रश्च तेजस्वी बलवान्भवेत् ॥ १०२ ॥ अपमृत्युमतिकम्य दीर्धमायुरवामुयान त्। प्रस्वेदजननं यस्य प्राणायामस्तु सोऽधमः ॥ १०३ ॥ कम्पनं वपुषो यस्य प्राणायामेषु मध्यमः । उत्थानं वपुषो यस्य स उत्तम उदाहृतः ॥ १०४ ॥ अधमे व्याविपापानां नाशः स्थान्मध्यमे पुनः । पापरोगमहाव्याविनाशः स्यादुत्तमे पुनः ॥१०५॥ अल्पमूत्रोऽल्पविष्ठश्च लघुदेहो मिताशनः । पट्टिन्द्रियः पदुमतिः कालत्रयविदात्मवान् ॥ १०६ ॥ रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भीकरण-मेव यः । करोति त्रिपु कालेषु नैव तस्यास्ति दुर्लभम् ॥ १०७ ॥ नामिकन्दे च नासाप्रे पादाकुष्ठे च यक्षवान् । धारयेन्मनसा प्राणान्सन्ध्याकालेषु वा सदा ॥ १०८ ॥ सर्वरोगैर्विनिर्मुक्तो जीवेद्योगी गतऋमः । कुक्षिरोगविनाश्चः स्यात्राभिकन्देषु घारणात् ॥ १०९ ॥ नासाग्रे घारणादीर्घमायुः स्यादेहरूाच-वस् । बाह्ये मुहुर्ते संप्राप्ते वायुमाकृष्य जिह्नया ॥ १९० ॥ पिबतस्तिषु मासेषु बाक्सिदिमेहती भवेत् । अभ्यासतश्च षण्मासान्महारोगविनाशनम् ॥१११॥ यत्र यत्र एतो वायुरक्षे रोगादिक्षिते । धारणादेव मक्तसाचदारोग्यमशुतै ॥ ११२ ॥ मनसो धारणादेव पवनो धारितो भवेत् । मनसः स्थापने हेतु-रुव्यते द्विजपुक्रव ॥११३॥ करणानि समाह्नत्य विषयेभ्यः समाहितः । अपा-नमूर्जमाकुरवेदुद्रोपरि धारवेत् ॥ ११४ ॥ बभ्नन्कराम्यां श्रोत्रादिकरणानि

ययातयम् । युञ्जानस्य यथोक्तेन वर्त्मना स्ववशं मनः ॥११५॥ मेनीवशास्त्रा-णवायुः स्ववशे स्थाप्यते सदा । नासिकापुटयोः प्राणः पर्यायेण प्रवर्तते ॥ ११६॥ तिस्रश्च नाडिकास्तासु स यावन्तं चरत्ययम् । शङ्किनीविवरे याम्बे प्राणः प्राणभृतां सताम् ॥ ११७ ॥ तावन्तं च पुनः कालं सौम्ये चरति सं-ततम् । इत्थं ऋमेण चरता वायुना वायुजिन्नरः ॥ ११८ ॥ अहश्र रात्रिं पक्षं च मासमृत्वयनादिकम् । अन्तर्भुखो विजानीयात्कालमेदं समाहितः ॥ ११९ ॥ अङ्गुष्टादिस्वावयवस्फुरणादशनेरपि । अरिष्टैर्जीवितस्यापि जानी-यात्क्षयमात्मनः ॥ १२० ॥ ज्ञात्वा यतेत कैवस्यप्राक्षये योगवित्तमः । पादाङ्कुष्ठे कराङ्कुष्ठे स्फुरणं यस्य न श्रुतिः ॥ १२१ ॥ तस्य संवत्सराद्र्ध्वे जीवितस्य क्षयो भवेत्। मणिवन्धे तथा गुल्फे स्फुरणं यस्य नइयति ॥१२२॥ षण्मासाविधरेतस्य जीवितस्य स्थितिभवेत् । कूर्परे स्फुरणं यस्य तस्य न्नैमा-सिकी स्थितिः ॥ १२३ ॥ कुक्षिमेहनपार्श्वे च स्फुरणानुपल्रमने । मासा-विवर्जीवितस्य तद्र्यस्य तु द्रशने ॥ १२४ ॥ आश्रिते जठरद्वारे दिनानि दश जीवितम् । ज्योतिः खद्योतवद्यस्य तद्धं तस्य जीवितम् ॥ १२५ ॥ जिह्वाप्रादर्शने त्रीणि दिनानि स्थितिरात्मनः । ज्वालाया दर्शने मृत्युर्द्विदिने भवति ध्रुवम् ॥ १२६ ॥ एवमादीन्यरिष्टानि दृष्टायुःश्लयकारणम् । निःश्लेय-साय युञ्जीत जपच्चानपरायणः ॥ १२७ ॥ मनसा परमारमानं ध्यास्वा तद्भुपतामियात् । यद्यष्टादशभेदेषु मर्मस्थानेषु धारणम् ॥ १२८ ॥ स्थाना-त्स्यानं समाकृष्य प्रत्याहारः स उच्यते । पादाङ्कष्ठं तथा गुरुफं जङ्कामध्यं तथैव च ॥ १२९ ॥ मध्यमूर्वोश्च मूळं च पायुईदयमेव च । मेइनं देइमध्यं च नाभि च गढकूर्परम् ॥ १३० ॥ तालुमूलं च मूलं च घाणस्याक्ष्णोश्च मण्डलम्। अवोर्मध्यं ललाटं च मूलमूर्ध्वं च जानुनी ॥ १३१ ॥ मूलं च करयोर्मृलं महान्सेतानि वै द्विज । पञ्चभूतमये देहे भूतेष्वेतेषु पञ्चसु ॥ १३२ ॥ मनसो धारणं यत्तद्युक्तस्य च यमादिभिः । धारणा सा ब संसारसागरोत्तारकारणम् ॥ १३३ ॥ आजानुपादपर्यन्तं पृथिवीस्थानमि-ब्यते । पित्तका चतुरस्ना च वसुधा वञ्जलान्छता ॥ १३४ ॥ सार्वव्याः पञ्चघटिकास्तत्रारोप्य प्रभञ्जनम् । आजानुकटिपर्यन्तमपां स्थानं प्रकीर्तिः तम् ॥ १३५ ॥ अर्धचन्द्रसमाकारं श्वेतमर्जनलान्छितम् । सार्वव्यमस्भाः श्वसनमारोप्य दशनाविकाः ॥ १३६ ॥ आदेहमध्यकव्यन्तमप्रिस्थानमुदा-हतम्। तत्र सिन्दूरवर्णोऽशिज्बंकनं दशपञ्च च ॥ १३७ ॥ सर्वव्यो नाहि-काः प्राणं कृत्वा कुम्भे तथेरितम् । नाभेरुपरि नासान्तं वायुस्यानं तु तन्न

१ मनः कृष्टश्च ने वायुः.

वै ॥ १३८ ॥ वेदिकाकारवद्धुन्नो बलवान्मृतमान्तः । स्रतेष्यः कुम्मकेनैव प्राणमारोप्य मास्तम् ॥ १३९ ॥ घटिकाविंशतिस्तसाद्त्राणाद्वस्रविलाववि । ब्बोमस्यानं नभसात्र भिज्ञाञ्जनसमप्रभम् ॥ १४० ॥ ब्योम्नि मारुतमारीप्य कुम्भकेनैव यसवान् । पृथिव्यंशे तु देहत्य चतुर्वाहं किरीटिनम् ॥ १४१ ॥ स्रतिरुद्धं हरि योगी यतेत भवमुक्तये । अवंशे पुरवेद्योगी नारायणमुदमधीः ॥ १४२ ॥ प्रशुक्तमधी वार्ख्दो संकर्षणमतः परम् । व्योगांदी परमात्मानं बासुदेवं सदा सारेत्॥ १४३ ॥ अचिरादेव तत्प्राप्तिर्युञ्जानस्य न संशयः। षध्वा योगासनं पूर्व हृदेशे हृदयाञ्जलिः ॥ १४४ ॥ नासाप्रन्यस्तनयनो जिद्धां कृत्वा च तालिन । दन्तैर्दन्तानसंस्पृश्य अर्ध्वकायः समाहितः ॥१४५॥ संयमेश्वेन्द्रियग्राममात्मवुद्धाः विश्वद्भया । चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमा-रमनः ॥ १४६ ॥ स्वरूपव्याप्तरूपस्य ध्यानं कैवत्यसिद्धिदम् । याममात्रं बासुदेवं चिन्तयेरकुम्भकेन यः ॥ १४७ ॥ सप्तजन्मार्जितं पापं तस्य नदयति योगिनः । नाभिकन्दात्समारभ्य यावद्भृदयगोचरम् ॥ १४८ ॥ जाप्रहात्ति विजानीयात्कण्डस्थं स्वप्नवर्तनम् । सुपुतं तालुमध्यस्थं तुर्वे अमध्यसंस्थितम् ॥ १४९ ॥ तुर्यातीतं परंब्रह्म ब्रह्मरन्ध्रे तु छक्षयेतः । जाप्रदृत्तिं समारम्य यावद्रहाबिलान्तरम् ॥ १५० ॥ तत्रात्मायं तुरीयस्य तुर्यान्ते विष्णुरुच्यते । ध्यानैनैव समावृक्तो ब्योम्नि चात्यन्तनिर्मले ॥ १५१ ॥ सूर्यकोटियुतिरथं नित्योदितमधोक्षजम् । हृदयाम्बुरुहासीनं ध्यायेद्वा विश्वरूपिणम् ॥ १५२ ॥ भनेकाकारखचितमनेकवदनान्वितम् । अनेकमुजसंयुक्तमनेकायुधमण्डितम् ॥ १५३ ॥ नानावर्णधरं देवं शान्तमुप्रमुदायुधम् । अनेकनयनाकीर्ण सूर्य-कोटिसमप्रभम् ॥ १५४ ॥ ध्यायतो योगिनः सर्वमनोवृत्तिर्विनइयति । हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं चेतन्यज्योतिरव्ययम् ॥ १५५ ॥ कद्वयोलकाकारं तुर्यानीतं परात्परम् । अनन्तमानन्दमयं चिन्मयं भास्करं विसुम् ॥ १५६ ॥ निवातदीपसदशमक्तिममणिप्रमम् । ध्यायतो योगिनस्तस्य मुक्तिः करतत्रे स्थिता ॥ १५७ ॥ विश्वरूपस्य देवस्य रूपं यत्किचिदेव हि । स्थवीयः सक्ष्म-मन्यद्वा पश्यन्द्वद्वयपङ्कजे ॥ १५८ ॥ ध्यायतो योगिनो यस्तु साक्षादेव प्रकाशते । अणिमादिकळं चैव सुखेनैवोपजायते ॥ १५९ ॥ जीवात्मनः परस्वापि यद्येवसुभयोरपि । अहमेव परंत्रहा ब्रह्माहमिति संस्थितिः ॥१६०॥ समाभिः स तु विशेषः सर्ववृत्तिविवर्जितः । ब्रह्म संपद्मते योगी न भूषः संस्थिति जजेत् ॥ १६१ ॥ एवं विशोध्य तत्त्वानि योगी निःपृहचेतसा । बया निरिन्धनो विद्वः स्वयमेव प्रशास्यति ॥ १६२ ॥ प्राद्वामावे मनः-प्राणी निवयज्ञानसंयुतः । ग्रुद्धमस्ये परे लीनो जीवः सैन्धवपिण्डयत् ॥ १६३ ॥ मोहजाककसंवातो विश्वं पश्यति स्वमवत । सम्वसिवधक्ररति

स्वभावपरितिश्वकः ॥ १६४ ॥ निर्वाणपदमाश्रित्य योगी कैवस्यमभुत इत्यु-पनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥

इति त्रिशिखित्राह्मणोपनिषस्समाप्ता ॥

#### सीतोपनिषत् ॥ ४७ ॥ (भाधवंणी)

इच्छाज्ञानिकयाशक्तित्रयं यद्भावसाधनम् । तद्भसम्तासामान्यं सीतातस्वमुपासहे ॥ ॐ भद्रकर्णेभिरिति शान्तिः॥

देवा ह वे प्रजापतिमञ्जवन्का सीता किं रूपमिति । सहोवाच प्रजापतिः सा सीनेनि । मूलपकृतिरूपत्वात्सा सीता प्रकृतिः स्मृता । प्रणवपकृतिरूप-त्वात्सा सीता प्रकृतिरुच्यते । सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान्यायामयी भवेत् । ं विष्णुः प्रपञ्जवीजं च माया ईकार उच्यते । सकारः सत्यमसृतं प्राक्षिः सोमश्र कीर्यते । तकारस्तारलक्ष्म्या च वैराजः प्रस्तरः स्मृतः । ईकारक-पिणी सोमास्तावयवदिव्यालंकारसञ्जोक्तिकाद्याभरणालंकता Sच्यक्तरूपिणी व्यक्ता भवति । प्रथमा शब्दबह्ममयी खाध्यायकाले प्रसन्ना उद्गावनकरी सात्मिका द्वितीया भूतले हलाग्ने समुखका तृतीया ईकार रूपिणी अव्यक्तस्यरूपा भवनीति सीता इत्युदाहरन्ति । शीनकीये । श्रीरामसाश्चिष्य-वशाज्ञगदानन्दकारिणी । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् । सीता भगवती ज्ञेया मूळप्रकृतिसंजिता । प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति बह्मवादिन इति । अधातो वहाजिज्ञासेनि च । सा सर्ववेदमयी सर्वदेवमयी सर्वलोक-मयी सर्वकीतिमयी सर्वधर्ममयी सर्वाधारकार्यकारणमयी महालक्ष्मीदेवे-दास्य भिन्नाभिन्नरूपा चेतनाचेतनारिमका ब्रह्मस्थावरात्मा तद्गुणकर्मविभागमे-दाच्छरीरस्या देवर्षिमनुष्यगन्धर्वस्या अस्रराक्षसभूतप्रेतपिशाचभूतादिश्-तशरीररूपा भूनेन्द्रियमनःप्राणरूपेति च विज्ञायते । सा देवी त्रिविधा भवति शक्यासना इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिः साक्षाच्छकिरिति । इच्छाशक्तिविविधा भवति । श्रीभूमिनीलाहिमका भद्ररूपिणी प्रभावरूपिणी सोमसुर्याभिरूपा भवति।सोमारिमका जोषधीनां प्रभवति करुववृक्षपुष्पफळळतागुरुमारिमका औ-षधभेषजात्मिका अमृतरूपा देवानां महन्त्रोमफलपदा अमृतेन तृप्तिं जनयन्ती देवानामन्नेन पश्चनां तृणेन तत्तजीवानां सूर्यादिसकलभूवनप्रकाशिनी दिवा

१ उद्भवानरकात्मिका।

चरात्रिः कालकलानिमेषमारभ्य घटिकाष्ट्यामदिवस(वार)रात्रिभेदेन पक्षमा-सर्वयनसंवासरतेदेन मनुष्याणां शतायुःकरूपनया प्रकाशमाना चिरक्षिप्र-स्यपदेशीत निमेषमारभ्य परार्थपर्यन्तं कालचकं जगचक्रमिलादिप्रकारेण सर्वस्येतस्येव कालस्य विभागविशेषाः प्रकाशकपाः चक्रवत्परिवर्तमानाः कालरूपा भवन्ति । अग्निरूपा अञ्चपानादिप्राणिनां अन्तृष्णात्मिका देवानां मुखरूपा वनीषघीनां शीतोष्णरूपा काष्टेष्वन्तर्वहिश्व नित्यानित्यरूपा भवति। श्रीदेवी त्रिविधं रूपं कृत्वा भगवत्संकल्पानुगुण्येन लोकरक्षणार्थं रूपं धार-यति । श्रीरिति छक्ष्मीरिति छक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते । भूदेवी ससा-गराम्भःसप्तद्वीपा वसुन्धरा भूरादिचनुर्देशभुवनानामाधाराधेया प्रणवात्मिका भवति । नीका च मुखविद्युनमालिनी सर्वोषधीनां सर्वप्राणिनां पोपणार्थ सर्वरूपा भवति । समस्तभुवनस्याधीभागे जलाकारात्मिका मण्डकमयेति भुवनाधारेति विज्ञायते ॥ कियाशक्तिस्वरूपं हरेर्मुखान्नादः । तन्नादाद्विन्दुः । बिन्दोरोंकारः। ओंकारात्परतो राम वस्तानसपर्वतः। तःपर्वते कर्मज्ञानमयीभि-र्बष्टशासा भवन्ति । तत्र त्रयीमयं शास्त्रमार्च सर्वार्थदर्शनम् । ऋग्यज्ञःसामरू परवाश्रयीति परिकीर्तिता ।...कार्यसिद्धेन चतुर्धा परिकीर्तिता । ऋषी यजंबि सामानि अथवीक्रिरसस्तथा । चातुरीत्रप्रधानत्वाहिक्रादिवितयं त्रयी । अथर्वा-क्रिरसं रूपं सामऋग्यजरात्मकम् । तथा दिशन्याभिचारसामान्येन प्रथवप्रथकः। (एकविंशतिशासायास्यवेदः परिकितितः। शतं च नवशासास् यजुपासेव जन्म-नाम्। साम्नः सहस्रशाखाः स्युः पञ्चशाखा अथर्वणः। वैस्नानसमनसस्मित्रादौ प्रत्यक्षदर्शनम् ) सर्वते मुनिभिर्नित्यं वैखानसमनः परम् । कब्पो व्याकरणं शिक्षा निरुक्तं ज्योतिषं छन्द एतानि पडङ्गानि। उपाङ्गमयनं चैव मीमांमा-न्यायविस्तरः । धर्मजसेवितार्थं च वेदवेदोऽधिकं तथा । निबन्धाः सर्वशाखाः च समयाचारसङ्गतिः । धर्मशास्त्रं महपीणामन्तःकरणमंभृतम् । इतिहासपु-राणारूयसुपाई च प्रकीतितम् । वास्तुवेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्च तथा सुने । भायुर्वेदश्च पञ्चते उपवेदाः प्रकीर्तिताः। दण्डो नीतिश्च वार्ता च विद्या वायुजयः परः । एकविशतिभेदोऽयं स्वप्नकाशः प्रकीतितः । वेखानसऋषैः पूर्व विष्णोर्वाणा समुद्भवेत् । त्रयीरूपेण संकरूप इत्यं देही विज्ञमते । संख्यारूपेण संकल्प्य वैखानसक्त्येः पुरा । उदितो यादशः पूर्व तादशं शुण् मेऽखिलम् । शश्रद्धसम्यं रूपं क्रियाशक्तिस्दाहता । साक्षारछिक्तिर्भगवतः सारणमात्ररूपाविभीवप्रादुभीवात्मिका निप्रहानुप्रहरूपा शान्तितेजोरूपा व्य-काव्यक्तकारणचरणसमप्रावयवमुखवर्णमेदाभेदस्या भगवत्सहचारिणी अन-पायिनी अनवरतसहाश्रयिणी उदितान्दिताकारा निमेघोन्मेपसृष्टिस्थितिसं-हारतिरोधानानुब्रहादिसर्वशक्तिसामध्यीत्साक्षाच्छक्तिरिति गीयते । इच्छा-

शक्तिश्विविधा प्रक्रयावस्थायां विश्रमणार्थ भगवतो दक्षिणवश्चःस्थले श्रीव-त्साकृतिर्भृत्वा विश्राम्यतीति सा योगशक्तिः।(भोगशक्तिभागक्षपा करपवृक्ष-कामधेन चिन्तामणिशक्कपग्रनिध्यादिनवनिधिसमाश्रिता भगवदुपासकानां का-मनया अकामनया वा मक्तियुक्ता नरं निखनैमिक्तिकर्मभिरमिहोत्रादि-भिर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रसाहारध्यानधारणासमाधिभिर्वाक्रमनण्वपि गौपुरप्राकारादिभिविमानादिभिः सह भगवद्विप्रहार्चापुजोपकरणैरचंनैः स्ना-नादिभिनी पितृपूजादिभिरसपानादिभिनी भगवत्त्रीलधैमक्ता सर्वे कियते । अयातो बीरशक्तिश्चतुर्भुजाऽभयवरदपग्नधरा किरीटाभरणयुता सर्वदेवैः परि-इता कल्पतस्मले चतुर्भिगीजे रक्षघटरमृतजलरभिषिच्यमाना सर्वदेवतेर्बह्या-दिभिर्वन्द्यमाना अणिमाद्यष्टेश्वर्ययुता संमुखे कामधेनुना स्तूयमाना वेदशा-स्नादिमि स्तूयमाना जयाबप्सरस्स्त्रीमिः परिचर्यमाणा आदित्यसोमाभ्यां दीपाभ्यां प्रकाश्यमाना तुम्बुक्नारदादिभिगीयमाना राकासिनीवालीभ्यां छत्रेण हादिनीमायाभ्यां चामरेण खाहास्वधाभ्यां व्यजनेन भूगपुण्यादिभि-रभ्यस्यमाना देवी दिव्यसिंहासने पद्मासनारूढा सकलकारणकार्यकरी ल-क्ष्मीर्देवस्य पृथाभवनकल्पना । अलंचकार स्थिरा प्रसन्नलोचना सर्वदेवतैः पुज्यमाना वीरलक्ष्मीरिति विज्ञायत इत्युपनिषद् ॥ ॐ भद्रंकर्णेभिरिति शान्ति ॥ इति सीतोपनिपत्समामा ॥

#### योगचुडामण्युपनिषत् ॥ ४८॥

मूलाधारादिषञ्चकं सहस्रारोपरि स्थितम् । योगज्ञानैकफळकं रामचन्द्रपदं भने ॥ आप्यायन्त्वित शान्तिः ।

ॐ योगचूडामणि वक्ष्ये योगिनां हितकाम्यया । कैवल्यसिद्धिदं गृढं सितितं योगिवत्तमेः ॥ १ ॥ आमनं प्राणमंरोधः प्रसाहारश्च धारणा । धानं समाधिरेतानि योगाज्ञानि भवन्ति पद ॥ २ ॥ एकं मिद्धासनं प्रोक्तं द्विनीयं कमलासनम् । पदचकं पोडशाधारं त्रिलद्धं व्योमपज्ञकम् ॥ ३ ॥ स्वदेहे यो न जानाति तस्य सिद्धिः कथं भवेन् । चतुर्देलं स्यादाधारं स्वाधिष्टानं च षह्दलम् ॥ ४ ॥ नाभौ दशदलं पश्चं हृदये द्वादशारकम् । पोडशारं विश्व-द्वालयं श्रमध्ये दिदलं तथा ॥ ५ ॥ सहस्रदलसंख्यातं ब्रह्मरन्त्रे महापित्र । आधारं प्रथमं चकं स्वाधिष्टानं दितीयकम् ॥ ६ ॥ योनिस्थानं द्वयोर्मध्ये कामरूपं निगद्यते । कामाल्यं तु गुदस्थाने पङ्कजं तु चतुर्दलम् ॥ ७ ॥ तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाल्या सिद्धनन्दिता । तस्य मध्ये महालिङ्कं

पश्चिमाभिमुखं स्थितम् ॥ ८ ॥ नाभौ तु मणिवद्दिम्बं यो जानाति स योग-वित् । तप्तचामीकराभासं तडिक्केखेव विस्फुरत् ॥ ९ ॥ त्रिकोणं तत्पुरं वद्धरधोमेदात्प्रतिष्ठितम् । समाधौ परमं ज्योतिरनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ १० ॥ तसिन्द्रष्टे महायोगे यातायातो न विद्यते । स्वशब्देन भवेत्प्राणः स्वाधिष्ठानं तदाश्रयः ॥ ११ ॥ स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मान्मेढमेवाभिधीयते । तन्त्रना मणि-बत्योतो योऽत्र कन्दः सुबुन्नया॥ १२ ॥ तक्षाभिमण्डले चक्र प्रोच्यते मणिपुरकम् । द्वादशारे महाचके पुण्यपापविवर्जिते ॥ १३ ॥ तावजीवी अमत्येवं यावत्तस्यं न विन्दृति । अर्ध्वं मेढाद्धो नाभेः कन्दे योनिः खगाण्ड-वर् ॥ १४ ॥ तत्र नाड्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिः । तेषु नाडीसह-स्नेषु द्वित्यस्तिरुदाहता ॥ १५ ॥ प्रयानाः प्राणवाहिन्यो भूयस्तासु दश स्मृताः । इडा च पिङ्गला चैव सुपन्ना च तृतीयगा ॥ १६ ॥ गान्धारी हिस-जिद्धा च पूषा चैव यशस्त्रिनी। अलम्बुसा कुहुश्चेव शङ्क्षिनी दशमी स्पृता ॥ १० ॥ प्तकाडीमहाचकं ज्ञातव्यं योगिमिः सदा । इडा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिङ्गला स्थिता ॥ १८ ॥ सुपुन्ना मध्यदेशे तु गान्धारी वाम-चक्किया दक्षिणे हस्तिजिद्धाच पूपाकर्णेच दक्षिणे ॥ १९॥ यशस्त्रिनी वामकर्णे चानने चाप्यलम्बसा । कहश्र लिङ्गदेशे तु मूलम्याने तु शिङ्किनी ॥ २० ॥ एवं द्वारं समाश्रित्य निष्टन्ते नाडयः क्रमान् । इंडापिङ्गलासाष्ट्रसाः प्राणमार्गे च संस्थिताः ॥ २१ ॥ सततं प्राणवाहिन्यः सोमसूर्याप्रिर्वताः । प्राणापानसमानाख्या व्यानोदानौ च वायवः ॥ २२ ॥ नागः कुर्मोऽथ कुकरो देवदत्तो धनंजयः। हृदि प्राणः स्थितो नित्यमपानो गुदमण्डले ॥ २३ ॥ समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्डमध्यगः । व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पञ्च वायवः ॥ २४ ॥ उद्गारे नाग आख्यातः कुर्म उन्मीलने तथा । क्रकरः क्षाकरो ज्ञेयो देवदत्तो विज्ञःभणे ॥ २५ ॥ न जहाति मृतं वापि सर्वेव्यापी धनंजयः। पते नाडीषु सर्वासु अमन्ते जीवजन्तवः ॥ २६ ॥ आक्षिप्तो भुजदण्डेन यथा चलति कन्दुकः । प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठ-ति ॥ २७ ॥ प्राणापानवद्यो जीवो हाधश्रोध्वं च धावति । वामदक्षिणमा-र्गाभ्यां चञ्चलःवान दृश्यते ॥ २८ ॥ रज्जबद्धो यथा इयेनो गतोऽप्याकृष्यते प्रनः । गुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कर्षति ॥ २९॥ प्राणापानवशो जीवो सामश्रीध्वे च गच्छति । अपानः कर्षति प्राणं प्राणोऽपानं च कर्षति ॥ ३० ॥ अर्था वःसंस्थितावेतौ यो जानाति स योगवित् । इकारेण बहि-र्याति सकारेण विशेखनः ॥ ३१ ॥ इंसहंसेत्यमुं मन्नं जीवी जपति सर्वदा । षद्शतानि दिवारात्री सहस्राण्येकविंशतिः ॥ ३२ ॥ एतस्संख्यान्वितं मर्श्न जीवो जपति सर्वदा। अजपानाम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ३३ ॥

अस्याः संकल्पमान्नेण सर्वेपापैः प्रमुच्यते । अनवा सदशी विद्या धनवा सद-शो जपः ॥ ३४ ॥ अनया सहशं ज्ञानं न मृतं न भविष्यति । कुण्डलिन्या समुद्भाना गायत्री प्राणधारिणी ॥ ३५ ॥ प्राणविद्या महाविद्या यसां वेति स वेदवित् । कन्दोर्ध्वे कुण्डलीशक्तिरष्टधा कुण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ ब्रह्मद्वारमुखं नित्यं मुखेनाच्छाच तिष्ठति । येन द्वारेण गन्तच्यं ब्रह्मद्वारमनामयम् ॥३७॥ मुखेनाच्छाच तद्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी । प्रबुद्धा विद्वयोगेन मनसा मरुता सह ॥ ३८ ॥ स्चीवद्रात्रमादाय व्रजस्यूर्ध सुषुप्रया । उद्घाटयेकवार्ट तु वधाकुञ्चिक्या गृहम् । कुण्डलिन्यां तथा योगी मोक्षद्वारं प्रभेद्येत् ॥ ३९॥ कृत्वा संपुटितौ करौ दहतरं बध्वा तु पद्मासनं गाढं वक्षसि संनिधाय चुबुकं ध्यानं च तचेष्टितम् । वारंवारमपानमृध्वमनिलं प्रोचारयेत्पूरितं मुखन्प्राण-मुपैति बोधमतुलं शक्तिप्रभावाञ्चरः ॥ ४० ॥ अङ्गानां मर्दनं कृत्वा श्रमसं-जातवारिणा । कटुम्छलवणत्यागी क्षीरभोजनमाचरेत् ॥ ४१ ॥ ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योगपरायणः । अब्दादूध्वं भवेरिसद्धो नाम्न कार्या विचा-रणा ॥ ४२ ॥ सुस्तिग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जितः । सुञ्जते शिवसंप्रीत्या मिताहारी स उच्यते ॥ ४३ ॥ कम्दोध्वें कुण्डलीशिक्तरप्टथा कुण्डलाकृतिः । बन्धनाय च मृढानां योगिनां मोक्षदा सदा ॥ ४४ ॥ महासुद्रा नभीमुद्रा ओड्योणं च जलन्धरम् । मूलबन्धं च यो वेत्ति स योगी मुक्तिभाजनम् ॥ ४५ ॥ पार्षणिधातेन संपीड्य योनिमाकु बयेहृदम् । अपानमू र्वमाकृष्य मुखबन्धो विधीयते ॥ ४६ ॥ अपानप्राणयोर्देक्यं क्षयान्मुत्रपुरीवयोः । युवा भवति बृद्धोऽपि सततं मुलबन्धनात् ॥ ४७ ॥ ओड्याणं कुरुते यसादवि-श्रान्तं महाखगः । ओड्डियाणं तदेव स्थान्मृत्युमातङ्गकेसरी ॥ ४८ ॥ उद्गान त्पश्चिमं ताणमधो नाभेर्निगद्यते । ओड्याणमुद्दे बन्धसन्न बन्धो विधीयते ॥ ४९ ॥ बझाति हि शिरोजातमधोगामि नभोजलम् । ततो जालन्धरो बन्धः कष्टदुःखोबनायनः ॥ ५०॥ जालन्धरे कृते बन्धे कण्डमंकोचलक्षणे । न पीयुषं पतत्यमौ न च वायुः प्रधावति ॥ ५३ ॥ कपालकुहरे जिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा । अवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुदा भवति खेचरी ॥ ५२ ॥ न रोगो मरणं तस्य न निदान क्षुधा तृषा। न च मूर्छा भवेत्तस्य यो सुदां वेत्ति खेचरीम ॥ ५३ ॥ पीड्यते न च रोगेण लिख्यते न स कर्मिसः । बाध्यते न च केनापि यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥ ५४ ॥ चित्तं चरति खे यसाजिह्या चरति खे वतः । तेनेयं खेवरी मुद्रा सर्वसिद्धनमस्कृता ॥ ५५ ॥ विन्दुमूळशरीराणि शिरासत्र प्रतिष्ठिताः । भावयन्ती शरीराणि भाषादत्तकमस्तकम् ॥ ५६ ॥ खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लिस्बकोर्ध्वतः । न तस्य शीयते बिन्दुः कामि-

१ नोड्याणं, उडयाणं इति पाठी.

न्यासिक्रितस्य च ॥ ५७ ॥ यावदिन्दुः स्थितो देहे तावनमृत्युभयं कृतः। यावहदा नभोमुदा तावहिन्दुनं गच्छति ॥ ५८ ॥ ज्वलितोऽपि यथा बिन्दुः संप्राप्तश्च हुताशनम् । वजस्यूर्ध्वं गतः शक्तया निरुद्धो योनिसुद्धया ॥ ५९॥ स पुनर्द्विचो बिन्दुः पाण्डरो छोहितस्तथा। पाण्डरं ग्रुक्कमित्वाहुर्छोहितारूयं महारजः ॥ ६० ॥ सिन्दूरवातमंकाशं रविस्थानस्थितं रजः । शशिस्थान-स्थितं ग्रुक्तं तयोरेवयं सुदुर्लभम् ॥ ६१ ॥ विन्दुर्बद्या रजः शक्तिर्विन्दुरिन्दू रजो रविः । उभयोः सङ्गमादेव प्राप्यते परमं पदम् ॥ ६२ ॥ वायुनी शक्तिचालेन प्रेरितं च यथा रजः । याति बिन्दुः सदैकस्वं भवेहियाः वपुस्तदा ॥ ६३ ॥ शुक्तं चन्द्रेण संयुक्तं रजः सूर्येण संगतम् । तयोः समरसैकस्वं यो जानाति स योगवित् ॥ ६४ ॥ श्रोधनं नाहिजालस्य चालनं चन्द्रमूर्ययोः । रसानां शोषणं चैत्र महामुद्राशिषीयते ॥ ६५ ॥ वक्षोन्यसाहनुः प्रपीड्य सुचिरं योगिं च वामाङ्गिणा हस्ताभ्याम-नुधारयन्त्रसरितं पादं तथा दक्षिणम् । आपूर्व श्वसनेन कुक्षियुगलं बध्वा शने रचयेत्सेयं व्याधिविनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते ॥ ६६ ॥ चन्द्रां-शेन समभ्यस्य सूर्याशेनाभ्यसेत्पुनः । या तुल्या तु भवेत्संख्या तनो मुद्रां विसर्जयेत् ॥ ६७ ॥ नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः । अति भुक्तंः विषं घोरं पीयूपमिव जीर्यते ॥ ६८ ॥ क्षयकुष्टगुदावर्तगृब्माजीर्णपुरोगमाः । तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत् ॥ ६९ ॥ कथितेयं महा-मुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम् । गोपनीया प्रयत्नेन न देवा यस्य कस्यचित ॥ ७० ॥ पद्मासनं समारुह्य समकायशिरोधरः । नासाग्रदृष्टिरेकान्ते जपेदीं-कारमध्ययम् ॥ ७१ ॥ ॐ नित्यं शुद्ध बुद्धं निर्विकल्पं निरञ्जनं निराख्यात-मनादिनिधनमेकं तुरीयं यद्भुतं भवद्भविष्यत् परिवर्तमानं सर्वदाऽनविच्छन्नं परंत्रह्म तस्माजाना परा शक्तिः स्वयं ज्योतिरात्मिका । आत्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरियः । अग्नेरापः । अज्ञः पृथिवी । एतेषां पञ्चभूतानां पतयः पञ्च सदाशिवेश्वरहद् विष्णुवद्याणश्चेति । तेषां ब्रह्मविष्णु-रद्राश्चीत्पत्तिस्थितिलयकर्तारः । राजधी ब्रह्मा मात्त्विको विष्णुन्तामसी रुद्र इति एते त्रयो गुणयुक्ताः । ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव । धाता च सृष्टौ विष्णुश्च स्थिती रुद्ध्य नाशे भोगाय चन्द्र इति प्रथमजा बभूवुः । एतेषां ब्रह्मणो लोका देवतिर्यङ्करस्थावराश्च जायन्ते । तेषां मनुष्यादीनां पञ्चभूतस-मवायः शरीरम् । ज्ञानकर्मेन्द्रियेर्ज्ञानविषयैः प्राणादिपञ्चवायुमनोबुद्धिचि-त्ताहंकारैः स्थूलकल्पितैः सोऽपि स्थूलप्रकृतिरित्युच्यते । ज्ञानकर्मेनिद्रयैर्ज्ञान नविषयैः प्राणादिपञ्चवायुमनोबुद्धिसिश्च सूक्ष्मस्योऽपि लिङ्गमेवेत्युच्यते । गुणत्रययुक्तं कारणम् । सर्वेषामेवं त्रीणि शरीराणि वर्तन्ते । जाग्रस्स्रमसुष्रसि-

तुरीयाश्चेत्यवस्थाश्चतस्यः तासामवस्थानामधिपतयश्चत्वारः पुरुषा विश्वतेजन सप्राज्ञान्मानश्चेति । विश्वो हि स्यूलभुद्धित्यं तैजसः प्रविविक्तभुक् । आनन्द-भुक्तथा प्राज्ञः सर्वसाक्षीत्यतः परः ॥ ७२ ॥ प्रणतः सर्वदा तिष्ठेरसर्वजीवेषु भोगतः । अभिरामस्तु सर्वासु द्यवस्थासु हाथोमुखः ॥ ७३ ॥ अकार उकारो मकारश्चेति त्रयो वर्णास्त्रयो वेदास्त्रयो लोकास्त्रयो गुणास्त्रीण्यक्षराणि स्नयः स्वरा एवं प्रणवः प्रकाशते । अकारी जाप्रति नेत्रे वर्तते सर्वजन्तुष । उकारः कण्ठतः स्वप्ने मकारो हृदि सुप्तितः ॥ ७४ ॥ विराद्विश्वः स्थलश्चा-कारः । हिरण्यगर्भन्तेजसः सूक्ष्मश्च उकारः । कारणाव्याकृतप्राज्ञश्च मकारः । अकारो राजसो रक्तो ब्रह्मा चेतन उच्यते । उकारः सारिवकः झुक्को विष्णु-रित्यभिषीयते ॥ ७५ ॥ मकारस्तामसः कृष्णो रुद्धश्चेति तथोच्यते । प्रणवा-त्प्रभवो ब्रह्मा प्रणवास्त्रभवो हरिः ॥ ७६ ॥ प्रणवास्त्रभवो रुद्धः प्रणवो हि परो भवेत्। अकारे लीयते ब्रह्मा ह्यकारे लीयते हरिः ॥ ७७ ॥ सकारे लीयते रुदः प्रणवो हि प्रकाशते । ज्ञानिनामूर्ध्वगो भूयाद्ज्ञाने स्यादधोमुखः ॥ ७८ ॥ एवं वै प्रणवित्तिष्ठेचस्तं वेद स वेदिवत् । अनाहतस्वरूपेण ज्ञानिना-मुर्चगो भवेत् ॥ ७९ ॥ तेलधारामिवाच्छितं दीर्घघण्टानिनाद्वत् । प्रणवस्य ध्वनिस्तद्वत्तद्रम् ब्रह्म चोच्यते ॥ ८० ॥ ज्योतिर्मयं तद्रमं स्यादवाच्यं बुद्धिस-क्सतः । दहशुर्ये महात्मानी यम्नं वेद स वेदवित् ॥ ८१ ॥ जाश्रक्षेत्रह्वयौ-र्मध्ये हंम एव प्रकाशते । सकारः खेवरी श्रोक्तस्त्वंपदं चेति निश्चितम् ॥८२॥ हकारः परमेशः स्थात्तापदं चेति निश्चितम् । सकारो ध्यायने जन्तुईकारो हि भवेड्वम् ॥ ८३ ॥ इन्द्रियेर्वध्यते जीव आत्मा चैवन बध्यते । मम-त्वेन भवेजीवो निर्ममत्वेन केवलः ॥ ८४ ॥ भूभुवः स्वरिमे लोकाः स्रोम-मुर्याग्निदेवनाः । यस्य मात्रासु निष्ठन्ति तत्परं ज्योनिरोमिति ॥ ८५ ॥ किया इच्छा तथा जानं बाह्यी रोदी च वैष्णवी । त्रिधा मात्रास्थिति-र्यत्र तत्वरं ज्योतिरोमिति ॥८६॥ वचमा नजपेलित्यं वपुषा तत्समभ्यसेत्। मनसा तज्जपेक्षित्यं तत्परं ज्योतिरोमिनि ॥ ८७ ॥ शुचिर्वाप्यशुचिर्वापि यो जपेन्त्रणवं सदा । न स लिप्यति पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ॥ ८८ ॥ चले वाते चलो बिन्दुर्निश्चले निश्चलो भवेत् । योगी स्थाणुत्वमामोति ततो वायुं निरुन्धयेत्॥ ८९॥ यावद्वायुः स्थितो देहे तावजीवो न मुद्धति । मरणं तस्य निष्कान्तिस्ततो वायुं निरुन्धयेत् ॥ ९०॥ यावद्वायुः स्थितो देहे तावजीवो न मुञ्जति । यावदृष्टिर्भ्वोर्मध्ये तावत्कालं भयं कुतः ॥९१॥ अ-हपकालभयाद्वहान् प्राणायामपुरो भवेत (?) । योगिनो मुनयश्चेव ततः प्राणा-न्निरोधयेत् ॥९२॥ पड्डिंशदङ्गुलिंईसः प्रयाणं कुरुते बहिः। वामदक्षिणमार्गेण

१ निरोधयेत्।

प्राणायामो निषीयते ॥ ९३ ॥ शुद्धिमेति यदा सर्वे नाडीचकं मलाकुलम् । तदैव जायते योगी प्राणसंप्रहणक्षमः ॥ ९४ ॥ बद्धपद्मासनो योगी प्राणं चंद्रेण पूरवेत् । धारवेद्वा यथाशक्त्या भूयः सूर्येण रेचवेत् ॥ ९५॥ असृतोद्धिसंकाशं गोक्षीरधवलोपमम् । ध्यात्वा चन्द्रममं विस्वं प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ ९६ ॥ स्फुरस्प्रज्वलसंज्वालापूज्यमादित्यमण्डलम् । ध्वास्वा हृदि स्थितं योगी प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ ९७ ॥ प्राणं चेदि छया पिञे-श्चियमितं भूयोऽन्यथा रेचयेन्पीत्वा पिङ्गलया समीरणमधो बङ्गा त्यजेहा-मया । सूर्योचन्द्रमसोरनेन विधिना बिन्दुद्वयं ध्यायत. शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनो मासद्वयाद्ध्वतः ॥ ९८ ॥ यथेष्ट्यारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम् । नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात् ॥ ९९ ॥ प्राणी देहस्थितो यावदपानं तु निरुम्धयेत् । एकधासमयी मात्रा जध्वीधो गगने गति: ॥ १०० ॥ रेचकः पूरकश्चेव कुम्मकः प्रणवात्मकः । प्राणायामी भवे-देवं मात्राह्वादशसंयुतः ॥ १०५ ॥ मात्राह्वादशसंयुक्तौ दिवाकरनिशाकरौ । दोषजालमबभन्तौ ज्ञातब्यौ योगिभिः सदा ॥ १०२ ॥ पूरकं द्वादशं कर्या-रक्रमकं पोडशं भवेत् । रेचकं दश चोंकारः प्राणायामः स उच्यते ॥१०३॥ अधमे द्वादश मात्रा मध्यमे द्विगणा मता । उत्तमे विगणा प्रोक्ता प्राणायाः मस्य निर्णयः ॥ १०४ ॥ अधमे स्वेदजननं कम्पो भवति मध्यमे । उत्तमे स्थानमाम्रोति ततो वायुं निरुन्धयेत् ॥ १०५ ॥ बद्धपद्मामनो योगी नम-स्कृत्य गुरुं शिवम् । नामाग्रदृष्टिरेकाकी प्राणायामं समभ्यसेत् ॥ १०६॥ द्वाराणां नव संनिरुध्य मस्तं बंध्वा इडां धारणां नीत्वा कालमपानविद्वापः हितं शक्तया समं चालितम् । आत्मध्यानयुतस्त्वनेन विधिना विज्यस्य मुर्झि स्थिरं यावतिष्ठति तावदेव महतां मङ्गो न संस्तूयने ॥ १०७ ॥ प्राणायामी भवेदेवं पातकेन्धनपावकः । भवीदिधमहासेतुः प्रोच्यते योगि-मिः सदा ॥ १०८ ॥ आसनेन रुजं हन्ति प्राणायामेन पातकम् । विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण मुखति ॥ १०९ ॥ धारणाभिर्मनोधैर्य यानि वंतन्यमञ्जलम् । समाधौ मोक्षमामोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम् ॥ १९०॥ प्राणायामद्विपद्वेन प्रत्याहारः प्रकीर्तितः । प्रत्याहारद्विपद्वेन जायते धारणा शुभा ॥ १११ ॥ धारणाद्वादश प्रोक्तं ध्यानं योगविशारदैः । ध्यानद्वादशः केनैव समाधिरभियते ॥ ११२ ॥ यत्समाधौ परंज्योतिरनन्तं विश्वतो-मुखम् । तस्मिन्द्रष्टे ऋयाकर्म यातायातो न विद्यते ॥ ११३ ॥ संबद्धासनमे-ब्मिङ्क्युगळं कर्णाक्षिनासापुटद्वाराद्यङ्ग्रिलिभिनियम्य पवनं वक्रेणवा प्रितम् । बंध्वा वक्षास बहुयानसहितं मूर्भि स्थिरं धारयेदेवं यान्ति विशेपतस्वस-

१ निरोधयेत्। २ लब्ध्वा दृढां.

मतां योगीश्वरास्तम्मनः ॥ ११४ ॥ गगनं पवने प्राप्ते ध्वनिरूप्यते महान् । धण्टादीनां प्रवाद्यानां नाद्सिहिरदीरिता ॥ ११५ ॥ प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत् । प्राणायामवियुक्तेभ्यः सर्वरोगसमुद्भवः ॥ ११६ ॥ हिक्का कासस्तथा श्वासः शिरःकर्णाक्षिवेदनाः । भवन्ति विविधा रोगाः पवन्नस्वययक्रमात् ॥ ११० ॥ यथा सिंहो गजो व्याघो भवेहस्यः शनैः शनैः । तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम् ॥ ११८ ॥ युक्तंयुक्तं स्वजेद्वायुं युक्तंयुक्तं प्रप्रतेत् । युक्तंयुक्तं प्रवश्चीयादेवं सिद्धिमवाप्त्रयात् ॥ ११९ ॥ वरतां चक्षुरादीनां विपयेषु यथाक्रमम् । यद्मत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ १२० ॥ यथा तृनीयकाले तु रविः प्रत्याहरेत्प्रभाम् । तृनीयांगस्थितो योगी विकारं मानसं हरेदीस्युपनिषत् । ॐ आप्यायन्त्वित शान्तिः ॥

इति योगचूडामण्युपनिषन्तमासा ॥

### निर्वाणोपनिषत् ॥ ४९ ॥

निर्वाणोपनिषद्वेद्यं निर्वाणानन्दतुन्दिलम् । त्रैपदानन्दसाम्राज्यं स्वमात्रमिति चिन्तयेत् ॥ ॐ बाङ्ये सनसीति ज्ञान्तिः।

अथ निर्वाणोपनिषदं व्यास्यास्यामः । परमहंसः सोऽहम् । परिव्राजकाः विश्वमिलिङ्गाः । मन्नश्रक्षेत्रपालाः । गगनिसिद्धान्तः अमृतकछोलनदी । अक्षयं निरक्षनम् । निःसंशय ऋषिः । निर्वाणोदेवता । निष्कुलप्रवृत्तिः । निष्केव-लज्ञानम् । ऊर्ध्वान्नायः । निरालःवपीठः । संयोगदीक्षा । वियोगोपदेशः । दीक्षासंतोपपानं च । द्वादशादित्यावलोकनम् । विवेकरक्षा । करणेव केलिः । आनन्दमाला । प्रैकांतगुहायां मुक्तासनसुष्वगोष्टी । अकल्पितभिक्षाशी । हंसाचारः । सर्वभूतान्तर्वर्ती हंस इति प्रतिपादनम् । धर्यकन्या । उदासीन-कीपीनम् । विचारदण्डः । वहावलोकयोगपटः । श्रियां पादुका । परेच्छाच-रणम् । कुण्डलिनीबन्धः । परापवादमुक्तो जीवन्मुक्तः । शिवयोगनिद्धा च । सरामनन्दी । निर्गतगुणत्रयम् । विवेकलक्ष्यम् मनोवागनोचरम् । अनिलं जगद्यजनितं स्मजगद्भगजादित्तस्य । तथा वेहादिसंवातं मोहगुणजालकलितं तद्वजुसपैवस्किष्टरम् । विष्णुविध्यादिशताभिधानस्य स्थम् । अङ्गुशो मार्गः । श्रूचं न संकेतः । परमेश्वरसत्ता । सत्यसिद्धयोगो

१ पकासनगुहायां.

मठः । अमरपदं तास्त्ररूपम् । आदिश्रहास्त्रसंवित् । अजपा गायत्री । विकार-दर्वहो ध्येयः । मनोनिरोधिनी कन्था । योगेन सदानन्दस्यरूपदर्शनम् । आन-न्द्रभिक्षाशी । महाइमशानेऽप्यानन्द्वने वासः । एकांतस्थानम् । भानन्द-मटम् । उत्मन्यवस्था । शारदा चेष्टा । उत्मनी गनिः । निर्मेलगात्रम् । नि-रालम्बपीठम् । अमृतकल्लोलानन्दिकया । पाण्डरगगनम् । महासिद्धान्तः । शमदमादिदिव्यशत्त्रयाचरणे क्षेत्रपात्रपद्वता। परावरसंयोगः । तारकोपदेशः । अहैतमदानन्दो देवता । नियमः स्वान्तरिन्द्रयनिग्रहः । भयमोहशोकक्रोध-त्यागस्यागः । परावरेक्यरसास्वादनम् । भनियामकत्वनिर्मलशक्तिः । स्वप्र-काशबद्धातस्वे शिवशक्तिसंपुरितप्रपञ्चच्छेदनम् । तथा पत्राक्षाक्षिकमण्डलुः । भावाभावदहनम् । बिभ्रत्याकाशाधारम् । शिवं तुरीयं यज्ञोपवीतम् । तन्म-या शिखा। चिन्मयं चोत्सृष्टिदण्डम् । संतताक्षिकमण्डलुम् । कर्मनिर्मूछनं कन्या। मायाममताहंकारदहनम् । साशाने अनाहताङ्गी । निस्नैगुण्यस्बरू-पानुसन्धानं समयम् । अान्तिहरणम् । कामादिवृत्तिदहनम् । काठिन्यदृढ-कौपीनम् । चीराजिनवासः । अनाहतमञ्चः । अक्रिययैव जुएम् । स्वच्छाचा-रस्वस्वभावो मौक्षः परं ब्रह्म । प्रववदाचरणम् । ब्रह्मचर्यशान्तिमंग्रहणम् । ब्रह्मचर्याश्रमेऽभीत्य वानप्रस्थाश्रमेऽश्रीत्य ससर्वसंवित्यासं संन्यासम् । अन्ते ब्रह्माखण्डाकारम् । नित्यं सर्वसंदेहनाशनम् । प्तिबर्वाणदर्शन । शिष्यं पुत्रं विना न देयमित्युपनिपत् । ॐ वाक्री मनसीति शान्तिः ॥ इति निर्वाणौप-नियम्समाप्ता ॥

#### मण्डलब्राह्मणोपनिषत् ॥५०॥

वाद्यान्तस्तारकाकारं व्योमपञ्चकविम्रहम्। राजयोगकसंसिद्धं रामचन्द्रमुपास्महे ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः।

ॐ याझवर्षो ह वै महामुनिरादित्यलोकं जगाम । तमादित्यं नःवा भो भगवसादित्यात्मतस्वमनुबृहीति । सहोवाच नारायणः । ज्ञानयुक्तयमाद्यष्टाङ्ग-योग उच्यते । शीतोष्णाहारनिद्राविजयः सर्वदा शान्तिर्नश्रल्यं विषयेन्द्र-यनिग्रहश्चेते यमाः । गुरुभक्तिः सत्यमार्गानुरक्तिः सुखागतवस्वनुभवश्च तद्द-स्त्वनुभवेन तृष्टिर्निःसङ्गता एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फलानमिलाषो वैराग्य-भावश्च नियमाः । मुखायनवृत्तिश्चीरवासाश्चेवमासननियमो भवति । पूरककु-

१ दण्डो धार्यः.

म्भकरेचकैः षोडशचतुष्विद्वात्रिंशस्तंख्यया यथाकमं प्राणायामः । विषयेशव इन्द्रियार्थेभ्यो मनोनिरोधनं प्रताहारः । सर्वशरीरेषु चैतन्यैकतानता ध्यान-म् । विषयव्यावर्तनपूर्वकं चैतन्ये चेतःस्थापनं धारणं भवति । ध्यानविस्सृ-तिः समाधिः । एवं सूक्ष्माङ्गानि । य एवं वेद स सुक्तिभाग्भवति ॥ ९ ॥ देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामकोधनिःश्वासभयनिदाः । तश्चिरासस्तु निःसंक-रूपक्षमालव्वाहाराप्रमादतातस्वसेवनम् । निदाभयसरीसृपं हिंसादितरक्रं तृष्णावतं दारपङ्कं संसारवाधिं तर्तुं सूक्ष्ममार्गमवलम्ब्य सत्त्वादिगुणानतिकः-म्य तारकमवलोकयेत् । अमध्ये सचिदानन्दतेज कूटहर् तारकं बह्म । तद्द-पायं लक्ष्यत्रयावलोकनम् । मूलाधारादारभ्य बहारन्ध्र । यन्तं सुषुद्धाः सूर्यामा । मृणालतन्तुसूक्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्तिः । तद्दर्शनास्तर्वपापनिवृत्तिः । तर्जन्यप्रोन्मीलितकर्णरन्ध्रद्वये फूल्कारशब्दो जायते । तत्र स्थिते मनसि चक्कमध्यनीलज्योतिः पश्यति । एवं दृद्येऽपि । बहिर्रुक्ष्यं तु नासाग्रे चतुः-पडएदशद्वादशाङ्ग्रळीभिः कमात्रीलद्यातश्यामत्वसदमक्तभङ्गीस्फुरन्पीतवर्णह्न-योपेतं ब्योमत्वं पश्यति स तु योगी चलनदृष्ट्या ब्योमभागवीक्षितुः पुरुपस्य दृष्ट्यत्रे ज्योतिर्मयुखा वर्तन्ते । तदृष्टिः स्थिरा भवति । शीर्षोपरि द्वादशाङ्क्रिमानज्योतिः पश्यति तदाऽमृतत्वमेति । मध्यक्ष्यं तु प्रातश्चि-त्रादिवर्णसूर्यं चन्द्रविद्वालावलीवसिद्वहीनान्तरिक्षवत्पश्यति । तदाकारा-कारी भवति । अभ्यासान्निर्विकारं गुणरहिनाकाशं भवति । विस्फुरत्तारका-कारगाडतमोपसं पराकाशं भवति । कालानलसमं द्योतमानं महाकाशं भवति । सर्वोत्कृष्टपरमाद्वितीयप्रयोतमानं तश्वाकाशं भवति । कोटिस्यप्र-काशं सूर्याकाशं भवति । एवमभ्यासात्तनमयो भवति । य एवं वेद ॥ २ ॥ तयोगं च द्विधा विद्धि पूर्वोत्तरविभागनः । पूर्व तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति । तारकं द्विविधम् । मूर्तितारकममूर्तितारकमिति । यदिन्द्रि-यान्तं तन्मूर्तिनारकम् । यद्वयुगानीतं तदमूर्तितारकमिति । उभयमपि मनोयुक्तमभ्यसेत् । मनोयुक्तान्तरदृष्टिस्तारकप्रकाशाय भवति । अयुगम-ध्यबिले तेजस आविर्भावः । एतःपूर्वतारकम् । उत्तरं स्वमनस्कम् । नालुमू-छोध्वेभागे महाज्योतिर्विद्यते । तद्दर्भनादणिमादिसिद्धिः । छद्दयेऽन्तर्बा-ह्यायां दृष्टे निमेषोन्मेषवर्जितायां च इयं शाम्भवी मुद्रा भवति । सर्वतन्त्रेषु गोप्यमहाविद्या भवति । तज्ज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्युजनं मोक्षफलदम् । अन्तर्रुक्ष्यं जलज्योतिःस्वरूपं भवति । महर्षिवेद्यं अन्तर्वाह्येन्द्रियेरदृश्यम् ॥ ३ ॥ सहस्रारे जलज्योतिरन्तर्लक्ष्यम् । बुद्धिगुहायां सर्वाङ्गसुन्दरं पुरुष-रूपमन्तर्रुक्ष्यमिखपरे । शीर्धान्तर्गतमण्डलमध्यगं पञ्चवक्रमुमासहायं नी-लकण्ठं प्रशान्तमन्तर्रुक्ष्यमिति केचित् । अङ्ग्रहमात्रः पुरुषोऽन्तर्रुक्ष्यमित्येके ।

उक्तिकस्यं सर्वमात्मेव । तस्त्रस्यं ग्रुद्धारमदृष्ट्या वा यः पश्यति स एव ज्ञानिष्ठो भवति । जीवः पञ्चविशकः स्वकल्पितचतुर्विशतितत्त्वं परित्यज्य पश्चितः परमात्माहमिति निश्चयाजीवन्मुको भवति । एवमन्तर्रुक्ष्यदर्शनेन जीवन्मुक्तिदशायां स्वयमन्तर्रुक्ष्यो भूत्वा परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति ॥ ४॥ इति प्रथमं ब्राह्मणम् ॥

अथ ह याज्ञवह्वय आदित्यमण्डलपुरुषं पप्रच्छ । भगवबन्तर्लक्ष्यादिकं बहुधोक्तम्। मया तन्न ज्ञातम्। तह्रहि मह्मम्। तद्दशेवाच पञ्चभूतकारणं तिक्टामं तद्ववतुःपीठम् । तन्मध्ये तत्त्वप्रकाशो भवति । सोऽतिगृढ अध्यक्तश्च । तउज्ञानप्रवाधिरूढेन ज्ञेयम् । तहाद्याभ्यन्तर्लक्ष्यम् । तन्मध्ये जगहीनम् । तन्नाद्यिन्दुकलानीतमखण्डमण्डलम् । तःसगुणनिर्गुणस्यरूपम् । तद्वेता विमुक्तः। आदाविभ्रमण्डलम् । तदुपरि सूर्यमण्डलम् । तन्मध्ये सुधाचन्द्रमण्डलम् । तन्मध्येऽलण्डवद्यतेजोमण्डलम् । तद्विद्युक्षेखावन्छुकुः भास्तरम् । तदेव शाम्भवीलक्षणम् । तद्दर्शने विश्वी मूर्तय असा प्रविपरपूर्णिसा चेति । निर्मालितद्र्यनममादृष्टिः । अधौन्मीलितं प्रनिपत् । सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवति । तासु पूर्णिमाभ्यासः कर्नेच्यः तह्नध्यं नामाग्रम् । तदा तालुमुले गावनमो दश्यते । तदभ्यासाद्खण्डमण्डलाकार्ज्योतिर्दश्यते । तदेव सचिदानन्दं वहा भवति । एवं सहजानन्दे यदा मनो लीयने तदा शान्तो भवी भवति । नामेव खेचरीमाहुः । तद्भ्यासान्मनःस्थैर्यम् । ततो वायुर्ख्यम् । तश्चिह्यानि । आदी तारकवदृत्रयते । तती वञ्चदर्पणम् । सत उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलम् । ततो नवरत्रप्रभामण्डलम् । ततो मध्याह्वार्कः मण्डलम् । ततो बह्विशिखामण्डलं क्रमादृ इयते ॥ १ ॥ तदा पश्चिमामि मु-खप्रकाशः स्फटिकध्म्मविन्दुनादकलानक्षत्रेखयोतदीपनेत्रसवर्णनवरत्नादिपमा हर्यन्ते। तदेव प्रणवस्त्रहृषम्। प्राणापानयोरैक्यं कृत्वा धनकुम्मको नामाग्रदः र्शनदृढभावनया द्विकराङ्गुलिभिः पण्युस्तीकरणेन प्रणवध्वनि निशस्य मन-स्तन्न लीनं भवति । तस्य न कर्मलेपः । रवेरुद्यास्तमययोः किल कर्म कर्त-व्यम् । एवंविद्श्रिद्दित्यस्योद्यास्त्रमयाभावात्पर्वकर्माभावः । शब्दकालल-येन दिवाराज्यतीतो भूत्वा सर्वपरिपूर्णज्ञानेनोन्मन्यवस्थावशेन बर्द्धक्यं भवति । उन्मन्या अमनस्कं भवति । तस्य निश्चिन्ता ध्यानम् । सर्वकर्मनि-राकरणमावाहनम् । निश्चयज्ञानमासनम् । उन्मनीभावः पाद्यम् । सदाऽम-नस्कमर्ध्यम् । सदादीप्तिरपारामृतवृत्तिः स्नानम् । सर्वेत्र भावना गन्धः। दणस्यरूपावस्थानमक्षताः । चिदाप्तिः पुष्पम् । चिद्गिस्यरूपं भूपः । चिदा-दित्यस्यरूपं दीपः । परिपूर्णचन्द्रामृतरसस्यैकीकरणं नैवेद्यम् । निश्चलस्वं

१ तिस्रो दृष्टयः. २ प्रणवादिष्वानि.

प्रदक्षिणम् । सोहंभावो नमस्कारः । मौनं स्तुतिः । सर्वसंतोषो विसर्जनमितिः य एवं वेद ॥ २ ॥ एवं त्रिपुट्यां निरस्तायां निस्तरक्षसमुद्रविश्ववातस्थितदीप-वद्चलसंपूर्णभावाभावविहीनकैवल्यचोतिभेवति । जाप्रश्चिन्दान्तःपरिज्ञानेव बह्मविज्ञवति । सुपुतिसमाध्योर्मनोलयाविशेषेऽपि महदस्युभयोर्मदसमसि लीनखान्मुक्तिहेतुखाभावाच । समाधौ मृदिततमौविकारस तदाकाराकारि-ताखण्डाकारवृत्त्यात्मकसाक्षिचतन्य प्रपञ्चलयः संपद्यते प्रपञ्चस्य मनःकिष्पः तत्वात्। ततो भेदाभावात् कदाचिद्वहिर्गतेऽपि मिध्यात्वभानात्। सक्काद्व-भातसदानन्दानुभवैकगोचरो बह्मवित्तदेव भवति । यस्य संकल्पनाशः सा-त्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । तसाझावाभावौ परित्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्तो भवति । पुनःपुनः सर्वावस्थासु ज्ञानज्ञेयौ ध्यानध्येयौ लक्ष्यालक्ष्ये दृश्यादृत्वे चोहापोहादि परित्यज्य जीवनमुक्तो भवेत् । य एवं वेद् ॥ ३ ॥ पञ्चावस्थाः जायस्वमधुषुप्तिनुरीयनुरीयानीताः। जामित प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमागीसकः। पापफछनरकादिमांस्तु ग्रुभकर्मफलस्वर्गमस्यिति काङ्कृते । स एव स्वीकृतवैरा-🤰 ग्यास्कर्मफळर्जनमाऽलं संसारबन्धनमलमिति विमुक्तयेमिमुखो निवृत्तिमार्गप्र-वृत्तो भवति । स एव संसारतारणाय गुरुमाश्रित्य कामादि त्यक्त्वा निहितक-मीचरन्साधनचतुष्टयसंपन्नो हृद्यकमलमध्ये भगवःसत्तामात्रान्तर्लक्ष्यरूप-मासाद्य सुपुश्यवस्थाया सुक्तबद्धानन्दम्मृति लब्ध्वा एक एवाहमद्वितीयः कंचित्कालमञ्चानवृत्त्या विस्मृतजायद्वासनानुफलेन तैजमोऽस्मीनि तदुभय-निवृत्या प्राञ्च इदानीमस्पीलहमेक एव स्थानभेदादवस्थाभेदस्य परंतु नहि मदन्यदिति जातविवेकः शुद्राद्वैतत्रह्माहमिति मिदागन्धं निरस्य स्वान्तर्विज्-मिभतभानुमण्डलध्यानतदाकाराकारितप्रंब्रह्माकारितमुक्तिमार्गमाह्छः परि-पको भवति। संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः। तद्वियुक्तं मनो मोक्षाय भवति । तद्वांश्रश्चरादिबाह्मप्रपञ्जीपरतो विगतप्रपञ्चगन्धः सर्वजगदात्मत्वेन पश्यंस्ख-काहंकारो ब्रह्माइमसीति चिन्तयन्निदं सर्वं यदयमारमेनि भावयन्नृतकुत्यो भवति ॥ ४ ॥ सर्वपरिपूर्णतुरीयानीतब्रह्मभूतो योगी भवति । तं ब्रह्मेति स्तुवन्ति । सर्वेलोकस्तुतिपात्रः सर्वदेशसंचारशीलः परमारमगगने बिन्दुं निक्षिप्य शुद्धाद्वैताजाड्यसहजामनस्कयोगनिदाखण्डानन्द्रपदानुवृत्या जीव-न्मुक्तो भवति । तचानन्दसमुद्रममा योगिनो भवन्ति । तद्पेक्षया इन्द्रा-द्यः स्वरुपानन्दाः । एवं प्राप्तानन्दः परमयोगी भवतीत्युपनिपत् ॥ ५ ॥ इति द्वितीयं बाह्मणम् ॥ २ ॥

याज्ञवरुवो महामुनिर्मण्डलपुरुषं पप्रच्छ स्वामिश्वमनस्कलक्षणमुक्तमपि विस्मृतं पुनस्तलक्षणं ब्रुहीति । तथेति मण्डलपुरुषोऽब्रवीत् । इदममनस्कम-

१ जन्मसंसार.

तिरहस्यम् । यज्ञानेन कृतार्थो भवति तिन्नस्यं शांभवीसुद्रान्वितम् । परमारमहत्या तस्रस्यस्यस्याणि हृद्वा तद्तु सर्वेशमममेयमजं शिवं परमाकाशं
निरासम्बद्धयं ब्रह्मविष्णुरुद्दादीनामेकस्यं सर्वेकारणं परंब्रह्मासम्येव
पश्यमानो गृहाविहरणमेव निश्चयेन ज्ञारवा भावाभावादिद्वन्द्वातीतः संविदितमनोन्मन्यनुभवस्तद्वनन्तरमिक्तिरेन्द्रियक्षयवशादमनस्कसुस्वव्रह्मानन्दसमुद्रे
मनःप्रवाहयोगरूरनिवातस्थितदीपवद्वस्य परंब्रह्म प्रामोति । ततः ग्रुष्कृश्चवन्मृच्छोनिद्दामयनिःश्वामोच्छ्वासाभावास्त्रष्टद्वन्द्वः सदाचश्चस्यातानन्तरं
भेनुस्वनश्चीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनोनाशं भवति । पयःस्रावानन्तरं
भेनुस्वनश्चीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनोनाशं भवति । पयःस्रावानन्तरं
भेनुस्वनश्चीरमिव सर्वेन्द्रियवर्गे परिनष्टे मनोनाशं भवति । वदेवामनस्कम् ।
तद्तु नित्यग्रद्धः परमात्माहमेवेति तत्त्वमसीत्युपदेशेन त्वमेवाहमहमेव
स्वमिति तारकयोगमार्गेणाधण्डानन्दपूर्णः कृतार्थो भवति ॥ १ ॥ परिपूर्णपराकाशमग्नमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्यः संन्यन्तपर्वेन्द्रियवर्गः अनेकजनमार्जितपुण्वपुञ्जवक्ववेवस्यफलोऽखण्डानन्द्विरस्तावंक्षेशकश्चरातो प्रसाहमस्योति कृतक्तयो भवति । त्वमेवाइं न भेदोऽस्ति पूर्णत्वात्परमात्मनः । इत्युचरस्यमालिक्ष्य शिष्यं ज्ञसिमनीनयन् ॥ २ ॥ इति नृतीयं ब्राह्मगम् ॥ ३ ॥

अध ह याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुपं पप्रच्छ ज्योमपञ्च म्हलां विन्तरेणातुब्रह्मीत । स होवाचाकाशं पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशिति
पञ्च भवन्ति । वाह्याभ्यन्तरमन्धकारमयमाकाशम् । वाह्यन्याभ्यन्तरे कालानलसदशं पराकाशम् । सवाह्याभ्यन्तरेऽपरिमितद्युतिनिमं तस्वं महाकाशम् ।
सवाह्याभ्यन्तरे सूर्यनिमं सूर्याकाशम् । अनिवैचनीयज्योति सर्वज्यापकं
निरतिशयानन्द्रञ्ञक्षणं परमाकाशम् । एवं तन्त्रक्ष्यद्श्वेनात्तत्तद्भूयो भवति ।
नवचकं पडाधारं त्रिलक्ष्यं ज्योमपञ्चकम् । सम्यगेतन्न जानाति स योगी
नामतो भवेत् ॥ १ ॥ इति चतुर्थं बाह्यणम् ॥

सविषयं मनो बन्धाय निर्विषयं मुक्तये भवति । अतः सर्वं जगिश्चत्तगी-चरम् । तदेव चित्तं निराश्चयं मनोन्मन्यवस्थापरिपकं लययोग्यं भवति । तल्लयं परिपूर्णे मयि समभ्यसेत् । मनोल्यकारणमहमेव । अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वतिः । ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिज्योतिरन्तर्गतं मनः । यन्मनिष्वजगःसृष्टिस्थितिव्यसमकर्मकृत् । तन्मनो विल्यं याति तद्विष्णोः परमं पदम् । तल्लयाच्छुद्वाद्वैतसिद्धिभेदाभावात् । एतदेव परमतस्वम् । स तज्जो बालोन्मत्तपिशाचवज्ञद्वन्या लोकमाचरेत् एवममनस्काभ्यासे-नैव निस्यन्तिरल्पमूत्रपुरीषमितभोजनद्वाङ्गाजाङ्यिनद्वाद्यायुचलनाभावय-सदर्भनाज्ज्ञातसुखस्यस्पसिदिर्भवति । एवं चिरसमाधिजनितवद्वामृतपान-परायणोऽसो संन्यासी परमहस अवधृतो भवति । तद्दर्शनेन सकलं जगप- वित्रं भवति । तत्सेवापरोऽज्ञोऽपि मुक्तो भवति । तरकुक्रमेकोत्तरशतं तार-यति । तन्मानृपिनृजायापत्यवर्गे च मुक्तं भवतीत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ इति मण्डळबाह्मणोपनिषत्समासा ॥

## दक्षिणामृत्युपनिषत्॥ ५१॥

यन्मौनव्याख्यया मौतिपटलं क्षणमात्रतः । महामौनपदं याति स हि मे परमा गतिः ॥ ॐ सहनाववत्विति ज्ञान्तिः ॥

अ ब्रह्मावर्ते महाभाण्डीरवटमुळे महासन्नाय समेना महर्पयः शौनका-द्यसे ह समिःपाणयम्तस्वजिज्ञासवी मार्कण्डेयं चिरंजीविनसुपसमेख पप्र-च्छुः केन स्वं चिरं जीवसि केन वानन्दमनुभवसीति । परमरहस्यशिवतस्व-ज्ञानेनेति स होवाच । किं तत्परमरहस्यशिवतत्त्वज्ञानम् । तत्र को देवः । के सम्राः। को जपः। का सुदा। का निष्ठा। किं तज्ज्ञानसाधनम्। कः परिकर: । को बिल: । कः काल: । किं तत्स्थानमिनि । स होवाच । येन दक्षिणामुखः शिवोऽपरोक्षीकृतो भवति तन्परमरहस्यशिवतस्वज्ञानम् । यः सर्वोपरमे काले सर्वानाःमन्युपसंहत्य स्वात्मानन्दमुखे मोदने प्रकाशते वा स देवः । अत्रेने मत्ररहसाक्षोका भवन्ति । मेधा दक्षिणामूर्तिमन्नस्य ब्रह्मा ऋषिः। गायत्री छन्दः। देवता दक्षिणास्यः। मन्नेणाङ्गन्यासः। 🦫 आदौ नम उचार्य ततो भगवते पदम् । दक्षिणेति पदं पश्चानमूर्तये पदमुद्धरेत् ॥ १ ॥ असम्बद्धं चतुर्धन्तं मेघां प्रज्ञां पटं बदेत् । समुद्धार्य ततो वायु-बीजं च्छं च ततः पठेत्। अग्निजायां ततस्त्वेष चतुर्विशाक्षरी मनुः ॥ २ ॥ ध्यानम् ॥ स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाममृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराष्ट्रं । दधतमुरगकक्ष्यं चन्द्रचूटं त्रिनेत्रं विधतविविधभूपं दक्षिणामूर्तिमीडे ॥ ३ ॥ मन्नेण न्यासः । आदौ वेदादिमुचार्य स्वराद्यं सविसर्गकम् । पञ्चार्ण तत उद्धृत्य अन्तरं सविसर्गकम् । अन्ते समुद्धरेत्तारं मनुरेष नवाक्षरः ॥४॥ मुद्दां भद्रार्थदात्रीं सपरशुहरिणं बाहुभिर्वाहुमेकं जान्वासकं दधानी भुजग-बिल्समाबद्धकक्ष्यो वटाघः । आसीनश्चन्द्रखण्डप्रतिघटितजटाक्षीरगौरिश्च-नेत्रो दद्यादाद्यः ग्रुकार्यर्भुनिभिरभिवृतो भावग्रुद्धिं भवो नः ॥ ५ ॥ मन्नेण न्यासः ब्रह्मर्षिन्यासः-तारं बूंनम उचार्य मायां वाग्भवमेव च । दक्षिणापद् मुचार्य ततः स्थान्मूर्तये पदम् ॥ ६ ॥ ज्ञानं देहि पदं पश्चाद्विज्ञायां ततो न्यसेत्। मनुरष्टाद्शाणींऽयं सर्वमञ्जेषु गोपितः ॥ ७ ॥ भसव्यापाण्डुराङ्गः

शक्षिशककथरो ज्ञानसुद्राक्षमाळावीणापुस्तैविराजकरकैमळघरो योगपद्वाभि-रामः । व्याख्यापीठे निषण्णो मुनिवरनिकरैः सेव्यमानः प्रसन्नः सैव्यातः कृत्तिवासाः सततमवतु नो दक्षिणामृतिरीशः ॥ ८ ॥ मन्नेण न्यासः। ( ब्रह्मार्थिन्यासः ) । तारं परं रमाबीजं बदेत्साम्बशिवाय च । तुश्यं चानल-जायां च मनुर्होदशवर्णकः ॥ ९ ॥ वीणां करैः पुस्तकमक्षमान्तां विश्वाणम-भामगळं वरास्यम् । फगीन्द्रकश्यं मुनिभिः शुकाद्यैः सेन्यं वटाधः कृतनी-हमीडे ॥ १०॥ विष्णू ऋषिरनुष्टप्छन्दः। देवता दक्षिणास्यः । मन्नेण न्यासः । तारं नमी भगवते तुभ्यं वटपदं ततः । मूलेति पदमुचार्य वासिने पद्मुद्धरेत् ॥ ११ ॥ प्रज्ञामेधापदं पश्चादादिमिद्धिं ततो वदेन् । दायिने पदमुद्धार्य मायिने नम उद्धरेत ॥ १२ ॥ वागीशाय ततः पश्चानमहा-ज्ञानपदं ततः । विह्नजायां ततस्वेष द्वात्रिंशद्वर्णको मनुः । आनुष्टभौ मञ्चराजः सर्वमञ्जोत्तमोत्तमः ॥ १३ ॥ ध्यानम् । सदापुरुकविद्ध-नागविक्तद्वाहं प्रसन्धाननं मुक्ताहारविभूषणं शशिकलाभास्विकरीटोज्ञव-छम् । अञ्चानापहमादिमादिमगिरामधं भवानीपति न्ययोधान्तनिवासिनं र्परगुरुं ध्यायाम्यभीष्टासये ॥ १४ ॥ मानमुद्रा । सोऽहमिति यावदास्थितिः सनिष्ठा भवति । तदभेदेन मन्नान्नेडनं ज्ञानसाधनम् । चित्तं नदेकतानता परिकरः । अज्ञचेष्टार्पणं बल्टः । त्रीणि धामानि कालः । द्वादशान्तपरं स्थानमिति । ते ह पुनः श्रद्दधानास्तं प्रत्युचुः । कथं वाऽस्योदयः। किं स्वरूपम् । को वाऽस्योपासक इति । स होवाच । वैराग्यतैलसंपूर्णे भक्तिवर्तिसमन्विते । प्रबोधपूर्णपात्रे त ज्ञक्षिदीपं विलोक्येत् ॥ १५ ॥ मोहान्धकारे निःसारे उदेति स्वयमेव हि। वराग्यमर्गण कृत्वा ज्ञानं केंत्वा तु चित्रगम् ॥ १६ ॥ गाढतामिस्रसंशान्त्ये गुडमर्थं निवेदयेतु । मोह-भानुजसंकान्तं विवेकाल्यं सृकण्डुजम् ॥ १७ ॥ तत्त्वाविचारपाहोन बद्धं द्वैतभयातुरम् । उजीवयक्षिजानन्दे स्वस्वरूपेण संस्थितः ॥ १८ ॥ शेमुपी दक्षिणा प्रोक्ता सा यसाभीक्षणे मुखम् । दक्षिणाभिमुखः प्रोक्तः शिवोऽसी ब्रह्मवादिभिः ॥ १९ ॥ सर्गादिकाले भगवान्विरिश्चिर्गस्येनं सर्गसामर्थ्य-माप्य । ततोप चित्ते वाञ्छितार्थाश्च लब्ध्वा धन्यः सोपास्योपासको भवति धाता ॥२०॥ य इमां परमरहस्यशिवतत्त्रविद्यामधीते स सर्वपापेभ्यो मुक्ती भवति । य एवं वेद स कैवल्यमनुभवतीत्युपनिपत् ॥ ॐ सहनाववतिति शान्तिः ॥ इति दक्षिणामुर्ख्पनिपःसमाप्ता ॥

१ करतलकम<sup>्</sup>ोः २ सेवितः सुप्रसन्नः. ३ सव्याडः. ४ तार मायां. ५ वीजे पदं. ६ सुरग्रुरं. ७ कृत्वोत्तरारणिम्.

### शरभोपनिषत् ॥ ५२ ॥

सर्वे संत्यज्य मुनवो बद्धजन्त्यात्मरूपतः । तच्छारमं त्रिपाइहा स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ भद्रंकर्णेभिरिति शान्तिः॥

अथ हैनं पैप्पलादो ब्रह्माणसुवाच भो भगवन् ब्रह्मविष्णुरुद्राणां मध्ये को वा अधिकतरो ध्येयः स्यात्तस्वमेव नो ब्रहीति । तसी स होवाच पितामहश्च हे पैप्पलाद ऋणु वाक्यमेतत् । बहुनि पुण्यानि कृतानि येन तेनैव कश्यः परमेश्वरोऽसौ । यस्याङ्गजोऽहं हरिरिन्द्रमुख्या मोहान्न जानन्ति सुरेन्द्रमुख्याः ॥१॥ प्रभुं वरेण्यं पितरं महेशं यो ब्रह्माणं विद्धाति तसी । वेदांश्व सर्वान्प्रहि-णोति चाद्रयं तं वै प्रभु पितरं देवतानाम् ॥२॥ ममापि विष्णोर्जनकं देवमीकां योऽन्तकाले सर्वलोकान्संजहार ॥३॥ स एकः श्रेष्ठश्च सर्वशास्ता स एव वरिष्ठश्च । यो घोरं वेपमास्याय शरभारुयं महेश्वरः । नृर्सिहं लोकहुन्तारं संज्ञधान महाबकः ॥ ४ ॥ हरिं हरन्तं पादाभ्यामनुयान्ति सुरेश्वराः । मावधीः पुरुषं विष्णुं विक्रमस्व महानास ॥५॥ क्रपया भगवान्त्रिष्णुं विद्दार नखैः खरैः। चर्माम्बरी महाबीरी वीरभद्री बभूव ह ॥ ६ ॥ स एको रुद्री ध्येयः सर्वेषां सर्वसिद्धये । यो ब्रह्मणः पञ्चवकहन्ता तस्मे रुद्राय नमी अस्तु ॥ ७ ॥ यो विस्फुलिक्नेन छलाटजेन सर्वे जगन्नस्मसारसंकरोति । पुनश्च सृष्ट्वा पुनरप्यर-क्षदेवं स्वतन्नं प्रकटीकरोति । तसी रुद्राय नमो अस्तु ॥ ८ ॥ यो वामपा-देन जधान कार्छ घोर पपेऽथो हालहरूं दहन्तम् । तसी रुद्राय नमी अस्तु ॥ ९ ॥ यो वामपादार्चितविष्णुनेत्रस्तसौ ददी चक्रमतीव हृष्टः । तसौ रुद्राय नमो अस्तु ॥ १० ॥ यो दक्षयत्रे सुरसङ्घान्विजित्य विष्णु ववन्धोरगपाज्ञेन वीरः । तसी रुद्राय नमी अस्तु ॥ ११ ॥ यो लीलयैव त्रिपुरं ददाह विष्णुं कविं सोमसूर्याप्निनेत्रः । सर्वे देवाः पश्चतामवाषुः स्वयं तसात्पश्चपतिर्व-भूव । तसी हदाय नमी अस्तु ॥ १२ ॥ यो मत्यकूर्मादिवराहसिंहान्विष्ट्रं क्रमन्तं वामनमादिविष्णुम् । विविक्कृतं पीड्यमानं सुरेशं भस्मीचकार मन्मर्थं यमं च। तसी रुद्राय नमी भस्तु ॥ १३ ॥ एवंप्रकारेण बहुधा प्रतुद्धा क्षमापयामासुनीलकण्डं महेश्वरम् । तापत्रयसमुद्भतजन्ममृत्युजरादिभिः । नानाविधानि दुःखानि जहार परमेश्वरः ॥ ३४ ॥ दैवं मन्नैः प्रार्थमान भारमा वै सर्वदेहिनाम् । श्रद्धरो भगवानाची ररक्ष सक्छाः प्रजाः ॥ १५ ॥ यत्पादाम्भोरुहद्वन्द्वं मृत्यते विष्णुना सह । स्तुत्वा स्तुत्यं महेशानमवास्त्रान-सगीचरम् ॥ १६ ॥ भक्तवा नम्रतनोर्विष्णोः प्रसादमकरोद्विसः । यतौ

महानिशि. २ कामकालं. ३ प्यमक्षीकरोव्छियः प्रार्थनं सर्वदेवानाम् ।

बाची निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणी विद्वास विभेति कटाचनेति ॥ १७ ॥ अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् । तमऋतुं पश्यति यीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्॥१८॥ बसिष्ठवैयासकिवामदेवविरिश्चिमुख्यहेदि भाव्यमानः । सन्दस्जातादिस-नातनाद्यरीक्यो महेशो भगवानादिदेवः ॥ १९ ॥ सत्यो नित्यः सर्वसाक्षी महेशो नित्यानन्दो निर्विकल्पो निराल्यः । अचिन्त्यशक्तिभगवानिगरीशः स्वाविद्यया कल्पितमानभूमिः ॥ २० ॥ अतिमोहकरी माया मम विष्णोश्च सुत्रत । तस्य पादाम्बुजन्यानादुस्तरा सुतरा भवेत् ॥ २१ ॥ विष्णुर्विश्वजग-धोनिः स्वांशभूतैः स्वकैः सह । ममांशसंभवो भूत्वा पाछयत्यखिल जगत् ॥ २२ ॥ विनाशं कालतो याति ततोऽन्यत्सकलं सृपा । ॐ तसौ महा-ब्रासाय महादेवाय श्रुलिने । महेश्वराय सृदाय तसी रुद्राय नमी अस्त ॥ २३ ॥ एको विष्णुर्महज्जतं पृथरभूतात्यनेकशः । श्रीलोकान्व्याप्य मतात्मा भुद्रे विश्वभुगव्ययः ॥ २४ ॥ चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमिरेव ष । हुयते च पुनर्हाभ्यां स मे विष्णुः प्रमीदनु ॥ २५ ॥ ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविवेद्यामी बद्धाणा हतम् । बहीव तेन गन्तव्यं बद्धकर्मममाधिना ॥ २६॥ शरा जीवास्तदक्केषु भाति नित्यं हरि स्वयम् । ब्रह्मैव शरभः साक्षान्मोक्ष-दोऽयं महामुने ॥ २०॥ मायावशादेव देवा मोहिता ममताविभिः। तस्य माहात्म्यलेशांशं वक्तं केनाप्यशस्यते ॥ २८ ॥ परात्परतरं ब्रह्म यत्परात्परतो हरिः । परात्परतरो हीशन्तस्मान् ल्योऽधिको न हि ॥ २९ ॥ एक एव शिवो नित्यस्तनोऽन्यत्मकलं सूपा । तस्मात्सर्वान्परित्यज्य ध्येगान्त्रि-ष्णवादिकान्स्रान् ॥ ३० ॥ शिव एव सदा ध्येयः सर्वसंसारमोचकः। तसी महाप्रासाय महेश्वराय नमः॥ ३१ ॥ पैप्पलादं महाशासं न देशं यस्य कस्यचित्। नाम्तिकाय कृतन्नाय दुर्वृत्ताय दुरात्मने ॥ ३२ ॥ दाम्भि-काय नृशंसाय शठायानृतभाषिणे । सुवताय सुभक्ताय सुवृत्ताय सुशी-छिने ॥ ३३ ॥ गुरुभक्ताय दान्ताय शान्ताय ऋजुचेतसे । शिवभक्ताय दा-तब्यं ब्रह्मकर्मोक्तभीमते ॥ ३४ ॥ स्वभक्तायैव दातव्यमकृतशाय स्वतः न दातव्यं सदा गोप्यं यतेनैव द्विजोत्तम ॥ ३५ ॥ एतत्पैष्पलादं महाशास्त्रं बोऽधीते श्रावयेद्विजः स जन्ममरणेभ्यो मुक्तो भवति । यो जानीते सोऽमृ-तस्वं च गच्छति । गर्भवासाहिमुक्तो भवति । सुरापानात्पुनो भवति । स्वर्णसेयाःपूतो भवति । ब्रह्महत्याःपूतो भवति । गुरुतस्पगमनाःपूतो भवति । स सर्वान्वेदानघीतो भवति । स सर्वान्देवानध्यातो भवति । स समस्त-महापातकोपपातकारपूर्तो भवति । तस्मादविमक्तमाश्रितो भवति । स सततं

१ महाइत्यायाः.

शिवप्रियो भवति । स शिवसायुज्यमेति । न स पुनरावर्वते न स पुनरा-वर्तते । ब्रह्मैय भवति । इत्याह भगवान्ब्रह्मेत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रंकर्णेमिरिति शान्तिः ॥

इति शरभोपनिपत्समाप्ता ॥

# स्कन्दोपनिषत्॥ ५३॥

यत्रासंभिन्नतां याति स्वातिरिक्तभिदातितः। संवित्मात्रं परं बद्धा तत्स्वमात्रं विजृत्मते॥ ॐ सहनाववस्विति शान्तिः॥

भच्युतोऽस्मि महादेव तव कारुण्यलेशतः। विज्ञानघन एवास्मि शिवोस्मि किमतः परम् ॥६॥ न निजं निजवद्वात्यन्तःकरणजुम्भणात् । अन्तःकरणनाद्दीन संविन्मात्रस्थितो हरिः ॥ २ ॥ संविन्मात्रस्थितश्चाहमजोऽस्मि किमतः एरम् । व्यतिरिक्तं जहं सर्वे स्वभवस विनश्यति ॥ ३ ॥ चिज्ञढानां तु यो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञानविग्रहः । स एव हि महादेवः स एव हि महाहरिः ॥ ४ ॥ स एव ज्योतियां ज्योतिः स एव परमेश्वरः । स एव हि परवहा तहहाहं न संशयः ॥ ५ ॥ जीवः शिवः शिवो जीवः य जीवः केवलः शिवः । तुषेण बद्दो ब्रीहिः स्यात्तुपाभावेन तण्डुलः ॥ ६ ॥ एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः। पाशबद्धम्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥ ७ ॥ शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे । शिवस्य हृद्यं विष्णुर्विष्णोश्च हृद्यं शिवः ॥ ८ ॥ यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः । यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुपि ॥९॥ यथान्तरं न भेदाः स्युः शिवकेशवयोत्तथा । देही देवालयः श्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः । त्यजेवज्ञाननिर्मालयं सोऽहंशावेन पूजयेत् ॥ १० ॥ अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः । स्नानं मनोमस्र-त्यागः शौचमिनिद्यनिग्रहः ॥ ११ ॥ ब्रह्मामृतं पिबेदैक्षमाचरेदेहरक्षणे । वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतर्वार्जते । इत्येवमाचरेद्वीमान्त्स एवं मुक्तिमाप्रयात् ॥१२॥ श्रीपरमधाम्ने स्वन्ति चिरायुष्योश्वम इति । विरिश्चिनाः रायणशंकरात्मकं नृसिंह देवेश तव प्रसादनः । अचिन्त्यमध्यक्तमनन्तमध्ययं वेदारमकं ब्रह्म निजं विजानते ॥ १३ ॥ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥ १४ ॥ तद्विप्रासी विषन्यवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यन्परमं पदमित्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासन-मिति वेदानुशासनमित्युपनिषन् ॥ १५ ॥ 🥗 सहनाववत्विति शान्तिः ॥

इति स्कन्दोपनिपत्समाप्ता ॥

## त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषत् ॥ ५४ ॥

यत्रापद्भवतां याति स्वाविद्यापद्विञ्चमः । तिञ्चपद्भारायणास्यं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ भर्त्रकर्णेमिरिति दान्तिः॥

भथ परमतरवरहस्यं जिङ्गासः परमेष्ठी देवमानेन सहस्रसंवरसरं तपश्चचार । सहस्रवर्षेऽतीते अ्युमतीवतपसा प्रसन्नं भगवन्तं महाविष्णुं ब्रह्मा परिप्रच्छति भगवन् परमतःवरहस्यं मे ब्रहीति। परमतःवरहस्यवका त्वमेव नान्यः कश्चि-दस्ति तत्कथमिति । तदेवोच्यते । त्वमेव सर्वज्ञः । त्वमेव सर्वज्ञक्तिः । त्वमेव सर्वाधारः । स्वमेव सर्वस्वरूपः । स्वमेव सर्वेश्वरः । स्वमेव सर्वप्रवर्तकः । स्वमेव सर्वपालकः । स्वमेव सर्वनिवर्तकः । स्वमेव सदसदासमकः । स्वमेव सदसद्विछक्षणः । त्वमेवान्तर्बहिञ्चापकः । त्वमेवातिसूक्ष्मतरः । त्वमेवाति-महतो महीयान् । त्वमेव सर्वमृळाविद्यानिवर्तकः । त्वमेवाविद्याविद्यारः । रबमेवाविद्याधारकः । स्वमेव विद्यावद्यः । स्वमेव विद्यास्य हृपः । स्वमेव विद्या-तीतः । स्वमेव सर्वकारणहेतः । स्वमेव सर्वकारणममष्टिः । स्वमेव सर्वकारण-स्यष्टिः । स्वमेवाखण्डानन्दः । स्वमेव परिपूर्णानन्तः । स्वमेव निर्शतशायानन्दः। रवमेव तुरीयतुरीयः । त्वमेव तुरीयातीतः । त्वमेवानन्तोपनिपद्विसुग्यः । रवमेवाखिलका।स्रीर्विमृग्यः । त्वमेव महोसानपुरन्दरपुरोगमेरसिलामरीरखिला-गमैर्विम्रग्यः । त्वमेव सर्वमुमुक्षाभिविमृग्यः । त्वमेवामृतमयेर्विमृग्यः । त्वमे-वासृतमयस्वमेवासृतमयस्वमेवासृतमयः । त्वमेव सर्वे त्वमेव सर्वे त्वमेव सर्वम्। त्वसेव मोकस्त्वमेव मोक्षदस्त्वमेवाखिलमोक्षसाधनम्। न किंचिदिस्त स्वद्यांतरिक्तम् । स्वद्यांतरिकं यत्किचित्प्रतीयते तस्सर्वे बाधितमिति निश्चितम् । तसास्वमेव वक्ता स्वमेव गुरुस्त्वमेव पिता स्वमेव सर्वनियन्ता स्वमेव सर्व स्वमेव सदा ध्येय इति सुनिश्चितः। परमतश्वज्ञस्तमुवाच महाविष्णुर्रातप्रसन्तो भूत्वा साधुसाध्विति साधुप्रशंसापूर्वं सर्वे परमतस्वरहस्यं ते कथयामि । सावधानेन श्रुण । ब्रह्मन् देवदर्शीत्याख्याधर्वणशास्त्रायां परमतस्वरहस्याख्या-थर्वणमहानारायणोपनिषदि गुरुशिष्यसंवादः पुरातनः प्रसिद्धतया जागार्ति । पुरा तःस्वरूपज्ञानेन महान्तः सर्वे ब्रह्मभावं गताः । यस्य श्रवणेन सर्वेवन्धाः प्रविनश्यन्ति । यस्य ज्ञानेन सर्वरहस्यं विदितं भवति । तस्वरूपं कथमिति । शान्तो दान्तोऽतिविरकः सुञ्जदो गुरुभक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो महानिष्ठं गुरुमा-साध प्रदक्षिणपूर्वकं दण्डवरप्रणम्य प्राक्षित्रिस्वा विनयेनोपसङ्गम्य भगवन् गुरो मे परमतस्वरहस्यं विविच्य वक्तस्यमिति । अत्यादरपूर्वकमिति हर्षेण शिष्यं बहुकृत्य गुरुर्वदृति । परमतत्त्वरहस्योपनियक्तमः कथ्यते सायधानेन

श्रूयताम् । कथं त्रहा । कालभयानाचितं त्रहा । सर्वकालानाचितं त्रहा । सगु-णनिर्गुणस्वरूपं बद्धा। आदिमध्यान्तशून्यं बद्धा। सर्वे खल्विदं बद्धा। मायातीतं गुणातीतं ब्रह्म । अनन्तमप्रभेयाखण्डपरिपूर्णे ब्रह्म । अहितीयपरमानन्दश्चद्वद्वद-मुक्तसत्यस्य रूपव्यापकाभिकापरिच्छिकं ब्रह्म । सचिदानन्दस्वप्रकाशं ब्रह्म । म-नोवाचामगोचरं ब्रह्म। अखिलप्रमाणागोचरं ब्रह्म। अमितवेदान्तवेशं ब्रह्म। दे-शतः कास्त्रतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म । सर्वपरिपूर्णं ब्रह्म तुरीयं निराकारमेकं अञ्च । अद्वैतमनिर्वाच्यं ब्रह्म । प्रणवास्मकं ब्रह्म । प्रणवास्मकत्वेनोक्तं ब्रह्म । प्रणवाराखिलमञ्चारमकं ब्रह्म । पादचतुष्टयारमकं ब्रह्म । किं तस्पादचत् ष्टयं ब्रह्म । भवति । अविद्यापादः सुविद्यापादश्चानन्द्पाद्स्तुरीयपादश्चेति । तुरीयपादस्तु-रीयत्रीयं तुरीयातीतं च । कथं पादचतुष्टयस्य भेदः । अविद्यापादः प्रथमः पादो विद्यापादो द्वितीयः भानन्द्वादस्तृतीयस्तुरीयपादस्तुरीय इति । मूला-विद्या प्रथमपादे नान्यत्र । विद्यानन्दतुरीयांशाः सर्वेषु पादेषु व्याप्य तिष्ठन्ति । एवं तर्हि विद्यादीनां भेदः कथमिति । तत्तरप्राधान्येन तत्त्व्यपदेशः । वस्तुत-स्वमेद एव । तत्राधमतनमेकं पादमविद्याशबलं भवति । उपरितनपाद्त्रयं शुद्धबोधानन्द्रअगममृतं भवति । तञ्चालौकिकपरमानन्द्रअगाखण्डामितते-जोराक्षिज्वेस्रति । तश्चानिर्वाच्यमनिर्देश्यमखण्डानन्दैकरसारमकं भवति । तन्न मध्यमपादमध्यप्रदेशेऽमिततेजः प्रवाहाकारतया नित्यवैकुण्ठं विभाति । तथ निरतिशयानन्दाखण्डब्रह्मानन्दनिजमूर्त्याकारेण अवलति । अपरिच्छिन्नमण्ड-लानि यथा दृश्यन्ते तद्भदृष्ण्डानन्दामितवैष्णवदिव्यते जोराइयन्तर्गतविक्स-न्महाविष्णोः परमं पदं विराजते । दुग्धोदधिमध्यस्थितामृतामृतकलशवद्वैष्णवं भाम परमं संदर्यते । सुदर्शनदिव्यतेजोन्तर्गतः सुदर्शनपुरुषो यथा सूर्यमण्ड-ळान्तर्गतः सूर्यनारायणोऽमितापरिच्छिबाद्वैतपरमानन्द्रछक्षणतेजोराइयन्तर्गत आदिनारायणस्तथा संदृश्यते । स एव तुरीयं ब्रह्म स एव तुरीयानीतः स एव विष्णुः स एव समस्तब्रह्मवाचकवाच्यः स एव परंज्योतिः स एव मायाः तीतः स पुव गुणातीतः स पुव काळातीतः स पुवाखिलकर्मातीतः स एव सत्योपाधिरहितः स एव परमेश्वरः स एव चिरंतनः पुरुषः प्रण-वाचि विक्रमञ्जवाचकवाच्य आचन्तश्रून्य आदिदेशकाळवस्तुतुरीयसंज्ञानि-पूर्णः सत्यसंकल्प भारमारामः काळत्रयाबाधितनिजस्बद्धपः स्यपरिपूर्ण: स्वयंज्योतिः स्वयंप्रकाशमयः स्वसमानाधिकरणशून्यः स्वसमानाधिकश्चन्यो न दिवारात्रिविभागो न संवत्सरादिकाळविभागः स्वानन्दमयानन्ताचिन्त्य-विभव आत्मान्तरात्मा परमात्मा ज्ञानात्मा तुरीयात्मेत्यादिवाचकवाच्योऽहै-तपरमानन्दो विशुर्नित्यो निष्कखड्डो निर्विकस्पो निरक्षनो निराख्यातः शबी देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चिदिति य एवं वेद स पुरुवसादीयो-

पासनया तस्य सायुज्यमेतीत्यसंशयमित्युपनिषत् ॥ इत्याधर्वणमहानारायणो-पनिविद्य पादचतुष्टमस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अधेति होवाच च्छात्रो गुरुं भगवन्तम् । भगवन्वैद्धण्डस्य नारायणस्य च निख्रवसुक्तम् । स एव तुरीयमित्युक्तमेव । वैकुण्ठः साकारो नारायणः सा-कारश्च । तुरीयं तु निराकारम् । साकारः सावयवो निरवयवं निराकारम् । तसारसाकारमनिरयं निःयं निराकारमिति श्रुतेः । यद्यसावयवं तत्तद्वित्यमिः खनुमानाचेति प्रत्यक्षेण दृष्टवाच । अतस्तयोरनित्यःवमेव वक्तम्चितं भवति । क्यमुक्तं निख्रत्वमिनि । तुरीयमक्षरमिति श्रुतेः । तुरीयस्य निख्रत्वं प्रसिद्धम् । निखरवानिखरवे परस्परविरुद्धधर्मी । तयोरेकस्मिन्बद्धाव्यत्यन्तविरुद्धं भवति । तसाद्वेकुण्डस च नारायणसा च नित्यन्त्रमेव वक्तुमुचितं भवति । सत्यमेव भवतीति देशिकं परिहरति । साकारम्तु हिविधः । सीपाधिको निरुपाधिकश्च । तम्र सोपाधिकः साकारः कथमिति । आविद्यकमखिलकार्यकारणजामविद्या-षाद एव नान्यत्र । तस्मात्सत्रमताविद्योपाधिः साकारः सावयव एव । सावः यवत्वादवश्यमनित्यं भवत्येव । सोपाधिकसाकारो वर्णितः । तर्हि निरुपा-विकसाकारः कथमिति । निरुपाधि हसाकारश्चिविधः । बह्यविद्यासाकारश्चा-नन्दसाकार उभयात्मकसाकारश्चेति । त्रिविधयाकारोऽपि पुनर्द्विचो स-वति । नित्यमाकारो मुक्त पाकारश्चेति । नित्यमाकारस्याद्यन्तश्चन्य शाश्चतः । उपासनया ये मुक्ति गतास्तेषां साकारी मुक्तमाकारः । तस्माखण्डज्ञाने-नाविभावो भवति । सोऽपि शाक्षतः । मुक्तसाकारस्वैच्छिक इति । अन्धे बद्दित शाधनावं कथमिति । अहैताखण्डपरिपूर्णनिरतिशयपरमानन्दश्च-बुद्धमुक्तसत्यारमकबद्धा चैतन्यथाकारत्वात् निरुपाधिकसाकारत्य नित्यत्वं सिद्ध-मेव । तसादेव निरुपाधिकसाकारस्य निरवयवस्वास्त्वाधिकमपि दूरतो निः रसमेव । निरवयवं बहाचैतन्यमिति सर्वोपनिपत्सु सर्वशास्त्रामिद्धान्तेषु श्रूयते । अध च विद्यानन्दनुरीयाणामभेद एव श्रूयते । सर्वत्र विद्यादिसाकारभेदः कथिति । सत्यमेवोक्तमिति देशिकः परिहरति । विद्याप्राधान्येन विद्यासा-आनन्दप्राधान्येनानन्दसाकारः उभयप्राधान्येनोभयात्मकसाकार-श्चेति । प्राधानयेनात्र भेद एव । स भेदो वस्तुतस्वभेद एव । भगव-स्रखण्डाद्वेतपरमानन्दलक्षणपरब्रह्मणः साकारनिराकारी विरुद्धधर्मी । विरु-द्धोभयात्मकत्वं कथमिति । सत्यमेवेनि गुरुः परिहरति । यथा सर्वगतस्य निराकारस्य महावायोश्च तदात्मकस्य त्वक्रातित्वेन प्रसिद्धस्य साकारस्य महावायुदेवस्य चाभेद एव श्रूयते सर्वत्र । यथा पृथिव्यादीनां व्यापकशरीराणां देवविशेषाणां च तद्विरुक्षणतद्भिम्नव्यापकापरिच्छिचा निजमूर्त्याकारदेवताः श्रूयन्ते सर्वेत्र तद्वत्परवद्याणः सर्वारमकस्य साकारनिराकारमेदविरोधो नास्त्येव विविधविचित्रानन्तक्षकः परव्रह्मणः स्वरूपज्ञानेन विरोधों न विद्यते । तदभावे सत्यनन्तविरोधो विभाति । अथ च रामकृष्णाद्यवतारेष्वद्वैतपरमा-नन्दलक्षणपरब्रह्मणः परमतत्त्वपरमविभवानुमंधानं स्वीयत्वेन श्रूयते स-र्वत्र । सर्वपरिपूर्णस्याद्वेतपरमानन्दरुक्षणपरब्रह्मणस्तु किं वक्तव्यम् । अ-न्यथा सर्वपरिपूर्णस्य परव्रह्मणः परमार्थतः साकारं विना केवलतिरा-यद्यभिमतं तर्हि केवलनिराकारस्य गगनस्येव परव्रह्मणोऽपि जडत्वमापचेत । तस्मारपरब्रह्मणः परमार्थतः साकारनिराकारौ स्वमाब-सिक्षी । तथाविधस्याद्वतपरमानन्दलक्षणस्यादिनारायणस्योनमेषनिमेषाभ्याः मुलाविद्योदयस्थितिलया जायन्ते । कदाचिद्यामारामस्याखिलपरिपूर्णस्यादि-नारायणस्य स्वेच्छानुसारेणोन्मेपो जायते । तस्मास्परश्रद्याणोऽधस्तनपादे स-र्वकारणे मूलकारणाव्यकाविभावी भवति । अव्यकानमूलाविभावी मूला-विद्याविभीवश्च । तस्मादेव सच्छव्दवाच्यं ब्रह्माविद्याश्चलं भवति । ततो महत् । महतोऽहकारः । अहंकाराव्यञ्चतन्मात्राणि । पञ्चतन्मात्रेभ्यः पञ्चमहाभूतानि । पञ्चमहाभूतेभ्यो ब्रह्मैकपाद्व्यासमेकमविद्याण्डं जायते । तत्र तस्वतो गुणानीतशुद्धसस्वमयो लीलागृहीननिशतिशयानन्दलक्षणो मा-योपाधिको नारायण आसीत् । स एव नित्यपरिपूर्णः पादविभूतिवैकुण्ठ-नारायणः । स चानन्तकोटिश्रह्माण्डानामुदयस्थितिलयाद्याविककार्यकारण-जालपरमकारणकारणभूतो महामायानीतस्तुरीयः परमेश्वरो जयति । तसारस्थलविरादम्बरूपी जायते । सपर्वकारणमूलं विरादस्बरूपी भ-वति । स चानन्तशीर्पा पुरुष अनन्ताक्षिपाणिपादौ भवति । अनन्त-श्रवणः सर्वमावृत्य निष्ठनि । सर्वव्यापको भवति । सगुणनिर्गुणस्बरूपो भवति । ज्ञानवर्षेश्वर्यशक्तितेज स्वरूपो भवति । विविधविचित्रानन्तज-गदाकारो भवति । निरतिशयानन्दमयानन्तपरमविभूनिसमध्या विश्वा-कारो भवति । निर्तिशयनिरङ्कशसर्वज्ञमर्वशक्तिसर्वनियन्तृत्वाद्यनन्तकस्या-णगुणाकारो भवति । वाचामगोचरानन्त दिच्यते जोराइयाकारो भवति । समस्ताविद्याण्डव्यापको भवति । स चानन्तमहामायाविकासानामधिष्ठा-निविद्यापितरतिशयाद्वैतपरमानन्द्रक्षशपरब्रह्मविलासविग्रही भवति । अ-स्येक्करोमकृपान्तरेष्वनन्तकोटिब्रह्माण्डानि स्थावराणि तेष्वण्डेषु सर्वेष्वेकैकनारायणावतारो जायते । नाहायणाद्विरण्यगर्भी जायते । नारायणादण्डविरादम्बरूपो जायते । नारायणाद्विकलोक-स्रष्टप्रजापतयो जायन्ते । नारायणादेकादशरुद्वाश्च जायन्ते यणाद्विकलोकाश्च जायन्ते । नारायणादिन्द्रो जायते । नारायणात्सर्वे

१ विम्बाकारः.

देवाश्र जायन्ते । नारायणाद्वादशादित्याः सर्वे वसवः सर्वे ऋषयः सर्वाण भूतानि सर्वाण छन्दांसि नारायणादेव समुत्पयन्ते । नारा-यणायवर्तन्ते । नारायणे प्रलीयन्ते । अथ नित्योऽक्षरः परमः स्वराद् । अश्वा नारायणः । दिश्वश्च नारायणः । दिश्वश्च नारायणः । दिश्वश्च नारायणः । दिश्वश्च नारायणः । विदेशश्च नारायणः । कारुश्च नारायणः । कर्माखिलं च नारायणः । मूर्तामृतं च नारायणः । कारुश्य नारायणः । परंज्योतिः स्वप्रकाशमयो अश्वानन्दमयो नित्यो निर्विकत्यो निरञ्जनो निराख्यातः शुद्धो देव पृको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् । न स समानाधिक इत्यसंशयं परमार्थनो य एवं वेद । सक्छबन्धांश्चित्वा मृत्यं नीर्त्या समुक्तो भवति स मुक्तो भवति स मारायणो भवति स नारायणो भवति स मारायणो सवति स मारायणो भवति स मारायणो सवति स मारायणा स्वाप्य स मारायणा स्वप्य स मारायणा स मारायणा स्वप्य स मारायणा स मारा

भय छात्रसचेतिहोबाच । भगवन्देशिक परमतस्वज्ञ सविलासमहाम-छाऽविद्योदयक्रमः कथितः । तदु प्रपञ्चोत्पत्तिक्रमः कीदशो भवति । विशेषेण कथनीयः । तस्य तस्त्रं वेदितुर्मन्छामि । तथेत्युक्त्वा गुरुरि-श्यवाच । यथानादिसर्वप्रपञ्चो दृश्यते । नित्योऽनिन्यो वेति संशब्येते । प्रपञ्जोऽपि द्विविधः । विद्याप्रपञ्चश्चविद्याप्रपञ्चश्चेति । विद्याप्रपञ्चस्य निसावं सिद्धमेव निसानन्दचिद्विलासात्मकत्वात् । अथ च शुद्धबुद्धमुक्तस-स्यानन्दस्बरूपरवाच । अविद्याप्रपञ्चस्य नित्यन्वमनित्यःवं वा कथमिति । प्रवाहतो निखरवं वदन्ति केचन । प्ररुपादिकं श्रूपमाणस्वादनित्यस्वं बदन्खन्ये । उभयं न भवति । पुनः कथमिति । संकोचिविकासास्म-कमहामायाविलासारमक एव सर्वोऽप्यविद्याप्रपञ्चः । परमार्थतो न किं-चिदस्ति क्षणश्चन्यानादिम् लाऽविद्याविलासःवात् । तस्कथमिति । एकमे-बाद्रिसीयं बद्धा। नेह नानास्ति किंचन। तस्माइह्यव्यतिरिकं सर्व वःधित-मेव । सत्यमेव परंत्रहा सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रहा । ततः सविलासम्लाऽविद्यो-पसंहारक्रमः कथमिति । अत्यादरपूर्वकमतिहर्षेण देशिक उपदिशति । चतुर्यगसहस्राणि ब्रह्मणो दिवा भवति । तावता कालेन पुनस्तस्य रान्निर्भवति । हे अहोराश्रे एकं दिनं भवति । तस्मिश्रेकस्मिन्दिने आसत्यछोकान्तमृदय-स्थितिलया जायन्ते । पञ्चदशदिनानि पक्षी भवति । पश्चद्वयं मामो भवति । मासद्वयमृतुभेवति । ऋतुत्रयमयनं भवति । अयनद्वयं वःसरो भवति । वस्त-रशतं ब्रह्ममानेन ब्रह्मणः परमायुःममाणम् । तावःकालसस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्तेऽण्डविराद्वपुरुषः स्वांशं हिरण्यगर्भमभ्येति । हिरण्यगर्भस्य कारणं

परमारमानमण्डपरिवाङकनारायणमभ्येति । प्रनर्वत्सरझतं सस्य प्रकयो भवति । तदा जीवाः सर्वे प्रक्रती प्रकीयन्ते । प्रकृषे सर्वेश्वन्यं भवति । तस्य ब्रह्मणः स्थितिप्रख्यावादिनारायणस्यांशेनावतीर्णस्याण्डपरिपास्कस्य म-हाविष्णोरहोरात्रिसंज्ञको । ते अहोरात्रे एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमा-ससंवत्सराविभेदाच तदीयमानेन शतकोटिवस्तरकाळसस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते स्वांशं महाविरादप्ररूपमभ्येति। ततः सावरणं ब्रह्माण्डं विनाशमेति। मझाण्डावरणं विनद्यति तद्धि विष्णोः स्वरूपम् । तस्य तावत्मस्यो भवति । प्रक्रये सर्वश्चन्यं भवति । अण्डपरिपालकमहाविष्णोः स्थितिप्रलयावादिविहा-द्वपुरुषस्याहोरात्रिमंज्ञको ते अहोरात्रे एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमा-ससंबत्सरादिभेदाच तदीयमानेन शतकोटिवत्सरकालस्त्रस्य स्थितिरुच्यते । स्थित्यन्ते आदिविरादपुरुषः स्वांदामायोपाधिकनारायणमभ्येति । तस्य विरा-दुपुरुषस्य यावत्स्थितिकालस्तावस्पलयो भवति । प्रख्ये सर्वश्चन्यं भवति । विराट्स्थिनिप्रलयौ मुलाविद्याण्डपरिपाळकस्यादिनारायणस्याहोरात्रिसंज्ञकौ । ते अहोरात्रे एकं दिनं भवति । एवं दिनपक्षमा असंवत्सरादिभेदाच तदीय-मानेन शतकोटिवःसरकाळसस्य स्थितिरूचते । स्थित्यन्ते त्रिपाद्विभृतिनारा-यणस्येच्छावशाश्चिमेचो जायते । तस्मानमूलाविद्याण्डस्य सावरणस्य बिलयो भवति । ततः सविलासमुलाविद्या सर्वेकार्योपाधिसमन्विता सदसद्विखक्षणा-निर्वोच्या लक्षणश्चन्याविभावतिरोभावात्मिकानाचि खिलकारणकारणानन्तमहा-मायाविशेषणविशेषिता परमसुक्षममुलकारणमञ्चक्तं विशति । अव्यक्तं विशेद्ध-द्वाणि निरिन्धनो वैश्वानरो यथा। तस्नान्मायोपाधिक आदिनारायणस्तथा खन्तरूपं भजात । सर्वे जीवाश्व खन्तरूपं भजन्ते । यथा जपाकुम्मसाक्षि-ध्याद्रक्तरफटिकप्रतीतिस्तदभावे शृहरफटिकप्रतीतिः । ब्रह्मणोपि मायोपाधि-वशास्त्रगणपरिच्छिकादिप्रनीतिरुपाधिविरुयाक्रिग्णितरवयवादिप्रतीतिरिरयप-निषत् ॥ इत्याथर्वणमहानारायणोपनिषदि मुकाविद्याप्रक्षयस्यणं नाम ह-तीबोऽध्यायः ॥ ३ ॥

ॐ ततस्त्रसान्निर्वशेषमितिनेर्मेलं भवति । अविधापादमितिशुद्धं भवति ।
शुद्धवोषानन्द्लक्षणकैवल्यं भवति । ब्रह्मणः पादचतुष्टयं निर्विशेषं भवति ।
अखण्डलक्षणाखण्डपरिपूर्णसचिदानन्दस्वनकाशं भवति । अद्वितीयमनीश्वरं
भवति । अखिलकार्यकारणस्वरूपमञ्जण्डचिद्धनानन्दस्वरूमतिदिच्यमङ्गलाकारं निरतिशयानन्दतेजोराशिविशेषं सर्वपरिपूर्णानन्तिन्सयम्मभाकारं
शुद्धवोषानन्दविशेषाकारमनन्तिचिद्विलासिनभूतिसमध्याकारमञ्ज्ञतानन्दाश्चयंविभूतिविशेषाकारमनन्तपरिपूर्णानन्ददिव्यसीदामिनीनिषयाकारम् । एवमाकारमद्वितीयाखण्डानन्द्वश्चस्वरूपं निरूपितम् । अथ छात्रो वदति ।

भगवन्यादभेदादिकं कथं कथमद्वैतस्वरूपमिति निरूपितम् । देशिकः परि-हरित । विरोधो न विश्वते बैह्माद्वितीयमेव सत्यम् । तथैवोक्तं च । बह्ममेदो न कथितो महाव्यनिरिकं न किंचिदित्त । पादभेदादिकथनं त महास्वरूप-कथनमेव । तदेवोच्यते । पादचन्ष्टपात्मकं ब्रह्म तप्रकमविद्यापादं । पाइश्वय-मस्तं भवति । शाखान्तरोपनिपत्स्वरूपमेव निरूपितम् । तमसस्तु परं उयोतिः परमानन्दलक्षणम् । पादत्रयात्मकं ब्रह्म केवल्यं शाश्वतं परमिति । वेदाहसेत प्रकृषं महान्तमादिखबर्ण तमनः परम्तात् । तमेवंबिद्वानसृत इह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । सर्वेषां उद्योतिषां ज्योतिस्तमसः परमच्यते । सर्वस्य धातारमचिन्यरूपमादित्यवर्णे परंज्योतिस्तमस उपरि विभाति । यदेकमव्यनः मनन्तरूपं त्रिश्वं पुराणं तमसः परस्तात् । तदेवर्तं तद् सत्यमाहस्तदेव सत्यं तदेव बद्धा परमं विद्युद्धं कथ्यते । तमक्शब्देना-विद्या । पादोऽस्य विश्वा भूतानि । त्रिपादस्यामृत दिवि । त्रिपादध्वे उदैत्पु-हपः। पादोऽस्थेहाभवरपुनः । ततो विष्वङ् व्यकामन् । साशनाऽनशने भभि । विद्यानन्दतुरीयाख्यपादत्रयमसृतं भवति । अवशिष्टमविद्याश्रयमिति । आत्मारामस्यानादिनारायणस्य कीद्दशावुनमेपनिमेपी तयोः स्वरूपं कथमिति। गुरुषद्ति । पराग्दष्टिरुन्मेषः । प्रत्यग्दष्टिनिमेषः । प्रत्यग्दष्ट्या स्वस्वरूप-चिन्तनमेव निमेषः । पराग्दश्या स्वस्वरूपचिन्तनमेवान्मेषः । यावद्रन्मेष-कालसाविद्यमेपकाली भवति। अविद्यायाः स्थितरुनमेपकाले निमेपकाले तस्याः प्रख्यो भवति । यथा उन्मेपो जायते तथा चिरंतनातिसः मवास-नाबळातुनरविद्याया उदयो भवति । यथापूर्वमविद्याकार्याणि जायन्ते । कार्यकारणोपाधिभेदाजीवेश्वरभेदोऽपि दृश्यते । कार्योपाधिरयं जीवः कार-णोपाधिरीश्वरः । ईश्वरस्य महामाया तदाज्ञावशवतिनी । तत्मंकल्पानुसा-रिणी विविधानन्तमहामायाशक्तिसंसेवितानन्तमहामाया जालजननमन्दिरा महाविष्णोः कीडाशरीररूपिणी ब्रह्मादीनामगोचरा । एतां तरन्त्येव ये विष्णुमेव भजनित नान्ये तरन्ति कदाचन । विविधोपायैरपि अविद्याकार्याण्यन्तः करणान्यतीत्य कालाननु तानि जायन्ते । ब्रह्मचैतन्यं तेप प्रतिविभिवत भवति । प्रतिविभवा एव जीवा इति कथ्यन्ते । अन्त करणोपाधिकाः सर्वे जीवा इत्येवं वदन्ति । महाभूतोत्थसुक्षमाङ्गोपा-धिकाः सर्वे जीवा इत्येके वदन्ति । बुद्धिप्रतिधिम्बतचैतन्यं जीवा इत्यपरे मन्यन्ते । एतेषासुँवाधीनामस्यन्तभेदो न विद्यते । सर्वपरिपूर्णी नारायणस्य-नया निजया क्रीडित स्वेच्छया सदा। तद्वदविद्यमानफल्युविषयसुखाश्वयाः

१ बदाादैतमेव. २ मुपाधिनानात्वमेव.

सर्वे जीवाः प्रधावन्त्यसारसंसारचके । एवमनादिषरम्परा वर्ततेऽनादिसंसार-विपरीतभ्रमादिन्युपनिपत् ॥ इत्यधर्वणशासायां व्रिपाद्विभूतिमहानारायणो-पनिषदि महामायानीतास्वण्डाद्वेतपरमानन्दकक्षणपरज्ञह्मणः परमतस्यस्यरूप-निरूपणं नाम चनुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ पूर्वकाण्डः समाप्तः ॥

अथ शिष्यो वदति गुरुं भगवन्तं नमस्कृत्य भगवन् सर्वाध्मना नष्टाया अविद्यायाः पुनहद्यः कथम् । सत्यमेवेति गुहरिति होवाच । प्रापृ-दकालपारमी यथा मण्डूकादीनां प्रादुभीवस्तद्वस्तर्वात्मना नष्टाया अबि-श्वाया उन्मेपकाले पुनरुद्यो भवति । भगवन् कथं जीवानामनादिसं-सारश्रमः। तिन्नवृत्तिर्वा कथामिति । कथं मोक्षमार्गस्वरूपं च । मोक्ष-साधनं कथमिति । को वा मोक्षोपायः । की इशं मोक्षस्बरूपम् । का वा सायुज्यमुक्तिः । एतःसर्वे तस्वतः कथनीयमिति । अखादरपूर्वकर्मातहर्षेण शिष्यं बहुकृत्य गुरुर्वदति भूयतां सावधानेन । कुत्सितानन्तजनमाभ्य-सास्यन्तोरकृष्टविविवविचित्रानन्तदुष्कर्मवासनाजाळविशेषदेहारमविवेको न 🌞 जायते । तस्मादेव दृढतरदेहात्मभ्रमी भवति । अहमज्ञः किंचिउज्ञोऽहमहं जीवोऽहमस्यन्तदुःखाकारोऽहमनादिमंसारीांत भ्रमवासनाबलारसंसार एव प्रवृत्तिस्तिव्ववृत्युपायः कदापि न विद्यते । सिथ्याभूतान्स्वमनुस्यान्विष-यभोगाननुभूय विविधानसंख्यानितुर्छभानमनोरथाननवस्तमाशास्यमानः अतुप्तः सदा परिधावति । विविधविचित्रस्थूलसूक्ष्मोरक्रप्टनिकृष्टानन्तदे-तत्तदेहविहितविविधविचित्राऽनेकग्रुभाग्रुभप्रारब्धकर्माण्यनु-तत्त्विमेषळवासनाजाळवासितान्तःकरणानां प्रनःप्रनस्तत्त्कमेषळ-विषयप्रवृत्तिरेव जायते । संपारनिवृत्तिमार्गप्रवृत्तिः कदापि न जायते । तसाद्निष्टमेवेष्टमिव भाति । इष्टमेवाऽनिष्टमिव भात्यनादिसंसारविपरीतम् माद । तसाःसर्वेषां जीवानामिष्टविषये बुद्धिः सुखबुद्धिद्धं:खबुद्धिश्च भवति । परमार्थतस्वबाधितबद्धसुखिवपये प्रवृत्तिरेव न जायते । तत्स्वरूपज्ञानाभा-वात् । तिकिसिति न विद्यते । कथं बन्धः कथ मोक्ष इति विचाराभावाच । तत्कथमिति । अज्ञानप्रावल्यात् । कस्मादज्ञानप्रावल्यमिति । भक्तिज्ञानवैरा-ग्यवासनाभावाच । तद्भावः कथमिति । अत्यन्तान्तःकरणमितिनविशेषात् । अ-तः संसारतरणोपायः कथर्मात । दंशिकस्तमेव कथयति । सक्छवेदशास्त्रस्-द्धान्तरहस्यजनमाभ्यसात्यन्तोत्कृष्टसुकृतपरिपाकवशात्मद्भिः सङ्गो जायते । तसाद्विधिनिषेधविषेको भवति। ततः सद्याचारप्रवृत्तिर्जायते। सदाचाराद्शि-**उद्दरितक्षयो भवति । तसाद्**न्तःकरणमतिविमलं भवति । ततः सद्वरुकटाक्ष-मन्तःकरणमाकाङ्कृति । तसारसद्भुक्तटाक्षलेशविशेषेण सर्वसिद्धयः सिन्धन्ति । सर्वबन्धाः प्रविन्त्रयन्ति । श्रेयोविद्याः सर्वे प्रस्तवं व्यक्ति । सर्वाणि श्रेयांसि

स्वयमेवायान्ति । यथा जास्यन्यस्य रूपञ्चानं न विचते तथा गुरूपदेशेन बिना कल्पकोटिभिसारवज्ञानं न विद्यते । तसारसद्भरकटाक्षलेशविशेषेणाचि-रादेव तत्त्वज्ञानं भवति । यदा सद्गरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कयाश्रवण-ध्यानादी श्रद्धा जायते । तसादुद्यस्थितानादिदुर्वायनाग्रन्थिवनाक्षी भवति । ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति । तसाद्द्यपुण्डरीक-कर्णिकायां परमात्माविभावो भवति । ततो इततरा वैष्णवी भक्तिर्जायते । सतो वैराग्यमुदेति । वैराग्याद्वद्विविज्ञानाविभावो भवति । अभ्यासात्तदज्ञानं क्रमेण परिपक्कं भवति । पक्कित्रानाजीवन्मुक्तो भवति । ततः श्रुभाग्रुभक-र्माण सर्वाण सवासमानि नदयन्ति । ततो इडतरश्च्यारिवकवासनया अस्त्वित्रायो अवति । अस्त्यतिशयेन नारायणः सर्वमयः सर्वावस्थास विभाति । सर्वाणि जगन्ति नारायणमयानि प्रविभान्ति । नारायणव्यतिरिक्तं न किंचिद्स्ति । इत्येतद्बु विहरत्युपामकः सर्वत्र । निरन्तरसमात्रिपरंपरा-भिजंगदीश्वराकाराः सर्वत्र सर्वावस्थासु प्रविभान्ति । अस्य महापुरुषस्य क्रचितकचिदीश्वरसाक्षारकारी अवति । अस्य देहत्यागैच्छा यदा भवति तदा -बैक्कण्डपार्षताः सर्वे समायान्ति । ततो भगवद्यानपूर्वकं हृदयकमले व्यव-स्थितमात्मानं स्वमन्तरात्मानं संचिन्त्य सम्यग्पचारैगभ्यच्ये हंसमञ्जयकरः न्सर्वाणि द्वाराणि संयम्य सम्यञ्जानो निरुध्य चौध्वैगैन वायुना सह प्रणवेन प्रणवान संघानपूर्वकं शनैः शनैराबद्धारन्ध्राद्विनिर्गत्य सोऽहमिति मध्रेण द्वाद-शान्तस्थितपरमात्मानमेकीकृत्य पञ्चोपचाररभ्यच्यं पुनः सोऽहमिति मन्नेण षोडशान्तस्थितज्ञानारमानमेकीकृत्य सम्पग्पचारैरभ्यच्ये प्राकृतपूर्वदेहं परि-स्यज्य पुनःकल्पितमञ्जमयञ्जूद्ववद्यतेजोमयनिरतिशयानन्दमयमहाविष्णुपारू-ष्यविग्रहं परिगृद्ध सूर्यमण्डलान्तर्गतानन्तदिव्यचरणारविनदाङ्कष्टनिर्गतनिर-तिश्वयानन्दमयापरनदीप्रवाहमाकृष्य भावनयात्र स्नात्वा वस्त्राभरणाद्य-चारैरात्मपूजां विधाय साक्षासारायणी भूत्वा ततो गुरुनमस्कारपूर्वकं प्रणवगरुडं ध्यास्वा ध्यानेनाविभूतमहाप्रण गर्गरुडं पञ्चीयचारैरास्थ्य गर्वजु-ज्ञवा प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकं प्रणवगरुडमारुझ महाविष्णोः समस्तामाधार-णचिड्वचिद्धितो महाविष्णोः समखासाधारणदिव्यभूषणभूषितः सुदर्शनपुरुषं प्ररस्कृत्य विष्ववसेनपरिपालितो वैकुण्ठपार्पदैः परिवेधितो नभोमार्गमाविज्य पार्श्वद्वयस्थितानेकपुण्यकोकार्मातकस्य तत्रत्येः पुण्यपुरुष्रिमिपूजितः सत्य-कोकमाविद्य ब्रह्माणमभ्यर्च्य ब्रह्मणा च सत्यलोकवासिभिः सर्वैरिभिपृजितः क्षेत्रमीशानकैवल्यमासाद्य शिवं ध्यारवा शिवमभ्यवर्ध शिवगणैः सर्वैः शिवेन शामिपुजितो महर्पिमण्डलान्यतिकस्य सूर्यसोममण्डले भिरवा कीलकनारायणं ध्वाखा श्रवमण्डलस्य दर्शनं कृत्वा भगवन्तं श्रवमभिपुत्य ततः शिञ्जमार-

चर्क विमिध भिंशुमारप्रजापतिमभ्यर्थं चक्रमध्यगतं सर्वोधारं सनातनं महाविष्णुमाराध्य तेन पूजितस्तत उपयुपिर गःवा परमानन्दं प्राप्य प्रकाः शते । ततो वैकुण्ठवासिनः सर्वे समायान्ति तान्सर्वान्सुसंपूज्य तैः सर्वेर-मिपुजितश्चोपर्युपरि गत्वा विरजानदीं प्राप्य तत्र सात्वा भगवद्धानपूर्वकं पुनर्तिमञ्जय तन्नापन्नीकृतभूतोत्थं सुक्षमाङ्गभोगसाधनं सुक्षमशरीरमुत्सुज्य केवलमञ्जमयदिव्यतेजोमयनिरतिशयानन्दमयमहाविष्णुपारूप्यविप्रहं गृद्ध तत उन्मज्यात्मपूजां विधाय प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वकं ब्रह्ममयवैकुण्डमा-विद्य तत्रत्यान्विशेषेण संपूज्य तन्मध्ये च ब्रह्मानन्द्रमयानन्तप्राकारप्रासा-इतोरणविमानोपवनाविसि भिज्वेल विस्वर हेपल क्षितो निरुपमनित्यनिरवध-निरतिशयनिरवधिकब्रह्मानन्दाचलो बिराजते । तदुपरि ज्वलति निरतिशया-मन्दिद्यतेजोराशिः । तद्भयन्तरसंस्थाने शुद्धबोधानन्दरुक्षणं विभाति । सदन्तराले चिन्मयवेदिका आनन्दवेदिकानन्दवनविभूषिता । तद्भ्यन्तरे भमितनेजोराशिमतदुपरिज्वलति । परममङ्गलासनं विराजते । तत्पवाकर्णि-.. कायां शुद्धशेषभोगासनं विराजते । तस्योपरि समासीनमानन्दपरिपाछ-कमादिनारायणं ध्यात्वा तमीश्वरं विविधोपचारराराध्य प्रदक्षिणनमस्कारा-निवधाय तद् नुज्ञातश्चोपर्युपरि गत्वा पञ्चवैकुण्ठानतीत्याण्डविराद् कैवस्यं प्राप्य तं समाराध्योपासकः परमानन्दं प्रापेन्युपनिषन् ॥ इत्याथर्वणमहा-मारावणापनिषदि संसारतरणोपायकथनद्वारा परममोक्षमार्गस्बरूपनिरूपणं माम पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

यत उपासक परमानन्दं प्राप सावरणं ब्रह्माण्डं च भिश्वा परितः समवलोक्य ब्रह्माण्डस्वरूपं निरीक्ष्य परमार्थतस्तस्वरूपं ब्रह्मज्ञानेनाववुध्य समस्तवेद्शाक्षेत्रहासपुराणानि समस्तविद्याजालानि ब्रह्माद्यः सुराः सर्वे समस्ताः
परमर्थयश्राण्डाभ्यन्तरभपंककदेशमेव वर्णयन्ति । अण्डस्वरूप न जानन्ति ।
ब्रह्माण्डाद्दहिः प्रपञ्चज्ञानं न जानन्त्येव । कुतोऽण्डान्तरान्तर्वहिः प्रपञ्चज्ञानं
दूरतो मोक्षप्रपञ्चज्ञानमविद्याप्रपञ्चज्ञानं चिति कथ ब्रह्माण्डस्वरूपमिति ।
कुक्कुटाण्डाकारं महदादिसमध्याकारमण्डं तपनीयमयं तस्त्राम्बूनद्यभमुद्यस्कोटिदिवाकराभं चतुर्विधस्यष्टयुपलक्षितं महाभूतः पञ्चभिरावृतं महदद्विततमोभिश्र मूल्पकृत्या परिवेष्टितम् । अण्डभित्तिविशालं सपावृकोटियोजनश्रमणं
महामण्ड्काद्यनन्तराक्तिभिरधिष्ठतं नारायणक्रीडाकन्तुकं परमाणुवद्विष्णुकोक्षुसंलक्षमदद्यश्चलविश्वविश्वविश्वाग्वादेश्वरूपकक्षितम् । स्क ब्रह्माण्डस्य
समस्ततः स्थितान्वेताद्यमान्तकोटिब्रह्माण्डाहिसाव्यक्ति जवलन्ति। चतु-

१ महानिन्दस्वरूपम्.

मुंखपञ्चमुखपण्युखमसमुखाष्ट्रमुखादिसंख्याक्रमेण सहस्रावधिमुखान्तैर्नाराय-णांत्री रजोगुणप्रधानेरेकैकसृष्टिकर्नुभिरधिष्ठिनानि विष्णुमहेश्वराख्येर्नारायणांत्रीः सरवतमोगुणप्रधानैरेकैकस्थितिसंहारकर्तृभिरिषष्ठितानि महाजलौधमास्यञ्जद्भ-दानन्तसङ्घवद्धमन्ति। क्रीडासकजालककरतलामलकवृन्दवन्महाविष्णोः कर्-तले विक्तमन्त्रनन्तकोटिब्रह्माण्डानि । जळयञ्चस्थघटमालिकाजालवनमहावि-क्णोरेकैकरोमकपान्तरेष्वनन्तकोटिबद्याण्डानि सावरणानि भ्रमन्ति । समस्त-ब्रह्माण्डान्तर्गेहिः प्रपञ्चरहस्यं ब्रह्मज्ञानेनाववुध्य विविधविचित्रानन्तपर्मविभू-तिसमष्टिविशेपान्समवलोक्यात्याश्चर्यामृतयागरे निमञ्जय निरिवशयानन्दपाः रावारो भूत्वा समस्तबह्याण्डजालानि समुलङ्क्यामिनापरिच्छित्रानन्ततमः-सागरमृत्तीर्यं मूलाविद्यापुरं दृष्टा विविधविचित्रानन्तमहामायाविशेपैः परिवेष्टितामनन्तमहामायाश्चित्रममध्याकारामनन्तदिव्यतेजोज्वालाजालालालं कृतामनन्तमहामायाविलामानां परमाधिष्टानविशेषाकारां शश्वदमितानन्दा-घळोपरि विहारिणीं मूळप्रकृतिजननीमविद्यालक्ष्मीमेवं ध्यान्वा विविधोपचा-रैराराध्य समस्त्रह्माण्डसमष्टिजननीं वैष्णवीं महामायां नमस्क्रत्य तथा चा-नुजातश्चोपर्युपरि गावा महाविराट्यदं प्राप ॥ महाविराटस्वरूपं कथमिनि । समस्ताविद्यापादको विराद। विश्वतश्चश्चरत विश्वतोम्नो विश्वतोहम्त उत विश्वतस्पात् । संबाहभ्यां नमति संपत्रत्रैर्शावापृथिवी जनयन्देव एकः । न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्ष्या पश्यनि कश्चननम् । हृदा मनीपा मनसा-भिक्क्सो य एनं विद्रमृताम्ते सवन्ति । मनोवाचामगोचरमादिविरादम्बरूपं ध्यास्वा विविधोपचारेंगराध्य नदन्जातश्चोपर्युपरि गन्दा विविधविचित्रान-न्तमूलाविद्याविलासानवलोक्योपासकः परमकौनुकं प्राप । अखण्डपरिपूर्णप्-रमानन्दलक्षणपरप्रद्वाणः समस्तस्यरूपविरोधकारिण्यपरिच्छिन्ननिरस्करिण्या-कारा वैष्णवी महायोगमाया मूर्तिमज्ञिरनन्तमहामायाजालविशेषैः परिषेविता तस्याः पुरर्मातकौतुकमत्याश्चर्यसागरानन्दस्रभूणमसृतं भवति । अविद्यासागर-प्रतिविभिन्नतनित्येवेकुण्ठप्रतिवेकुण्ठमिव विभाति । उपासकस्तःपुरं प्राप्य योग**ळ**न क्ष्मीमंगमायां ध्याःवा विविधोपचारराराध्य तया संयुजितश्चानुज्ञातश्चोपर्युपरि गरवानन्तमाय।विलासानवलोक्योपासकः परमकौनुकं प्रापं ॥ तत उपरि पादविभूतिवैक्षण्ठपुरमाभाति । अत्याश्चर्यानन्तविभूतिममष्ट्याकारमानन्द्रस-प्रवाहैरलकतमभितस्तरक्षिण्याः प्रवाहरतिमङ्गलं ब्रह्मतेजीविशेषाकारैरनन्तव-द्भावनैरभितस्ततमनन्त्रतित्यमुक्तरभिव्याप्तमनन्त्रचिन्मयप्रासाद्जालसंकुलम-नादिपादविभृतिवेकुण्ठमेवमाभाति । तन्मध्ये च चिदानन्दाचलो विभाति ॥ तदुपरि ज्वलति निरतिशयानन्ददिव्यतेजोराशिः। तदभ्यन्तरे परमानन्द-विमानं विभाति । तदभ्यन्तरसंस्थाने चिन्मयासनं विराजते । तत्पग्र-

कर्णिकायां निरतिशयदिव्यतेजोराज्यन्तरसमासीनमादिनारायणं विविधोपचारैस्तं समाराध्य तेनाभिप्जितम्तद्वुज्ञातश्चोपर्युपरिगस्वा सावरण-मविद्याण्डं च मिरवा विद्यापादमुह्यहुय विद्याविद्ययोः सन्धौ विष्वक्सेनवैक-ण्ठपुरमाभाति ॥ अनन्तिद्वव्यनेजोऽबालाजालैरभितोऽनीकं प्रज्वलन्तमनन्त-बोधान-तबोधान-दृष्युहैरभितस्ततं ग्रुद्धबोधविमानाविरिभिर्विराजितमनन्ता-नन्दपर्वतैः परमकौतुकमाभाति । तन्मध्ये च कल्याणाचलोपरि शुद्धानन्दिन-मानं विभाति । तदभ्यन्तरे दिव्यमङ्गलासनं विराजते । तत्पश्चकर्णिकायां ब्रह्मतेजोराइयभ्यन्तरसमासीनं भगवदनन्तविभृतिविधिनिषेधपरिपाछकं सर्व-प्रवृत्तिमर्बहेतुनिमित्तकं निर्रातशयलक्षणमहाविष्णुखरूपमखिलापवर्गपरिपा-ककममितविक्रममेवंविधं विष्वक्सेनं ध्याखा प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय वि-विधोपचारैराराच्य तदन्ज्ञातश्चोपर्युपरि गरवा विद्याविभूति प्राप्य विद्याम-यानन्तवैकुण्ठान्यरितोऽवस्थितान्ब्रह्मनेजोमयानवलोक्योपासकः प्राप ॥ विद्यामयान्तनन्तसमुद्रानितकस्य ब्रह्मविद्यातरिक्वणीमासाद्य तत्र स्ना-रवा भगवद्यानपूर्वकं पुनर्निमज्य मञ्जमयशरीरमुत्सुज्य विद्यानन्दमयामृत-दिव्यक्षरीरं परिगृह्य नारायणसारूप्यं प्राप्यात्मपूजां विधाय ब्रह्ममयवैकुण्ड-वासिभिः सर्वेनित्यमुक्तः सुपुजितम्ततो बद्धविद्यापवाहैरानन्दरसर्विभरेः की-द्धानन्तपर्वतरनन्तैरभिज्याप्तं बहाविद्यामयैः सहस्रवाकारैगनन्दासृतमयेर्दि-व्यगन्धस्वभावैश्चिनम्यरनन्तब्रह्मवनैर्रातशोभितस्पासकस्त्वेवंविधं ब्रह्मविद्या-वैकुण्डमाविदयः तदभ्यन्तरस्थितात्यन्तोन्नतवोधानन्दप्रासादाग्रस्थितप्रणविद-मानीपरिस्थितामपार्षहाविद्यामाम्राज्याधिदेवताममोधनिजमन्दकटाक्षेणाना-दिमुलाविद्याप्रलयकरीमद्वितीयामेकामनन्त्रमोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीमेवं प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय विविधोपचारैराराध्य पुरपाञ्जालं समर्थ्य स्तुत्वा स्तो-त्रविद्योपेस्तयाभिप्जितसत्वनुगतश्चोपर्युपरि गन्दा ब्रह्मविद्यानीरे गत्दा बोधानः न्द्रमयाननन्त्रवेकुण्ठानवलावय निर्तिशयानन्दं प्राप्य बोधानन्द्रमयाननन्तस-मुद्राननिकस्य गत्वागत्वा बह्मवनेषु परममङ्गलाचलश्रोणीप ततो बोधानस्दर् विमानपरंपरासुपासकः परमानन्दं प्राप॥ ततः श्रीतुलमीवे कुण्डपुरमाभाति परमकल्याणमनन्तविभवममिततेजोराइयाकारमनन्तवद्यतेजोराशिसमध्या-कारं चिदानन्दमयानेकप्राकारविशेषैः परिवेष्टितममितबोधानन्दाचलोपरि-स्थितं बोधानन्दतरक्षिण्याः प्रवाहैरनिसङ्गळं निर्शतशयानन्दैरनन्तवृन्दावनै-रतिशोभितम्बिलप्वित्राणां परमः वित्रं चिद्र्पैरनन्तनित्यमुक्तैरभिव्याप्तमाः बन्दमयानन्तविमानजालैरलंकुतममिततेजोराइयन्तर्गतदिव्यतेजोराशिविशेष-मुपासकरत्वेवमाकारं तुलसीवेकुण्ठं प्रविद्यं तदन्तर्गतदिव्यविमानोपरिस्थिताः सर्वपरिपूर्णस्य महाविष्णोः सर्वाङ्गेषु विद्वारिणीं निर्तिश्चयसौन्दर्थलावण्या-

धिदेवतां बोधानम्यमयरनन्तनित्यपरिजनैः परिवेषितां श्रीससीं तुलसीमेवं प्रवृक्षिणनमस्कारान्विभाय विविधोप्रचारैराराध्य स्तुस्वा क्टर्मी ध्यात्वा स्तोत्रविशेषस्त्यामिपुजितस्त्रन्त्येश्वाभिपुजितस्त्रत्वुज्ञातश्चोपर्युपरिगत्वा परमा-नन्दतरिक्वण्यास्तीरे गत्वा सत्र परितोऽवस्थितान्छुद्वबोधानन्दमयाननन्त-वैकुण्ठानवलोक्य निरतिशयानन्दं प्राप्य तत्रत्येश्चिद्वैः पुराणपुरुपेश्चामिपू-जितस्ततो गरवागरवा ब्रह्मवनेषु दिव्यगन्धानन्दपुष्पवृष्टिभिः समन्वितेषु दिव्यमङ्गलालवेषु निरतिशयानन्दासृतसागरेष्वमिततेजोराइयाकारेषु कञ्जोळ-वनसंकुलेपु ततोऽनन्तशुद्धवोधविमानजालसंकुलानन्दाचलश्रोणीपुपासकसत उपर्युपरि गत्वा विमानपरम्परास्वनन्ततेजःपर्वतराजिष्वेवं क्रमेण प्राप्य विद्यानन्दमययोः सन्धि तत्रानन्दतरिक्षण्याः प्रवाहेषु स्नात्वा बोधानन्दवर्न प्राप्य शुद्धबोधपरमानन्दानन्दाकारवनं संततामृतपुष्पवृष्टिभिः पैरिवेष्टितं परमानन्दप्रवाहेरभिच्यासं मूर्तिमञ्जः परममङ्गलेः परमकौतुकमपरिच्छिता-नन्द्रसागराकारं क्रीडानन्द्रपर्वतरिमशोभितं तन्मध्ये च शुद्धबोधानन्द्रवैकुण्ठं यदेव ब्रह्मविद्यापादवैकुण्ठं सहस्रानन्द्रप्राकारैः समुज्वस्ति । अनन्तानन्द्वि-मानजालसंक्रकमनन्तवोधसौधविशेषैरभितोऽनिशं प्रज्वलन्तं कीडानन्तमण्ड-पविदेषेविदेशेषितं बोधानन्द्रमयानन्तपरमच्छत्रध्वजचामरवितानतोरणैरलंकृतं परमानन्द्रव्यहै नित्यमुक्तरभितस्ततमनन्तदिव्यतेज.पर्वतममध्याकारमपरिच्छ-श्चानन्तश्च बोधानन्तमण्डलं वाचामगोचरानन्दवद्यानेजोराशिमण्डलमाखण्ड-लिबिशेषं शुद्धानन्दसमष्टिमण्डलविशेषमखण्डचिद्धनानन्दविशेषमेवं तेजोम-ण्डलविधं बोधानस्दर्वे कृष्टमुपासकः प्रविश्य तत्रस्यैः सर्वेरभिपूजितः परमान-न्दाचलोपर्यखण्डबोधविमानं प्रज्वलति । तदश्यन्तरे चिन्मयासनं विराजते । तदुपरि विभाषाखण्डानम्दतेजोमण्डलम् । तदुभ्यन्तरे समासीनमादिनारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान्विचाय विविचोपचारैः सुसंयुज्य प्रद्याञ्जि समर्प्य स्तत्वा स्तोत्रविशेषैः स्वरूपेणावस्थितमुपामकमवलोक्य तमुपासकमा-दिनारायणः स्वसिंहासने सुसंस्थाप्य तद्वैकुण्ठवासिभिः सर्वैः समन्वितः समस्र-मोक्ष पाम्राज्यपट्टा भिषेकम् हिइय मच्च पुतेरुपासकमानन्दक्र शैरभिषिच्य दिव्य-मङ्गलमहावाद्यपुरःसरं विविधोपचारैरभ्यर्च्यं मृतिमन्निः सर्वैः स्वचिद्धैरछंकूख प्रदक्षिणनमस्कारान्विचाय त्वं ब्रह्मासि अहं ब्रह्मासि आवयोरन्तरं स अहमेवस्वम् इत्यभिषायेत्युक्त्वादिनारायणिक्तरोद्धे त बेस्युपनिषत् ॥इत्याथर्वणमहानारायणोपनिषदि परमसोक्षमार्गस्य रूपनिक्रपणं माम पष्टोऽध्यायः ॥ ६॥

१ परिषेवितम्.

अथोपासकसादाज्ञ्या नित्वं गरुडमारुझ वैकुण्डवासिमिः सर्वेः परिवेष्टितो महासुदर्शनं पुरस्कृत्य विष्वक्सेनपरिपालितश्चोपर्युपरि गःवा ब्रह्मानन्द्वि-भृति प्राप्य सर्वत्रावस्थितान्त्रह्मानन्द्रमयाननन्तवेकुण्ठानवस्रोक्य निरतिश्व-यानन्दसागरो भूत्वात्मारामानानन्दविभूतिपुरुवाननन्तानवछोक्य सान्स-र्वानुपचारैः समभ्यर्थ तैः सर्वेरभिपुजितश्चोपासकसत उपर्युपरि गत्वा ब्रह्मानन्द्विभूति प्राप्यानन्तद्विध्यतेजःपर्वतैरलंकृतान्परमानन्द्छहरीवनशो-भितानसंख्याकानानन्दसमुद्रानतिकस्य विविधविचित्रानन्तपरमत्त्वविभू-तिसमष्टिविशेषान्परमकातुकान्यह्यानन्द्विभूतिविशेषानतिकस्योपासकः पर-मकीतुकं प्राप ॥ ततः सुदर्शनवैकुण्ठपुरमाभाति नित्यमङ्गलमनन्तविभवं सहस्रानन्दप्राकारपरिचेष्टितमयुतकुक्युपलक्षितमनन्तोरकटज्वलद्रमण्डलं नि रतिशयदिव्यतेजोमण्डलं वृन्दारकपरमानन्दं शुद्धबुद्धस्वरूपमनन्तानन्दसौ-दामिनीपरमविलासं निर्गतशयपरमानन्दपारावारमनन्तरानन्दपुरुपेश्चिद्रपै-रधिष्टितम् । तन्मध्ये च सुदर्शनं महाचक्रम् । चरणं पवित्रं विततं प्रराणं येन पुनस्तरिन दुष्कृतानि । तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमराति तरेम । लोकस्य द्वारमधिमापवित्रं । ज्योतिष्मद्वाजमानं महस्वत् । असृतस्य धारा बहुधा दोहमानम् । चरणं नो छोके सुधितां दधातु । अयुतारं उवलन्तमयुतारसमध्याकारं निरातशयविक्रमविलासमनन्तर्दिच्यायुधदिच्य-शक्तियमष्टिरूपं महाविष्णोरनर्गलप्रतापविद्रहमयुनायुतकोटियोजनविशास्त्रः मनन्तउत्रालाजालैरलंकृतं समसादिव्यमङ्गलनिदानमनन्तदिव्यतीर्थानां निज-मन्दि मेर्च सुदर्शनं महाचकं प्रज्वलि । तस्य नाभिमण्डलसंस्थाने उपलक्ष्यने निर्तिशयानन्दिद्यतेजोराशिः । तन्मध्ये च सहस्रारचकं प्रज्वलति । तदखण्डदिव्यतेजोमण्डलाकारं परमानन्दसीदामिनीनिचयोज्ज्वलम् । तद-भ्यन्तरमंस्थाने पदशतारचकं प्रज्वलति । तस्यामितपरमतेजः परमविहा-रमंस्थानविशेषं विज्ञानघनस्वरूपम् । तदन्तराले त्रिशतारचकं विभाति । तश्च परमकत्याणविलासविशेषमनन्तचिदादित्यसमछ्याकारम् । तदभ्यन्तरे शता-रचक्रमाभाति। तच परमतेजोमण्डलविशेषम्। तन्मध्ये पष्ट्यरचक्रमाभाति। तच ब्रह्मतेजःपरमविष्ठासविशेषम्। तद्भ्यन्तरसंस्थाने षद्वोणचकं प्रज्वस्रति। तचापरिच्छिषानन्तदिव्यतेजोराझ्याकारम् । तद्भयन्तरे महानन्दपदं विभा-ति । तत्कर्णिकायां सूर्येन्दुविद्वमण्डलानि चिन्मयानि व्यलन्ति । तत्रोपल-इयते निरतिश्रयदिव्यतेओराश्चिः । तदभ्यन्तरसंस्थाने युगपदुद्तितानन्तको-टिरविप्रकाशः सुदर्शनपुरुषो विराजते । सुदर्शनपुरुषो महाविष्णुरेव । महा--विष्णोः समस्तासाधारणचिह्नचिह्नितः । एवमुपासकः सुदर्शनपुरुषं ध्यात्वा - विविधोपसारैससाध्य प्रदक्षिणनमस्कारान्विधायोपासकसेनाभिपूजिवसाइ.

नुज्ञातश्चोपर्युपरि गत्वा परमानन्दमयाननन्तवैकुण्ठानवक्षोक्योपासकः पर-मानन्दं प्रापं। तत उपरि विविधविचित्रानन्तचिद्विलासविभूतिविशेषानति-क्रम्यानन्तपरमानन्द्विभृतिसमष्टिविशेषाननन्त्रनिरतिशयानन्तसमुद्धानती-त्योपासकः क्रमेणाहैतसंस्थानं प्राप् ॥ कथमहैतसंस्थानम् । अखण्डानन्दस्व-रूपमनिर्वाच्यममितबोधसागरममितानन्दसमुद्रं विज्ञातीयविशेषविवजितं सजातीयविशेषविशेषितं निरवयवं निराधारं निर्विकारं निरञ्जनमनन्तब्रह्मा-नन्दसमष्टिकन्दं परमचिद्विलासमध्याकारं निर्मेलं निरवशं निराश्रयमतिनि-मेलानन्तकोटिरविप्रकाशैकस्फुलिङ्गमनन्तोपनिपद्रथस्यरूपमख्लिप्रमाणातीतं मनोवाचामगोचरं नित्यमुक्तस्वरूपमनाधारमादिमध्यान्तश्चन्यं कैवल्य परमं शान्तं सूक्ष्मतरं महतो महत्तरमपरिमितानन्दविशेषं शुद्धवोधानन्दविभूति-विशेषमनन्तानन्दविभूतिविशेषसमष्टिरूपमञ्जरमनिर्देश्यं कृटस्थमचलं ध्रब-मदिरदेशकालमन्तवेहिश्च तत्सर्व व्याप्य परिपूर्ण परमयोगिभिर्विमृग्य देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं निरन्तराभिनवं नित्यपरिपूर्णमम्बण्डानन्दामृ-तविद्येषं शाश्वतं परमं पदं निर्शतशयानन्दानन्ततिरूपवेनाकारमहितायं स्वयंप्रकाशमनिशं उवलांत । परमानन्दलक्षणापरिच्छिन्नानन्तपरंज्योतिः शाश्वतं शश्वद्विभाति । तदभ्यन्तरसंस्थानेऽमिनानन्दचिद्र्याचलमखण्डपरमान नन्दविशेषं बोधानन्दमहोज्वलं नित्यमञ्जलमन्दिरं चिन्मधनाविभृत चि-स्सारमनन्ताश्चर्यसागरममिततेजोराइयन्तर्गततेजोविदोषमनन्तानन्दप्रवाहरुछं-क्रतं निरतिशयानन्दपारावाराकारं निरुपमनित्यनिरवद्यनिरितशयनिरर्वाधकते-जोराशिविशेषं निरयतिशयानन्दसहम्मप्राकारेरलंकृतं शुद्धबोधसोधावलिविशेष-रळंकृतं चिदानन्दमयानन्तदिच्यारामैः सुशोभितं शश्वदमितपुष्पवृष्टिभिः सम-न्ततः मंततम् । तदेव त्रिपाद्विभूति वैकुण्ठस्थानं तदेव परमकवत्यम् । तदेवा-बाधितपरमतस्वम्। तद्वानन्तोपनिपद्विमृग्यम्। तदेव परमयोगिभिर्मुसुधानः सर्वेराशास्त्रमानम् । तदेव सद्धनम् । तदेव चिद्धनम् । तदेवानन्द्धनम् । तदेव शुद्धबोधधनविशेषमखण्डानन्द्वह्यचैतन्याधिदेवताम्बरूपम् । सर्वाधिधा-नमह्यपरत्रहाविहारमण्डलं निरनिशयानन्दतेजोमण्डलमहैतपरमानन्दलक्षण-परब्रह्मणः परमाधिष्टानमण्डलं निरतिशयपरमानन्दपरममृतिं विशेषमण्डलमन-न्तपरममृतिसमष्टिमण्डलं निरतिशयपरमानन्दलक्षणपरबद्धाणः परममृतिपरम-तस्वविलासविशेषमण्डलं बोधानन्दमयानन्तप्रमविलासविभृतिविशेषसमष्टि-मण्डलमनन्तचिद्विलासविभूतिविशेषसम्िष्टमण्डलमसण्डशुद्धचैतन्यनिजमू-र्तिविशेषविग्रहं वाचामगोचरानन्तश्चद्धवोधविशेषविग्रहमनन्तानन्दसमुद्रस-मद्याकारमनन्तवोधाचछरनन्तवोधानन्दाचछरिषष्ठितं निरतिश्रयानन्दपरम-मञ्ज्ञकविशेषसम्प्रधाकारमक्षण्याद्वैतपरमानन्दरुक्षणपरवद्याणः परममूर्तिपर-

मतेजःपुअपिण्डविशेषं चिद्रपादित्यमण्डलं द्वात्रिशस्त्रस्थेदैरविश्वितस् । ज्यूह-मेदाश्च केशवादिचतुर्विशतिः । सुदर्शनादिन्यासमग्राः । (सुद्रशनादियग्री-द्धारः ) । अनन्तगरुडविष्वक्सेनाश्च निरतिशयानन्दाश्च । आनन्द्रध्युद्दमध्ये सहस्रकोटियोजनायतोत्रतचिन्मयप्रासादं ब्रह्मानन्दमयविमानकोटिभिरति-मङ्गलमनन्तोपनिपदर्थारामजालसंकुलं सामहंसकृजितैरतिशोभितमानन्दमया-नन्तशिखररळकृतं चिदानन्दरसनिक्षेरैरमिव्यासम्बण्डानन्दतेजोराञ्यन्तरस्थि-तमनन्तानन्दाश्चर्यसागरं तद्रभ्यन्तरसंस्थानेऽनन्तकोटिरविप्रकाशातिशयप्रा-कारं निरतिशयान-दलक्षणं प्रणवाख्यं विमानं विराजते । शतकोटिशिखरैरा-नन्दमयेः समुज्यलति । तदन्तराले बोधानन्दाचलोपर्यष्टाक्षरीमण्टपो वि-भाति । तन्मध्ये च चिदानन्दमयवेदिकानन्दवनविभूषिता । तदुपरि ज्व-र्लात निरतिशयानन्दतेजोराशिः । तद्भयन्तरसंस्थानेऽष्टाक्षरीपग्रविभूषितं चिन्मयामनं विराजते । प्रणवकणिकायां सूर्येन्दुवह्मिण्डलानि चिन्मयानि ज्वलन्ति । तत्राखण्डानन्द्तेजोराइयन्तर्गतं परममङ्गलाकारमनन्तासनं विरा- उते । तस्योपिर च महायश्रं प्रज्वस्ति । निरितशयवद्गानन्दपरममृतिमहा-यत्रं समस्तबहातेजोराशिसमिटिरूपं चित्स्वरूपं निरञ्जनं परबहास्वरूपं पर-ब्रह्मणः परमरहस्यकैवरुयं महायञ्चमयपरमवैकुण्डनःस्यणयञ्चं विजयते । तस्त्ररूपं कथमिति । देशिकस्तथेति होवाच । आदी पर्कोणचकम् । तन्मध्ये षद्दलपद्मम् । तस्कर्णिकायां प्रणव अर्थाति । प्रणवमध्ये नारायण-बीजिमिति । तत्साध्यगिनेतं मम सर्वाभीष्टसिद्धि कुरुकुरु खाहेति । तत्प-ब्रदलेषु विष्णुनुसिंहपडक्षरमन्त्री ॐ नमी विष्णये एं क्वीं श्रीं हीं क्मों (क्षों) फद् । तहलकपोलेषु रामकृष्णपडक्षरमञ्जी । सं रामाय नमः । र्ही कृष्णाय नमः । परकोणेषु सुदर्शनपढश्चरमञ्जः । सहस्रार हुं फडिति । षर्कोणकपोलेषु प्रणवयुक्तशिवपञ्चाक्षरमत्रः । ॐ नमः शिवायेति । तद्वहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताइहिरष्टदलपद्मम् । तेषु दलेषु नारायणनृत्ति-हाष्टाक्षरमञ्जो । ॐ नमो नारायणाय । जयजय नरसिंह । तहळसन्धिषु रामकृष्णश्रीकराष्टाक्षरमञ्जाः । ॐ रामाय हुं फद स्वाहा । क्वीं दामोदराय नमः । उत्तिष्ठ श्रीकरस्वाहा । तद्दहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिर्नव-दुरुपद्मम् । तेषु द्लेषु रामकृष्णह्यश्रीवनवाक्षरमञ्जाः । ॐ रामचन्द्राय नम अम्। हीं कृष्णाय गोविन्दाय क्षीम्। हीं (हसी) हयशीवाय नमी हीं (इसाम् ।) तद्दळकपोलेषु दक्षिणामूर्तिनवाक्षरमञ्जः । ॐ दक्षिणामृर्तिरीश्व-रोम् । तद्वहिनीरायणबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिर्दशवळपद्मम् । तेषु दलेषु रामकृष्णद्वाक्षरमञ्जो । हुं जानकीवल्लभाय स्वाहा । गोपीजनवल्लभाय साहा । तद्दछसन्धिषु नृसिंहमालामग्रः । ॐ नमो भगवते श्रीमहानृसिंहाय

इराक्षदंड्वदनाय मम विद्यान्यचपच स्वाहा । तद्रहिर्नृसिंहैकाक्षरयुक्तं वृक्तम् । क्ष्म्यौ (भौ) मिन्वेकाक्षरम् । वृत्तावहिद्दीदशदलपद्मम् । तेषु दलेषु नारा-यणवासुदेवद्वादशाक्षरमञ्जी । ॐ नमी भगवते नारायणाय । ॐ नमी भ-गवते वासुदेवाय । तद्दलकपोलेषु महाविष्णुरामकृष्णद्वादशाक्षरमञ्जाश्च । ॐ नमो भगवने महाविष्णवे । ॐ हीं भरतायज राम क्रीं स्वाहा । श्री हीं क्षीं कृष्णाय गोविन्दाय नमः । तद्वहिर्जगन्मोहनबीजयुक्तं वृत्तं क्षीमि-ति । वृत्ताइ हिश्चतुर्देशद्र छपग्रम् । तेषु द्लेपु छक्ष्मीनारायणहयशीवगोपाछ-दिधिवामनसञ्जाश्च । ॐ हीं हीं श्रीं श्रीं लक्ष्मीवासुदेवाय नमः । ॐ नमः सर्वकोटिसर्वविद्याराजाय क्लीं कृष्णाय गोपालचृडामणये स्वाहा । ॐ नमो भगवते द्घिवामनाय (ॐ)। तद्दलसंघिष्वन्नपूर्णेश्वरीमन्त्रः। हीं पद्मा-बस्बसपूर्णे माहेश्वरि स्वाहा । तद्धहिः प्रणवमालायुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्धहिः बोडशदलपद्मम् । नेषु दलेषु श्रीकृष्णसुदर्शनपोडशाक्षरमञ्जी च । 🦇 नमी भगवते रुविमणीवल्लभाय स्वाहा । 🥸 नमी भगवते महासुद्र्शनाय हुं फर । तहलसंबिषु स्वराः सुदर्शनमालामन्नश्च । अआइईउउऋऋऌऌरुएँ ओओअंभः । सुदर्शनमहाचकाय दीसरूपाय सर्वती मां रक्षरक्ष सहस्रार हं फट् स्वाहा । तद्वहिर्वराहबीजयुक्तं वृत्तम् । तद्धमिति । तृताद्वहिरष्टाद्वदुरु-पद्मम् । तेषु द्लेषु श्रीकृष्णवामनाष्टादशाक्षरमञ्जो । क्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । ॐ नमो विष्णवे सुग्पतये महाबलाय स्वाहा । सहस्रकारोलेपु गरुडपञ्चाक्षरीमच्चो गरुडमालामञ्जूख । क्षिप ॐ स्वाहा । ॐ नमः पक्षिराजाय सर्वविषम्तरक्षःकृत्यादिभेद्नाय सर्वेष्ट्रसाधकाय खाहा। तह हिर्मा-याबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिः पुनरष्टद्लपद्मम् । तेपु दलेपु श्रीकृष्णवामनाष्टा-क्षरमञ्जी।ॐ नमो दामोदराय।ॐ वामनाय नमः अम्। तहरुकपोलेषु नील-कण्डत्यक्षरीगरुडपञ्चाक्षरीमञ्जो च । त्रे री टः ( श्रीकण्टः ) । नमोऽण्डजाय । तद्वहिर्मन्मथबीजयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताइहिश्चतुर्विश्चानदलपद्मम् । तेषु दलेषु शरणागतनारायणमञ्जी नारायणहयशीवगायत्रीमञ्जी च । श्रीमन्नारायण-चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः । नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि । तको विष्णुः प्रचोदयात् । वागीश्वराय विदाहे हयग्रीवाय धीमहि । तको हंसः प्रचोद्यात् । तहलकपोलेषु नृसिंहसुदर्शनबह्मगायत्रीमन्नाश्च । बज्रनसाय विद्याहे नीक्ष्णदंष्ट्राय घीमहि।तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्। सुदर्शनाय विश्वहे हेतिराजाय भीमहि । तश्चश्चकः प्रचोद्यात् । तस्मविनुर्वरेण्यं मर्यो देवस्य धीमहि । वियो यो नः प्रचोदपात् । तद्द हिईयप्रीवैकाक्षरयुक्तं वृत्तं ह्लोइसी-मिति । वृत्ताइहिर्दात्रिशहरूपग्रम् । तेषु द्लेषु नृसिहहयग्रीवानुष्टुभमश्री उग्रं बीरं महाबिष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् । नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमा-

म्यहम् । ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे । प्रणवोद्गीथवपुषे महाश्विक रसे नमः । तद्दछक्योलेषु रामकृष्णानुष्टुभमन्त्री । रामभन्न महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्थान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च मे । देवकीसुत गो-बिन्द बासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण स्वामहं शरणं गतः । तद्वाहैः प्रणवसंपुटिताभिनीजयुक्तं वृत्तम् । ॐ रमोमिति । वृत्ताइहिः पद्त्रिंशइ-लपदाम् । तेषु दलेषु हयप्रीवपदित्रंशदक्षरमञ्जः पुनरष्टत्रिंशदक्षरमञ्जल । हंसः । विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिण । तुभ्यं नमी इयग्रीव विचा-राजाय विष्णवे । सोहम् । हो ( हो ) ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय सर्ववा-गीश्वरेश्वराय सर्ववेदमयाय सर्वविद्यां में देहि स्वाहा । तह्छकपोलेषु प्रणवादिनमोन्ताश्रतुर्ध्यन्ताः केशवादिचतुर्विशतिमन्नाश्र । अविशिष्टद्वाद-शस्थानेषु रामकृष्णगायत्रीद्वयवर्णचतुष्टयमेकैकस्थले । ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नम: । ॐ माधवाय नमः । ॐ गोविन्दाय नमः । ॐ विष्णवे नमः। ॐ (अं) मधुसुदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वाम-नाय नमः । ॐ श्रीधराय नमः । ॐ हृषीकेशाय नमः । ॐ पद्मनाभाय नमः । ॐ दामोदराय नमः । ॐ संकर्षणाय नमः । ॐ वासुदेवाय नमः । ॐ प्रद्युष्ट्राय नमः । अमिनिरुद्धाय नमः । ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। अमघोक्षजाय नमः । ॐ नारसिंहाय नमः । अभन्युताय नमः । ॐ जनार्दनाय नमः । अमुपेन्द्राय नमः । अ हरये नमः । अश्रीकृष्णाय नमः । दाशस्थाय विश्वहे सीतावहाभाय धीमहि । तन्नो रामः प्रचोदयात् । दामोदराय विश्वहे वासु-देवाय धीमहि । तसः कृष्णः प्रचोदयान् । तद्वहिः प्रणवसंपुटिताङ्कश्रवीज-युक्तं वृत्तम् । ॐ कोमोमिति । तहहिः पुनर्वृत्तं तन्मध्ये द्वादशकुक्षिस्थानानि सान्तरालानि । तेषु कोस्तुभवनमालाश्रीवत्समुदर्शनगरुडपग्नध्वजानन्तशा-र्क्नगदाशङ्कनन्दकमञ्चाः प्रणवादिनमोन्ताश्चतुर्थन्ताः क्रमेण । ॐ कांस्तुभाय नमः। ॐ वनमालायं नमः। ॐ श्रीवःसाय नमः। ॐ सुदर्शनाय नमः। ॐ गरुढाय नमः। ॐ पद्माय नमः । ॐ ध्वजाय नमः। ॐ अन-न्ताय नमः । ॐ शार्काय नमः । ॐ गदाय नमः । ॐ शङ्काय नमः । ॐ नन्दकाय नमः । तदन्तरालेषु — ॐ विष्वक्सेनाय नमः । अभाचकाय स्वाहा । ॐ विचकाय स्वाहा । ॐ सुचकाय स्वाहा । ॐ घीचकाय स्वाहा । ॐ संबकाय म्बाहा। ॐ ज्वालाचकाय स्वाहा। ॐ कुद्धोलकाय स्वाहा। ॐ महोत्काय स्वाहा । ॐ वीर्योल्काय स्वाहा । ॐ बुल्काय स्वाहा । ॐ सहस्रोल्काय स्वाहा। इति प्रणवादिमञ्जाः । तद्वहिः प्रणवसंपुटितगरुहपञ्चाक्षर-युक्तं वृत्तम्। ॐक्षिपॐस्वाहाम्। ॐ तच्च द्वादशवद्भीः सान्तराकैरलंकृतम्। तेषु

१ व्युल्काय.

बजेपु ॐ पद्मनिधये नमः । ॐ महापग्ननिधये नमः। ॐगरुडनिधये नमः। ॐ शद्धनिधये नमः। ॐमकरनिधये नमः। ॐ कच्छपनिधये नमः। ॐ विद्यानिधये नमः । ॐ परमानन्दनिधये नमः । ॐ मोक्षनिधये नमः । ॐ लक्ष्मीनिधये नमः । ॐ ब्रह्मनिधये नमः । ॐ श्रीमुकुन्दनिधये नमः । ॐ वैकुण्ठनिधये नमः । तत्संधिस्थानेषु — ॐ विद्याकत्यकतरवे नमः । अभानन्दकरूपकतरवे नमः । ॐ ब्रह्मकल्पकताचे नमः । ॐ मुक्तिकल्पकताचे नमः । अप्रमृतक-ल्पकतरवे नमः । ॐ बोधकल्पकतरवे नमः । ॐ विभूनिकल्पकतरवे नमः । ॐ वैकुण्ठकल्पकतस्ये नमः । ॐ वेदकल्पकतस्ये नमः । ॐ योग-करपकतरवे नमः । ॐ यज्ञकरपकतरवे नमः । ॐ पद्मकरपकतरवे नमः । तच शिवगायत्रीपरब्रह्ममञ्जाणां वर्णेर्वत्ताकारेण संवेष्ट्य । तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमिह । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् । श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायण परः। नारायणपरं ब्रह्म नारायण नमोस्त् ते। तद्वहिः प्रणवमंपुटितश्रीबीजयुक्तं वृत्तम् । ॐ श्रीमोमिति । वृत्ताद्वहिश्रस्वा-रिशहरूपद्मम् । नेषु द्छेषु व्याहृतिशिरःसंप्रितवेदगायत्रीपादचतुष्टयसु-र्याष्ट्राक्षरीमत्री। ॐ भूः। ॐ भुवः। ॐ सुवः। ॐ सहः। ॐ जनः। ॐ तपः । ॐ सत्यम् । ॐ तत्पिवितुर्वरेण्यम् । ॐ भर्गो देशस्य धीमहि। ॐ धियो यो नः प्रचोदयात् । ॐ परोरजमे साबदोम्। अ मापोज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म सूर्भुवः सुवरोम् । ॐ घृणिः सूर्य भादित्यः। तहरुमंधिषु प्रणवश्रीबीजसंपुटिननारायणबीजं सर्वत्र । ॐ श्रीमं श्रीमोम् । तहहिरष्टशूलाहिनभूचकम् । चक्रान्तश्चतुर्दिश्च हंसःयोहमन्नी प्रणवमंपुटिता नारायणास्त्रमन्त्राश्च । ॐ हंसः सोहम् । ॐ नमो नारायणाय हं फर । तद्वहिः प्रणवमालासंयुक्तं वृत्तम् । वृत्ताद्वहिः पञ्चाशहलपद्मम् । तेपु दलेषु मातृकापञ्चाश्वदक्षरमाला लकारवर्जा । तहलसंधिषु प्रणवश्री-बीजसंपुटितरामकृष्णमालामन्त्रे । ॐ श्रीमों नमी भगवते रघुनन्दनाय रक्षोध्रविशदाय मधुरप्रमञ्जवदनायामिततेजसे बलाय रामाय विष्णवे नमः। श्रीमों नमः कृष्णाय देवकीपुत्राय वासुदेवाय निर्गलच्छेदनाय सर्वलोकाधि-पत्तये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे कामितार्थदाय स्वाहा श्रीमोम् । तद्वहिर-ष्ट्रगुलाद्वितभूचकम् । तेषु प्रणवसंपुटितमहानीलकण्ठमञ्जवणीनि । अमो नमो नीलकण्डाय । ॐ शूलाप्रेषु लोकपालमञ्जाः प्रणवादिनमोन्ताश्चतुध्येन्ताः क्रमेण । अभिन्द्राय नमः । अभग्नये नमः । ॐ यमाय नमः। ॐ निर्कर-तये नमः । ॐ वरुणाय नमः । ॐ वायवे नमः । ॐ सोमाय नमः । अमीशानाय नमः । तद्वहिः प्रणवमाळायुक्तं वृत्तश्रयम् । तद्वहिर्भूपुः चतुष्टयं चतुर्द्वारयुतं चक्रकोणचतुष्टयमद्दावज्रविभूषितम् । तेषु वज्रेषु प्रणवश्रीबीज-

संपुटितामृतवी बहुयम् । ॐ श्रीं ठं वं श्रीमोमिति । बहिर्भूपुरवीध्याम्-अमाधारशत्त्रये नमः । अ मुलप्रकृत्ये नमः । अमादिकृर्माय नमः । अम-नन्ताय नमः । ॐ पृथ्विष्ये नमः । मध्यभुपुरवीध्याम्--ॐ शीरससुद्वाच नमः। ॐ रस्तदीपाय नमः। ॐ मणिमण्डपाय नमः। ॐ श्वेतच्छन्नाय नमः । ॐ कल्पकब्रक्षाय नमः । ॐ रत्निसहासनाय नमः । प्रथमभूपुरवी-थ्यामी धर्मज्ञानवैराग्येश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यानेश्वर्यसम्बरज्ञस्तमोमायाविद्यान-न्तपद्माः प्रणवादिनसोन्ताश्चतुर्थन्ताः क्रमेण । अन्तवृत्तवीथ्यासोमनुप्रहासै नमः । ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासदेवाय सर्वात्मसंयोग-योगपीठात्मने नमः । वृत्तावकाशेषु - बीजं प्राण च शक्ति च दृष्टि वश्या-दिकं तथा । मञ्जयत्राख्यगायत्रीप्राणस्थापनमेव च । भृतदिक्पालवीजानि यञ्जन्याङ्गानि व दश । मूलमञ्जमालामञ्जकवचिद्विन्धनमञ्जाख । एवं-विधमेत्यन्न महासन्नमयं योगशीरान्तः परमन्नरलंकतं पोडशोपचारैर-श्यक्ति जपहोमादिना माधिनमेत्रवन्नं शुद्धवहातेजोमयं सर्वाभयंकरं समसः दुरितक्षयकरं सर्वासीष्टमंपादकं मायुज्यमुक्तिप्रदमेतरपरमवेकुण्टमहानारा-युणयन्नं प्रज्वलति । तस्योपरि च निर्तिशयानन्दने जोराइयभ्यन्तरसमासीनं वानामगोचरानन्दनेजोराश्याकारं चित्माराविर्भृतानन्दविप्रहं बोधानन्दस्व-क्षपं निर्तिशयमानदर्यपारावारं तुरीयम्बरूप तुरीयातीतं चाहैतपरमानन्दनिर-न्तरातितरीयनिरांतशयसाँनदर्यानन्दपारावारं छावण्यवाहिनीकछोछत्रदिहा-सरं दिन्यमङ्गलविग्रहं मुर्तिमद्भिः परममङ्गलं रुपसेव्यमानं चिदानन्दमयैरनन्त-कोटिरविप्रकाशैरनन्तभूषणैरलंकृतं सुदर्शनपाञ्चन्नन्यपद्मगदासिशार्क्कसुसल-परिधार्वश्चिन्संयरनेकायुधगणेसृतिंमद्भिः स्सेवितम्। बाह्यवृत्तवीथ्यां विम-लोत्कपिणी ज्ञाना किया योगा प्रही सत्येशाना प्रणवादिनमोन्ताश्रतुर्ध्यन्ताः क्रमेग । श्रीवत्सर्कास्तुभवनमालाङ्कितवक्षसं ब्रह्मकस्पवनामृतपुष्पवृष्टिमिः सन्ततमानन्दं ब्रह्मानन्दरमनिर्भेरेरमंख्येरनिमङ्गळं शेपायुतफणाजाळविपुळ-इक्रमशोभितं तत्फणामण्डलोदार्चिमीमचोतितविग्रहं तद्क्रकान्तिनिर्भरस्ततं निरतिशयबद्यागन्ध म्बद्धप निरतिशयानन्दबह्यगन्धविशेषाकारमनन्तबद्यान्धा कारममष्टिविशेषमनन्तानन्दनुखसीमारुयैरभिनवं चिदानन्दमयानन्तपुरुपमा-ह्येर्विराजमानं तेजःप्रवाहतरङ्गतस्परम्पराभिज्वेलन्तं निरतिशयानन्दं कान्ति-विडोपावतेंरभितोऽनिशं प्रज्वलन्तं बोधानन्दमयानन्तभूपदीपावलिभि-रतिशोभितं निरतिशयानन्दचामरविशेषैः परिसेवितं निरन्तरनिरुपमनि-रतिशयोत्कटकानानन्दानन्तगुच्छफ्छैरलंकृतं चिन्मयानन्दिवस्यविमानच्छन्न-ध्वजराजिभिविंराजमानं परममङ्गलानन्तदिव्यतेजोभिज्वंतन्तमनिशं बाचा-मगोचरमनन्ततेजोराइयन्तर्गतमधेमात्रात्मकं तुर्वे ध्वन्यात्मकं तुरीयातीत- मवाच्यं नादिबन्दुकलाध्यात्मस्वरूपं चेल्राद्यनन्ताकरेणावस्थितं निर्गुणं निष्कियं निर्मेलं निरवद्यं निरअनं निराकारं निराश्रयं निरित्तशयाद्वैतपरमा-नन्दलक्षणमादिनारायणं ध्यायेदित्युपनिषत् ॥ इत्यायवेणमहानारायणोप-निषदि परममोक्षस्वरूपनिरूपणद्वारा त्रिपाद्विभृतिपरमवेकुण्ठमहानारायण-यक्कस्वरूपनिरूपणं नाम सक्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

ततः पितामहः परिष्टुच्छति भगवन्तं महाविष्णुं भगवञ्चुदाद्वेतपरमानः न्दरुक्षणपरब्रह्मणस्तव कथं विरुद्धवैकुण्ठप्रासादप्राकारविमानाद्यनन्तवस्तुभेदः। सत्यमेवोक्तमिति भगवात्महाविष्णुः परिहरति t यथा शुद्धमुवर्णस्य कटकमुकुटाङ्गदादिभेदः । यथा समुद्रसिललस्य स्थूलसूक्ष्मतरङ्गकेनबुद्धद-करकळवणपाषाणाद्यनन्तवस्तुभेदः । यथा भूमेः पर्वतवृक्षतृणगुरुमळता-चनन्तवस्तुमेदः । तथवाद्वैतपरमानन्द्रुक्षणपरब्रह्मणो मम सर्वाद्वेतसुपपन्नं भवत्येव । मत्स्वरूपमेव सर्वं मद्यनिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते । पुनः पितामहः परिपृष्कति । भगवन् परमवैकण्ठ एव परममोक्षः । परममोक्षस्वेक एव श्र्यते सर्वेत्र । कथमनन्तवकुण्ठाश्चानन्तानन्द्रममुद्राद्यश्चानन्तमूर्तेयः सन्तीति । तथेति होवाच भगवान्महाविष्णुः । एकस्मिश्वविद्यापादेऽनन्त-कोटिब्रह्माण्डानि सावरणानि श्रयन्ते । तसिन्नेकस्मिन्नण्डे बहुवी कोकाश्च बहवो वकुण्ठाश्चाननतविभूतयश्च सन्त्येव । सर्वाण्डेप्वनन्तलोकाश्चानन्तवै-कुण्डाः सन्तीति सर्वेषां खब्विभमतम् । पादत्रयेऽपि किं वक्तव्यं निर्रातश-यानन्दाविभीवो मोक्ष इति मोक्षलक्षणं पादवये वर्तते । तस्मान्पादवयं परममोक्षः । पादत्रयं परमवकुण्ठः । पादत्रयं परमकेवल्यमिति । नतः शहुर-चिद्।नन्दब्रह्मचिल्रासानन्दाश्चानन्तपरमानन्दविभूतयश्चानन्तवेकुण्टाश्चानन्त-परमानन्द्रसमुद्राद्यः सन्त्येव । उपासकस्ततोऽभ्येत्यैवविधं नारायणं ध्यात्वा प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय विविधोपचारैरभ्यच्यं निरतिशयाद्वैतपरमानन्दन लक्षणी भूत्वा तद्वं सावधानेनोपविश्याद्वैतयोगमास्थाय सर्वाद्वैतपरमान-न्दरुक्षणाखण्डामिततेजोराश्याकारं विभाव्योपासकः स्वयं शुद्धबोधानन्दम-यामृतनिरतिशयानन्दतेजोराइयाकारो भूत्वा महावाक्यार्थमनुसारन् ब्रह्माइ-मिस अहमिस ब्रह्माहमिस योऽहमिस ब्रह्माहमिस अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा । भहं बह्येति भावनया यथा परमतेजोमहानदीप्रवाहपरमतेजःपारा-वारे प्रविश्वति। यथा परमतेजःपारावारतरङ्गाः परमतेजःपारावारे प्रविश्वन्ति । तथेव सचिदानन्दारमोपासकः सर्वपरिपूर्णाद्वैतपरमानन्दकक्षणे परब्रह्मणि नारायणे मयि सम्बदानन्दात्मकोऽहमजोऽहं परिपूर्णोऽहमस्रीति प्रविवेश । तत अपासको निखरक्वाँद्रतापारनिरतिश्वसिखदानन्दसमुद्री बभूव । यस्त्व-नेन मार्गेण सम्यगाचरनि स नारायणी भवत्यसंशयमेव । अनेन मार्गेण

सर्वे मुनयः सिद्धिं गताः । असंख्याताः परमयोगिनश्च सिद्धिं गताः । ततः शिष्यो गुरुं परिपृष्छति । भगवन्त्सालम्बनिरालम्बयोगौ कथमिति ब्रुहीति । सालम्बस्तु समस्तकर्मातिद्रतया करचरणादिमूर्तिविशिष्टं मण्डकाद्यासम्बनं सालम्बयोगः । निरालम्बरतु समस्तनामरूपकर्मातिद्रतया सर्वकामाधन्तः-करणवृत्तिसाक्षितया तदालम्बनश्चनयाच भावनं निरालम्बयोगः । अध च निरालम्बयोगाधिकारी कीदशो भवति । अमानित्वादिलक्षणोपलक्षितो वः पुरुषः स एव निरालम्बयोगाधिकारी कार्यः कश्चित्रस्ति । तस्मात्सर्वेषाम-धिकारिणामनधिकारिणां भक्तियोग एव प्रशस्यते । भक्तियोगो निरुपद्ववः । भक्तियोगानमुक्तिः । बुद्धिमतामनायासेनाचिरादेव तत्त्वज्ञानं भवति । तत्क-थमिति । भक्तवस्मलः न्वयमेव सर्वेभ्यो मोक्षविधेश्यो भक्तिनिष्ठान्सर्वान्य-रिपालयति । सर्वाभीष्टान्प्रयच्छति । मोक्षं दापयति । चतुर्भुखादीनां सर्वे-पामपि विना विष्णुभक्तया कल्पकोटिभिमोंक्षो न विद्यते। कारणेन विना कार्यं नोदेति । भक्तया विना बह्यज्ञानं कदापि न जायते । तस्माध्यमपि सर्वोपायान्परित्यज्य भक्तिमाश्रय। भक्तिनिष्ठो भव । भक्तिनिष्ठो भव। भक्या सर्वसिद्धयः सिध्यन्ति । भक्त्याऽमाध्यं न किंचिदम्ति । एवंविधं गुरूपदेशमाकर्ण्य सर्व परमतस्वरहस्यमवबुध्य सर्वमंशयान्विध्य क्षिप्रमेव मोक्षं साध्यामीति निश्चित्व ततः शिष्यः समुत्थाय प्रदक्षिणनमस्कारं कृत्वा ग्रुम्यो ग्रुपूजां विधाय ग्वेनुज्या क्रमेण भक्तिनिष्ठो भूत्वा भक्त्यतिश्चयेन पकं विज्ञानं प्राप्य तसादनायासेन शिष्यः क्षिप्रमेव साक्षाबारायणी बभू-वेत्यपनिषत् ॥ ततः प्रोवाचत् भगवान् महाविष्णुश्चनुर्मुखमवलोक्य बह्मन् परमतत्त्वरहस्यं ते सर्व कथितम् । तत्सारणमात्रेण मोक्षो भवति । तद्नुष्ठा-नेन सर्वमविदिनं विदिनं भवति । यन्स्यरूपज्ञानिनः सर्वमविदिनं विदिनं भवति । तत्सर्वे परमरहस्यं कथितम् । गुरुः क इति । गुरुः साक्षादादिना-रायणः पुरुषः । स आदिनारायणोऽहमेव । तसान्मामेकं शरणं वज । मञ्ज-क्तिनिष्ठो भव । मदीयोपासनां कुरु । मामेव प्राप्यसि । मद्यतिरिक्तं सर्वे बाधितम् । मद्यतिरिक्तमबाधितं न किंचिद्स्ति । निरतिशयानन्दाद्विनीयोऽ-हमेव । मर्वपरिपूर्णोऽहमेव । सर्वाश्रयोऽहमेव । वाचामगोचरनिराकारपरव्रद्ध-स्बरूपोऽहमेव । मद्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते । इत्येवं महाविष्णोः परमि-ममुपदेशं लब्ध्वा पितामहः परमानन्दं प्राप । विष्णोः कराभिमर्शनेन दिव्यज्ञानं प्राप्य पितामहस्ततः समुख्याय प्रदक्षिणनमस्कारान्विधाय विवि-धोपचारमहाविष्णुं प्रपुष्प प्राञ्जलिभूत्वा विनयेनोपसंगम्य भगवन् भक्तिनिष्ठां मे प्रयच्छ । त्वद्भिन्नं मां परिपालयं कृपालय । तथैव साधुसाध्विति साधुप्र-शंसापूर्वकं महाविष्णुः प्रोवाच । महुपासकः सर्वोत्कृष्टः स भवति । महुपा

सनया सर्वमङ्गळानि भवन्ति । मदुरायनया सर्वे जयति । मदुरायकः सर्ववन्द्यो भवति । मदीयोपामकस्यासाध्यं न किंचिद्स्ति । सर्वे बन्धाः त्रविनश्यन्ति । सदृत्तमिव सर्वे देवास्तं सेवन्ते । महाश्रेयांसि च सेवन्ते । मद्रपासकस्तरमान्निरायाद्वीतपरमानन्द्रुक्षणपरब्रह्म भवति । यो वै सुम्धु-रनेन मार्गेण सम्यगाचरति स परमानन्दलक्षणपरब्रह्म भवति । यस्तु परमतस्वरहस्याथर्वणमहानारायणोपनिपदमधीते मर्वेभ्यः पापेभ्यो मुक्ती भवति । ज्ञानाज्ञानकृतेभ्यः पानकेभ्यो मुक्तो भवति । महापातकेभ्यः पूती भवति । रहस्यकृतप्रकाशकृतचिरकालात्यन्तकृतेभ्यन्तेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो मक्ती भवति । म सकललोकाअयनि । स सकलमन्नजपनिष्ठो भवति । स सकलवेदान्तरहस्याधिगतपरमार्थज्ञो भवति । स सकलभोगभुग्भवति । स सकलयोगविज्ञवति । स सकलजगत्परिपालको भवति । मोऽहैनपरमानन्द स्क्षणं परवक्ष भवति । इदं परमतस्वरहस्यं न बाच्यं गुरुभक्तिविहीनाय । न चाज्रश्रपवे वाच्यम् । न तपोर्विहीनाय नास्तिकाय । न दास्मिकाय मञ्जक्तिविहीनाय । मारसर्याद्विततनवं न वाच्यम् । न वाच्यं मदस्याण्राय कृतवाय । इदं परमरहस्यं यो मद्भकेष्वभिवास्यति । मद्भक्तिनिष्ठो भूवा भामेव प्राप्स्यति । आवयोर्य इमं संवादमध्येष्यति । स नरो ब्रह्मनिष्टो भवति । श्रद्धावाननसृषुः श्रणुयात्पर्धात वा य इमं मंत्रादमावयोः स पुरुषो मस्मायुज्यमेनि । ततो महाविष्णुन्तिरोद्धे । ततो ब्रह्मा स्वस्थानं अगामेत्यु-पनियत् ॥ इत्याथर्वणमहानारायणोपनियदि परमसायुज्यमुक्तिस्वरूपनिरूपण नामाष्ट्रमोऽध्यायः ॥८॥ उत्तरकाण्डः समातः ॥ ॐ भट्ट कर्णेमिरिति शान्तिः॥

इति त्रिपाद्विभूतिमहानारायणापनिष्तसमाप्ता ॥

## अङ्ग्यतारकोपनिषत् ॥ ५५ ॥

हैतासंभविज्ञानसंसिद्धाद्वयतार्कम् । तारकं ब्रह्मेति गीतं वन्दे श्रीरामवेभवम् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ।

ॐ अथातोऽद्वयतारकोपनिषदं व्याख्यास्यामो यतये जितेन्द्रियाय शम-हमादिपङ्गुणपूर्णाय । चिरस्वरूपोऽहमिनि सदा भावयन्स्सम्यिङ्कमीलिताक्षः किंचिदुन्मीलिताक्षो वान्तर्देष्ट्या अृद्हरादुपरि सिच्छानन्दतेजःकृटरूपं परंत्रकावकोक्यंसदूषो भवति । गर्भजनमजरामरणसंसारमहद्वयासंतार-वति तस्मात्तारकमिति । जीवेश्वरो मायिको विज्ञाय सर्वविशेषं नेति नेतीति विहाय यदवशिष्यते तदद्वयं ब्रह्म तिसर्धे लक्ष्यश्रयानुसंधानः कर्तव्यः । देहमध्ये ब्रह्मनाडी सुधुन्ना सूर्यरूपिणी पूर्णचन्द्राभा वर्तते । सा तु मुलाधारादारभ्य ब्रह्मरन्ध्रगामिनी भवति । तन्मध्ये तहिकोटिसमानका-न्या मृणालस्त्रवत्सृक्ष्माङ्गी कुण्डलिनीति प्रसिद्धास्ति । तां दृष्टा मनसैव नरः सर्वपापविनाशद्वारा मुक्ती भवति । फालोध्वेगललाटविशेषमण्डले निरन्तरं तेजस्तारकयोगबिर्फुरणेन पश्यति चेत्सिद्धो भवति । तर्जन्यप्रोन्मीलितकर्ण-रन्धद्वये तत्र फून्कारशब्दो जायने । तत्र स्थिते मनसि चक्षुर्मध्यगतनीख- . ज्योतिस्थलं विलोक्यान्तर्देष्ट्या निरतिशयसुखं प्राप्नोति । एवं हृद्ये पश्यति । एवमन्तर्रुक्यलक्षणं मुमुक्षुमिरुपास्यम् ॥ अथ बहिलंक्यलक्षणं नासिकाग्रे चतुर्भिः पङ्मिरष्टभिर्देशभिद्वीदशभिः क्रमादङ्गुलान्ते नीलघुतिश्यामध्यसह-ग्रक्तभङ्कीस्फुरत्पीतशुक्कवर्णद्वयोपेनव्योम यदि पश्यनि स तु योगी भवति । चलदृष्ट्या व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य दृष्ट्यमे ज्योतिर्मयूखा वर्तन्ते । तद्दर्श-नेन योगी भवति । तप्तकाञ्चनमंकाशज्योनिर्मयूखा अपाङ्गान्ते भूमी वा पः इयति तहिष्टः स्थिरा भवति । शीर्षोपरि द्वादशाकुलयमीक्षितुरमृतस्वं भवति । यत्र कुव स्थितस्य शिरिस व्योमज्योनिर्दष्टं चेत्सं तु योगी भवति ॥ अथ प्रातश्चित्रादिवर्णाखण्डसर्यचकवद्वह्विज्वासायसीवत्तद्विश-नान्तरिक्षवत्पद्यति । तदाकाराकारितयावनिष्ठति । नद्भयोदर्शनेन गुणर-हिताकाशं भवति । विस्फुरतारकाकारमंदीप्यमानागाढतमोपमं परमाकाशं भवति । कालानलसमद्योतमानं महाकाशं भवति । सर्वोश्कृष्टपरमध्रति-प्रद्योतमानं तत्त्वाकाशं भवति । कोटिसूर्यप्रकाशवैभवसंकाशं सूर्याकाशं भवति । एवं बाह्याभ्यन्तरस्थव्योमपञ्चकं तारकलक्ष्यम् । तहशी विमुक्त-फलमादाव्यामयमानी भवति । तस्मात्तार्क एव लक्ष्यममनस्क्रफलप्रदं भवात । तत्तारकं द्विविधं पूर्वार्धतारकमुत्तरार्धममनस्कं चेति । तदेव श्लोको भवति । तथोगं च हिथा विद्धि पूर्वोत्तरविधानतः । पूर्वे तु तारकं विद्याद्मनस्कं तदुत्तरमिति । अध्यन्तस्तारयोश्चनद्वसूर्यप्रतिफलनं भवति । तारकाभ्यां सूर्यचन्द्रमण्डलदर्शनं ब्रह्माण्डमिव पिण्डाण्डशिरोमध्यस्थाकाज्ञे रवीन्द्रमण्डलद्वितयमस्तीति निश्चित्य तारकाभ्यां तद्दर्शनमात्राण्युभयेक्यदृष्ट्या मनोयुक्तं ध्यायेत् । तद्योगाभावे इन्द्रियमवृत्तेरनवकाशास् । तस्मादन्तर्दष्ट्या तारक एवानुसंधेयः । तत्तारकं द्विविधं मृतिनारकममृतितारकं चेति । धदिन्द्रयान्त तन्मूर्तिमत् । यद्भृयुगातीतं तद्मूर्तिमत् । सर्वत्रान्तः-पदार्थविवेषने मनोयुक्ताम्यास इच्यते तारकाम्यां सदृर्थस्यसस्वदर्शनान्म-नोयुक्तेनान्तरीक्षणेन सिचदानन्दस्यरूपं बह्मव । तसाच्छ्रकृतेजोमयं बह्मेति सिद्भा । तहस्य मनःसहकारिचञ्जवान्तर्देश्या वेशं भवात । एवममूर्तितार-

कमिप मनोयुक्तेन चक्षुवैव दहरादिकं वेद्यं भवति रूपग्रहणप्रयोजनस्य मनश्रञ्जरचीनत्वाद्वाद्यवदान्तरेऽप्यात्ममनश्रञ्जःसंयोगेनैव रूपग्रहणकार्योद-बात् । तसान्मनोयुक्तान्तर्देष्टिसारकप्रकाशा भवति । अयुगमध्यबिले इष्टि तहारोध्वेस्थितनेज आविर्भूतं तारकयोगो भवति । तेन सह मनोयुक्तं तारकं सुसंयोज्य प्रयत्नेन श्रृयुग्मं मावधानतया किंचितू ध्वं मुत्क्षेपयेत् । इति पूर्वभागी तारकयोगः । उत्तरं त्वमृतिमदमनस्कमित्युच्यते । तालुमृलो-र्ध्वभागे महान् ज्योतिर्भयुखो वर्तते । तद्योगिमिर्ध्ययम् । तसादणिमादि-सिद्धिभवति । अन्तर्वाद्यलक्ष्ये दृष्टी निमेपोन्मेषवर्जितायां सत्यां शांभवी मुद्रा भवति । तन्मुद्रारूढज्ञानिनिवासाद्धमिः पवित्रा भवति । तदृष्ट्रा सर्वे लोकाः पवित्रा भवन्ति । तादशपरमयोगिपूजा यस्य लभ्यते सोऽपि मुक्ती भवति । अन्तर्रुक्ष्यज्ञकज्योति म्बरूपं भवति । परमगुरूपदेहोन सहसारे जळव्योतिर्वा बुद्धिगृहानिहिनिज्योतिर्वा पोडशान्तस्थतुरीयचैतन्यं बान्तर्रुक्षं भवति । तहर्शनं सदाचार्यमूखम् । आचार्ये चद्रसंपन्नो विकासको विमल्तरः । योगज्ञा योगनिष्ठश्च सदा योगात्मकः शुचिः॥ गुरुभक्तिसमायुक्तः पुरुषज्ञी विशेषतः । एवंलक्षणसंपक्षे गुरुरित्यभिषीयते ॥ गुद्धान्यस्यन्थकारः स्याद्धुश्चव्दसाब्रिरोधकः । अन्धकार्यनरोधिःवाद्वरुरित्यभि-भीषते ॥ गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः ॥ गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परायणम् ॥ गुरुरेव परा काष्टा गुरुरेव परं धनम् । यसासदुपदेष्टामी तसाहरुतरो गुरुरिति । यः सङ्घदुचारयति तस्य संसारमोचनं भवति । सर्वजनमकुत पापं तरक्षणादेव नश्यति । सर्वानकामानवामीति । सर्वपुरु-पार्थसिद्धिर्भवति । य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इत्यद्वयतारकोपनिषत्समाप्ता ॥

## रामरहस्योपनिषत्॥ ५६॥

केवरुपश्चीस्वरूपेण राजमानं महोऽव्ययम् । प्रतियोगिनिर्मुक्तं श्रीरामपदमाश्रये ॥ अस्त्रक्षेमिरिति शानितः।

ॐ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्रक्रम् । शाण्डिस्यं पङ्गळं भिक्षुं महच्छारीरकं शिखा ॥ १ ॥ सनकाचा योगिवयां अन्ये च ऋषयस्वथा ।

१ ज्योतिमण्डल:.

प्रह्वादाचा विष्णुभक्ता हनूमन्तमथाबुवन् ॥ २ ॥ बायुपुत्र महाबाहो किं-तस्वं ब्रह्मवादिनाम् । पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्विष ॥ ३ ॥ चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्त्राध्यारिमकेऽपि च । सर्वेषु विद्यादानेषु विद्यस्र्येशकाकिषु । एतेषु मध्ये किं तस्वं कथय स्वं महाबस्र ॥ ४ ॥ इन्**मान्होबाच ॥ ओ** योगीन्द्राश्चेव ऋषयो विष्णुभक्तासधैवच ॥ शृणुध्वं मामकी वाचं भव-न्बधविनाशिनीम् ॥ ७ ॥ एतेषु चैव सर्वेषु तस्वं च ब्रह्मतारकम् । राम **एव** परं बहा राम एव परं तपः ॥ राम एव परं तस्त्रं श्रीरामी बहा तारकम् ॥ ६ ॥ वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा ऋषयो विष्णुभक्ता हनूमन्तं पप्रब्ह्यः रामस्याङ्गानि नो बूहीनि । हनूमान्होबाच । वायुपुत्र विशेश वाणी दुर्गी क्षेत्रपालकं सूर्यं चन्द्रं नारायणं नारसिंहं वायुदेवं वाराहं तस्सर्वान्समा-त्रान्त्सीतां कक्ष्मणं शत्रुव्रं भरतं विभीपणं सुग्रीवमङ्गदं जाम्बवन्तं प्रणव-मेतानि रामस्याङ्गानि जानीथाः । तान्यङ्गानि विना रामो विश्वकरो भवति । पुनर्वायुपुत्रेणोक्तास्ते हन्मन्तं पप्रच्छुः । आञ्जनेय महाबल विप्राणां गृह-स्थानां प्रणवाधिकारः कथं स्यादिति । स होवाच श्रीराम प्रवोचाचेति । येपामेव षडक्षराधिकारो वर्तते तेषां प्रणवाधिकारः स्यासान्येषाम् । केवलमकारोकारमकारार्धमात्रासहितं प्रणवमृद्य यो राममञ्ज जपति तस्य शुभकरोऽहं स्याम् । तस्य प्रणवस्थाकारस्योकारस्य मकरास्यार्धमात्रायाश्च ऋषिइछन्दो देवता तत्तद्वर्णावर्णावस्थानं म्बरवेदाग्निगुणानुश्वायीन्वहं प्रणव-मञ्जाद्विगुणं जस्वा पश्चादाममञ्जं यो जपेत् स रामो भवतीति रामेणोकास्त-म्माद्रामाङ्गं प्रणवः कथित इति ॥ विभीषण उवाच ॥ सिंहासने समासीनं रामं पालस्यसूदनम् । प्रणम्य दण्डवद्भमा पालस्या वाक्यमनवीत् ॥ ७ ॥ रघुनाथ महाबाहो केवलं कथितं खया । अङ्गानां सुलभं चैव कथनीयं च सौ-लमम् ॥ ८ ॥ श्रीराम उवाच । अथ पञ्च दण्डकानि पितृहो मातृहो बहाही गुरुहुननः कोटियतिहोऽनेककृतपापो यो सम पण्णवतिकोटिनामानि जपति स तेभ्यः पापेभ्यः प्रमुच्यते । स्वयमेव सचिदानन्दस्वरूपो भवेश किम् । पुनरुवाच विभीषण । तत्राप्यशक्तोऽयं किं करोति । स होवाचेमम्। कैकसेय पुरश्चरणविधावशक्तो यो मम महोपनिषदं मम गीतां मन्नासहस्रं मद्विश्वरूपं ममाष्टीत्तरशनं रामशताभिधानं नारदोक्तसवराजं हन्मत्त्रोक्तं मञ्चराजात्मकसारवं सीतासावं च रामषडक्षरीत्यादिभिर्मञ्जेर्यो मां निर्स्य स्तौति सत्सदशो भवेच कि भवेच किम् ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

सनकाचा सुनयो हन्मन्तं पत्रच्छुः । आक्षनेय महाबळ तारकवसणो रामचन्द्रस्य मन्नप्रामं नो बृहीति । हन्मन्होदाच । विद्ययं शयनं विष्णो-रर्धचन्द्रविभूषितम् । एकाक्षरो मनुः प्रोक्तो मन्नराजः सुरद्वमः ॥ १ ॥ वद्गा भुनिः स्वाद्रायत्रं छन्दो रामोऽस्य देवता । दीर्घार्धेन्दुयुजाङ्कानि कुर्योद्यक्षया-रमनो मनोः ॥ २ ॥ बीजशक्तवादिबीजेन इष्टार्थे विनियोजयेत् । सरयूती-रमन्दारवेदिकापक्कजासने ॥ ३ ॥ इयामं वीरासनासीनं ज्ञानमुद्रोपशोभितम्। बागोरुन्यस्ततद्वस्त सीताळक्ष्मणसंयुतम् ॥ ४ ॥ अवेक्षमाणमात्मानमात्म-न्यमिततेजसम् । शुद्धरफटिकसंकाशं केवलं मोक्षकाङ्क्षया ॥ ५ ॥ चिन्तय-न्परमात्मानं मानुलक्षं जपेन्मनुम् । विद्वनीरायणी नाड्यो जाठरः केवलोऽपि च ॥ ६ ॥ यक्षरो मञ्जराजोऽयं सर्वाभीष्टपदस्ततः । एकाक्षरोक्तमृष्यादि स्यादाचेन पडङ्गकम् ॥ ७ ॥ तारमायारमानङ्गवानस्ववीजेश्र पद्विधः। ञ्यक्षरो मध्रराजः स्यासर्वाभीष्टफलप्रदः ॥ ८ ॥ ब्यक्षरश्चन्द्रभद्रान्तो द्विवि-धश्चतुरक्षरः । ऋष्यादि पूर्ववज्ज्ञेयमेतयोश्च विचक्षणैः ॥ ९ ॥ सप्रतिष्ठौ रमी वार्या हत्पञ्चाणी मनुर्मतः । विश्वामित्रऋषिः प्रोक्तः पङ्खिरछन्दोऽस्य देवता ॥ १० ॥ रामभद्रो वीजशक्तिः प्रथमार्णमिति कमात् । अमध्ये हृदि नाम्यूर्वोः पादयोर्विन्यसेन्मनुम् ॥ ११ ॥ पडद्गं पूर्वविद्यान्मन्नाणमिनुनास्त-कम् । सध्ये वनं कल्पतरोर्मृते पुष्पळनासने ॥१२॥ लक्ष्मणन प्रगुणितमक्षणः कोणेन सायकम् । अवेक्षमाणं जानवया कृतव्यजनभीश्वरम् ॥ १३ ॥ जटाभारकमर्च्छापं स्यामं मुनिगणावृतम् । लक्ष्मणेन । एतच्छत्रमथवा पुष्प-कोपरि ॥ १४ ॥ दशास्यमथनं शान्तं समुधीवविभीरणम् । एवं लब्बा जयार्थी तु वर्णलक्षं जपेन्मनुम् ॥ १५ ॥ म्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीस्तवाद्याः पञ्चवर्णकाः । पडक्षरः पिट्वयः स्याचतुर्वर्गफलप्रदः ॥ १६ ॥ पञ्चाशन्मातुकान मञ्जवर्णप्रत्येकपूर्वकम् । लक्ष्मीवाद्यान्मधारिश्च नारादिः स्यादनेकधा ॥ १७ ॥ क्षीमायामन्मधेकेकं बीजाद्यन्तर्गतो मनुः । चतुर्वर्णः म एव स्यात्पञ्चणी वाञ्छितप्रदः॥ १८॥ स्वाहान्तो हुंफडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्। अष्टाविशस्युत्तरशतभेदः पद्वर्ण ईरितः ॥ १९ ॥ बह्या मंमोहनः शक्तिर्द-क्षिणामूर्तिरेव च। अगस्यश्च शिवः प्रोक्ता मुनयोऽनुक्रमादिमे ॥ २०॥ छन्दो गायत्रसंज्ञं च श्रीरामश्रव देवता । अथवा कामवीजादेविश्वामित्रो मुनिर्मनोः॥ २९॥ छन्दो देव्यादिगायत्री रामभद्रोऽम्य देवता । बीज-शक्ती यथापूर्व पद्भर्णान्विन्यसेन्क्रमात् ॥ २२ ॥ ब्रह्मरन्ध्रे भ्रुवोर्मध्ये हन्ना-भ्यूरुषु पादयोः । बीजैः पङ्दीर्धयुक्तैवी मत्रार्णेवी पडङ्गकम् ॥ २३ ॥ कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाध्यासितं मुद्दां ज्ञानमयीं दधा-नमपरं हस्ताम्बुज जानुनि । सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विद्युक्तिमां राघवं पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधाकस्पोज्यलाङ्गं भने ॥२४॥ श्रीरामश्रन्द्रभद्रान्तो

१ श्रीराममन्मये.

केन्तो नतियुतो द्विषा । सप्ताक्षरो मच्चराजः सर्वकामफळप्रदः ॥ २५ ॥ तारादिसहितः सोऽपि द्विविधोऽष्टाक्षरो मतः । तारं रामश्रत्यक्तः कोडासं बह्वितल्पा। । २६ ॥ अष्टार्णोऽयं परी मन्नो ऋष्यादिः स्थात्यहर्णवत् । पुनरष्टाक्षरस्वाथ राम एव ऋषिः स्पृतः ॥ २७ ॥ गायत्रं छन्द इत्यस्य देवता राम एव च। तारं श्रीबीजयुग्मं च बीजशक्त्यादयो मताः॥ २८॥ षडक्षं च ततः कुर्यान्मन्नाणेरेव बुद्धिमान् । तारं श्रीबीजयुग्मं च रामाय नम उच्चरेत्॥ २९॥ ग्लोमों बीजं वदेनमायां हृद्धामाय पुनश्च ताम्। शिवो-माराममन्त्रोऽयं वस्वर्णस्तु वसुप्रदः ॥ ३० ॥ ऋषिः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते । शिवोमारामचन्द्रोऽत्र देवता परिकीर्तितः ॥ ३१ ॥ दीर्घया माययाङ्गानि तारपञ्चार्णयुक्तया । रामं त्रिनेत्रं सोमार्थधारिणं शूछिनं परम् । भस्मोद्रिलतसर्वाङ्गं कपर्दिनसुपास्पहे ॥ ३२ ॥ रामाभिरामां सीन्दर्थसीमा सोमावतसिकाम्। पाशाङ्करायनुर्वाणधरां ध्यायेत्रिलोचनाम् ॥ ३३ ॥ ध्याय-न्नेवं वर्णलक्षं जपतर्पणतत्परः । विरुवपत्रैः फलैः पुर्व्पस्तिलाउपैः पञ्जीहै-नेत् ॥ ३४ ॥ स्वयमायान्ति निधयः मिद्धयश्च सुरेष्सिताः । पुनरष्टाक्षर-स्याथ ब्रह्मगायत्रराघवाः॥ ३५ ॥ ऋष्यादयस्तु विज्ञेयाः श्रीत्रीजं सम शक्तिकम् । तस्रीभ्यै विनियोगश्च मन्नाणैरङ्गकरुपना ॥ ३६ ॥ केयुराङ्गदक-क्कुणैर्मणिगतैविद्योतमानं सदा रामं पार्वणचन्द्रकोटिमदशच्छत्रेण वै राजितम्। हेमलस्भसहस्रपोडशयुते मध्ये महामण्डपे द्वेशं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे इयामलम् ॥ ३७ ॥ किं मञ्जेबेहुभिविनश्वरफलैरायाससाध्येर्वृता किंचि-होभविनानमात्रविफलः मंसारदु. बावहैः । एकः सन्निप सर्वमञ्रफलदी लोभादिदोपोज्झितः श्रीरामः शरणं ममेति मततं मन्नोध्यमष्टाक्षरः ॥ ३८॥ एवमष्टाक्षरः सम्यक् सप्तवा परिकीर्तितः । रामसप्ताक्षरो मन्न भाग्रन्ते तारसंयुतः ॥ ३९ ॥ नवाणीं मन्नराजः स्याच्छेपं पङ्कर्णवन्यसेत् । जानकी-वहानं डेन्तं वहेर्जायाहुमादिकम् ॥ ४० ॥ दशाक्षरोऽयं मन्नः स्यास्मर्वाभी-ष्टफलप्रदः । दशाक्षरस्य मन्नस्य वसिष्ठोऽस्य ऋषिविराह् ॥ ४१ ॥ छन्दोऽस्य देवता रामः सीतापाणिपरिग्रहः । आद्यो बीजं द्विटः शक्तिः कामेनाङ्गकिया मता ॥ ४२ ॥ शिरोललाटभ्रमध्ये तीलुकर्णेषु हृद्यपि । नाभ्यूहजानुपादेषु दशार्णान्विन्यसेन्मनोः ॥ ४३ ॥ अयोध्यानगरे रत्नचित्रे सीवर्णमण्डपे । मन्दारपुष्पैराबद्धविताने तोरणाञ्चिते ॥४४॥ सिंहासने समासीनं पुष्पकोपरि राघवम् । रक्षोभिर्हरिभिर्देवैदिव्ययानगतैः ग्रुभैः ॥ ४५ ॥ संस्त्यमानं मु-निभिः प्रद्वेश्व परिसेवितम् । सीतालंकृतवामाङ्गं छक्ष्मणेनोपसेवितम् ॥४६॥

१ तालुकण्ठेषु.

इयामं प्रसम्बदनं सर्वाभरणभूषितम् । ध्यायश्चेतं जपेन्मश्चं वर्णलक्षमन-न्यचीः ॥ ४७ ॥ रामं केन्तं घनुष्पाणयेऽन्तः स्वाहृह्विस्नद्री । दशाक्षरोऽयं मन्नः स्वान्मुनिर्वद्या विराट्ट स्मृतः ॥ ४८ ॥ छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामो राक्षममदैनः । डोपं तु पूर्ववत्कर्याकापबाणधरं सारेत् ॥ ४९ ॥ तारमायार-मानङ्गवाबस्तवीजेश्च पहिचा । दशाणी मन्नराजः स्वाद्भद्रवर्णात्मको मनुः ॥ ५० ॥ होषं पद्दर्णवज्ज्ञेयं न्यासध्यानादिकं बुधैः । द्वादशाक्षरमञ्जल श्रीराम ऋषिरुच्यते ॥ ५९ ॥ जगनी छन्द् इत्युक्तं श्रीरामी देवता मतः । प्रणयो बीजमित्यकः क्री शक्तिहीं च कीलकम् ॥ ५२ ॥ मञ्जेणाङ्गानि वि-न्यस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत् । तारं मायां ममुचार्यं भरतायज इत्यपि ॥ ५३ ॥ रामं क्री विद्विजायान्तं मन्त्रोयं द्वादशाक्षरः । ॐ हद्भगवने रामचन्द्रभद्री च डेयुता ॥ ५४ ॥ अर्काणी द्विविधोऽप्यस्य ऋषिष्यानादिपूर्ववत् । छन्दस्त जगर्ता चेव मञ्जाणेरङ्गकरुपना ॥ ५५ ॥ श्रीरामेनि पदं चौक्ता जयराम सतः परम् । जयद्वयं वदेखाःचो रामेति मनुराजकः ॥ ५६ ॥ त्रयोदशार्ण ऋष्यादि पूर्ववस्मर्थकामदः । पदद्वयद्विरात्रृत्तेरहं ध्यानं दशाणंवत् ॥ ५० ॥ तारादिसहितः सोऽपि स चतुर्दशवर्णकः । त्रयोदशार्णमुखार्य पश्चादामेनि योजयेत् ॥ ५८ ॥ स व प्रज्ञदशार्णस्तु जपनां कल्पभूकहः । नमश्च सीतापः तये रामायेति इनद्वयम् ॥ ५९ ॥ ततस्तु कववास्त्रान्तः पोडशाक्षर ईरीतः । तस्यागस्यऋषि३छन्दो बृहती देवता च सः ॥ ६० ॥ रां बीजं शक्तिरस्रं च कीलकं हुमितीरितम् । द्विपञ्चत्रिचतुर्वणे सर्वेरङ्गं न्यसेत्कमात् ॥ ६१ ॥ तारादिसहितः सोऽपि मच सप्तद्शाक्षर । तारं नमी भगवते रामं डेन्तं महा ततः ॥ ६२ ॥ पुरुषाय पदं पश्चाहृदन्तोऽष्टादशाक्षरः । विश्वामित्रो सुनि-इछन्दो गायत्रं देवता च सः ॥ ६३ ॥ कामादिसहितः सोऽपि मञ्ज एकोन-विंशकः । तारं नमी भगवते रामायेनि पदं वदेन् ॥६४॥ सर्वशब्दं समुचार्य सीभाग्यं देहि मे बदेत । बह्वजायां तथोचार्य मन्नो विशाणको मतः ॥६५॥ तारं नमी भगवते रामाय सक्छं वदेत । आपन्निवारणायेनि वहिजायां ततो वदेत् ॥ ६६ ॥ एकविशाणंको मन्नः सर्वामीष्टफलप्रदः । तारं रमा स्वतीजं च ततो दाशरथाय च ॥ ६७ ॥ ततः सीतावल्लभाय सर्वाभीष्टपदं बदेत । ततो दाय हृदन्तोऽयं मन्नो ह्राविंशदक्षरः ॥ ६८ ॥ तारं नमो भगवते बीर-रामाय मंबदेत्। कल शत्रुन् हन द्वन्द्वं विह्नजायां ततो बदेत्॥ ६९॥ त्रयोविशाक्षरो मत्रः सर्वशत्रुनिबर्दणः । विश्वामित्रो सुनिः श्रोक्तो गायत्री-छन्द उच्यते ॥ ७० ॥ देवता वीररामोऽसौ बीजाद्याः पूर्ववन्मताः । मूछ-मश्रविभागेन न्यासान्हत्वा विचक्षणः ॥ ७९ ॥ शरं धनुषि संघाय तिष्ठन्तं

१ ताररम.

रावणोन्सुखम् । वज्रपाणि रथारूढं रामं ध्यास्वा जपेन्मतुम् ॥ ७२ ॥ तारं नमी भगवते श्रीरामाय पदं वदेत् । तारकवक्षणे चोक्ता मां तारय पदं बदेत् ॥ ७३ ॥ नमस्तारात्मको मञ्जश्रतुर्विशतिवर्णकः । बीजादिकं यथा-पूर्व सर्व कुर्यात्वडर्णवत् ॥ ७४ ॥ कामलारो नितश्चेव ततो भगवतेपदम् । रामचन्द्राय चोचार्य सकलेति पर्द वदेत् ॥ ७५ ॥ जनवश्यकरायेति स्वाहा ं कामात्मको मनुः। सर्ववश्यकरो मन्नः पञ्जविंशतिवर्णकः॥ ७६॥ आदौ तारेण संयुक्तो मन्नः पड्डिशदक्षरः । अन्तेऽपि तारसंयुक्तः सप्तविंशतिवर्णकः ॥ ७७ ॥ तारं नमी भगवते रक्षोप्नविशदाय च । सर्विष्मान्त्समुञ्चार्य निवा-रय पदद्वयम् ॥ ७८ ॥ स्वाहान्तो मञ्जराजोऽयमष्टाविंशतिवर्णकः । अन्ते तारेण संयुक्त एकोनिविशदक्षरः ॥ ७९ ॥ आदी स्ववीजसंयुक्तिश्वशहर्णात्मको मनुः । अन्तेऽपि तेन संयुक्त एकश्रिशाःमकः स्पृतः ॥ ८० ॥ रामभद्र महेण्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो द्शास्यान्तकास्माकं श्रियं दापय देहि मे ॥ ८३ ॥ भानुष्ट्रम ऋषी रामरछन्दोऽनुष्ट्रप्स देवता । रां बीजमस्य यं शक्तिरिष्टार्थे विनियोजयेत् ॥ ८२ ॥ पादं हृदिं च विन्यस्य पादं शिरसि विन्यसेत्। शिखायां पञ्चभिन्यस्य त्रिवर्णेः कवचं न्यसेत् ॥ ८३ ॥ नेत्रयोः पञ्चवर्णेश्च दापयेत्यस्त्रमुच्यते । चापबाणधरं इयामं समुप्रीविधभीषणम् ॥ ८४ ॥ इत्वा रावणमायान्तं कृतत्रैलोक्यरक्षणम् । रामभद्रं हृदि ध्याखा दशलक्षं जपेन्म-नुम् ॥ ८५ ॥ वदेहाशस्थायेति विग्रहेनि पदं ततः । सीतापदं समुदूत्य वलुभाय ततो वदेत् ॥ ८६ ॥ घीमहीति वदेत्तन्नो रामश्रापि अचोदयात् । तारादिरेषा गायत्री मुक्तिमेव प्रयच्छति ॥ ८७ ॥ मायादिरपि वैदुष्टवं रामा-दिश्व श्रियःपदम् । मदनेनापि मंयुक्तः स मोहयति मेदिनीम् ॥ ८८ ॥ ण्डा त्रीणि पडणेंश्च त्रीणि चरवारि वर्णकै: । चरवारि च चतुर्वणें-रक्रन्यासं प्रकल्पयेत् ॥ ८९ ॥ बीजध्यानादिकं सर्वे कुर्यात्पद्वणेवस्क्रमात् । तारं नमो भगवते चतुर्था रघुनन्दनम् ॥ ९० ॥ रक्षोव्रविशदं तद्वनमधुरेति वदेत्ततः । प्रसन्नवदनं डेन्तं वदेदमिततेजसे ॥ ९१ ॥ बलरामी चतुर्धन्ती विष्णं हेन्तं नतिस्ततः । प्रोक्तो मालामनुः सप्तचःवारिशद्धिरक्षरैः ॥ ९२ ॥ ऋषिरछन्दो देवतादि ब्रह्मानुष्टुभराववाः । सप्तर्तुसप्तदश पद्दरद्वसंख्यै: चडक्र-कम् ॥ ९३ ॥ ध्यानं दशाक्षरं प्रोक्तं लक्षमेकं जपेन्मनुम् । श्रियं सीतां चतुर्थन्तां स्वाहान्तोऽयं पढक्षरः ॥९४॥ जनकोऽस्य ऋषिश्छन्दो गायत्री देवता मनोः। सीता भगवती प्रोक्ता श्रीं बीजं निवाक्तिकम् ॥ ९५ ॥ कीछं सीता चतु-र्थ्यन्तिमिष्टार्थे विनियोजयेत् । दीर्वस्वरयुताचेन पडङ्गानि प्रकल्पयेत् ॥ ९६ ॥ खर्णाभामम्बुजकरां रामाछोकनतत्पराम् । ध्यायेत्पदकोणमध्यस्यरामाङ्कोपरि शोभिताम् ॥ ९७ ॥ छकारं तु समुद्धः छक्ष्मणाय नमोन्तकः । अगस्यन्त-

पिरस्याथ गायत्रं छन्द उच्यते ॥ ९८ ॥ उद्दमणो देवता प्रोक्तो हं बीजं शक्तिस्य हि । नमस्तु बिनियोगो हि पुरुषार्थचतुष्ट्ये ॥ ९९ ॥ दीर्घमाजा स्वबीजेन यहक्वानि प्रकृष्येत्। द्विभुनं स्वर्णरुचिरततुं पद्मिनिमेक्षणम् ॥१००॥ धनुर्बाणधरं देवं रामाराधनतस्परम् । भकारं तु समुद्धत्य भरताय नमोन्तकः ॥ १०१ ॥ अगस्यऋषिरस्याथ शेषं पूर्ववदाचरेत् । भरतं स्यामलं शान्तं रामसेवापरायणम् ॥ १०२ ॥ धनुर्बाणधरं वीरं कैकेयीतनयं भने । शं बीजं तु समुद्धत्य शत्रुन्नाय नमोन्तकः । ऋत्यादयो यथापूर्वं विनियोगोऽरिनिमहे ॥ १०२ ॥ दिभुनं स्वर्णवर्णामं रामसेवापरायणम् । छवणासुरहन्तारं सुनि-त्रातनयं भने ॥ १०४ ॥ हं हन्मांश्चतुर्थन्तं हदन्तो मन्नराजकः । रामचन्द्रं ऋषिः प्रोक्तो योजयेरपूर्ववस्कमात् ॥ १०५ ॥ दिभुनं स्वर्णवर्णामं रामसेवापरायणम् । मोश्चीकोपीनसहितं मां ध्यायेद्रामसेवकम् ॥ इति ॥१०६॥ इति रामरहस्थोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

सनकाद्या मुनयो इन्तर्मन्तं पप्रच्युः । आञ्जनेय महाबल पूर्वोक्तमन्नाणां पूजापीठमनुबृहीति । हनुमान् होवाच । आदौ पद्गोणम् । तन्मध्ये रामबीजं सश्रीकम् । तद्घोभागे द्वितीयान्तं साध्यम् । बीजोर्ध्वभागे पष्टयन्तं साध-कम् । पार्श्वे दृष्टिबीजे तत्परितो जीवप्राणशक्तिवश्यबीजानि । तत्सर्वे सन्मु-खोन्मुखाभ्यां प्रणवाभ्यां वेष्टनम् । अग्नीशासुरवायव्यपुरःपृष्ठेषु पङ्कोणेषु दीर्घभाति । हृद्यादिमन्नाः क्रमेण । रां रीं रूं रे रीं रः इति दीर्घभाजि तशुक्तहृद्याद्यस्थान्तम्। पद्घोणपार्श्वे रमामायाबीजे । कोणाप्रे वाराहं हुमिति । तद्वीजान्तराले कामबीजम् । परितो वाग्भवम् । ततो वृत्तत्रयं साष्ट्रपत्रम् । तेषु द्रेषु स्वरानष्टवर्गान्यतिद्रं माळामनुवर्णषद्भम् । अन्ते पञ्चाक्षरम्। तहरूकपोलेष्वष्टवर्णान् । पुनरष्टद्रुपश्चम् । तेषु द्रेषु नारायणाष्टाक्षरो मन्नः। तहलकपोलेषु श्रीबीजम्। ततो वृत्तम्। ततो द्वादशद्रम् । तेषु दलेषु 🗸 वासुदेवद्वादशाक्षरो मन्नः। तहरुकपोलेष्वादिक्षान्तान् (आदिखान्)।ततो वृत्तम् । ततः पोडशद्रुम् । तेषु द्रुषेषु हुं फद्द नितसहितरामद्वादशाक्षरम् । तदलकपोलेषु मायाबीजम् । सर्वत्र प्रतिकपोलं द्विरावृत्त्या हं सं भ्रं वं भ्रमं श्रं अम्। ततो वृत्तम्। ततो द्वात्रिंशहरूपद्मम्। तेषु द्लेषु नृसिंहमञ्चरा-जानुष्ट्रभमञ्जः । तद्रक्रकपोलेष्वष्टवस्वेकादशस्त्रद्वादशादित्यमञ्जाः प्रणवा-दिनमोन्ताश्चनुध्यन्ताः क्रमेण । तद्दद्विषद्वारं परितः । ततो रेखात्रययुक्तं मूपुरम् । हादशदिश्च राह्यादिभूषितम् । अष्टनागैरविष्टितम् । चतुर्दिश्च नारसिंहबीजम् । विदिश्च वाराहबीजम् । एतत्सवीतमकं यश्च सर्वकामप्रदं

१ खादित्यान्.

मोक्षप्रदं च । एकाक्षरादिनवाक्षरान्तानामेतचन्नं भवति । तद्शावरणात्मकं भवति । बद्गोणमध्ये साङ्गं राघवं यजेत् । बद्गोणेष्वक्रैः प्रथमा वृतिः। अष्टद्ळमूळे आत्माद्यावरणम् । तद्ये बासुदेवाद्यावरणम् । द्वितीबाह-दुलमुले घृष्ट्याद्यावरणम् । तद्ये इन्मदाद्यावरणम् । द्वाद्ऋदलेषु बलि-ष्टाचावरणम् । योडशदलेषु नीलाचावरणम् । द्वात्रिंशहलेषु ध्रुवाचावरणम् । भूपुरान्तरिन्द्राधावरणम् । तद्वहिर्वज्ञाधावरणम् । एवमभ्यवर्षे म्तुं जरेत् ॥ अथ द्शाक्षरादिद्वात्रिंशद्क्षरान्तानां मञ्जाणां पुजापीठमुख्यते । आदे। षद्वोणम् । तन्मध्ये स्ववीजम् । तन्मध्ये साध्यनामानि । एवं कामनीय-वेष्टनम्। तं शिष्टेन नवार्णेन वेष्टनम्। पङ्गीणेषु पडक्वान्यप्रीशासुरवाय-व्यपूर्वपृष्ठेषु । तस्कपोलेषु श्रीमाये । कोणाग्ने क्रोधम् । ततो वृत्तम् । ततोऽष्टदलम् । तेषु दलेषु षटसंख्यया मालामनुवर्णान् । तद्दक्रपोलेषु पोडश स्वराः । तद्वो वृतम् । तत्परित भादिक्षान्तम् । तद्वहिर्भूपुरं साष्ट्यालाप्रम् । दिश्च विदिश्च नारसिंहवाराहे । एतन्महायत्रम् । आधारशक्तयादिवैष्णवपीटम् । अङ्गैः प्रथमा वृतिः । मध्ये रामम् । वामभागे सीताम् । तत्पुरतः शाङ्गे शरं च । अष्टद्रस्तृते इनुमदादिद्वितीयावरणम् । वृष्ट्यादितृतीयावरणम् । इन्द्रादिमिश्चतुर्थी । वज्रादिमिः पञ्चमी । एतचन्ना-राधनपूर्वकं दशाक्षरादिमन्नं जपेत् ॥ इति रामरहस्रोपनिषदि नृतीयो-ऽध्यायः ॥ ३ ॥

सनकाचा मुनयो हन्मन्तं पप्रच्छुः । श्रीराममञ्जाणां पुरश्वरणविधमनुन्त्रहीति । हन्मान्होवाच । नित्यं त्रिषवणसायी पयोमूळफळादिभुक् । अथवा पायसाहारो हविष्याचाद एव वा ॥ १ ॥ पड्लेश्व परित्यकः स्वाश्रमोक्ति विधि चरन् । वितादिषु वाक्कममनोमिनिःस्पृहः श्रुच्धः ॥ २ ॥ भूमिनायी ब्रह्मचारी निष्कामो गुरुभक्तिमान् । सानपूजाजपध्यानहोमतर्पणतत्परः ॥३॥ गुरुपदिष्टमार्गेण ध्यायत्राममनन्यधीः । सूर्येन्द्रगुरुदीपदिगोवाक्कणसमीपतः ॥ ४ ॥ श्रीरामसिष्यो मौनी मन्नार्थमनुचिन्तयन् । व्याव्यक्मसिने स्थित्वा स्वित्ववासनकमात् ॥ ५ ॥ नुरुसीपारिजातश्रीवृक्षमूळादिकस्यले । प्या-श्रात्ववासनकमात् ॥ ५ ॥ नुरुसीपारिजातश्रीवृक्षमूळा मिनसैव मनुं जपेत् । अभ्यव्यं वैष्णवे पीटे जपेद्श्वरळक्षकम् ॥ ७ ॥ तपेयेसह्शांशेन पायसात्तद्शांशतः । जुडुयाद्गोवृत्वेनेव मोजयेत्तद्शांशतः ॥ ८ ॥ ततः पुष्पाञ्जाले मूक्ते भवे-भूतिः ॥ ९ ॥ अणिमादिमंजत्वेनं यूनं वस्त्वपूर्येन्वा जीवन्मुक्तो भवे-भूतिः ॥ ९ ॥ अणिमादिमंजत्वेनं यूनं वस्त्वपूर्येन । ऐहिकेषु च कार्येषु महापन्सु च सर्वदा ॥ १० ॥ नैव योज्यो राममन्नः केवरुं मोक्षसाधकः ।

१ क्षरादिमनु.

देहिके समनुप्राप्ते मां स्परेद्वामसेवकम् ॥ ११ ॥ यो रामं संस्परेक्षित्वं भक्त्या मनुपरायणः । तत्याहमिष्टसंसिची दीक्षितोऽस्मि मुनीश्वराः ॥ १२ ॥ वान्छितार्थं प्रदास्थामि मक्तानां राघवस्य तु । सर्वथा जागरूकोऽस्मि राम-कार्यधुरंधरः ॥ १३ ॥ इति रामरहस्योपनिषदि चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

सनकाचा मुनयो इन्मन्तं पत्रच्छुः । श्रीराममञ्जार्थमनुबृहीति । इन्मा-म्होवाच । सर्वेषु राममञ्जेषु मञ्जराजः वडक्षरः । पुक्रघाय द्विधा त्रेधा चतुर्घा पञ्चधा तथा ॥१॥ पट्सप्तधाष्टधा चैव बहुधायं व्यवस्थितः । पडक्षरस्य माहात्म्यं शिवो जानाति तस्वतः ॥२॥ श्रीराममञ्जराजस्य सम्यगर्थोऽयमुच्यते । नारायणाष्टाक्षरे च शिवपञ्चाक्षरे तथा। सार्थकार्णद्वयं रामी रमन्ते यत्र योगिनः। रकारो बह्रिवचनः प्रकाशः पर्यवस्यति ॥३॥ सिचदानन्दरूपोऽस्य परमात्मार्थ उच्यते । स्य तनं निष्कलं ब्रह्म प्राणो मायेति च स्वरः ॥४॥ व्यक्षनैः स्वरसंयोगं विद्धि तथ्याणयोजनम् । रेफो ज्योतिर्मये तसात्कृतमाकारयोजनम् ॥ ५ ॥ मकारोऽभ्युद्यार्थस्वात्स मायेति च कीत्येते । सोऽयं बीजं स्वकं यसात्ममायं **बहा चोच्यते ॥ ६ ॥ सबिन्दुः योऽपि पुरुषः** शिवसूर्येन्दुरूपवान् । ज्योति-स्तस्य शिखा रूपं नादः सप्रकृतिर्मतः ॥७॥ प्रकृतिः गुरुपश्चीभी समायाद्रह्मणः स्मृतौ । बिन्दुनादात्मकं बीज विद्वसोमकलात्मकम् ॥ ८ ॥ अप्तीपोमात्मकं रूपं रामवीजे प्रतिष्टितम् । यथैव वटबीजम्यः प्राकृतश्च महाद्रमः ॥ ९ ॥ तथैव रामबीजम्यं जगदेतचराचरम् । बीजोक्तमुभयार्थत्वं रामनामनि दृश्यते ॥ १० ॥ बीजं मायाविनिर्मुक्तं पर बह्यति कीर्त्यते । मुक्तिदं साधकानां च मकारो मुक्तिदो मतः ॥ ११ ॥ मारूपत्वादतो रामो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः। भाशो रा तरपदार्थः स्थानमकरस्थंपदार्थयान् ॥ १२ ॥ तयोः संयोजनमसी-सर्थे तावविदो विदः। नमस्त्वमर्थो विज्ञेयो रामम्तत्पदमुच्यते ॥ १३॥ असीलर्थे चतुर्थी स्यादेवं मन्नेषु योजयेत्। तस्वमस्यादिवाक्यं तु केवलं मुक्तिदं यतः ॥ १४ ॥ भुक्तिमुक्तिप्रदं चैतत्तसाद्प्यतिरिच्यते । मनुष्वेतेष् सर्वेषामधिकारोऽन्ति देहिनाम् ॥ १५ ॥ मुमुक्षूणां विरक्तानां तथा चाश्रमवा-सिनाम् । प्रणवत्वात्सदा ध्येयो यतीनां च विशेषतः । राममन्नार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न संशयः॥ १६ ॥ य इमामुपनिषद्मघीते सोऽग्निपूतो भवति। स वायुप्तो भवति । सुरापानात्पृतो भवति । स्वर्णम्तेयात्पृतो भवति । बद्याद्तो भवति । सं राममञ्जाणां कृतपुरश्चरणो रामचन्द्रो भवति । तदेतहचाम्युक्तम् । सदा रामोऽहमस्मीति तस्वतः प्रवदन्ति ये । न ते संसारिणो नूनं राम एव न संज्ञयः ॥ ॐ सत्यग्रित्युपनिषत् ॥ ॐ भट्टं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ इति श्रीरामरहस्योपनिषत्तमासा ॥ (सर्वसारादि-रामरहस्यान्तप्रन्थः ३००० । ईशावास्यादिरामरहस्यान्तप्रन्थः ८३४८ )

## रामपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥ ५७॥

श्रीरामतापिनीयार्थं सक्तष्येयकलेवरम् । विकलेवरकेवल्यं श्रीरामनद्या मे गतिः ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

🌣 चिन्मयेऽसिन्महाविष्णी जाते दशरथे हरी । रघोः कुळेऽखिर्छ राति राजते यो महीस्थितः ॥ १ ॥ स राम इति लोकेषु विद्वक्तिः प्रकटीकृतः । राक्षसा येन मरणं यान्ति स्वोद्वेकतोऽथवा ॥ २ ॥ रामनाम अवि ख्यातम-भिरामेण वा पुनः । राक्षसान्मर्त्यक्षेण राहमेनसिजं यथा ॥३॥ प्रभाहीनां-स्तथा करवा राज्याहीणां महीभृताम् । धर्ममागं चरित्रेण ज्ञानमागं च नामतः ॥ ४ ॥ तथा ध्यानेन वैराज्यमेश्वर्य स्वस्य पूजनात् । तथा रात्यस्य रामाख्या भुवि स्याद्य तस्वतः ॥ ५ ॥ रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदारमनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिषीयते ॥ ६ ॥ चिन्मयस्याद्विती-यस्य निष्कलस्याशरीरिणः । उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ ७ ॥ रूपस्थानां देवतानां पुंख्यङ्गास्त्रादिकल्पना । द्विचत्वारिषद्वष्टानां दश द्वादश्च योडन् ॥ ८ ॥ अष्टादरामी कथिता हस्ताः शङ्कादिभिर्युताः । सहस्रान्ता-म्नथा तासां वर्णवाहनकल्पना ॥ ९ ॥ शक्तिसेनाकल्पना च ब्रह्मण्येवं हि पञ्चश्वा । कविपतस्य शरीरस्य तस्य सेनादिकल्पना ॥ ६० ॥ ब्रह्मादीनां वाच-कोऽयं मन्नोऽन्वर्थादिसंज्ञकः । जप्तन्यो मन्निणा नवं विना देवः प्रसीदति ॥ ११ ॥ कियाकर्मेज्यकर्तुणामर्थं मन्नो वदत्यथ । मननान्नाणनान्मन्नः सर्व-वाच्यम्य वाचकः ॥ १२ ॥ सोऽभयस्यास्य देवस्य विग्रहो यञ्चकल्पना । विना यंत्रण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥१३॥ इति रामपूर्वतापिन्युपनिषदि प्रथ-मोपनिपत्॥ १॥

स्वभूविशैतिमयोऽनन्तरूपी स्वेनेव भासते । जीवस्वेन समो यस्य सृष्टि स्थितिलयस्य च ॥ ५ ॥ कारणस्वेन चिच्छक्या रजःसस्वतमोगुणः । यथेव वटबीजस्थः प्राकृतश्च महान्द्रुमः ॥२॥ तथेव रामवीजस्थं जगदेतस्वराचरम् । रेफारूढा मूर्तयः स्युः शक्तयस्तिस्त एव चेति ॥३॥ इति रामतापिन्युपनिषदि हितायोपनिष्त् ॥ २ ॥

सीतारामा तन्मयावत्र पूज्यो जाताच्याभ्यां सुवनानि द्विषतः । स्थितानि च प्रहितान्येव तेषु ततो रामो मानवो माययाधात् ॥ १ ॥ जगस्त्राणायान्सनेऽसी नमः स्याद्यमस्वैववं प्रवदेख्याग्गुणेनेति ॥ २ ॥ इति रामतापिन्युपनिपदि तृतीयोपनिषत् ॥ ३ ॥

जीववाची नमो नाम चास्मारामेति गीयते । तदात्मिका या चतुर्थी तथा

मावेति गीवते ॥१॥ मन्नोयं वाचको रामो वाच्यः खान्नोग एतयोः। फलत-श्रैव सर्वेषां साधकानां न संशयः ॥ २ ॥ यथा नामी वाचकेन नासा योऽ-भिमुखो भवेत्। तथा बीजात्मको मन्नो मन्निणोऽभिमुखो भवेत् ॥३॥ बीज-शक्तिं न्यसेइक्षवामयोः सनयोगपि। कीलो मध्ये विना भाव्यः स्ववाञ्छाविनि-बोगबान् ॥४॥ सर्वेषामेव मञ्जाणामेष साधारणः क्रमः ।अत्र रामोऽनन्तरूपस्ते-जसा बह्रिना समः॥५॥ सस्वनुष्णगुविश्वश्चेद्रप्तीघोमात्मकं जगत्। उत्पन्नः सीत-या माति चन्द्रश्चन्द्रिकया यथा ॥६॥प्रकृत्वा सहिनः श्यामः पीतवामा जटाधरः। द्विमुजः कुण्डली रत्नमाली घीरो धनुर्धरः ॥ ७ ॥ प्रयत्नवदनो जेता घृष्ट्य-ष्टकविभूषितः । प्रकृत्या परमेश्वर्या जगद्योन्याङ्किताङ्कभृत् ॥ ८ ॥ हेमाभया क्रिमुजया सर्वालंकृतया चिता । श्विष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजात्म-जः॥ ९॥ दक्षिणे छक्ष्मणेनाथ मधनुष्पाणिना पुनः । हेमाभेनानुजेनैव तथा कोणत्रयं भवेत् ॥ १० ॥ तथैव तस्य मन्नस्य यस्याणुश्च स्वडेन्तया । एषं व्रिकीणक्रपं स्थातं देवा ये समाययुः ॥ ११ ॥ स्तुर्ति चक्रुश्च जगतः पति करपतरौ स्थितम् । कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च ॥ १२॥ -नमी वेदादिरूपाय ओङ्काराय नमी नमः । रमाधराय रामाय श्रीरामाया-रममूर्तये ॥ १३ ॥ जानकीदेहमूपाय रक्षोन्नाय शुभाहिने । भद्राय रघ्यी-राय दशास्यान्तकरूपिणे ॥ १४ ॥ रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्माकं रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ १५ ॥ खैमेश्वर्यं दापयाथ संप्रताश्वरिमारणम् । कुर्विति स्तुत्व देवाद्यास्तेन सार्धे सुखं स्थिताः ॥ १६ ॥ स्तुबन्त्येवं हि ऋषयसादा रावण आसुरः । रामपत्नी वनस्थां यः स्वनिवृत्य-र्थमाददे ॥ १७ ॥ स रावण इति ख्यानी यद्वा रावाच रावणः । तद्यानेने-क्षितुं सीतां रामो लक्ष्मण एव च ॥ १८ ॥ विचेरतुस्तदा भूमौ देवीं संदृश्य चामुरम् । इत्वा कवन्धं शवरीं गत्वा तस्याज्ञ्या तया ॥ १९ ॥ पूजिलो वायुपुत्रेण भक्तेन च कपीश्वरम् । आहूय शंसतां सर्वमाद्यन्तं रामलक्ष्मणौ ॥ २० ॥ स तु रामे शक्कितः सन्त्रत्ययार्थे च दुन्दुभेः । विप्रहं दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपन् ॥ २१ ॥ सप्त सालान्विमिषाञ्च मोदते राघवस्तदा । तेन हृष्टः कपीन्द्रोऽसौ स रामस्तस्य पत्तनम् ॥ २१ ॥ जगामागर्जदनुजो बालिनो वेगतो गृहात्। तदा वाली निर्जगाम तं वालिनमथाहवे ॥ २३ ॥ निहत्य राष्ट्रवो राज्ये सुप्रीवं स्थापयत्ततः । हरीनाहृय सुप्रीवस्त्वाह चाज्ञा-बिदोऽधुना ॥ २४ ॥ आदाय मैथिलीमच ददताश्वाग्र गच्छत । ततस्ततार इनुमानविष रुक्कां समाययौ ॥ २५ ॥ सीतां इष्ट्राऽसुरान्हरवा पुरं दग्ध्वा

१ त्वमीश्वर्याः

तथा खयम् । आगत्व रामेण सह न्यवेदयत तस्वतः ॥ २६ ॥ तदा रामः क्रोधरूपी तानाह्याथ वानरान् । तैः सार्धमादायाखाणि पुरीं कक्कां समा-यमा ॥ २७ ॥ तां द्रष्ट्वा तद्रभीशेन सार्ध युद्धमकारयत् । घटश्रोत्रसहस्राक्ष-जिन्द्यां युक्तं तमाइवे ॥ २८ ॥ इत्वा विभीषणं तत्र स्थाप्याथ जनकारमजाम् । आदायाङ्कस्थितां कृत्वा स्वपुरं तैजेगाम सः ॥ २९ ॥ ततः सिंहासनस्यः अस्त द्विभुजो रघुवन्दनः । धनुर्धरः प्रसन्नात्मा सर्वाभरणभूषितः ॥ ३० ॥ मद्रां ज्ञानमयी याम्ये वामे तेजःप्रकाशिनीम् । धःवा व्याख्याननिरतश्चि-न्मयः परमेश्वरः ॥ ३१ ॥ उदग्दक्षिणयोः स्वस्य शत्रुघ्नभरतौ ततः । हन्-मन्तं च श्रोतारमग्रतः स्वाश्रिकोणगम् ॥ ३२ ॥ भरताधस्तु सुग्रीवं शत्रु-ब्राधो बिभीषणम्। पश्चिमे लक्ष्मणं तस्य एतच्छत्रं सचामरम् ॥ ३३ ॥ तदभसी तालवन्तकरी न्यसं पुनर्भवेत्। एवं पद्गीणमादी स्वदीधीकरेष संयतः ॥ ३४ ॥ द्वितीयं वासुदेवाधैराग्नेयादिषु संयुतः । तृतीयं वायुस्तुं च सुप्रीवं भरतं तथा ॥ ३५ ॥ विभीषणं लक्ष्मणं च अङ्गदं चारिमदेनम् । जाम्बवन्तं च तैर्युक्तस्ततो छष्टिर्जयन्तकः ॥ ३६ ॥ विजयश्च सुराष्ट्रश्च राष्ट्र-वर्धन एव च । अशोको धर्मपालश्च सुमन्नश्चैभिरावृतः ॥ ३७ ॥ ततः सह-स्रद्भविद्यभिज्ञो वरुणोऽनिलः। इन्द्रीशधात्रनन्ताश्च द्शभिश्वैभिरावृतः ॥३८॥ बहिस्तदायुधैः पूज्यो नीलादिभिरलंहतः । वसिष्टवामदेवादिम्ननिभिः सम-पासितः ॥ ३९ ॥ एवसुद्देशतः शोक्तं निर्देशसस्य चाधुना । त्रिरेखापुटमा-छिख्य मध्ये तारद्वयं लिखेन् ॥ ४० ॥ तन्मध्ये बीजमालिख्य तद्धः साध्य-मालिखेत्। द्वितीयान्तं च तस्योध्वं पष्टान्तं साधकं तथा ॥ ४१ ॥ क्रह द्वयं च तत्पार्थे लिखेदीजान्तरे रमाम् । तत्सर्वे प्रणवाभ्यां च वेष्टयेच्छ्यस्त्र-द्धिमान् ॥ ४२ ॥ दीर्घभाजि षडसे तु लिखेदीनं हृदादिभिः। कोणपार्थे रमामाये तद्येऽनङ्गमालिखेत् ॥ ४३ ॥ क्रोधं कोणायान्तरेषु लिख्य महय-े भितो गिरम्। वृत्तत्रयं साष्ट्रपत्रं सरोजे विलिखेत्स्वरान् ॥ ४४ ॥ केसरे चाष्ट्रपत्रे च वर्गाष्ट्रकमथालिखेत् । तेषु मालामनोर्वर्णान्विलखेद्भिसंख्यया ॥ ४५ ॥ अन्ते पञ्चाक्षराण्येवं पुनरष्टदलं लिखेत् । तेषु नारायणाष्टाणीलिख्य तत्केसरे रमाम् ॥ ४६ ॥ तद्वहिद्वांदशदलं विलिखेद्वादशाक्षरम् । अथोनमो भगवते वासुदेवाय इत्ययम् ॥ ४० ॥ भादिक्षान्तान्केसरेषु वृत्ताकारेण संलिखेत्। तद्दृहः पोडशदलं लिख्य तत्केसरे हियम् ॥ ४८ ॥ वर्मास्त्रनति-संयुक्तं दलेषु द्वादशाक्षरम् । तत्सन्धिध्वरजादीनां मन्नान्मश्री समालिखेत् ॥ ४९ ॥ है संभं वं लूम श्रं जं च छिखेत्सम्यक्ततो बहिः । द्वाविशारं

१ सं-सं-मृं-वृं-राम-शं-नं.

सहापद्मं नादविन्दुसमायुनम् ॥ ५० ॥ विलिखेन्मत्रराजार्णीस्तेषु पत्रेषु यसतः । ध्यायेदष्टवसूनेकादशस्त्रांश्च तत्र वे ॥ ५१ ॥ द्वादशेनांश्च धातारं वषद्वारं च तद्रहिः। भूगृहं वज्रश्रूलाङ्यं रेखात्रयसमन्वितम् ॥ ५२ ॥ द्वारोपेतं च राइयादिमूपितं फणिसंयुतम् । अनन्तो वासुकिश्रेव तक्षः कर्कोटपद्मकः ॥ ५३ ॥ महापद्मश्च राङ्खक्ष गुलिकोऽष्टी प्रकीर्तिताः । एवं ्र मण्डलमालिल्य तस्य दिश्च विदिश्च च ॥ ५४ ॥ नारसिंहं च वाराहं लिखे-न्ममृह्यं तथा । कूटो रेफानुम्रहेन्दुनादशत्त्रयादिमिर्युतः ॥ ५५ ॥ यो नृसिंहः समारुपातो ग्रहमारणकर्मणि । अन्त्याद्भीशवियद्विनदुनादेवींजं च सौकरम् ॥ ५६ ॥ हुंकारं चात्र रामस्य मालामन्त्रोऽधुनेरितः । तारो नतिश्च निदायाः स्मृतिभेद्श्र कामिका ॥ ५७ ॥ रुद्रेण संयुता विद्वमेघामरविभूषिता । दीर्घा क्रुरयुता ह्यादिन्यथो दीर्वसमायुता ॥ ५८ ॥ क्षुधा क्रोधिन्यमोवा च विश्व-मेंच्यथ मेघया। युक्ता दीघंज्वालिनी च सुमूक्ष्मा मृत्युक्षिणी ॥ ५९॥ सप्रतिष्ठा ह्यादिनी त्वक्दवेलप्रीतिश्च सामरा । ज्योतिस्तीक्ष्णाग्निसंयुक्ता श्वेतानुस्वारसंयुता ॥ ६० ॥ कामिकापद्ममुखान्तस्तान्तो यान्त इत्यथ । स सानन्तो दीर्घयुतो वायुः सूक्ष्मयुतो विषः ॥ ६१ ॥ कामिका कामका रदेयुक्ताथोऽथ स्थिरातपा । तापनी दीर्घयुक्ता भूग्नलोऽनन्तगोऽनिलः ॥६२॥ नारायणात्मकः कालः प्राणाभो विद्यया युतः । पीतारातिस्तथा लान्तो योन्या युक्तसतो ननिः ॥ ६३ ॥ सहचत्वारिश्रहणेगुणान्तःस्टृह्यानुः स्वयम् । राज्याभिषिक्तस्य तस्य रामस्योक्तक्रमालिखेन् ॥ ६४ ॥ इदं सर्वोत्मकं यत्रं प्रागुक्तसृषिसेवितम् । सेवकानां मोक्षकरमायुरारोग्यवर्धनम् ॥६५॥ अपुत्राणां पुत्रदं च बहुना किमनेन वं । प्राप्तवन्ति क्षणात्सम्यगत्र धर्मादिका-निप ॥ ६६ ॥ इदं रहस्यं परममीधरेणापि दुर्गमम् । इदं यत्रं समाख्यातं न देयं प्राकृते जने ॥ ६७ ॥ इति ॥ इति तुरीयोपनिपत् ॥ ४ ॥

ॐ भृनादिकं शोधयेद्वारपूजां कृत्वा पद्माधासनस्यः प्रसन्धः । अचीविधा-बस्य पीठाधरोध्वेपार्धाचेनं सध्यपद्माचेनं च ॥ १ ॥ कृत्वा मृदुस्टक्ष्णसुत्ति, कायां न्तासने देशिकमचिय्वा । शांक चाधाराव्यकां कूर्मनागौ पृथिव्यक स्वासनाधः प्रकल्प्य ॥ २ ॥ विनेन्नं दुर्गो क्षेत्रपाकं च वाणीं बीजादिकांश्वा-मिदेशादिकांश्च । पीठस्याङ्किन्वेच धर्मादिकांश्च नैत्वा पूर्वाधासु दीक्ष्वचेषेष ॥३॥ मध्ये कमादकेविध्विप्तिजांत्युपर्युपर्यादिमेरचितानि । रजः सस्वं तम प्रतानि वृक्तत्रयं बीजाकं कमाद्रावयेष ॥ ४ ॥ आशाव्याशास्वप्यथात्मानम-

१ पश्चमोलानाः. २ तुक्ताधोधः, ३ प्राणाम्मो. ४ नर्न्दापूर्वास्तास्तत्तत्तिक्ष्वचयेचः

क्तरात्मानं वा परमात्मानमन्तः । ज्ञानात्मानं चार्षवेत्तस्य दिशु माधाविके ये कलापारतत्त्वे ॥ ५ ॥ संपूजवेद्दिमलादीश्च शक्कीरम्यचेदेवमावाद्दवेख । अङ्गन्यूदानिकजारोश्च पूज्य पृष्टयादिकलोकपालेसाद्द्वेः ॥ ६ ॥ विसद्यावेद्विनिक्षिणं पृज्येस्त वेदिनिक्षेश्च पूज्येसकी जपादींश्च सम्यवप्रकरूप्य ॥ ७ ॥ एवं मूर्तं जगदाधारभूतं रामं वन्दे सिवदाननन्दस्पम् । गदारिराङ्काङ्गधरं भवारिं स यो ध्यायेनमोक्षमामोति सर्वः ॥ ८ ॥ विश्वव्यापी राधवो यस्तदानीमन्तर्द्धे राङ्क्षचके गदाङ्के । एखा रमामसिहतः सानुजन्न सपत्तनः सानुगः सर्वलोकी ॥९॥ तद्वक्का ये लब्धमां अनुक्तवा तथा पदं परमं यान्ति ते च । इमा अत्वः सर्वकामार्थदाश्च ये ते पडन्यमल यान्ति मोक्षम् ॥१०॥ इति पञ्चमोपनिषत् । चिन्मयेऽसिक्षयोद्धाः । स्त्रादिकः । स्त्रादानीवित्वः । सीतारामावेका । जीववाची घटषष्टः । मूरादिकः मेकाद्रा । पञ्चखण्डेपु त्रिनवितः । इति श्रीरामपूर्वतापिन्युपनिषस्तमासा ॥

## रामोत्तरतापिन्युपनिषत् ॥ ५८ ॥

ॐ बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्स्यम् । यद्नु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनमितमुक्तं वे कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसर्नम् । तसायत्र कचन गच्छति तदेव मन्येतेनीदं वे कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अत्र हि जन्तोः प्राणेषुत्कममाणेषु रुद्धसारकं बहा व्याच्छे येनामावमृतीभृत्वा मोश्वीभवति । तसाद्विमुक्तमेव निषेवेत । अविमुक्तं न विमुद्धत् । एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य ॥ १ ॥ अथ हैसं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं किं तारकं किं तारयतीति । स होवाच याज्ञब-ब्क्यस्तारकं दीघीनलं विन्दुपूर्वकं दीघीनलं पुनर्मायां नमश्चनद्वाय नमी भद्राय नम इत्येतद्रक्षात्मिकाः सचिदानन्दाख्या इत्युपासितव्यम् । अकारः प्रथमा-क्षरो भवति । उकारो हितीयाक्षरो भवति । मकारस्त्रतीयाक्षरो भवति । अर्थमात्रश्रतुर्थाक्षरो भवति । बिन्दुः पञ्चमाक्षरो भवति । नादः पद्यक्षरो भवति । तारकत्वात्तारको भवति । तदेव तारकं ब्रह्म स्वं विद्धि । तदेवोपा-सितव्यमिति ज्ञेयम् । गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भयाःसंतारयनीति । तसा-दुच्यते पढक्षरं तारकमिति ॥ य एतत्तारकं बहा बाह्मणी नित्यमधीते । पाप्मानं तरति । स मृत्युं तरति । स ब्रह्मइत्यां तरति । स भ्रणहत्यां तरति । स बीरहत्यां तरित । स सर्वेहत्यां तरित । स संसारं तरित । स सर्वं तरित । सोऽविमुक्तमाश्रितो भवति । स महान्भवति । सोऽमृतस्वं च गच्छति ॥ २ ॥ अत्रेते श्लोका भवन्ति ॥ अकाराक्षरसंभूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः । उकाराक्षरसंभूतः शत्रुव्रक्षेत्रसारमकः ॥ १ ॥ प्राज्ञारमकस्तु भरतो मकारा-श्वरसंभवः । अर्घमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ २ ॥ श्रीरामसांनि-ध्ववशाक्षरादाधारकारिणी । उत्पत्तिस्थितसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥३॥ सा सीता भवति शेया मुखप्रकृतिसंज्ञिता । प्रणवस्वास्प्रकृतिरिति वदन्ति अक्षवादिनः ॥४॥ इति ॥ मोमित्येतदक्षरमिदं सर्वे तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं मविष्यदिति सर्वमोकार एव । यचान्यश्चिकालातीतं तद्प्योकार एव । सर्व होतद्रहा । अयमारमा बहा सोऽयमारमा चतुष्पाजागरितस्थानी बहिःप्रज्ञः सप्ताक्र एकोनविंशतिमुखः स्थूछभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ स्वप्तस्थानो-अतः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः ॥ यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम् । सुषु-प्रस्थान प्कीभूतः प्रज्ञानधन प्वानन्दमयी द्यानन्दमुक् चेतीमुखः प्राज्ञ-स्तृतीयः पादः ॥ एष सर्वेश्वर एव मर्वज्ञ एवोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाष्ययौ हि भूतानाम् । नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञं नाप्रज्ञं न प्रज्ञानघनमदृश्यमव्यवहार्यमग्राह्यमरुक्षणमचिन्त्यमव्यपदेइयमेका-रमप्रखयसारं प्रपञ्जोपरामं शान्तं शिवमद्वैनं चतुर्थं मन्यन्ते । स आरमा स विश्वेयः सदोज्वलोऽविद्यातःकार्यहीनः स्वात्मबन्धहरः सर्वदा द्वैतरहित बानन्द्रूपः सर्वाधिष्ठानसैन्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोऽहमेवेति मंभाव्या-हमोत्तत्सचत्परंत्रहा रामचन्द्रश्चिद्यत्मकः । सोऽहमोन्तद्रामभद्रपरंज्योतीरयो-**ऽहमोमित्यारमानमादाय मनसा बहा**णेकीकुर्यान् ॥ सदा रामोऽहमसीति तश्वतः प्रवदन्ति ये । न ते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः ॥ इत्युपनि-षत् ॥ य एवं वेद स मुक्तो भवतीति याज्ञवल्क्यः ॥ अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवरूनयं य पुषीऽनन्तोऽव्यक्तपरिपूर्णाननदैकचिदातमा तं कथमहं विजा-नीयामिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । सोऽविमुक्त उपास्योऽयम् । एपोऽन-स्तोऽध्यक आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति । सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति । वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति ॥ का वै वरणा का च नासीति । जन्मान्तरकृतान्सर्वान्दोषान्वारयतीति तेन वरणा भवतीति । सर्वानिन्दियकृतान्यापाश्वाशयतीति तेन नासी भवनीति । कतमञ्चास्य स्थानं भवनीति । भुवोर्घाणस्य च यः सन्धिः स एप धौर्छोकस्य परस्य 🤻 सन्धिर्भवतीति । एतद्वे सन्धि सन्ध्यां ब्रह्मविद उपासत इति । सोऽविमुक्त उपास्य इति । सोऽविमुक्तं ज्ञानमाचष्टे यो वा एतदेवं वेद ॥ भव तं प्रत्युवाच । श्रीरामस्य मर्नु काइयां जजाप वृषभध्वजः । मन्वन्तर-

१ सत्तामात्रो.

सहस्त्रेस्तु जपहोमार्चनादिभिः॥ १ ॥ ततः प्रसन्तो भगवाच्छ्रीरामः प्राह शंकरम् । कृणीष्य यदमीष्टं तहास्यामि परमेश्वर ॥ २ ॥ इति ॥ अथ सिक्-दानन्दारमानं श्रीराममीश्वरः पप्रच्छ । मणिकण्या मम क्षेत्रे गङ्गायां वा तटे पुनः । भ्रियेत देही तज्जन्तोर्भुक्तिनींऽतो वरान्तरम् ॥ ३ ॥ इति ॥ अय स होबाच श्रीरामः ॥ क्षेत्रेऽसिंस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । कृमिकीटा-द्योऽप्याञ्च मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ॥ ४ ॥ अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वेषां मक्तिसिद्धये । अहं संनिहितस्तत्र पाषाणश्रतिमादिषु ॥ ५॥ क्षेत्रेऽस्मिन्यो-ऽर्षयेद्धक्या मन्नेणानेन मां शिव । ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा-शुचः ॥ ६ ॥ त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लमन्ते घडश्वरम् । जीवन्तो मध्य-सिद्धाः स्युर्मुक्ता मां प्राप्नवन्ति ते ॥ ७ ॥ सुमूर्वोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेश्यसि मन्मन्नं म मुक्तो भविता शिव ॥ ८ ॥ इति श्रीराम-चन्द्रेणोक्तम् ॥ अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवल्ययमुवाचाथ कैर्मेन्नैः स्तुतः श्रीरा-मचन्द्रः प्रीतो भवति । स्वात्मानं दर्शयति तान्नो ब्रुहि भगविश्वति । स होवाच याज्ञवल्कयः ॥ पूर्वं सत्यलोके श्रीरामचन्द्रेणैवे शिक्षितो ब्रह्मा पुनरे-तया गाथया नमस्करोति ॥ विश्वरूपघरं विष्णुं नारायणमनामयम् । पूर्णाः नन्दैकविज्ञानं परं बद्धस्वरूपिणम् ॥ मनसा संसारन्बह्य तुष्टाच परमेश्वरम् । ॐ यो ह वे श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्द आत्मा यत्परं ब्रह्म मूर्भुवः सुवस्तसे व नमो नमः ॥ १ ॥ यथा प्रथममन्त्रोक्तावाचन्तौ तथा सर्वमञ्जेषु ज्ञातन्यो ॥ यश्चाखण्डैकरसारमा ॥२॥ यश्च ब्रह्मानन्दासृतम् ॥ ३ ॥ यत्तारकं ब्रह्म ॥ ४ ॥ यो ब्रह्मा विष्णुर्महेश्वरो यः सर्वदेवात्मा ॥ ५ ॥ ये सर्वे वेदाः साङ्गाः सशासाः सेतिहासपुराणाः ॥ ६ ॥ यो जीवान्तरात्माः ॥ ७ ॥ यः सर्वभूतान्तरात्मा ॥ ८ ॥ ये देवासुरमनुष्यादिभावाः ॥ ९ ॥ ये मस्त्रकृतीचवताराः ॥ १० ॥ योऽन्तःकरणचतुष्टवारमा ॥ ११ ॥ यक्ष प्राजः ॥ १२ ॥ यश्च यमः ॥ १३ ॥ यश्चान्तकः ॥ १४ ॥ यश्च सृत्युः ॥१५॥ यखामृतम् ॥ १६ ॥ यानि च पश्च महाभूतानि ॥ १७ ॥ यः स्थावरजङ्ग-मातमा ॥ १८ ॥ ये पञ्चाप्तयः ॥ १९ ॥ याः सप्त महाच्याहृतयः ॥ २० ॥ या विद्या ॥ २९ ॥ या सरस्वती ॥ २२ ॥ या लक्ष्मीः ॥ २३ ॥ या गौरी ॥ २४ ॥ या जानकी ॥ २५ ॥ यच त्रैकोक्यम् ॥ २६ ॥ यः सूर्यः ॥ २७ ॥ यः सोमः ॥ २८ ॥ यानि च नक्षत्राणि ॥ २९ ॥ ये च नव ब्रहाः ॥ ३० ॥ ये चाष्टी लोकपालाः ॥ ३१ ॥ ये चाष्टी वसवः ॥ ३२ ॥ ये चैकादश कृताः ॥ ३३ ॥ ये च हादशादित्याः ॥ ३४ ॥ यश्व मूर्तं भववं भविष्यत् ॥ ३५ ॥ बहुद्धाण्डस्य बहिन्दीसम् ॥ ३६ ॥ यो हिरण्यगर्भः ॥३०॥ या प्रकृतिः ॥३८॥ बर्धोकारः ॥ ३९ ॥ याश्रतस्त्रोऽर्श्वमात्राः ॥ ४० ॥ यः परमपुरुषः ॥ ४१ ॥

यश्र महेश्वरः ॥ ४२ ॥ यश्र महादेवः ॥४३॥ य ॐ नमी भगवते वासुदेवा-य ॥ ४४ ॥ यो महाविष्णुः ॥४५॥ यः परमात्मा ॥ ४६ ॥ यो विज्ञानात्मा ॥४७॥ ॐ यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवानद्वैतपरमानन्द आत्मा । यः सचि-दानन्दाहेतेकचिदारमा भूभुवः सुवक्तसे वै नमी नमः ॥ इति तान्त्रझात्रवीत् । सप्तचार्वारिशन्मक्रिनित्यं देवं स्तुवध्वम् । ततो देवः श्रीतो भवति । स्वारमानं दर्शयति । तसाद्य एतेर्मन्नेनित्यं देवं स्ताति स देवं पश्यति । सोऽमृतत्वं च गच्छतीति महोपनिषद् ॥ ५ ॥ अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवस्त्रयमुपसमेत्यो-वाच श्रीराममञ्जराजस्य माहारम्यमनुबृहीति। स होवाच याञ्चवस्त्रयः । स्वप्र-काशः परंज्योतिः स्वानुभृत्येक्विन्मयः। तदेव रामचन्त्रस्य मनोराद्यक्षरः स्मृतः ॥ १ ॥ अखर्ण्डकरमानन्दस्तारकब्रह्मवाचकः । रामायेति सुविश्लेयः सत्यानन्द्चिदान्मकः ॥ २ ॥ नमःपदं मुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम् । सदा नमन्ति हृद्ये सर्वे देवा मुमुक्षवः ॥ ३ ॥ इति ॥ य एवं मन्नराजं श्रीरामचन्द्रपद्रश्वरं नित्यमधीते । मोऽग्निप्नो भवति । स वायुप्तो भवति । स आदित्यपूतो भवति । स मोमपुतो भवति । स ब्रह्मपूतौ भवति । स विष्णुपूतो भवति । स रुद्रपूतो भवति । सर्वेईवै-भवति । सर्वकतुमिरिष्टवान्भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि सफलानि नर्वान्त । श्रीरामचन्द्रमनुस्म-रणेन गायव्याः शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुनकोटि-जपा भवन्ति । दश पूर्वान्दशोत्तरान्युनाति । स पश्चिपावनो भवति । स महान्भवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥ अंग्रते श्लोका भवन्ति । गाणपरवेषु र्शिपेषु शाकसौरेष्वभीष्टदः । वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्नः फलाधिकः ॥ ४॥ गाणपत्यादिमञ्जेषु कोटिकोटिगुणाधिकः । मञ्जस्तेष्यप्यनायासफलदोऽयं पद-क्षरः ॥ ५ ॥ पडश्वरोऽयं मन्नः स्वात्सर्वाधौधनिवारणः । मन्नराज इति प्रोक्तः सर्वेपामुत्तमोत्तमः ॥ ६ ॥ कृतं दिने यदुरितं पक्षमासर्नुवर्षजम् । सर्वे दहति नि दोप त्लराशिमिवानलः ॥ ७ ॥ बहाहत्वासहस्राणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च । स्वर्णसेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ॥ ८ ॥ कोटिकोटिसहस्राणि उपपातकः जान्यपि । सर्वाण्यपि प्रणश्यन्ति राममन्नानुकीर्तनात् ॥ ९ ॥ भूतप्रेतपिशा-चाचाः कृष्माण्डब्रह्मसभाः । दूरादेव प्रधावन्ति राममञ्जयभावतः ॥१०॥ ऐहलाैकिकमिश्वयं खर्गाचं पारलांकिकम् । कैवल्यं भगवत्त्वं च मन्नोऽयं साध-यिष्यति ॥ ११ ॥ साम्यारण्यपश्चन्नत्वं संचितं दुरितं च यत् । मद्यपानेन बरपापं तद्द्याशु विनाशयेत् ॥ १२ ॥ अभस्यअक्षणोत्पन्नं मिथ्याज्ञानसमु-

१ तूनाचलमेबा.

द्भवम् । सर्वे विलीयते राममञ्रत्यासैव कीतेनात् ॥ १३ ॥ ओन्नियस्वर्णहर-णाद्यस पापसुपस्थितम् । रक्षादेश्वापहारेण तद्व्याञ्च विनाशयेत् ॥ १४ ॥ बाह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शुद्धं हत्वा च किल्बियम् । संचिनीति नरो मोहाचचस-दपि नाशयेत् ॥ १५ ॥ गरवापि मातरं मोहादगम्याध्येव योवितः। उपास्या-नेन मन्नेण रामम्तद्पि नाशयेत् ॥ १६ ॥ महापातकपापिष्ठसङ्गत्या संचितं च यत् । नाशयेत्तत्कथालापशयनासनभोजनैः ॥ १७ ॥ पितृमात्वधोत्पद्धं बुद्धिपूर्वमधं च यत् । तदनुष्टानमात्रेण सर्वमेतद्विलीयते ॥ १८ ॥ यत्त्रयागा-दितीर्थोक्तप्रायश्चित्तशतैरपि । नैवापनोद्यते पापं तद्य्याञ्च विनाशयेत् ॥१९॥ पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुरुक्षेत्रादिषु स्वयम् । बुद्धिपूर्वमधं कृत्वा तद्य्याञ्च विना-शयेत् ॥ २० ॥ कृष्कुसतपराकाधैर्नानाचान्द्रायणैरपि । पापं च नापनोधं यत्तद्याञ्च विनाशयेत् ॥ २१ ॥ आत्मतुल्यसुवर्णादिदानैर्बद्धविधैरपि । किचिद्व्यपरिक्षीणं तद्व्याशु विनाशयेत् ॥ २२ ॥ अवस्थात्रिसयेप्वेव बुद्धि पूर्वमधं च यत् । तन्मञ्रसारणेनैव निःशेषं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ अय-स्थात्रितयेष्वेचं मूलवन्धमञ्जं च यत् । तत्तनमञ्जोपदेशेन सर्वमेतरप्रणस्यति ॥ २४ ॥ भावस्ववीजदोपाश्च नियमातिकमोद्भवाः । स्त्रीणां च पुरुषाणां च मन्नेणानेन नाहिताः ॥ २५ ॥ येषु येष्वपि देशेषु रामभद्र उपास्यते । दुर्भिक्षादिभयं तेषु न भयेत् कदाचन ॥ २६ ॥ शान्तः प्रसम्बद्नो द्वाकोधो भक्तवत्सलः। अनेन सदशो मन्नो जगत्स्विव न विद्यते ॥ २७ ॥ सम्बगाराधितो रामः प्रसीदत्येव सन्वरम् । ददास्यायुष्यमेश्वर्थमन्ते विष्णु-पदंच यत्॥ २८ ॥ तदेतद्याभ्युक्तम् । ऋचो अक्षरे परमे ब्योमन्यस्मि-न्देवा अधि विश्वे निपेदुः । यन्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दित्रीव चक्षुराततम्। तद्विवासो विषन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम् । ॐ सत्यमित्युपनिषत् ॥ ६ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

इति श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिपत्समासा ॥

वासुदेवोपनिषत् ॥ ५९ ॥

यत्सर्वहृदयागारं यत्र सर्वे प्रतिष्ठितम् । बस्तुतो यक्तिराधारं वासुदेवपदं भजे ॥ ॐ भाष्यायन्त्विति शान्तिः॥

ॐ नमस्कृत्य भगवाबारदः सर्वेश्वरं वासुदेवं पप्रच्छ अधीहि भगवशूर्ध-पुण्ड्विधिं द्रव्यमश्रस्थानादिसहितं मे ब्रुहीति । तं होवाच भगवान्वासुदेवो बैकुण्डस्थामादुरपन्नं मम प्रीतिकरं मद्भक्तेश्रादिभिर्धारितं विष्णुचन्दनं म-माङ्गे प्रतिदिनमालिसं गोपीभिः प्रक्षाळनाद्गोपीचन्दनमाख्यातं मदक्कलेपनं पुण्यं चक्रतीर्थान्तःस्थितं चक्रसमायुक्तं पीतवर्णं मुक्तिसाधनं भवति । अध गोपीचन्दनं नमस्कृत्वोद्भस्य । गोपीचन्दन पापन्न विष्णुदेहससुद्भव । चक्रा-क्कित नमस्तुम्यं धारणान्मुक्तिदो भव । इमं मे गङ्गे इति जलमादाय विष्णो-र्कुकमिति मद्येत्। अतो देवा भवन्तु न इत्येतन्मक्रैविष्णुगायण्या केशवा-दिनामभिर्वा धारयेत् । ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा कलाटहृद्यकण्ठबाहुमृलेषु वैष्णदगायभ्या कृष्णादिनामभिर्या धारयेत्। इति त्रिवारमभिमहय शङ्क्य-कगदावाणे द्वारकानिकयाच्युत । गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम् । इति चात्वा गृहस्यो कलाटादिद्वादशस्यलेष्यनामिकाङ्गल्या वैष्णवगायभ्या केशवादिनामभिन् धारयेत्। ब्रह्मचारी गृहस्थो वा ललाटहृदयकण्डवाह-मुलेषु वैष्णवगायभ्या कृष्णादिनामभिर्वा धारयेत् । यतिस्तर्जन्या शिरोळळा-टहृद्येषु प्रणवेनैय धारयेत्। ब्रह्माद्यस्ययो मृतयस्त्रस्रो व्याद्धतयस्त्रीणि छन्दांसि त्रयोऽप्रय इति ज्योतिष्मन्तस्रयः कालास्त्रिस्रोऽवस्थास्त्रय भारमानः पुण्डास्त्रय अर्थ्वा भकार उकारी मकार प्रते प्रणवमयो वेपुण्डास्तदातमा सदे-वरोमिति । तानेकथा समभवत् । अर्ध्वमुक्तमयत इत्योंकाराधिकारी । तसा-हुर्षपुण्डं धारयेन् । परमहंसी ललाटे प्रणवेनकमूर्ध्वपुण्डं वा धारयेत् । तरवदीपप्रकाशं स्वारमानं परयन्योगी मन्सायुज्यमवाम्रोति । अथ वा न्यस्तहृदयपुण्डमध्ये वा हृदयकम्बसध्ये वा । तस्य मध्ये विह्निश्चा अणी-योध्वी व्यवस्थिता । नीलतोयदमध्यस्थाद्विद्युहेखेद मास्वरा । नीवारशुकः बत्तन्त्री परमात्मा व्यवस्थित इति । अतः पुण्डस्थ हृदयपुण्डरीकेषु तमभ्य-सेत्। क्रमादेवं स्वात्मानं भावयेन्मां परं हरिम् । एकाग्रमनसा यो मां ध्यायते हरिमव्ययम् । हृत्पक्कते च स्वात्मानं स मुक्तो नात्र संशयः । मद्र-पमद्भयं ब्रह्म आदिमध्यान्तविजितम् । स्वप्रभं सिचदानम्दं भस्या जानाति चास्ययम् । एको विष्णुरनेकेषु जङ्गमस्थावरेषु च । अनुस्यूतो वसस्यारमा भूतेत्वहमवस्थितः। तेलं तिलेपु काष्टेपु विद्वाः क्षीरे घृतं यथा। गन्धः पुलेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो हाहम् । बहारन्ध्रे अत्रोर्मध्ये हृद्ये चित्रविं हरिम् । गोपीचन्दनमालिप्य तत्र ध्यारवाप्नुयारपरम् । अध्वदण्डोध्वरेताश्च अध्वेषुण्डो-ध्वयोगवान् । अर्थे पदमवामीति यतिरूष्वंचतुष्कवान् । इत्येतिक्रश्चितं ज्ञानं मञ्जलया सिध्यति स्वयम् । नित्यमेकाप्रमक्तिः स्याहोपीचन्दनधार-जात् । ब्राह्मणानां तु सर्वेषां विद्कानामनुत्तमम् । गोपीचन्दनवारिभ्यामू-ध्वेपुण्डं विषीयते । यो गोपीचम्दनाभावे तुल्सीमूलमृत्तिकाम् । मुमुक्कुर्या-रवेश्विसमपरोक्षात्मसिद्धवे । अतिरान्नाप्रिहोत्रमस्मनाधेर्भसितमिदं विष्णु-

स्त्रीणि पदेति मञ्जैवें व्यवगायात्रया प्रणवेनोद्धुकनं कुर्योत् । एवं विधिना गोपीचन्दनं च धारयेत् । यस्त्वधीते वा स सर्वपातकेम्यः पूतो भवति । पाषबुद्धिस्तस्य न जायते । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेषंत्रैयांजितो
मवति । स सर्वेदेंदैः पूज्यो भवति । श्रीमद्यारायणे मन्यचक्का मिक्का
भवति । स सम्यग् ज्ञानं च कञ्धा विष्णुसायुज्यमवामोति । न च पुनराबर्तते न च पुनरावर्तते इत्याह भगवान्वासुदेवः । यस्त्वेतद्वाचीते सोप्येचमेव भवतीत्यों सत्यमित्युपनिषत् ॥ ॐ आप्यायन्त्वित्तान्तिः ।

इति वासुदेवोपनिषस्समाप्ता ॥

## मुद्रलोपनिषत् ॥ ६० ॥

श्रीमत्पुरुपस्कार्थं पूर्णानन्दकलेवरम् । पुरुपोत्तमविख्यातं पूर्णं ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ वाङ्मो मनसीति शान्तिः ॥

ॐ पुरुषसुक्तार्थनिर्णयं व्याख्यास्यामः पुरुषसंहितायां पुरुषसुक्तार्थः संग्रहेण प्रोच्यते । सहस्रशीर्थेत्वत्र सशब्दोऽनन्तवाचकः । अनन्तयोजनं प्राह दशाङ्करवचस्तथा ॥ १ ॥ तस्य प्रथमया विष्णोर्देशतो व्याप्तिरीरिता । द्विती-यया चास्य विष्णोः काळतो व्याप्तिरुच्यते ॥ २ ॥ विष्णोर्मोक्षप्रदस्वं च कथितं तु नृतीयया । एतावानिति मन्नेण वैभवं कथितं हरेः ॥ ३ ॥ एतेनैव च मन्नेण चतुर्व्यहो विभाषितः । त्रिपादित्यनया प्रोक्तमनिरुद्धस्य वैभवम् ॥ ४ ॥ तसाद्विराहित्यनया पादनारायणाद्धरेः । प्रकृतेः पुरुषस्यापि समुत्पत्तिः प्रदर्शिता ॥ ५ ॥ यत्पुरुषेणेत्यनया सृष्टियज्ञः समीरितः । सप्तास्यासम्परिश्वयः समिधश्र समीरिताः ॥६॥ तं यज्ञमिति मन्नेण सृष्टियज्ञः समीरितः। अनेनैव च मन्नेण मोक्षश्र समुर्दारितः ॥ ७ ॥ तसादिति च मन्नेण जगरसृष्टिः समी-रिता । वेदाहासिति मन्नाभ्यां वैभवं कथितं हरेः ॥ ८ ॥ यज्ञेनेत्युपसंहारः सृष्टेर्मोक्षरा चेरितः। य एवमेतजानाति स हि मुक्तो भवेदिति॥ ९॥ १॥ अथ तथा मुद्रलोपनिषदि पुरुषसुक्तस्य वैमवं विक्तरेण प्रतिपादितम् । वासु-देव इन्द्राय भगवज्ज्ञानसुपदिश्य पुनरपि सुक्ष्मश्रवणाय प्रणतायेनद्राय पर-मरहस्यभूतं पुरुषसुकाभ्यां खण्डह्याभ्यामुपादिशत् । द्वा खण्डाबुच्येते । योध्यमुक्तः स पुरुषो नामरूपज्ञानागोचरं संसारिणामतिदुर्ज्ञेषं विषयं विद्याप क्षेत्रादिमिः संक्षिप्रदेवादिजिहीर्षया सहस्रकलावयवकस्याणं रष्टमात्रेण मोश्चदं वेषमाद्दे । तेन वेषेण भूम्यादिलोकं ध्याप्यानन्तयोजनमत्यतिष्ठत् । पुरुषो नारायणो भूतं भव्यं भविष्यचासीत् । स एव सर्वेषां मोक्षद्रश्वासीत् । स प

सर्वसान्यहिन्नो ज्यायान्। तसास कोऽपि ज्यायान्। महानुस्य भारमानं चतुर्भा कृत्वा त्रिपादेन परमे व्योक्ति चासीत् । इतरेण चतुर्थेनानिरुद्धनारा-यणेन विश्वान्यासन् । स च पादनारायणी जगत्स्रष्ट्रं प्रकृतिमजनयत् । स स-सुद्धायः सन्सृष्टिकम् न जिल्लवान् । सोऽनिरुद्धनारायणसासै सृष्टिमुपादिश्वत् । बद्धंसावेन्द्रियाणि याजकानि ध्यात्वा कोशभृतं हदं प्रनिथकलेवरं हविष्पात्वा मां इबिर्भुजं ध्यात्वा वसंतकालमाज्यं ध्यात्वा श्रीष्ममिध्मं ध्यात्वा शरहतुं रसं ध्यास्वैत्रमग्नौ हुस्वाङ्गस्पर्शास्कलेवरो वज्रं हीध्यते । ततः स्वकार्यान्सर्व-प्राणिजीवानसञ्चा पश्चाद्याः प्रादुर्भविष्यन्ति । ततः स्थावरजङ्गमान्मकं जगज्ञ-बिष्यति । एतेन जीवात्मनीयोगेन मोक्षप्रकारश्च कथित इत्यनुसंधेयम् । य इमं सृष्टियञ्चं जानाति मोक्षप्रकारं च सर्वमायुरेति ॥ २ ॥ एको देवो बहुधा निषिष्ट भजायमानी बहुधा विजायते । तमेतमग्निरित्यध्वयंव उपासते । यज्ञ-रिखेप हीदं सर्वं युनिकः । सामेति छन्दोगाः । एतस्मिन्हीदं सर्व प्रतिष्टितम् । विषमिति सर्पाः । सर्पं इति सर्पविदः । अर्गिति देवाः । रथिरिति मनुष्याः । मायेत्यसुराः । स्वधेनि पितरः । देवजन इति देवजनविदः । रूपमिति गन्धर्वाः । गन्धर्वे इत्यप्सरसः । तं यथायथोपासने तथेव भवति । तस्माद्धा-बाणः पुरुषरूपं परंबद्धीबाहामिति भावयेत । तद्यो भवति । य एवं बेद ॥३॥ तहस तापत्रपानीतं घट्ठोशविनिर्मुक्तं पह्नमिर्वाजतं पत्रकोशानीतं घडभाव-विकारश्चमवेमादिसर्वविकक्षणं भवति । तापत्रयं त्वाध्यात्मिकाधिमौतिका-बिदैविकं कर्तृकर्मकार्यज्ञातृज्ञानज्ञेयभोक्तभोगमोग्यमिति त्रिविधम् । त्वज्ञां-संशोणितास्थिकायुमजाः पद्गोराः । कामकोधलोभमोहमदमात्मर्यमित्यविष-हुर्गः । असमयप्राणमयमनीमयविज्ञानस्यानन्द्रस्या इति पञ्चकोशाः । प्रिवारमञ्जनवर्धनपरिणामक्षयन।शाः पङ्भावाः । अश्वनायापिपासाशोकमो-हजरामरणानीति पहुर्मयः। कुलगोत्रजातिवर्णाश्रमरूपाणि पह श्रमाः । एतचोगेन परमपुरुषों जीवो भवति नान्यः । य एतद्वपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निप्तो भवति । स बायुप्तो भवति । स आदित्यप्तो भवति । अरोगी भवति । श्रीमांश्च भवति । पुत्रपीत्रादिभिः समृदो भवति । विद्वांश्च भवति । महापातकारपुतो भवति । सुरापानारपुतो भवति । अगम्यागमनारपुतो भवति । मातृगमनात्प्तो भवति । दुहितृश्रुपाभिगमनात्पृतो भवति । स्वर्ण-स्तेवात्पूतो भवति । वेदिजनमहानात्पूतो भवति । गुरोरग्रुश्रूपणात्पूतो भवति । अयाज्ययाजनाः पूती भवति । अभक्ष्यभक्षणाः पूती भवति । उप्रमतिम्हा-त्पूतो भवति । परदारगमनात्पूतो भवति । कामक्रोधलोभमोहेर्ष्यादिसिर-बाबितो भवति । सर्वेभ्यः पापेभ्यो मुक्तो भवति । इह जन्मनि पुरुपो भवति वसादेतत्पुरुषस्कार्थमतिरहस्यं राजगुद्धं देवगुद्धं गुद्धादपि गुद्धातरं नादी-

क्षितायोपदिशेत्। नान्चानाय। नायक्षशीलाय। नावेष्णवाय। नायोगिने। न बहुभाषिणे। नाप्रियवादिने। नासंवस्तरवेदिने। नानुष्टाय। नामधिस-वेदायोपदिशेत्। गुरुरप्येवंविष्णुचौ देशे पुण्यनक्षत्रे प्राणानायम्य पुरुर्षभ्यायक्षपस्त्राय शिष्याय दक्षिणकर्णे पुरुषस्त्रार्थमुपदिशेद्विद्वान्। न बहुशौ वदेत्। यातयामो भवति। असङ्क्ष्णमुपदिशेत्। एतस्कुर्वाणोऽष्येता-ष्मप्रकश्च इह जन्मनि पुरुषो भवतीत्युपनिषत्॥ ॐ वाक्षा मनसीति शान्तिः॥

इति सुद्रलोपनिषस्समाक्षा ॥

# शाण्डिल्योपनिषत् ॥ ६१ ॥

शाण्डित्योपनिपत्भोक्तयमाधष्टाङ्गयोगिनः । यहोधाधानित कैवत्यं स रामो मे परा गतिः ॥ अभद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

शाण्डित्यो ह वा अथर्वाणं पप्रच्छात्मलाभोपायभूतम् शक्त्योगमनुब्रहीति । स होवाचाथर्वा यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध्योऽहा-ङ्गानि । तत्र दश यमाः । तथा नियमाः । आसनान्यष्टौ । त्रयःप्राणायामाः । पञ्च प्रत्याहाराः । तथा धारणा । द्विप्रकारं ध्यानम् । समाधिस्त्वेकरूपः। तत्राहिंसामस्यास्त्रेयब्रह्मचर्यद्याजपक्षमाधृतिमिताहारशोचानि दश । तत्र हिसा नाम मनोवाकायकर्मभिः सर्वभृतेषु सर्वदा क्रेशजननम् । सत्यं नाम सनोवाकायकर्मिभर्भूतहिनयथार्थामिभाषणम् । अस्तेयं नाम म-नोवाकायकर्मितः परद्रव्येषु नि.स्पृहा । ब्रह्मचर्यं नाम सर्वावस्थासु मनो-वाकायकर्मीभः सर्वत्र मेथुनत्यागः । दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुप्रहः । आर्जवं नाम मनोवाक्कायकर्मणां विहिताविहितेषु जनेषु प्रवृत्तो निवृत्तां वा एकरूपत्वम् । क्षमा नाम त्रियात्रियेषु सर्वेषु नाडनपूजनेषु सहनम् । धृति-र्नामार्थहाना स्वेष्टबन्युवियोगे तत्प्राप्ता सर्वत्र चेतःस्थापनम् । मिताहारो नाम चतुर्थाशावशेषकसुक्षिग्धमधुराहारः । शीचं नाम हिविधं बाह्यमान्तरं चेति । तत्र मृजलाभ्या बाह्यम् । मनःशुद्धिरान्तरम् । तद्ध्यारमविद्यया लभ्यम् ॥ १ ॥ तपःसन्तोषास्तिक्यदानेश्वरपूजनसिद्धान्तश्रवणहीमतिजपो व्रतानि दश नियमाः । तत्र तपो नाम विध्युक्तक्रुच्छन्दायणादिमिः शरी-रशोपणम् । संतोषो नाम यहच्छालाभसंतुष्टिः । अस्तिनयं नाम बेदोक्तव-मांधर्मेषु विश्वासः । दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादेः श्रद्धवार्थिभ्यः

१ तिः प्राणायामाः।

अदानम् । ईश्वरपूजनं नाम प्रसन्तस्वभावेन यथाशक्तिः विष्णुरुद्रादिपूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं नाम वेदान्तार्धविचारः । हीनाम वेदलाकिकमार्गकुत्सित-कर्मणि छजा। मतिनीम वेदविहितकर्ममार्गेषु श्रद्धा। जपो नाम विधिव-द्वरूपदिष्टवेदाविरुद्धमञ्जाभ्यासः । तद्विविधं वाचिकं मानसं चेति । मानसं क्रु मनसा ध्यानयुक्तम् । वाचिक द्विविधमुचिरुपांशुभेदेन । उचैरुचारणं बथोक्तफलम् । उपांशु सहस्रगुणम् । सानसं कोटिगुणम् । व्रतं नाम वेदो-क्तविधिनिषेधानुष्टाननेयत्यम् ॥ २ ॥ स्वस्तिकगोमुखपद्मवीरसिंहभद्गमुक्तम-युराल्यान्यामनान्यष्टा । स्वस्तिकं नाम-जानुवीरन्तरे सम्यकृत्वा पाइतले उमे । ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥ १ ॥ सब्ये दक्षिणगुरुफं हु पृष्ठपार्श्वं नियोजयेन् । दक्षिणेऽपि तथा सन्यं गोमुख गोमुखं यथा ॥२॥ अक्रुष्टेन निबधीयाद्धम्ताभ्यां व्याक्रमेण च। उर्वोक्षिर शाण्डिल्य क्रत्वा पादतले उसे। पद्मासन भवेदेत सर्वेषामपि पृजितम् ॥ ३॥ एकं पादम-यकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितः । इतरस्मिन्नथा चोरुं वीरासनमुद्गीरितम् ॥ ४ ॥ दक्षिणं मव्यगृरुफेन दक्षिणेन तथेतरम् । हस्ता च जान्त्रोः संस्थाप्य ्र स्वाङ्गलीश्र प्रसायं च ॥ ५ ॥ व्यक्तवऋो निर्गक्षेत नामाप्रं सुममाहितः । सिंहासन भयेदेतत्पृतितं ये।गिभिः सदा ॥ ६॥ योनि वामेन संपीका मेढादुपरि दक्षिणम् । भ्रमध्ये च मनोलक्ष्यं सिद्धासनमिद् भवेत् ॥ ७॥ गुरुको तु वृषणस्याधः सीवन्या पार्श्वयोः क्षिपेत । पादपार्श्वे तु पाणिभ्यां इढं वध्वा स्तिश्रसम् । भज्ञामनं भवेदेतत्सर्वव्याधिविपापहम् ॥ ८॥ संपीड्य सीविनी सहमां गुल्केनव तु सच्यतः । सब्यं दक्षिणगृदकेन सक्ता-सनमुदीरितम् ॥ ९ ॥ अवष्टभ्य धरां सम्यक्तलाभ्यां तु करद्वयोः । हम्तयोः कूर्परा चापि स्थापयेकाभिपार्श्वयोः ॥ ५० ॥ समुक्रतदारःपादो दण्डव-द्योच्चि संस्थितः । सयुरासनमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ११ ॥ शरीरान्त-र्गताः सर्वे रोगा विनश्यन्ति । विषाणि जीर्थन्ते । येन केनासनेन सुख-धारणं भवत्यशक्तस्तरसमाचरेत्। येनासनं विजित जगन्नयं तेन विजितं भवति । यमनियमाभ्यां संयुक्तः पुरुषः प्राणायामं चरेत् । तेन नाड्यः श्रुद्धा भवन्ति ॥ ३ ॥ अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिस्यः पप्रच्छ केनोपायेन नाड्यः शुद्धाः स्युः । नाड्यः कतिसंख्याकाः । तासामुत्पत्तिः कीदशी । तास कान वायवस्तिष्टन्ति । तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि कानि । देहे यानि यानि विज्ञातस्यानि तत्सर्व मे ब्रहीति । स होबाचाथर्वा । अथेदं शरीरं पण्णवत्यद्गुरुस्मकं भवति । शरीरात्याणो द्वादशाङ्गुळाधिको भवति । शरीरस्यं प्राणमधिना सह योगाभ्यासेन समं न्यूनं वा यः करोति सयो-

१ अन्यून का.

गिपुङ्गवो भवति । देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तप्तजाम्बूनदप्रमं मनु-प्याणाम् । चतुष्पदां चतुरस्रम् । विहङ्गानां वृत्ताकारम् । तन्मध्ये शुभा तन्वी पावकी शिला तिष्ठति । गुदाद्वयञ्जलाद्ध्यं मेढाद्वयञ्जलादधो देहमध्यं मनुष्याणां भवति । चतुष्पदां हन्मध्यम् । विद्यानां तुन्दमध्यम् । देहमध्य नवाङ्गल चतुरङ्गलमुत्सेधायतमण्डाकृति । तन्मध्ये नामिः । तत्र द्वादशारयुतं चक्रम्। तचक्रमध्ये पुण्यपापप्रचोदितो जीवो अमति। तन्तुपञ्जरमध्यस्थल्यनिका यथा अमित तथा चासौ तत्र प्राणश्चरति । देहेऽ-सिलीवः प्राणारूढो भवेत् । नाभेन्तिर्यगधकःर्वं कुण्डलिनीस्थानम्। अष्टप्रकृ-तिरूपाष्ट्रधा कुण्डलीकृता कुण्डलिनी शक्तिभवित । यथावद्वायुमंचारं जला-क्षादीनि परितः स्कन्धः पार्श्वेषु निरुष्यनं मुखेनैव समावेष्ट्य ब्रह्मरन्ध्रं योग-काले चापानेनाग्निना च स्कुर्रात । इदयाकारो महोजवला ज्ञानरूपा भवनि । मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति । इडा पिक्कला सपन्ना मरस्वर्ता वारुणी पूपा हम्तिजिह्वा यशस्त्रिनी विश्वोदरी कुट्टः शङ्किनी पयम्बिती अलम्बुया गान्धारीति नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति । तत्र सुपुन्ना विश्व-वारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । गुदम्य पृष्ठभागे वीणादण्डाश्रिता मूर्घपर्यन्तं बहार-ध्रे विज्ञेया व्यक्ता सूक्ष्मा वैष्णवी भवति । सुपुन्नायाः सव्यभागे इडा तिष्टति । दक्षिणभागे पिङ्गला इडायां चन्द्रश्चरति । पिङ्गलायां रविः । तमो-रूपश्चनद्वः । रजोरूपो रविः । विष्मागो रविः । अमृतभागश्चनद्वमाः । तावेद सर्वकाल धत्ते । सुपुन्ना कालभोक्त्री भवति । सुपुन्ना पृष्टपार्श्वयोः सरस्व-तीकुह भवतः । यशम्बिनीकुहूमध्ये वारुगी प्रतिष्ठिता भवति । पूपासरस्वती-मध्ये पयस्त्रिनी भवति । गान्धारीसरस्त्रतीमध्ये यशस्त्रिनी भवति । कन्दम-येऽलम्बुमा भवति । सुपुमापूर्वभागे मेदान्तं कुहूर्भवति । कुण्डलिन्या अध-श्चोर्ध्व वारुणी सर्वगामिनी भवति । यशस्विनी साम्या च पादाङ्कष्ठान्तमि-ज्यते । पिङ्गला चौध्वंगा याम्यनासान्तं भवति । पिङ्गलायाः पृष्ठतो याम्य-नेन्नान्तं पूपा भवति । याभ्यकर्णान्तं यशस्विनी भवति । जिह्वाया अर्ध्वान्तं सरस्वती भवति । आसव्यकणीन्तम्ध्वेगा शङ्किती भवति । इढापृष्टभागात्स-व्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति । पायुमूलाद्धोध्वेगालम्बुसा भवति । एताश्च चतुर्दशस् नाडीप्वन्या नास्यः संभवन्ति । तास्वन्यासास्वन्या भवन्तीति विज्ञेयाः॥ यथाश्वरथादिपत्रं शिराभिवर्यासमेव शरीर नाडीभिवर्यासम् । प्राणा-पानसमानोदानच्याना नागकृर्मकृकरदेवदत्तधन क्षया एते दश वायवः सर्वासु नाडीपु चरन्ति । आस्यनासिकाकण्डनाभिषादाद्गप्रद्वयकुण्डस्यभक्षोध्वभागेषु प्राणः संचरति । श्रोत्राक्षिकटिग्ल्फवाणगरुस्फिरद्शेषु व्यानः संचर्रत । गु ३-

१ इद्याकाश. २ शानरूप. ३ रन्ध्रेति वि.

मेहोरुजान्तरवृषणकटिजङ्कानाभिगुदाध्यगारेष्वपानः संचरति । सर्वसंधिस्य डदानः । पादहस्तयोरिप सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी समानः । भुक्ताबरसादिकं गा-त्रेप्तिना सह व्यापयन्द्रिससतिसहस्रेषु नाडीमार्गेषु चरन्समानवायुर्श्नाना सह साङ्गोपाङ्गकलेवरं व्यामोति। नागादिवायवः पञ्चन्वगस्थ्यादिसंभवाः। तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादिषु समीरितं तुन्दमध्यगतः प्रागस्तानि पृथकुर्यात् । अग्ने-रुपरि जलं स्थाप्य जलोपयंत्रादीनि संस्थाप्य स्वयमपानं संप्राप्य तेनैव सह मास्तः प्रयाति देहमध्यगतं ज्वलनम् । वायुना पाछितो विद्वरपानेन शनैर्दे-हसध्ये ज्वलति । ज्वलनो ज्वालामिः प्राणेन कोष्ठमञ्चगतं जलमस्युच्णस-करोत् । जलोपरि समर्पितव्यञ्जनसंयुक्तमश्चं विद्वसंयुक्तवारिणा पक्तमकरोत्। तेन स्वेदमूत्रजलरक्तवीर्यरूपरमपुरीवादिकं प्राणः पृथक्यीत् । समानवायुना सह सर्वासु नाडीपुरमं व्यापयञ्चासरूपेण देहे वायुश्वरति । नवभिव्योमरन्ध्रेः शरीरस्य वायवः कुर्वन्ति विष्मुत्रादिविसर्जनम् । निश्वासोच्क्रासकासश्च प्राण-कर्मोच्यते। विष्मुत्रादिविसर्जनमपानवायुकर्म। हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्म। देहस्योक्सयनादिकमुदानकर्म । शरीरपोपणादिक समानकर्म । उद्वारादि नाग-कर्म । निमीलनादि कुर्मकर्म । क्षुत्करण कुकरकर्म । तन्द्रा देव : तकर्म । श्लेष्मादि धन अयकर्म । एवं नाडीम्थानं वायुख्यान तत्कर्म च सम्यम्जात्वा नाडीसशोधनं कुर्यात्॥ ४॥ यमनियमयुतः पुरुषः सर्वसङ्गविवाजेतः कृतविद्यः सह्यधर्मरतो जितकोधो गुरुगुश्रुपानिरतः पितृमातृविधयः स्वाश्रमोक्तसदा-चारविद्व रिछक्षितः फलमूलोदकान्वित तपोवनं प्राप्य रम्पदेशे ब्रह्मधोपसम-न्विते स्वधर्मनिरतष्रक्षविस्ममावृते फलमृलपुष्पवारिभिः सुमंपूर्णे देवायतने नदीतीरे ग्रामे नगरे वापि सुशाभनमठ नात्युचनीचायतमस्पद्वारं गोमया-दिलिसं सर्वरक्षासमन्विनं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवण कुर्वन्योगं समारभेत् । आदो विनायकं संपूज्य खेष्टदेवतां नत्वा पूर्वोक्तासने स्थित्वा प्राद्युख उदयुखो वापि मृहासनेषु जितासनगर्ना विद्वान्समग्रीविशरोनासाग्रहम्ब्रमध्ये शशभू-द्विम्बं पश्यक्षेत्राभ्यामसृतं पिबेत् । हादशमात्रया इडया वायुमापूर्योद्रे स्थितं ज्वाळावळीयुतं रेफविन्दुयुक्तमिशमण्डलयुतं ध्यायेद्रेचयेत्पिङ्गलया । पुनः पिक्कलयापूर्य कुम्मित्वा रेचयेदिडया । त्रिचतुख्चिचतुःसप्तत्रिचतुर्मासपयन्तं त्रिमंषिषु तदन्तरालेषु च पद्कृत्व भाचरेत्राडीशुद्धिभवति । ततः शरीरे लघु-र्दाप्तिविद्वविनादाभिव्यक्तिभविति ॥ ५ ॥ प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति । रेचकप्रकदुम्भकभेदेन स त्रिविधः । ते वर्णारमकाः । तस्मास्त्रणव एव प्राणायामः पद्माद्यासनस्यः पुमाञ्चासाप्रे शशभृद्धिम्बज्योतस्त्राजास्त्रवि-वानिताकारमूर्ती रक्ताङ्गी इसवाहिनी दण्डहस्ता वाला गायत्री भवति । उकारमूर्तिः श्रेताङ्गी ताध्यवाहिनी युवती चक्रहस्ता सावित्री भवति । म-

कारमूर्तिः कृष्णाङ्गी वृषभवाहिनी वृद्धा त्रिश्चलधारिणी सरस्वती भवति । अकारादित्रयाणां सर्वकारणमेकाक्षरं परंज्योतिः प्रणवं भवतीति ध्यायेत्। इडया बाह्याद्वायमापूर्व पोडशमाश्रामिरकारं चिन्तयनपूरितं बायं चतुःष-ष्टिमात्राभिः कुम्भयि वोकारं ध्यायनपूरितं पिङ्गलया द्वात्रिंशन्मात्रया मकार-मृतिध्यानेनैवं क्रमेण पुनः पुनः कुर्यात् ॥ ६ ॥ अधासनदृ योगी वशी मितहिताशनः सुपुन्नानाडीस्थमलशोषार्थं योगी बद्धपद्मासनो वायुं चन्द्रे-णापूर्व यथाशक्ति कुम्भयित्वा सूर्येण रेचयित्वा पुनः सूर्येणापूर्व कुम्भयित्वा चन्द्रेण विरेच्य यया त्यजेत्तया संपूर्व धारयेत् । तदेते श्लोका भवन्ति । प्राणं प्रागिडया पिनेन्नियमितं भूयोऽन्यया रेचयेत्पीत्वा पिङ्गलया समीरणमथो बद्दा त्यजेद्वामया । सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाऽभ्यासं सदा तन्वतां शुद्धा नाडि-गणा भवन्ति यमिनां मास्त्रयादृष्वंतः ॥१॥ प्रात्मध्यन्दिने सायमर्थरात्रे तु कु-म्भकान् । शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्॥२॥कनीयसि भवेत्स्वेदः कम्पो अवति मध्यमे । उत्तिष्टत्युत्तमे प्राणरोधे पद्मासनं महत् ॥ ३ ॥ जलेन श्रम-जातेन गात्रमर्दनमा चरेत्। दढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥४॥अध्या-सकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम् । ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न ताविश्वय-मग्रहः ॥ ५ ॥ यथा सिंहो गजो व्याघो भवेहइयः शनैः शनैः। तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम् ॥ ६ ॥ युक्तंयुक्तं त्यजेद्वायुं युक्तयुक्तं च पूर्येत् । युक्तं युक्तं च बन्नीयादेव सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ ७ ॥ यथेष्टधारणाद्वायोरनलस्य प्रदीपनम् । नाटानिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात् ॥ ८ ॥ विधिवापा-गमंयामनीडीचकं विशोधिन । स्पुन्नावटनं भिन्वा सुखाद्विशति मास्तः ॥ ९ ॥ मारुते मध्यमंचारे मनःस्थेर्यं प्रजायते । यो मनःसुस्थिरो भावः मैवावस्था मनोन्मर्ना ॥ १० ॥ पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 🏿 कुम्भकान्ते रेचकादी कर्तव्यस्तृहियाणकः ॥ ११ ॥ अधमतात्कुञ्चनेनाहु कण्ठसं भीचने हृते । मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणी ब्रह्मनाडिगः ॥ १२ ॥ अपानमृर्वमुत्याप्य प्राणं कण्ठाद्धो नयन् । योगी जराविनिर्मुकः पोडशो वयमा भवेत ॥ १३ ॥ सुखासनम्यो दक्षनाड्या बहिःस्यं पवन समाकृष्या-केशमानखात्रं कुम्भयिन्या सध्यनाच्या रेचयेत् । तेन कपारुशोधनं वातनाडीगतसर्वरोगसर्वविनाशनं भवति । हृद्यादिकण्ठपर्यन्तं नासाभ्यां शनः पवनमाकृष्य यथाशक्ति कुम्भयित्वा इष्टया विरेज्य गच्छंस्ति-ष्टन्कुर्यात् । तेन श्रेष्महरं जटराधिवर्धनं भवति । वक्रण सीस्कारपूर्वकं वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेन । नेन क्षुत्रुष्णालस्यनिद्राः न जायते । जिह्नया वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाम्यां रेच-येत्। तेन गुल्मश्लीहज्वरपित्तश्चधादीनि नश्यन्ति ॥ अथ कुम्मकः । स

द्विविधः सहितः केवलश्चेति । रेचकपूरकयुक्तः सहितः तद्विवार्जितः केवलः । केवस्रसिद्धिपर्यन्तं सहितमभ्यसेत् । केवस्रकुम्भके सिद्धे त्रिषु स्रोकेषु न तस्य दुर्छमं भवति । केवछकुम्भकारकुण्डिलिनीबोधो जायते । ततः कृशवपुः प्रमध्यद्वो निर्मछ्छोचनोऽभिद्यक्तनादो निर्मुक्तरोगजालो जिनबिन्दुः पट्ट-क्रिभवति । अन्तर्रुक्यं बहिर्दष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । एपा सा वैष्णवी सुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ १४ ॥ अन्तर्रुक्यविहीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते दृष्ट्या निश्चलतारया बहिरधः पत्रयञ्चपत्रयञ्चि । मुदेर्य खलु खेचरी भवति सा रुक्ष्येकताना शिवा श्रुन्याशून्यविवजितं स्फुरति सा तस्वं पदं वैष्णवी ॥ १५ ॥ अर्थोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षणश्चन्द्रार्कावपि ली-नतामुपनयन्त्रिष्यन्द्रभावोत्तरम् । उयोतीरूपमशेषबाह्यरहितं देर्दाप्यमानं परं तस्वं तत्परमन्ति वस्तुविपयं शाण्डिस्य विद्धीह तत् ॥ १६ ॥ तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुचमयनभवी । ध्वीन्यासस्य मार्गोऽयमुन्मनीकारकः क्षणात् ॥ १७ ॥ तसारखेचरीमुदामभ्यसेत्। तत उन्मनी भवति । ततो योग-निदा भवति । लब्धयोगनिद्रस्य योगिन कालो नाम्नि । शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम् । मनमा मन आलोवय शाण्डिल्य त्यं सुखी भव ॥ १८ ॥ खमध्ये कुरु चारमानमारममध्ये च व कुरु ! सर्व च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तय ॥ १९ ॥ बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचि-न्तिका। सर्वेचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव ॥ २०॥ कर्पूरमनले यहस्पेन्धवं सिंठिछे यथा। तथा च लीयमानं स मननत्वे विलीयते॥२१॥ ज्ञेयं सर्वप्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते । ज्ञान ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥ २२ ॥ ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्विछयं याति मानसम् । मानसे विकयं याते कवल्यमविशिष्यते ॥ २३ ॥ द्वा कमी चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर । योगस्तुद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥२४॥ तस्तिश्वरोधिते नुनसुपशान्त मनो भवेन् । मनःस्यन्दोपशान्त्यायं संसारः प्रविलीयते ॥२५॥ सूर्यालोकपरिस्पन्द्शान्ती व्यवहृतिर्यथा । शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासयो-गतः ॥ २६ ॥ अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वं संसारवृत्तिषु । यथाभिवाञ्छित-ध्यानाचिरमेकतयोहितात् ॥ २७ ॥ पुकतत्त्वद्दद्वाभ्यासात्त्राणस्पन्दो निरुध्यते । पूरकाचनिकायामाहुढाभ्यासाद्खेदजात् ॥२८॥ एकान्तध्यानयोगाच मनःस्प-न्दो निरुध्यते। ओक्कारोचारणप्रान्तशब्दतस्वानुभावनात्। सुपुप्ते संविदा ज्ञाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ २९ ॥ तालुमूलगतां यहाजिह्नयाक्रम्य घण्टिकाम् । अर्थरन्धं गते प्राणे प्राणस्पन्त्रो निरुध्यते ॥३०॥ प्राणे गलितसंबिक्ती तालूर्ध्व द्वादकाम्तरो । अभ्यासात् ध्वरन्ध्रेण प्राणस्यन्दो निरुध्यते ॥ ३१॥ द्वादशा-कुरुपर्यम्से नासाग्रे विमलेऽम्बरे । संविद्दशि प्रशास्यन्यां प्राणस्पन्दी

निरुध्वते ॥ ३२ ॥ भूमध्ये तारकाछोकशान्तावन्तमुपागते । चेर्तनैकतने बद्धे प्राणस्पन्दो निरुव्यते ॥ ३३ ॥ ओमित्येव यदुक्तुतं ज्ञानं ज्ञेयात्मकं शिवम् । असंस्पृष्टविकल्पांशं प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ३४ ॥ चिरकालं हृदेकान्तव्योम-संवेदनान्मुने । अवासनमनोध्यानाःप्राणस्पदो निरुव्यते ॥ ३५ ॥ एमिः क्रमेस्तथान्येश्च नानासंकल्पकिएतैः । नानादेशिकवक्रस्थैः प्राणस्पन्दो निरु-ध्यते ॥ ३६ ॥ आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः कवारमदाट्य मोक्षद्वारं विभेद्येत्। येन मार्गेण गन्तव्यं तद्वारं मुखेनाच्छाच प्रसुप्ता कुण्डलिनी कुटिलाकारा सर्पवहेष्टिता भवति । सा शक्तियेन चालिता स्यास तु मुक्तो भवति । सा कुण्डलिनी कण्डोध्वंभागे सुप्ता चेद्योगिनां मुक्तये भवति । बन्धनायाधी मुहानाम् । इहादिमार्गद्वयं विहाय सुप्रमार्गेणागच्छेत्तद्विष्णोः परमं पदम् । महद्रभ्यसनं सर्व मनोयुक्तं समभ्यसेत्। इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति-र्मनीषिणा ॥३७॥ दिवा न पूजयेद्विष्णुं रात्री नैव प्रपूजयेत् । सततं पूजयेद्विष्णुं दिवारात्रं न पूजयेत् ॥३८॥ सुषिरो ज्ञानजनकः पञ्चस्रोतःसमन्वितः । निष्ठते खेचरी मुद्रा वं हि शाण्डित्य तां भज ॥३९॥सव्यदक्षिणनाडीस्थो मध्ये चरति मारुतः । तिष्ठतः खेचरी मुद्रा तस्मिन्स्थाने न संशयः ॥ ४० ॥ इडापिक्वर-योर्मध्ये शून्यं चैवानिलं प्रसेत् । तिष्टन्ती खेचरी सुदा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ४१ ॥ सोमसूर्यद्वयोर्मध्ये निरालम्बतले पुनः । संस्थिता न्योमचके सा मदा नामा च खेचरी ॥ ४२ ॥ छेदनचालनदाहैः फलां परां जिह्नां कृत्वा दृष्टि भ्रमध्ये स्थाप्य कपालकुहरे जिह्ना विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मुद्रा जायते । जिह्ना चित्तं च खे चरति तेनोध्वंचिह्नः पुमानमृतो भवति । वामपादमुलेन योनि संपीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्यां प्रत्वा नासाभ्यां वायुमापूर्व कण्डबन्धं समारोप्योर्णतो (?) वायुं धारयेत् । तेन सर्वक्केशहानिः । ततः पीयुषमिव विषं जीर्यते । क्षयगुरुमगृदावर्तजीर्णत्व-गादिदोषा नश्यन्ति । एव प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपद्यातकः । वामपाद्याणि योतिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामोरूपरि संस्थाप्य वायुमापूर्य हृदये चुबुकं निधाय योनिमाकुक्रय मनोमध्ये यथाशक्ति धारियत्वा स्वारमानं भावयेत् । तेनापरोक्षासिद्धिः । बाह्यात्प्राणं समाकृष्य प्रियत्वोदरे स्थितम् । नाभिमध्ये च नासाप्रे पादाक्रुष्टे च यत्नतः ॥ ४३ ॥ धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेख वा सदा । सर्वरोगविनिर्मुक्तो भवेद्योगी गतक्कमः ॥ ४४ ॥ नासाग्रे वायुवि-जयं भवति । नाभिमध्ये सर्वरोगविनाशः । पादाक्रुष्ठधारणाच्छरीरखष्टुताः भवति । रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः । श्रमदाही त न स्यातां

१ संकल्पे मानसे. २ देशिक स्केश.

मध्यन्ति स्याध्यस्तथा ॥ ४५ ॥ सन्ध्ययोर्जाह्मणः काले वासुमाकृष्य यः पिवेत । त्रिमासात्तस्य कस्याणी जायते वाक सरस्वती ॥४६॥ एवं पण्मासा-भ्यामात्मवरोगनिवृत्तिः । जिद्धया वायुमानीय जिद्धामूळे निरोधयेत् । यः पिवेदसृतं विद्वान्सकलं भद्रमञ्जते ॥ ४० ॥ आत्मन्यात्मानमिडया घारयित्वा अ्वोन्तरे । विभेग्न त्रिद्शाहारं व्याधिस्थोऽपि विमुच्यते ॥ ४८ ॥ नाडीभ्यां वायुमारोप्य नाभी तुन्दस्य पार्श्वयोः । घटिकैकां वहेचस्तु व्याधिभिः स विमुच्यते ॥ ४९ ॥ मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्नयारोप्य मारुतम् । विभेध त्रिदशाहारं धारयेन्न्दमध्यमे ॥ ५० ॥ उत्रराः सर्वेऽपि नश्यन्ति विषाणि विविधानि च । मुहर्तमपि यो नित्यं नासाग्रे मनमा सह ॥ ५१ ॥ सर्वे तर्रात पाष्मानं तस्य जन्मशतार्जितम् । तारमंयमात्सक्छविपयज्ञानं भवति । नासाग्रे चित्तमंयमादिन्द्रलोकज्ञानम् । तद्धश्चित्तसंयमाद्गिलोकज्ञानम् । षश्चिष चित्तसंयमान्सर्वेद्धोकज्ञानम् । श्रोत्रे चित्तस्य संयमाद्यमलोकज्ञानम्। तत्पार्धे संयमानिर्कतिलोकज्ञानम् । पृष्ठमागे संयमाद्वरुगलोकज्ञानम् । वामकर्णे मंगमाद्वायुलोकज्ञानम् । कण्टे मंगमान्सोमलोकज्ञानम् । वामच-क्षुषि संयमाध्किवलोकज्ञानम् । मृधिं मंयमाद्रवालोकज्ञानम् । पादाधोभागे संगमादतललोकज्ञानम् । पादे संयमाद्वितललोकज्ञानम् । पाटसन्यी संग-मान्नितलकोकज्ञानम् । जङ्के संयमान्स्तकलोकज्ञानम् । जानौ संयमान्महा-तललोकज्ञानम् । उरौ चित्तसंयमाद्रसातललोकज्ञानम् । कटाँ चित्तसंयमा-त्तलातलकोकज्ञानम् । नाभौ चित्तमंयमाह्नलोकज्ञानम् । कुक्षौ मंयमाद्भव-लींकज्ञानम् । हृद् चित्तस्य मंयमात्स्वलांकज्ञानम् । हृद्योध्वभागे चित्तसं-यमान्महर्लोकज्ञानम् । कण्टे चित्तमंयमाज्ञतोलोकज्ञानम् । अमध्ये चित्त-संयमात्तपोलोकज्ञानम् । मुर्क्षि चित्तसंयमात्मत्यलोकज्ञानम् । धर्माधर्मसंय-मादतीतानागतज्ञानम् । तत्तजनतुध्वना चित्तसंयमास्तवजननुरुनज्ञानम् । संचितकर्मणि चित्तसंयमाः पूर्वजातिज्ञानम् । परचिते चित्तसंयमात्परचित्त-ज्ञानम् । कायरूपे चित्तसंयमाद्न्यादृश्यरूपम् । बले चित्तसंयमाद्वनुमदादि-बरुम् । सूर्ये चित्तमयमाद्भवनज्ञानम् । चन्द्रे चित्तसंयमात्ताराव्युहज्ञानम् । भुवे तद्रनिदर्शनम् । स्वार्थसंयमान्युरुषज्ञानम् । नामिचके कायब्यूहज्ञानम् । कण्ठकुपे श्रुन्पिपासाविवृत्तिः । कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् । तारे सिद्धदर्शनम् । कायाकाशसंयमादाकाशगमनम्। तस्तस्थाने संयमात्तत्तत्तिद्वयो भवन्ति॥॥॥ अथ प्रत्याहारः । स पञ्चविधः विषयेषु विचरतामिन्द्रियाणां बलादाहरणं प्रत्याहारः । बद्यापश्यति तत्सर्वमारमेति प्रत्याहारः । नित्यविहितकर्मफल-

१ दन्यादृश रूपम्-

खागः प्रखाहारः । सर्वविषयपराखुल्यः प्रखाहारः । अष्टादशसु मर्भस्यानेषु क्रमादारणं प्रखाहारः । पादाङ्गुष्टगुरूफजङ्गाजान् स्पायुमेदनाभिद्धयकण्डक्-पतालुनासाक्षित्रृमध्यललाटमूक्षां स्थानानि । तेषु क्रमादारोहावरोहकमेण प्रखाहरेन् ॥८॥ अथ धारणा । सा त्रिविधा । आग्मनि मनोधारणं दृहराकाशे बाह्याकाशधारणं पृथिव्यसेजोवाटवाकाशेषु पञ्चमूर्तिधारणं चेति ॥ ९ ॥ अथ ध्यानम् । तिहृविधं सगुणं निगुंणं चेति । सगुणं मूर्तिध्यानम् । निगुंणमात्म-याथात्म्यम् ॥ १० ॥ अथ समाधिः । जीवात्मपरामात्मेक्यावस्थात्रिपुटी-रहिता परमानन्दस्वरूपा शुद्धवैतन्यात्मिका भवति ॥ ११ ॥ इति प्रथमो-प्रध्यायः ॥ १ ॥

अथ ह शाण्डिल्यो ह वे ब्रह्मऋषिथनुषुं वेदेषु ब्रह्मविद्यामरूममानः किं नामेत्यथर्वाणं भगवन्तसुपसद्यः पप्रच्छाचीहि भगवन् ब्रह्मविद्यां येन अयो-ऽवाप्त्यामीति । स होवाचाथर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म यिस्मित्व-दमोतं च प्रोतं च । यस्मित्विदं सं च विचिति सर्व यस्मिन्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानं भवति । तदपाणिपादमचक्षुःश्रोत्रमजिह्नमशरीरमग्राह्ममनिदंश्यम् । यतो वाचो निवर्तन्ते । आप्राप्य मनमा सह । यत्केवलं ज्ञानगम्यम् । प्रज्ञा च यस्मात्यस्ता पुराणी । यदेकमहितीयम् । आकाशवत्सर्वेगतं सुसूक्ष्मं नि-रञ्जनं निष्कियं सन्मात्रं विद्यानन्देकरमं धिवं प्रशान्तममृतं तत्परं च ब्रह्म । तत्त्वमिन । तज्ज्ञानेन हि विज्ञानीहि य एको देव आत्मशक्तिप्रधानः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वभूतान्तरात्मा सर्वभृताविवासः सर्वभृतिगृहो भूतयोनियाँगै-कगम्यः । यश्च विश्वं सर्जात विश्वं विभाति विश्वं सुद्धं स आत्मा । आत्मनि तं तं लोकं विज्ञानीहि । मा शोचीरात्मिवज्ञानी शोकस्थान्तं गमिष्यिति ॥ इति द्विरीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

अथनं शाण्डिल्योऽथर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं शिवं सन्मायं परंवहा । तसात्कथिमदं विश्वं जायते कथं स्थीयते कथमस्मिलीयते । तन्मे संशयं छेतुमईसीित । स होवाचाथवां सत्यं शाण्डिल्य परंवहा निष्क्रियमक्षरिर्मात । अथाष्यस्यारूपस्य वहाणश्चीणि रूपाणि भवन्ति सकलं निष्क्रेषं सकलिष्करं चित्रं । यस्तस्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनं सर्वेगतं सुस्क्षं सर्वेनां मुख्यस्य या सहजानस्य विश्वास्य स्था सहजानस्य विश्वास्य स्था सहजानस्य स्थाया मृष्ठप्रकृतिमाया छोहितशुक्ककृष्णा । तथा सेहायवान् देवः कृष्णपिक्षलो ममेश्वर ईष्टे । तदिदमस्य सकलिष्कलं रूपम् ॥ अथेष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहु स्थां प्रजायेयेति । अथेतस्यात्तप्यमानासस्य-

१ सहज्या.

कामाधीण्यक्षराण्यजायन्त । तिस्रो व्याष्ट्रतयस्विपदा गायश्री त्रयो देदास्त्रयो देवास्त्रयो वर्णास्त्रयोऽप्रयश्च जायन्ते । योऽसौ देवो भगवान्सर्वेश्वर्यसंपत्तः सर्वेद्यापी सर्वेभुतानां हृद्ये संनिविष्टो मायावी मायया कीहति स बह्या स विष्णुः स रुद्रः स इन्द्रः स सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि स एव पुरस्तात्स एव पश्चात्स एवोत्तरतः म एव दक्षिणतः स एवाधस्तात्स एवोपरिष्टान्स एव सर्वम् । अथास्य देवस्यारमशक्तेरात्मकीढस्य भक्तानुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा सुरूपा तन्रवासा इन्दीवरदलप्रम्या चतुर्बाहुरघोरापापकाञ्चिनी । तदिदमस्य सक्छं रूपम् ॥ १ ॥ अथ हैनमथर्वाणं शाविद्रस्यः पप्रच्छ भगवन्सन्मात्रं चिदानन्देकरसं कसादुच्यते परं बहोति । स होवाचाथर्या यसाच बृहिति बृंहयति च सर्वं तस्मादुच्यते परंबद्घेति । अथ कस्मादुच्यते आत्मेति । यसारमवंगाप्रोति सर्वगाद्ते सेर्वमत्ति च तसादुच्यते भारमेति । अध कस्मादुच्यते महेश्वर इति । यस्मान्महत ईशः शब्दध्वन्या चात्मशक्त्या च महत ईशते तसादुच्यते महेश्वर इति । अथ कसादुच्यते दत्तात्रेय इति । यसात्मृदुश्वरं तपस्तप्यमानायात्रये पुत्रकामायातितरां तुष्टेन भगवता उषोतिर्मयेनात्मव दत्तो यसाचानसूयायामन्नेम्तनयोः भवत्तसातुच्यते दत्ता-ग्रेय इति । अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद स सर्व वेद । अथ यो ह वे विचयनं परमुपान्ते सोऽहमिति स ब्रह्मविज्ञवति ॥ अत्रेते श्लोका भवन्ति ॥ दकान्नेयं शिवं शान्तमिन्त्रनीलनिभं प्रभुम् । आत्ममापारतं देवमवभूतं विगम्बरम् ॥ १ ॥ भस्मोङलिनसर्वाङ्गं जराज्यपरं विभुम् । चतुर्वाहुसुदा-राक्र प्रफुलकमलेक्षणम् ॥ २ ॥ ज्ञानयोगनिधि विश्वगृहं योगिजनवियम् । भक्तानुकम्पिनं सर्वसाक्षिणं सिङ्सेवितम् ॥ ३ ॥ एवं यः सततं ध्यायेद्देव-देवं सनातनम् । स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रयसमवामुवात् ॥ ४ ॥ इत्यों सत्यमित्युपनिषन् ॥ इति नृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ भदं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

इति काण्डिख्योपनिषस्तमाप्ता ॥

पैङ्गलोपनिपत् ॥ ६२॥ पैङ्गकोपनिषद्वेचं परमानन्दविग्रहम् । परितः कलये रामं परमाक्षरवेभवम् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः॥

अथ ह पेङ्गको याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य द्वादशवर्षशुश्रूपापूर्वकं परमरहस्य-कैवस्यमनुत्रूद्दीति पप्रच्छ । स होवाच याज्ञवल्क्यः सदेव सोम्येदमप्र आ-

१ मायार्हात. २ वृह्ती बद्धायती. ३ सर्वामेलि च.

सीत्। तन्नित्यमुक्तमिनिक्रयं सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्णं सनातनमैकमेवाद्वितीयं वसः । तस्मिन्मरुग्रुक्तिकास्थाणुस्फटिकादी जलरीप्यपुरुषरेखाविवलोहितशु-क्कुक्रज्जगुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मूळप्रकृतिरासीन् । तत्प्रतिविभिवतं य-त्तरसाक्षिचैतन्यमासीत् । सा पुनविकृति प्राप्य सत्त्रोदिकाऽव्यक्तास्यावरण-शक्तिरासीत् । तत्प्रतिविभ्वतं यत्तदीश्वरचैतन्यमासीत् । स स्वाधीनमायः सर्वज्ञः सृष्टिन्धितिलयानामादिकता जगदद्वररूपो भवति । स्वस्मिन्विलीनं सकलं जगदाविभीवयति । प्राणिकर्मवशादेप पटो यद्वस्प्रसारितः प्राणि-कर्मश्रयात्पुनस्तिरोभावयात । तसिश्चेवाखिलं विश्वं संकोचितपटवद्वर्तते । ईशाधिष्टितावरणशक्तितो रजोद्रिका महदाख्या विक्षेपशक्तिरासीत्। तत्प्र-तिबिभ्यतं यत्तिद्धरण्यगर्भवैतन्यमासीत् । स महत्तस्वाभिमानी स्पष्टास्यष्टव-पुर्मवति । हिरण्यगर्भाविष्ठितविक्षेपशक्तितसमोदिकाहंकाराभिधा स्थलका-क्तिरासीत् । तथातिविभ्वतं यत्तिहराद्येतन्यमामीत् । स तद्भिमानी स्पष्ट-वपुर सर्वस्थूलपालको विष्णुः प्रधानपुरुषो भवति । तसादारमन आकाशः संभूतः । ओकाशाहायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्यः पृथियी । तानि पञ्च तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति । स्रष्टकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्टाय सुक्ष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थूलीकर्तु सोऽकामयत । सृष्टेः परिमितानि भू-तान्येकमेकं द्विधा विधाय पुनश्रतुर्धा कृत्वा स्वम्वेनरद्वितीयांशैः पञ्चधा संयोज्य पञ्जीकृतभूतेरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुर्दशभुवनानि तत्तद्भवनोचितगोलकस्यूलशरीराण्यसृजन् । स पञ्चभूतानां रजोंशांश्चतुर्घा कृत्वा भागत्रयात्पञ्चत्रुत्त्यात्मकं प्राणमसुजत् । स तेषां तुर्वभागेन कर्मेन्द्रि-याण्यसृजन् । स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्चक्रिया-वृत्त्यात्मकमन्तः करणमसृजत् । स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियाण्य-स्जत्। सःवसमष्टित इन्द्रियपालकानस्त्रत्। तानि स्टान्यण्डे प्राचिक्षि-पत् । तदाज्ञया समष्ट्यण्डं व्याप्य तान्यतिष्ठन् । तदाज्ञयाहंकारसमन्वितौ विराह स्थुलान्यरक्षत् । हिरण्यगर्भस्तदाज्ञ्या सृहमाण्यपाख्यन् । अण्ड-स्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चेष्टितुं वा न शेकुः । तानि चेतनी-कतुं लोऽकामयत ब्रह्माण्डब्रह्मरन्ध्राणि समस्तव्यष्टिमस्तकान्विदायं तद्वानु-प्राविशत् । तदा जढान्यपि तानि चेतनवत्स्वकर्माणि चकिरे । सर्वज्ञेशी मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तया मोहितो जीवस्वमगमत्। श-रीरत्रयतादारम्यास्कर्तृत्वभोकुःवतामगमत् । जाधास्वमसुपुतिमृच्छामरण-धर्मयुक्तो घटीयत्रबदुद्विप्नो जातो मृत इव कुलालचक्रम्यायेन परिश्रमतीति ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

भथ पेङ्गलो याज्ञवल्यमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीशः कथ जीवत्वमगमदिति । स होवाच याज्ञवन्त्रयः स्यूकसूक्ष्मकारणदेहोद्भव-पूर्वकं जीवेश्वरस्वरूपं विविच्य कथवामीति सावधानेनैकाग्रतया श्रूयताम् । इंशः पञ्जीकृतमहाभृतलेशानादाय व्यष्टिसमध्यात्मकम्थूखशरीराणि यथाक-ममकरोत्। कपाछचर्मात्रास्थिमांसनस्वानि पृथिव्यंशाः। रक्तमूत्रलालास्वेदादि-कमबशाः । श्रुतृष्णोष्णमोहमेश्रुनाचा अद्रयंशाः । प्रचारणोत्तारणश्वासादिका वार्यकाः । कामकोधादयो व्योमांशाः । एतन्संघातं कर्मणि संचितं त्वगादियुक्तं बाल्याः चत्रस्थामिमानास्पर्तं बहुदोषाश्रयं स्थूलक्षारीरं भवति ॥ अथापञ्चीदृतमहाभूतरजोशभागत्रयसमष्टितः प्राणममृजत्।प्राणापानव्यानी-दानसमानाः प्राणवृत्तयः । नागकृर्मकृकरदेवदत्तधनंजया उपप्राणाः। हृदास-ननाभिकण्ठसर्वाङ्गानि स्थानानि । आकाशादिरजोगुणनुरीयभागेन कर्मेन्द्रिय-मस्जत् । वाक्पाणिपाद्पायूपस्थान्तद्वत्तयः । वचनादानगमनविसर्गानन्दास्त-द्विषयाः ॥ एवं भृतसस्वारा सागन्नयसमिष्टितोऽन्तः करणमसृजत् । अन्तः करण-मनोबुद्धिचित्ताहकारास्तद्वचयः। संकल्पनिश्चयस्मरणाभिमानानुसंधानास्तद्वि-पयाः । गलबद्दनगभिहृदयभ्रमध्यं स्थानम् । भृतसत्वनुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रि-यमस्जन् । श्रोत्रत्वकञ्जाजिह्वाञ्चाणामद्वत्तयः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धासद्वि-पयाः । दिग्वानाकंप्रचेतोऽश्विवह्वीन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः । चन्द्रो विष्णुश्रनुर्वेक्रः र्श्यभुक्ष कारणाधिपाः ॥ अथात्रमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्द्रमयाः पञ्च कोशाः । अन्नरसेनेव भृत्वाबरसेनाभिवृद्धि प्राप्याबरसमयपृथिव्यां यदिलीयने सोऽज्ञमयकोशः । तदंव स्यूलशरीरम् । कर्मेन्द्रियः सह प्राणादि-पञ्चकं प्राणमयकोशः। ज्ञानेन्द्रियः सह मनो मनो मयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह अिर्विज्ञानमयकोशः । एतत्कोशत्रयं लिङ्गशरीरम् । स्वरूपाज्ञानमानन्दम-यकोशः । तत्कारणशरीरम् ॥ अध ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं प्राणादि-पद्मकं वियदादिपञ्चरमन्त करणचनुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम् ॥ ईशाजया षिराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य युद्धिमधिष्टाय विश्वन्वमगमत् । विज्ञानात्मा चिद्रा-भामो विश्वो व्यावहारिको जाग्रन्स्यृलदेहाभिमानी कर्मभूरिति च विश्वस नाम भवति । हैशाज्ञया सूत्रातमा व्यष्टिसूक्ष्मशरीर प्रविश्य मन अधिष्ठाय तेजसम्बसगमन् । तेजसः प्रातिभाग्निकः स्वप्नकृतिपतः इति तेजसस्य नामः भवति । ईशाज्ञ्या मायोपाधिरव्यक्तसमन्वितो व्यष्टिकारणशरीरं प्रविश्य प्राज्ञत्वमगमत् । प्राज्ञोऽविच्छिन्नः पारमार्थिकः सुपुत्यिमानीति प्राज्ञस्य नाम भवति । अध्यक्तलेशाज्ञानाच्छादितपारमाधिकजीवस्य तत्त्वमस्यादिवा-क्यानि ब्रह्मणेकसां जगुः नेतरयोध्यांवहारिकप्रानिभासिकयोः। अन्तःकरणप्रति-विभिन्नतं चैतन्यं यत्तदेवावस्थात्रयभागमवति । स जाप्रस्वप्रसुषुश्यवस्थाः प्राप्य

घटीयत्रवद्द्विमो जातो मृत इव स्थितो भवति । अथ जाग्रत्स्वमसुषुप्तिमुर्च्छा-मरणाद्यवस्थाः पश्च भवन्ति ॥ तत्तद्देवताप्रहान्वितः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः श-ब्दाद्यर्थविषयप्रहणज्ञानं जाप्रदवस्था भवति । तत्र भ्रमध्यं गतो जीव आपादम-सकं व्याप्य कृषिश्रवणाद्यसिलिकयाकर्ता भवति । तत्ताफलभुक् च भवति । खोकान्तरगतः कर्माजितफलं स एव भुद्धे । स सार्वभौमवद्यवहाराच्छान्त अन्तर्भवनं प्रवेष्टुं मार्गमाश्रित्य निष्ठति । करणोपरमे जाग्रत्संस्कारोत्थप्रबोध-वद्राह्मग्राहकरूपस्फुरणं स्वभावस्था भवति । तत्र विश्व एव जाग्रह्मवहारछो-पाश्चाडीमध्यं चरंसैजसत्वमवाप्य वासनारूपकं जगई चित्र्यं स्वभासा भास-यन्यथेष्मितं स्वयं अङ्के ॥ चित्तैककरणा सुपुह्यवस्था भवति । अमविश्रान्त-शकुनिः पक्षो संहत्य नीडाभिमुखं यथा गच्छति तथा जीवोऽपि जाम्रत्स्व-प्रप्रपञ्चे व्यवहत्य धानतोऽज्ञानं प्रविश्य स्वानन्दं भुक्के ॥ अकस्मानमुद्ररदण्डाः द्येम्ताडितवद्भयाज्ञानाभ्यामिनिद्भयसंवाते कम्पन्निव सततुस्या मुच्छा भवति । जाग्रस्वप्रसृषुप्तिमुच्छीवस्थानामन्या ब्रह्मादिम्तम्बपर्यन्तं सर्वजीवभयप्रदा स्थुळदेहविसर्जनी सरणावस्था भवति । कर्भेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्याणान्संहत्य कामकर्मान्यित अविद्याभूतवेष्टितो जीवो देहान्तर प्राप्य लोकान्तरं गच्छति । प्राक्कर्मफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्विश्रान्ति नैव गच्छित । सन्कर्मपरिपाकतो बहुनां जन्मनामन्ते नृषां मोक्षेच्छा जायते । तदा सद्वरुमाश्रित्य चिरकालसेवया बन्व मोक्षं कश्चित्प्रयाति । अविचार-कृतो बन्धो विचारान्मोक्षो भवनि । तसारसदा विचारयेत् । अध्यारोपाप-बादतः स्वरूपं निश्चयीकर्त् शक्यते । तस्मारसदा विचारयेजगजीवपरमारमनो जीवभावजगद्भावबाधे प्रत्यगभित्र ब्रह्मैयावशिष्यत इति ॥ इति द्विती-योऽप्यायः ॥ २ ॥

अथ हैनं पहालः प्रपच्छ याज्ञ्यव्ह्यं महावाक्यविवरणमनुनृतिति ।
स होवाच याज्ञ्यव्ह्यम्तर्वमिति स्वं तद्मि स्वं त्रह्मास्यहं ब्रह्मासीत्यजुन्मंधान कुर्यात् । तत्र पारोध्यशक्षः सर्वज्ञत्वादिलक्षणो मायोपाविः सच्चित्रन्नन्दलक्षणो जगद्योनिस्तपद्वाच्यो भवति । स प्वान्तःकरणमंभिन्नवोधाऽस्मन्त्रस्यावल्यवनस्वंपद्वाच्यो भवति । परजीवोपाधिमायाविद्ये विहाय तस्यंप्रदल्वस्यं प्रत्यामिन्नं ब्रह्म । तस्वमसीत्यत् ब्रह्मासीति वाक्यार्थविचारः श्रवणं भवति । एकान्तेन श्रवणार्थानुसंधानं मननं भवति । श्रवणमननिर्विचित्तरसे-अर्थे वस्तुन्येकतानवत्त्रया चेतःस्थापनं निद्ध्यासनं भवति । ध्यातृध्याने विहाय निवातस्थितद्वीपबद्धयेकगोचरं चित्तं समाधिर्भवति । तदानीमास्मगोचरा वृत्तयः समुख्यिता अञ्चाता भवन्ति । ताः स्मरणादनुमीयन्ते । इहानादिसंसारे संचिताः कर्मकोटयोऽनेनैव विकयं यान्ति । ततोन्यासपाटवाल्सहस्त्रशः

सहामृतधारा वर्षति । ततो योगवित्तमाः समाधि धर्ममेधं प्राहुः । वासना-जाले नि शेषममुना प्रविकापिते कर्मसंचये पुण्यपापे समुलोन्मलिते प्राक्परोक्षमपि करतलामलकवद्वाक्यमप्रतिबद्धापरोक्षसाक्षात्कारं प्रसुयते । तदा जीवनमुक्ती भवति ॥ इंशः पञ्जीकृतभूतानामपञ्जीकरणं कर्तुं सोऽका-मयत । ब्रह्माण्डतद्वतलोकान्कार्यरूपांश्च कारणत्वं प्रापियत्वा ततः सहमातं कर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्च ज्ञानेन्द्रियाण्यन्तःकरणचतुष्टयं चेकीकृत्य सर्वाणि भातिकानि कारणे भूतपञ्चके संयोज्य भूमि जले जलं वहाँ वाह्ने वायो वायमाकाशे चाकाशमहंकारे चाहंकारं महति महद्यकेऽव्यक्तं पुरुषे कमेण विलीयते । विराद्विरण्यगर्भेश्वरा उपाधिविलयात्परमाध्मनि लीयन्ते । पञ्चीकृतमहाभृतमंभवकर्ममंचितस्युरुदेहः कमेक्षयात्सरकर्मपरिपाकतोऽप-ब्रीकरण प्राप्य सुक्षमेणैकीभूत्वा कारणरूपत्वमासाद्य तत्कारणं कृटस्थे प्रत्यगात्मनि विकीयने । विश्वतेजमप्राज्ञाः स्वस्वोपाधिख्यात्मत्यगात्मनि हीयन्ते । अण्डं ज्ञानाग्निना दुग्धं कारणः सह परमान्मनि हीनं भवति । सतो बाह्मणः समाहितो भृत्वा तत्त्वपद्वयमेव सदा कुर्यात् । ततो मेघापायेंऽग्रुमानिवात्माविभेवति । ध्यात्वा मध्यस्थमात्मान कलत्नान्त-र्दीपवत् । अञ्जष्टमात्रमारमानमधूमज्योतिरूपकम् ॥५॥ प्रकाशयन्तमन्तःस्यं ध्याये कृटस्थमव्ययम् । ध्यायन्नान्ते स्निश्चेव चास्तेरामृतेस्तु यः ॥ २ ॥ जीवन्सुक्त स विजेयः स धन्यः कृतकृत्यवान् । जीवनसुक्तपदं त्यक्तवा स्बदेहे कालमास्कृते । विशस्यदेहमुक्तस्य पवनोऽस्पन्दतामिय ॥ ३॥ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवद्य यत् । अनाद्यतन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम् ॥ ४ ॥ इति ॥ इति तृती-योऽध्यायः ॥ ३ ॥

अथ हेनं पेङ्गलः प्रपच्छ याज्ञवत्त्रयं ज्ञानिनः किं कमें का च स्थितिरिति। स होवाच याज्ञवत्त्रयः। अमानित्वादिमंपन्नो मुमुश्चरेकविश्चानिकुळं
तारयति। ब्रह्मविन्मान्नेण कुळमेकोत्तरसतं तारयति। आत्मानं रथिनं विद्धि
शर्मार रथमेव च। बुद्धि तु सार्थि विद्धि मनः प्रमहमेव च॥। ॥ इन्द्रिन्
याणि हयानाहुविषयांसेषु गोचरान्। जङ्गमानि विमानानि हृदयानि मनीरिपण ॥ २॥ आग्मेन्द्रियमनोथुक्तं भोक्तेत्वाहुमेहप्यः। ततो नारायणः
साक्षाद् ये सुप्रतिष्टितः॥ ३॥ प्रारव्धकमेपर्यन्तमहिनिमोकवद्धवहरित।
खन्द्रवचरने दृद्धी स मुक्तश्चानिकेतनः॥ ४॥ नीथं खपच्छहे वा तत्तुं
विद्याय यात् केवल्यम्। प्राणानवकीयं यात्ति केवल्यम्॥ तं पश्चािग्विछं
कुर्याद्यया खनन चरेत्। पुसः प्रवजनं प्रोक्तं नेतराय कदाचन ॥ ५॥
नाशीचं नाशिकायं च न पिण्डं नोद्किक्तया। न कुर्यात्पार्वणादीन ब्रह्मभू-

ताय भिक्षवे ॥ ६ ॥ दृष्वस्य दहनं नास्ति पकस्य पचनं यथा । ज्ञानाप्ति-दग्धदेहस्य न च श्राद्धं न च किया ॥ ७ ॥ यावधोपाविपर्यन्तं तावच्यु-श्रृषयेद्गरम् । गुरुवद्वरभायायां तत्पुत्रेषु च वर्तनम् ॥ ८ ॥ शुद्धमानसः शहचिद्रपः सहिष्णुः सोऽहमस्य सहिष्णुः सोऽहमसीति प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने जेये परमात्मनि हृदि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रभा-मनोविद्विश्चन्य भवति। अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम् । एवं स्वात्मानं ज्ञाखा वेदैः प्रयोजनं किं भवति । ज्ञानामृततृप्तयोगिनौ न किंचिस्कर्तव्य-मस्ति तदस्ति चेश्व स तत्त्वविद्ववनि । दूरस्थोऽपि न दूरस्थः पिण्डवर्जितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगारमा सर्वेच्यापी भवति । हृदयं निर्मेलं कृश्वा चिन्तयिश्वा-प्यनामयम् । अहमेव परं सर्वीमिति पश्येत्परं सुखम् ॥ ९ ॥ यथा जले जलं क्षिप्तं क्षीरं भीरं घृते घृतम् । अविशेषो भवेत्तद्वजीवास्मपरमास्मनोः ॥ १०॥ देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा विद्वान्ब्रह्मज्ञानामिना कर्मबन्धं निर्देहेत्। ततः पवित्रं परमेश्वराख्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराभम् । यथोदकं तोयमन्त्रविष्टं तथारमरूपो निरुपाधिसंस्थितः ॥ ११ ॥ आकाशवत्मृदमशरीर आत्मा न दश्यते वायुवद्गतरात्मा । स बाह्यमध्यन्तरनिश्चलारमा ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा ॥ १२ ॥ यत्रयत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । यथा सर्वगनं व्योम तत्रतन्न छयं गनः ॥ १३ ॥ घटाकाशमिवात्मान विलयं वेत्ति तस्वतः । स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोकं समस्ततः ॥ १४ ॥ तपेहर्षमहस्त्राणि एकपादस्थितो नरः । एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहंति पोडशीम् ॥ १५ ॥ इदं ज्ञानमिदं ज्ञेयं तःसर्वं ज्ञातु-मिच्छति । अपि वर्षसहस्रायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥ १६ ॥ विशेयोऽ-क्षरतन्मात्रो जीवितं वापि चञ्चलम् । विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदु-पास्यताम् ॥ १७ ॥ अनन्तकर्मशौचं च जपो यज्ञस्यैव च । तीर्थयात्राभि-गमनं यावत्तत्त्वं न विन्दति ॥ १८ ॥ अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्मेहात्म-नाम् । हे पदे बन्धमोक्षाय न समेति समेति च ॥१९॥ समेति बध्यते जन्त- 🋩 र्निर्ममेर्ति विमुच्यते । मनयो ह्युन्मनीभावे हैतं नैवीपलभ्यते ॥ २० ॥ यदा यात्युन्मनीभावस्तद् तत्परमं पदम् । यत्रयत्र मनो याति तत्रतत्र पर पदम् ॥ २१ ॥ तत्रतत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम् । हन्यानमृष्टिभिराकार्श श्चर्यातः खण्डयेत्पम् ॥ २२ ॥ नाहं ब्रह्मात जानाति तस्य मुक्तिनं जायते । य एतदुपनिषदं नित्यमधीते सोऽप्तिएतो भवति । स वायुपूतो भवति । स आदित्यपूनो भवति । स ब्रह्मपूनो भवति । स विष्णुपूनो भवति । स रुद्र-पूनो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेषु वेदेष्वधीतो भवति । स सर्वेयेदवतचर्यास् चरितो भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां

शातसहस्राणि जसानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जसं भवति । दश्च पूर्वान्दशोत्तरान्युनाति । स पङ्किपावनो भवति । स महान्भवति । बह्यहत्या-सुरापानस्वर्णन्तयगुरुतस्पगमनतःसंयोगिपातकेभ्यः पूतो भवति । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्चिन्त सूरयः । दिवीव चक्षुशततम् ॥ तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यःपरमं पदम् ॥ ॐ सलमित्युपनिषन् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति पङ्गलोपनिषस्समाक्षा ॥

# भिक्षुकोपनिषत् ॥ ६३ ॥

मिक्षूणां पटलं यत्र विश्रान्तिमगमस्सदा । संबेपदं बद्धानस्वं बद्धामात्र करोतु माम् ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्ति ॥

ॐ अथ भिक्षुणां मोक्षार्थिना कुटीचकवहृदकहंसपरमहंपाश्चेति बत्वारः। क्रिटीचका नाम गातमभरद्वाजयाज्ञवस्वयवसिष्ठप्रभृतयोऽष्टी प्रासाधरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । अत्र बहुद्का नाम त्रिटण्डकमण्डलुशिखाय-ज्ञोपवीतकापायवस्रधारिणो ब्रह्मापेगृहे मधुमांसं वर्जयिन्वाष्ट्री प्राप्तानेभक्षा-चरणं कृत्वा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । अथ हमा नाम प्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रं तदुपरि न वसेयुः । गोमृत्रगोमयाहारिणो नित्यं चान्द्रायणपरायणा योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । अय परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुजदभरतद्तात्रेयक्कवामदेवहारीतकप्रभृतयोऽष्टौ प्रासां-अरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षमूले श्रन्यगृहे इमशानवामिनी वा साम्बरा वा दिगम्बरा वा। न तेषां धमीधमी लाभालाभी शुद्धाशुद्धी हैतवर्जिता समलोष्टाइमकाञ्चनाः सर्ववर्णेषु भैक्षाचरणं कृष्या सर्वत्राहमेयेनि पश्यन्ति । अथ जातरूपधरा निर्देन्द्रा निष्परिग्रहाः शुक्रध्यानपरायणा आत्म-निष्टाः प्राणमंघारणार्थे यथोक्तकारुं भैक्षमाचरन्तः शुन्यागारदेवगृहतृणकृट-षल्मीकवृक्षमूलकुलालक्षालाभिद्दोत्रशालानदीपुलिनगिरेकन्दरकुद्दरकोटरनि-र्भरस्थिण्डले तत्र ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नाः गुद्धमानसाः परमहंसाचर-णेन संन्यासेन देहसारां कुर्वन्ति ते परमहंसा नामेत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

इति भिक्षुकोपनिषत्समासा ॥

#### महोपनिषत्॥ ६४॥

यन्महोपनिषद्वेषं चिदाकाशतया स्थितम् । परमाद्वैतसाम्राज्यं तद्रामम्बद्धा मे गतिः ॥ ॐ आप्यायन्तितति शान्तिः ।

अथातो महोपनिषदं व्याख्यास्यामम्तदाहरेको ह वै नारायण आसीना ब्रह्मा नेशानी नापी नाशीपोमी नेमे द्यावाष्ट्रियेवी न नश्चत्राणि न सूर्यी न चन्द्रमाः । स एकाकी न रमते । तस्य ध्यानान्तः स्थस्य यज्ञस्तोममुच्यते । तस्मिन्पुरुषाश्चतुर्देश जायन्ते । एका कन्या । दशेन्द्रियाणि सन एकादशं तेजः । द्वादशोऽहंकारः । त्रयोदशकः प्राणः । चतुर्दश आत्मा । पञ्चदशी बुद्धिः । भृतानि पञ्च तन्मात्राणि । पञ्च महाभूतानि । स एकः पञ्चविंशतिः पुरुषः । तत्पुरुषं पुरुषो निवेदय नास्य प्रधानसंवत्सरा जायन्ते । संवत्सरा-द्विजायन्ते । अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसाध्यायत । तस्य ध्यानान्तःस्थस्य छलाटाइयक्षः श्लूलपाणिः पुरुषो जायते । बिभ्रच्छियं यशः सत्यं बह्यचर्यं तपो वैराग्यं मन ऐश्वर्यं सप्रणवा व्याहृतय ऋग्यजुःसामाथर्जा-क्षिरसः सर्वाणि छन्दांसि तान्यक्षे समाधिनानि । तस्मादीशानी सहादेवी महादेवः । अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यन्कामो मनसाध्यायत । तस्य ध्यानान्त.स्थस्य ललाटात्म्वेदोऽपतत् । ता इमाः प्रतता भाषः । नतस्तेजो हिरण्मयमण्डम् । तत्र ब्रह्मा चतुर्भुत्वोऽजायत । सोऽध्यायत् । पूर्वाभिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहर्तिगायत्रं छन्द ऋग्वेदोऽप्निद्वना । पश्चिमामिमुखो भूत्वा भुवरिति व्याहृतिस्त्रेष्ट्रभं छन्दो यजुर्वेदो वायुर्देवता । उत्तरामिमुखो भूत्वा स्वरिति व्याहतिजीगर्न छन्दः सामवेदः सूर्यो देवता । दक्षिणामिमुखो भूषा महरिति व्याहर्तरानुष्ट्रभं छन्दोऽथर्ववेदः सोमो देवता । सहस्रशीर्षं देवं े सहस्राक्षं विश्वश्चम् । विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिम् । विश्व-मेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति । पति विश्वेश्वरं देवं समुद्रे विश्वरूपिणम् । पद्मकोशप्रतीकाशं लम्बलाकोशसंनिभम् । हृद्यं चाप्यधोमुलं संतत्वै (१) सीत्कराभिश्र । तस्य मध्ये महानचिविश्वचिविश्वतोमुखम् । तस्य मैध्ये वहि-शिखा भणीयोध्वां व्यवस्थिता। तस्याः शिखाया मध्ये परमारमा व्यवस्थितः। स ब्रह्मा स ईशानः सेन्द्रैः सोऽक्षरः परमः स्वराहिति महोपनिषत् ॥ इति प्रथ-मोऽध्यायः ॥ १ ॥

शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्दतत्परः। जातमात्रेण मुनिराइ यासत्यं तद्वाप्तवान् ॥ १ ॥ तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः। प्रविचार्य विरं

१ मध्ये पुरुष:. २ सेन्द्र इति छान्दर्स स इन्द्र इति स्यात्.

साधु स्वात्मनिश्चयमाप्तवान् ॥ २ ॥ अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनः षष्ठेनिद्रय-स्थितेः । चिन्मात्रमेवमारमाणुराकाशादपि सूक्ष्मकः ॥ ३ ॥ चिदणोः परम-स्यान्तः कोटिश्रह्माण्डरेणवः। उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शक्तिपर्ययात् ॥४॥ आकाशं बाह्यश्रून्यत्वादनाकाशं तु चित्तवतः। न किंचिद्यदनिर्देश्यं वस्तु सत्तेति किंचन ॥५॥ चेतनोऽसी प्रकाशत्वादेचाभावाच्छिलोपमः । स्वास्मनि व्योमनि खस्ये जगदुनमेपचित्रकृत् ॥६॥ तद्भामात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक् । जगद्भेदोऽपि तद्भानमिति भेदोऽपि तन्मयः ॥ ७ ॥ सर्वगः सर्वसंबन्धो गत्यभावाच्य गच्छति । नास्त्यसावाश्रयाभावात्सद्परवाद्यास्ति च ॥ ८ ॥ विज्ञानमानन्दं बद्धा रातेर्दातुः परायणम् । सर्वसंकरूपसंन्यासश्चेतसा यस्परि-ब्रहः॥ ९ ॥ जाव्रतः प्रत्ययाभावं यस्याहुः प्रत्ययं बुधाः । यस्तंकोचविका-साभ्यां जगम्ब्रलयसृष्टयः॥ १० ॥ निष्ठा वेदान्तवानयानामथ वाचामगोचरः। अहं सचित्परानन्दब्रह्मवास्मि न चेतरः ॥ ११ ॥ स्वयेव सुक्ष्मया बुख्या सर्व विज्ञातवाञ्चकः । स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः ॥ १२ ॥ इदं वस्तिवति विश्वामं नामावात्मन्युपायया । केवलं विररामास्य चेतो विषय- 🗠 चापलम् । भोगेभ्यो भूरिभक्नेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥ १३ ॥ एकदा सोऽम्हप्रज्ञो मेरावेकान्तमंस्थितः। पप्रच्छ पितर भक्तया कृष्णद्वेपायनं मुनिम् ॥ १४ ॥ संसाराद्यस्यरमिदं कथमभ्युस्थितं मुने । कशं च प्रशमं याति किं यत्कस्य कदा वद् ॥ १५ ॥ एवं पृष्टेन सुनिना व्यासेनाखिलमा-स्मजे । यथावद्विलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥ १६ ॥ अज्ञान्पिप पूर्वमे-वसहमित्यथ तित्वतुः । स शुकः स्वकया तुःचा न वाक्यं बहु मन्यते ॥ १७ ॥ व्यासोऽपि भगवान्बुद्धा पुत्राभिधायमीटशम् । प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाहं जानामि तस्वतः ॥ १८॥ जनको नाम भूपालो विद्यते मिथिलापुरे । यथावद्वेश्यसौ वेद्यं तस्मात्मर्वमवाप्ससि ॥ १९॥ पित्रेन्युक्तः ग्रुकः प्राया-रसुमेरोर्वसुधातसम् । विदेहनगरीं प्राप जनकेनामिपालिताम् ॥ २०॥ भावेदितोऽसी याष्टीकेर्जनकाय महात्मने । द्वारि व्याससुतो राजव्युकोऽत्र स्थितवानिति ॥ २१ ॥ जिज्ञासार्थं ग्रुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया । उक्त्वा बभूव जनकस्तूर्व्णों सप्त दिनान्यथ ॥ २२ ॥ ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमङ्गणे । तत्राहानि स सप्तैव तथैवावसदुन्मनाः ॥ २३ ॥ ततः प्रवेश-यामास जनकोऽन्तःपुराजिरे । राजा न दृश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम् ॥ २४ ॥ तत्रोत्मदाभिः कान्तामिर्भोजनैर्भोगसंचयैः । जनको लालयामास गुकं शकिनिभाननम् ॥ २५ ॥ ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्य तन्त्रनः । नाजहुर्मन्दपवनो बद्धपीठमिदाचलम् ॥ २६ ॥ केवछं सुसमः खच्छो मीनी मुदितमानसः । संपूर्ण इव शीतांञ्चरतिष्ठदम्नकः क्षुकः ॥ २७ ॥ परिज्ञात-

स्वभावं तं शुकं स जनको नृपः । आनीय सुदितात्मानमब्लोक्य ननाम ह ॥ २८ ॥ निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः । किमीप्सितं तवेखाह क्वतस्वागत आह तम् ॥ २९ ॥ संसाराद्वग्दरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । कथं प्रशममायाति यथावत्कथयाशु मे ॥ ३०॥ यथावद् खिलं प्रोक्तं जनकेन महारमना । तदेव तरपुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महाधिया ॥ ३१ ॥ स्वयमेव मया पूर्वमभिज्ञातं विशेषतः । एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे समुदाहतम् ॥३२॥ भवताप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां चर । एप एव हि वाक्यार्थः शासेषु परिदृश्यते ॥ ३३ ॥ मनोविकल्पसंजातं तद्विकल्पपरिक्षयात् । क्षीयते दृग्ध-संसारो निःसार इति निश्चितः ॥ ३४ ॥ तत्किमेतन्महाभाग सत्यं बृहि ममाचलम् । त्वत्तो विश्रममाप्रोमि चेतसा भ्रमता जगत्॥ ३५॥ ऋणु तावदिदानीं खं कथ्यमानमिदं मया । श्रीशुकं ज्ञानविद्यारं बुद्धिसारान्तरा-न्तरम् ॥ ३६ ॥ यद्विज्ञानारपुमान्मद्यो जीवन्मुक्तत्वमामुयात् ॥ ३७ ॥ इत्र्यं नास्तीति बोधेन मनसो दश्यमार्जनम् । संपन्न चेत्रदृत्पन्ना परा निर्वाणनि-र्वृतिः ॥ ३८ ॥ अशेषेण परित्यागी वासनायां य उत्तमः । मोक्ष इत्युच्यते सिंद्रः स एव विस्तरूपाः ॥ ३९ ॥ ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभा-गिनः । ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्युक्ता महाधियः ॥ ४० ॥ पदार्थभाव-नादार्ह्यं बन्ध इत्यभिषीयते । वासनातानवं ब्रह्मन्मोक्ष इत्यभिषीयते ॥४९॥ तपःप्रसृतिना यस्म हेतुनेव विना पुनः । भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्सुकः उच्यते ॥ ४२ ॥ आपतस्य यथाकाळं सुखदुःखेष्वनारतः । न हृष्यति ग्लायति यः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४३ ॥ हर्पामर्थभयक्रोधकामकार्पण्य-दृष्टिभिः । न परामृत्यते योऽन्तः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४४ ॥ अहंकारमयीं त्यक्ता वासनां ठीलयेव यः । तिष्ठति ध्येयसंखागी स जीवन्सुक रच्यते ॥ ४५ ॥ ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्विदृष्टिपु । सुपुतिवद्यश्चरित स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ४६ ॥ अध्यास्मरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः। प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिर्न किंचिदिह वाञ्छति । यो जीवनि गतस्रोहः स जीव-न्मुक्त उच्यते ॥ ४७ ॥ संवेद्येन हृद्दाकाशे मनागपि न हिप्यते । यस्यासा-वजहा संवित्स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ४८ ॥ रागद्वेपी सुखं दुःखं धर्माधर्मी फकाफले । यः करोस्यनपेक्ष्येव स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४९ ॥ मौनवास्तिर-इंभावो निर्मानी मुक्तमस्परः । यः करोति गतोद्वेगः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५० ॥ सर्वत्र विगतसेहो यः साक्षिवद्वस्थितः । निरिच्छो वर्तते कार्ये स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५१ ॥ येन धर्ममधर्मे च मनोमननमीहितम् । सर्व-मन्तः परित्यक्तं स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ५२ ॥ यावती इत्यबक्रना सक्छेयं विकोक्यते । सा येव सुष्ट् संख्यका संजीवन्युक्त उच्चते ॥ ५३ ॥ कट्टम्बक्वकं

तिकममृष्टं मृष्टमेव च । सममेव च यो मुङ्के स जीवन्मुक उच्यते ॥ ५४ ॥ जरामरणमापच राज्यं दारिद्यमेव च । रम्यमित्येव यो भुङ्के स जीवन्मुक उच्यते ॥ ५५ ॥ धर्माधर्मी सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । धिया येन सुसंवक्तं स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५६ ॥ उद्वेगानन्दरहितः समया खच्छया थिया । न शोचते न चोदेति स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ५७ ॥ सर्वेच्छाः सक्लाः शक्काः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । धिया येन परित्यक्ताः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ५८ ॥ जनमस्थितिविनाशेषु सोद्यासामयेषु च। सममेव मनो यस स जीवन्मुक्त उच्यते॥ ५९॥ न किंचन द्वेष्टि तथा न किंचिदपि काङ्क्षति। भुक्के यः प्रकृतान्भोगान्स जीवनमुक्त उच्यते ॥ ६० ॥ शान्तमंसारकलनः कलावानपि निष्कलः। यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मक्त उच्यते॥ ६१॥ यः समसार्थजालेषु व्यवहार्यपि निःस्पृहः । परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक उच्यते ॥ ६२ ॥ जीवन्मुक्तपर्वं त्यक्तवा स्वदेहे कालसास्कृते । विशत्यदेहमू-करवं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ६३ ॥ विदृहमुक्तो नोदेनि नास्तमेति न शास्यति । न सञ्चासक दुरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥ ६४ ॥ ततः स्तिमि-तगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम् । अनाष्ट्रयमनभिव्यक्तं सिक्विद्विशय्यते ॥ ६५ ॥ न शून्यं नापि चाकारो न दृश्यं नापि दर्शनम् । न च भूतपदा-थोंघसदनन्ततया स्थितम् ॥ ६६ ॥ किमप्यव्यपदेशाःमा पूर्णाःपूर्णतराक्रांतः । न सम्रासम्म सदसम्म भावो भावनं न च ॥ ६७ ॥ चिन्मात्रं चैत्यरहितम-नन्तमजरं शिवम् । अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम् ॥ ६८ ॥ इष्टद-र्शनदृश्यानां मध्ये यद्वर्शनं स्मृतम् । नानः परतर किंचिनिश्चयोऽस्त्यपरो मुने ॥ ६९ ॥ स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम् । स्वसंकल्पवशा-हुद्धी निःसंकल्पाहिमुच्यते ॥ ७० ॥ तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महा-त्मनः । भोगेभ्यो ह्यरतिर्जाता दृश्यादा सकलादिह ॥ ७१ ॥ प्राप्तं प्राप्तव्यम-खिलं भवता पूर्णचेतसा । स्वरूपे तपसि ब्रह्मन्मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सूज ॥७२॥ श्रतिबाह्यं तथा बाह्यमन्तराभ्यन्तरं धियः । शुक्र पश्यन्न पश्येस्त्वं साक्षी संपूर्णकेवछः ॥ ७३ ॥ विश्वश्राम शुकस्तुव्णी स्वस्थे परमवस्तुनि । वीतशो-कमयायासो निरीहृश्चिससंशयः ॥ ७४ ॥ जगाम क्रिखरं मेरोः समाध्यर्थम-खण्डतम् ॥ ७५ ॥ तत्र वर्षसङ्खाणि निर्विकल्पसमाधिना । देशे स्थित्वा श्रामासावात्मन्यस्रेहदीपवत् ॥ ७६ ॥ व्यपगतकलनाकलङ्कसुद्धः स्वयमम. कात्मनि पावने पदेऽसी । सिल्लकण इवास्त्रधी महात्मा विगलितवासनमे-कर्ता जगाम ॥ ७७ ॥ इति महोपनिषत् । इति हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

निदाघो नाम मुनिराद प्राप्तविद्यक्ष बालकः । विहतस्तीर्थयात्रार्थ पित्रा-तुकातवास्त्वयम् ॥ १ ॥ सार्थत्रिकोटितीर्थेषु स्नात्वा गृहसुपागतः । स्वोदस्तं

कथवामास ऋभुं नत्वा महायक्ताः ॥ २ ॥ सार्धत्रिकोटितीर्थेषु सानपुण्यप्र-भावतः । प्रादुर्भृतो मनिस मे विचारः सोध्यमीदशः ॥ ३ ॥ जायते म्रियते कोको ब्रियते जननाय च । अस्थिराः सर्व पुरेमे सचराचरखेष्टिताः । सर्वा-पदां पदं पापा मावा विभवभूमयः ॥ ४ ॥ अयःश्रलाकासदृशाः परस्परम-सङ्गिनः । शुष्यन्ते केवला भावा मनःकल्पनयानया ॥ ५ ॥ भावेष्वरितरा-याता पथिकसा मरुप्विव । शाम्यतीदं कथं दुःखमिति तसोऽसि चेतसा ॥ ६ ॥ चिन्तानिचयचकाणि नानन्दाय धनानि मे । संप्रसूतकलन्नाणि गृहा-ण्युमापदामिव ॥ ७ ॥ इयमस्मि स्थितोदारा संसारे परिपेछवा । श्रीमुने परिमोहाय सापि नृनं न शर्मदा ॥ ८ ॥ भायुः पहावकोणाप्रक्रम्बाम्बुकणम-क्रुरम् । उन्मत्त इव मंत्रज्य याम्यकाण्डे शरीरकम् ॥ ९ ॥ विषयाशीविपा-सङ्गपरिजर्जरचेतसाम् । अप्राहात्मविवेकानामायुरायासकारणम् ॥ १० ॥ युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् । प्रन्थनं च तरङ्गाणामास्या नायुषि युज्यते ॥ ११ ॥ प्राप्यं संप्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । पराया निर्वृतेः स्थानं यत्तजीवितमुच्यते ॥ १२ ॥ तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः। स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥ १३ ॥ जातास्त एव जगित जन्तवः साधुजीविताः । ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभाः ॥ १४ ॥ भारो विवेकिन, शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । अज्ञान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ १५ ॥ अहंकारवज्ञादापदहंकाराहुराधयः । अहंकारवज्ञादीहा नाहकारात्परो रिपुः ॥ १६ ॥ अहंकारवज्ञाद्यद्यन्मया भुक्तं चराचरम् । तत्तायर्वमवस्वेव वस्वहंकारिकता ॥ १७ ॥ इतश्चेतश्च सुव्यम्रं व्यर्थमेवाभिधावति । मनो दूरतरं याति ब्रामे केल्पिको यथा ॥ १८ ॥ क्ररेण जहतां याता तृष्णाभायानुगामिना । वशः कालयकेनेव बह्मनमुक्तोऽस्मि चैतसा ॥ १९ ॥ अप्यब्धिपानान्मइतः सुमेह्नमूळनादपि । अपि वह्वयशन नाइहान्विषमश्चित्तनिप्रहः ॥ २० ॥ चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्सति जगन्न-यम् । तस्मिन्क्षीणे जगत्क्षीणं तिचकित्स्यं प्रयक्ततः ॥ २१ ॥ यां यामहं मुनि-श्रेष्ठ मंश्रयामि गुणश्रियम् । तां तां कृत्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूपिका ॥ २२ ॥ पदं करोत्यळञ्चवेऽपि तृप्ता विफलमीहते । चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपरुमर्कटी ॥ २३ ॥ क्षणमायाति पातार्छ क्षणं याति नभस्यस्म् । क्षणं अमित दिक्को तृष्णा हत्पद्मषदपदी ॥ २४ ॥ सर्वसंसारदु:स्नानां तृष्णेका दीर्चदुःसदा । अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यत्तिसंकटे ॥ २५ ॥ तृष्णाविपृचि-कामश्रिक्षिन्तात्यागी हि स द्विज। स्तोकेनानन्दमायाति स्तोकेनायाति खेद्-ताम् ॥ २६ ॥ नास्ति देहसमः शोष्यो नीचो गुणविवर्जितः ॥ २७ ॥ कछेवरमहंकारगृहस्थस्य महागृहस् । लुक्तवम्येतु वा स्थेर्य किमनेन गुरो

मम ॥ २८ ॥ पक्किवद्वेन्द्रियपशुं वलाक्ष्णागृहाक्कणम् । चित्तमृत्यजनाकीर्ण नेष्टं देहगृहं सम ॥ २९ ॥ जिह्नामकंटिकाकान्तवदनहारमीपणम् । इष्टद-न्तास्विज्ञकलं नेष्टं देहगृहं मम् ॥ ३० ॥ रक्तमांसमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने । नाशैकधर्मिणो ब्रुहि कैव कायस्य रम्यता ॥ ३१ ॥ तहित्सु शरदश्रेषु गन्धर्वनगरेषु च। स्थयं येन विनिर्णातं स विश्वसितु विप्रहे ॥ ३२ ॥ शैशवे गुरुतो सीनिर्मातृतः पितृतस्तथा । जनतो ज्वेष्ठवासाच शैशवं भयमन्दिरम् ॥ ३३ ॥ स्वचित्तिब्रिलसंस्थेन नानाविभ्रमकारिणा । वलान्कामपिशाचेन विवसः परिभूयते ॥ ३४ ॥ दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैव वान्धवाः स्हदस्तथा । इसन्युन्मत्तकप्रिव नर वार्धककम्पितम् ॥ ३५ ॥ दैन्यदोपमयी दीर्घा वर्धते बार्धके स्पृहा । सर्वापदामेकसस्त्री हृदि दाहप्रदायिनी ॥ ३६ ॥ कचिद्वा विद्यते येषा संसारे सुखभावना । आयुः न्तम्बमिवासाद्य कालन्तामपि कुन्ति ॥ ३७ ॥ तृणं पांसुं महेन्द्र च सुवर्णं मेरुपर्षपम् । आत्मं भरितया सर्वमात्मसान्कर्तुमुचतः । कालोऽयं मर्त्रसंहारी तेनाकान्तं जगन्नयम् ॥ ३८ ॥ मांमपाञ्चालिकायास्तु यञ्चलोलेऽङ्गपञ्जरे । स्नाय्वस्थिप्रन्थिशालिन्याः स्नियः किमिव शोभनम् ॥ ३९ ॥ त्वद्धांमरक्तबाय्पाम्बु पृथकृत्वा विलोचनं । समा-लोक्य रम्य चेन्कि मुधा परिमुद्धांसि ॥ ४० ॥ मेक्स्यूङ्गतटोल्लामिगङ्गाचलर-योपमा । दृष्टा यस्मिन्मुनं मुक्ताहारस्योलासशालिता ॥ ४१ ॥ इमशानेषु दिगम्नेषु स एव रुखनामनः । श्वभिराम्बाद्यते कार्टे लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ ४२ ॥ केशकज्ञलधारिण्यो दुःम्पर्शा लोचनित्रयाः । दुष्कृताशिक्षा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम् ॥ ४३ ॥ ज्वलतामतिद्रेऽपि सरसा अपि नीरसाः। क्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥ ४४ ॥ कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्यचेतसः । नार्यो नरविहङ्गानामङ्गवन्धनवागुराः ॥ ४५ ॥ जन्म-पन्वलमः स्थानां चित्तकर्दमचारिणाम् । पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बिडशपि-**ण्डिका** ॥ ४६ ॥ सर्वेषां दोपरत्नानां मुसमुद्गिकयानया । दुःखश्रङ्खस्या निखमलमस्तु मम खिया ॥ ४७ ॥ यस स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क भोगभूः । स्त्रियं त्यक्त्वा जगस्यकं जगस्यक्त्वा सुखी भवेत् ॥ ४८ ॥ दिशोऽपि नहि इत्यन्ते देशोऽप्यन्योपदेशकृत् । शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥ ४९ ॥ शुज्यन्त्यपि समुद्राश्च श्रुवोऽप्यश्लवजीवनः । सिद्धा अपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवादयः ॥ ५०॥ परमेध्यपि निष्ठावा-म्हीयते हरिरप्यजः । भावोऽप्यभाषमायाति अर्थिनते वै दिगीश्वराः ॥ ५९ ॥ बद्या विष्णुश्च रद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः । नाशमेवानुधावन्ति सलिखानीव बाह्यम् ॥ ५२ ॥ आपदः भणमायान्ति भणमायान्ति संपदः । भ्रणं जन्माथ मरणं सर्वं नश्वरमेव नत् ॥ ५३ ॥ अञ्चरेण इताः शूरा एकेनापि कातं हतम्। विषं विषयंवेषम् न विषं विषमुख्यते ॥ ५४ ॥ जन्मान्तरक्षा विषया एकजन्महरं विषम्। इति मे दोषदावाभिद्यंषे संप्रति चेतसि ॥५५॥ स्फुरन्ति हि न मोगाक्षा मृगतृष्णासरः स्वपि। अतो मां बोधवाशु त्वं तस्व- क्षानेन वै गुरो ॥ ५६॥ नो चेन्मोनं समास्वाय निर्मानो गतमत्तरः । भावयन्मनसा विष्णुं लिपिकर्मापितोपमः ॥ ५७॥ इति महोपनिषत् । इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

निदाध तव नास्त्यन्यज्ञेयं ज्ञानवतां वर । प्रज्ञया व्वं विजानासि ईश्वरा-नुगृहीतया । चित्तमालिन्यसंजानं मार्जयामि अमं सुने ॥ १ ॥ मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चरवारः परिकीर्तिताः । शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुसङ्कमः ॥ २ ॥ एकं वा सर्वयवेन सर्वमुत्सृज्य संश्रयेत् । एकस्मिन्वशगे यान्ति चन्वारोऽपि वर्श गताः ॥ ३ ॥ शास्त्रैः सज्जनसंपर्कपृत्रैकश्च तपोद्मैः । आदौ संसारमुत्तवर्थं प्रज्ञामेवाभिवर्धवेत् ॥ ४ ॥ स्वानुभूतेश शास्त्रस् गुरोश्चेवेकः वाक्यता । यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ ५ ॥ संकल्पाशानु-मंधानवर्जनं चेन्प्रतिक्षणम् । करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त प्वासि पावनम् ॥६॥ चेतसो यदकर्तृत्वं तत्समाधानमीरितम्। तदेव केवलीभावं साशुभा निर्वृतिः परा ॥ ७ ॥ चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावारमभावनाम् । यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मुकान्धवधिरोपमः ॥ ८॥ सर्वे प्रशान्तमजभैकमनादिमध्यमाभास्यरं म्बदनमात्रमचेत्यचिद्धम् । सर्वं प्रशान्तमिति शब्दमयी च दृष्टिबाधार्थमेव हि मुधेव तदोमिनीदम् ॥ ९ ॥ सर्वं किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते चिज्ञगद्भतम् । चित्रिप्पन्दांशमात्रं तम्रान्यदस्तीति भावय ॥ १०॥ नित्यप्रबद्धचित्तस्त्वं कवेन्वापि जगरिक्रयाम्। आस्मैकत्वं विदित्वा त्वं निष्ठाञ्खट्यमहाव्यिवत् ॥११॥ तत्त्वावबोध एवासौ वासनातृणपावकः । प्रोक्तः समाधिशब्देन नतु तृष्णीम-वस्थितिः ॥ १२ ॥ निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा छोकः प्रवर्तते । सत्तामान्ने पर तस्वे तथैवायं जगद्रणः ॥ १३ ॥ अतश्रात्मनि कर्नृत्वमकर्नृत्वं च वे मुने। निरिच्छरवादकर्तासी कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ १४ ॥ ते हे ब्रह्मणि विनदेति कर्तताकर्रते सुने । यत्रैवैष चमत्कारस्तमाश्रिष्य स्थिरो भव ॥ १५ ॥ तसान्नित्यमकर्ताहमिति भावनयेद्धया। परमामृतनान्नी सा समतेवावन्नि-ष्यते ॥ १६ ॥ निदाध श्रुणु सस्वस्था जाता भुषि महागुणाः । ते नित्यमे-वाभ्युदिता सुदिताः स ह्वेन्द्वः ॥ १७ ॥ नापदि ग्लानिमायान्ति निश्चि हेमाम्बुजं यथा । नेहन्ते प्रकृताद्त्यद्रमन्ते श्रिष्टवर्श्मनि ॥ १८ ॥ आकृत्येव विराजन्ते मैन्यादिगुणवृत्तिभिः । समाः समरसाः सौम्य सततं साधवत्त्रयः ॥ १९ ॥ अब्बिबबद्रसमर्यादा मवन्ति विशदाशयाः । नियति न विमुखन्ति महान्तो भास्करा हव ॥ २० ॥ कोऽहं कथमिदं चेति संसारमकमाततम ।

प्रविचार्य प्रयवेन प्राज्ञेन सहसाधुना ॥ २१ ॥ नाकर्मसु नियोक्तस्यं नानार्येण सहावसेत् । द्रष्टव्यः सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेळया ॥ २२ ॥ शरीरमस्यि मांसं च स्वतःवा रक्ताचन्नोभनम् । भूतमुक्तावलीतन्तुं चिन्मात्रमवलोकयेत् ॥२३॥ उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविसर्जनम् । यदेतन्मनसी रूपं तद्वाद्धं विद्धि नैतरत्॥ २४ ॥ गुरुक्षास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिडने । ब्रह्मैवाहमिति ज्ञारवा वीतशोको भवेन्मुनिः॥ २५ ॥ यत्र निश्चितासिशतपातनमुख्यलताड-नवासोढव्यमिता दाहो हिमसेचनिमवाङ्गारावर्तनं चन्दनचर्चेव निरविधना-राचविकिरपातो निदावविनोदनधारागृहशीकरवर्षणमिव स्वशिरक्छेदः सुख-निदेव मुकीकरणमाननमुद्देव वाषियं महानुपचय इवेदं नावहेळनया भवि-तस्यमेवं दृढवराग्याद्वोधो भवति ॥ गुरुवाक्यसमुद्भृतस्वानुभूत्यादिशुद्धया । यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥ २६ ॥ विनष्टदिग्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक्। तथा विज्ञानविध्वम्नं जगसास्तीति भावय ॥ २७ ॥ न धन। न्युपकुर्वनित न मित्राणि न वान्धवाः । न कायह्रेशवधुर्यं न तीर्थाय-तनाश्रयः । केवछं तन्मनोमात्रमयेनायाद्यते पदम् ॥ २८ ॥ यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । शान्तचेत सु तत्सर्व तमोऽकंष्टिव नइयनि ॥ २९ ॥ मातरीव पर यान्ति विषमाणि सृदूनि च । त्रिश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥ ३० ॥ न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिद्वितेन च । न तथा सुखमामोति शमेनान्तर्यथा जनः ॥ ३१ ॥ श्रुत्वा स्प्रद्वा च भुक्त्वा च दृष्टा ज्ञात्वा शुभाशुभम् । न हृष्यति ग्लायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥ ३२ ॥ तुषारकरिबम्बाच्छं मनो यस्य निराकुलम् । मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥ ३३ ॥ तपस्तिषु बहुशेषु याजकेषु नृषेषु च । बळवत्सु गुणाक्येषु शमदानेव राजते ॥ ३४ ॥ संतीयामृतपानेन ये शान्तास्तृश्चिमा-गताः । आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥ ३५ ॥ अप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गतः । अदृष्टखेदाखेदो यः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ ३६॥ नाभिनन्दत्यसंप्राप्तं प्राप्तं भुद्धे यथेष्मितम् । यः स साम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ॥ ३७ ॥ रमते घीर्यथाप्राप्ते साध्वीवाऽन्तःपुराजिरे । सा जीव-न्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी ॥ ३८ ॥ यथाक्षणं यथाशास्त्रं यथादेशं यंशसुस्तमः । यथासंभवसत्सङ्गामेमं मोक्षपथक्रमम् । ताबद्विचारयेत्प्राज्ञो याबद्धिश्वान्तिमात्मनि ॥ ३९ ॥ तुर्यविश्वान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात् । जीवतोऽजीवतश्चेव गृहस्थस्याथवा यतेः॥ ४०॥ नाकृतेन कृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविश्रमः । निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितः ॥ ४१ ॥ सर्वातमबेदनं शुद्धं यदोदेति तबात्मकम् । भानि प्रमृतिदिकालबाद्धं चिद्रप-देहकम् ॥ ४२ ॥ प्रमासमा यथा यत्र समुखासमुपागतः । तिष्ठत्याञ्च तया

तत्र तद्रपश्च विराजते ॥ ४३ ॥ यदिदं दश्यते सर्वं जगस्थावरजङ्गमम् । तत्सुषुप्ताविव स्वमः कल्पान्ते प्रविनद्यति ॥ ४४ ॥ ऋतमात्मा परंत्रद्वा सत्यमित्यादिका बुधैः । कल्पिता व्यवहारार्थे यस संज्ञा महात्मनः ॥ ४५ ॥ यथा कटकशब्दार्थः पृथग्भावी न काञ्चनात् । न हेमकटकात्तद्वज्जगण्छ-ब्दार्थता परा ॥ ४६ ॥ तेनेयमिन्द्रजालश्रीजंगति प्रवितन्यते । द्रष्ट्रदेशस्य सत्तान्तर्बन्ध इत्यभिषीयते ॥ ४७ ॥ द्रष्टा दश्यवशाद्वाद्वी दश्याभावे विम्-च्यते । जगरवमहमित्यादिसर्गातमा दृश्यमुच्यते ॥ ४८ ॥ मनसेवेन्द्रजाल-श्रीजगित प्रवितन्यते । यावदेतत्संभवति तावनमोक्षो न विद्यते ॥ ४९ ॥ ब्रह्मणा तन्यते विश्वं मनसैव स्वयंभुवा । मनोमवमतो विश्वं यक्नाम परिद्य-इयते ॥ ५० ॥ न बाह्ये नापि हृद्ये सद्पं विद्यते मनः । यद्थं प्रतिभानं तन्मन इत्यमिषीयते ॥ ५१ ॥ संकल्पनं मनो विद्धि संकल्पनन विद्यते । यत्र संकल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताम् ॥ ५२ ॥ संकल्पमनसी मिखे न कदाचन केनचित्। संकल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिष्यते ॥ ५३ ॥ अहं खं जगहित्यादौ प्रशान्ते दृश्यमंभ्रमे । स्यात्तादृशी केवलता दृश्ये सत्तामुपागते ॥ ५४ ॥ महावरुयसंवत्तौ ह्यसत्तां समुपागते । अशेयदृश्ये सर्गादौ बान्तमे-वावशिष्यते ॥ ५५ ॥ अस्त्यनस्तिमतो भास्वानजो देवो निरामयः । सर्वता सर्वकृत्सर्वः परमारमेत्युदाहृतः ॥ ५६ ॥ यतो वाची निवर्तन्ते यो मुक्तरव-गम्यते । यस्य चात्मादिकाः मंज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥ ५७ ॥ चित्ता-काशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम् । द्वाभ्यां शून्यतरं विदि चिदाकाशं महामुने ॥ ५८ ॥ देशादेशान्तरप्राप्ती संविदी मध्यमेव यत् । निमेषेण चिदाकाशं तद्विद्धि मुनिपुक्रव ॥ ५९ ॥ तस्मिश्निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत् । सर्वात्मकं पर्व शान्तं तदा प्रामोष्यसंशयः ॥ ६० ॥ उदितौदायसो-न्दर्यवैराग्यरसर्गार्भणी । आनन्द्रयन्दिनी येपा समाबिरमिधीयते ॥ ६१ ॥ इत्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे । रतिर्बलोदिता यासौ समाधिरभिर्धा-यते ॥ ६२ ॥ इट्यासंभवबोधो हि ज्ञानं हेयं चिदात्मकम् । तदेव केवली-भावं ततोऽन्यत्सकछं मृषा ॥ ६३ ॥ मत एरावतो वदः सर्पपीकोणकोटरे । मशकेन कृतं युद्ध सिंहीधेरेणुकोटरे ॥ ६४ ॥ पद्माक्षे स्थापितो मेरुनिंगीणी भूक्रस्तुना । निदाव विद्धि ताहक्त्वं जगदेतद्भगत्मकम् ॥ ६५ ॥ चित्रमेव हि संसारो रोगादिक्केशद्षितम् । तदेव तैर्विनिमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥ ६६ ॥ मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । देहवासनया मुक्तो देहभोंने लिप्पते ॥ ६७ ॥ कहपं क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नवति करपताम् ।

१ मनस्तेनेन्द्रजाकश्रीजीगती प्रवितन्यते. २ घैरणुकोटरे. ३ रागादि.

मनोबिकामसंसार इति में निश्चिता मतिः ॥ ६८ ॥ नाविरती दुश्चरिताचा-शान्तो नासमाहितः। नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानैनैनमापुराष् ॥ ६९॥ तडह्यानन्डमहर्न्द्रं निर्गणं सह्यचिद्धनम् । विदिखा खात्मनी रूपं न विमेति कदाचन ॥ ७० ॥ परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवम । कवि पुराण पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवरुपास्यम् ॥ ७१ ॥ अहं ब्रह्मेति न्नियतं मोक्षहेतुर्महारमनाम् । द्वं पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च । मर्मात बध्यते जन्तु निर्ममेति विमुच्यते ॥ ७२ ॥ जीवेश्वरादिरूपेण चेतना-चेतनामकम् । ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । जाग्रदादिविमी-क्षान्तः संमारो जीवकल्पितः ॥ ७३ ॥ त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्ति-माथ्रिताः । लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविश्वान्तिमाथ्रिताः ॥ ७४ ॥ तस्मा-म्मुसुक्षुभिनैव मतिर्जावेशवाद्योः । कार्या किंतु ब्रह्मतस्वं निश्चलेन विचार्य-ताम् ॥ ७५ ॥ अविशेषेण मर्वे नु यः पश्यति चिदन्वयात् । स एव साक्षा-हिजानी स क्षिवः स हरिविधिः ॥ ७६ ॥ दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तस्व-दर्भनम् । दुर्लभा सहजावस्था सहरोः करुणां विना ॥७०॥ उत्पन्नशक्तिवीधस्य स्यक्तिःशेषकर्मणः । योगिनः महजावस्था स्वयमेवोपजायते ॥ ७८ ॥ यदा क्षेविप एनस्मित्ररूपमध्यन्तरं नरः । विजानानि तदा तस्य भयं स्यानात्र मंशयः ॥ ७९ ॥ मर्वमं सचिदानन्द ज्ञानचधुनिरीक्षते । अज्ञानचधुर्वेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत् ॥ ८० ॥ प्रज्ञानमेव तद्रह्म सत्यप्रज्ञानकक्षणम् । एवं ब्रह्मपरि-ज्ञानादंव मत्यांऽमृतो भवेत् ॥ ८१ ॥ भिचते हृद्यप्रन्थिक्छ्छन्तं सर्वसं-श्रयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तम्मिन्द्दष्टे परावरे ॥ ८२ ॥ अनात्मतां परि त्यज्य निर्विकारो जगित्स्थना । एकनिष्ठनयान्तस्थः संविन्मात्रपरो भव ॥८३॥ मरुभूमी जलं सर्वं मरुभूमात्रमेच तत् । जगन्नयमिदं सर्वे चिन्मान्न स्वविचारतः ॥ ८४ ॥ लक्ष्यालक्ष्यमति त्यक्तवा यस्तिष्ठेरकेवलारमना । शिव एव स्वयं साक्षांदयं ब्रह्माबदुत्तमः ॥ ८५ ॥ अधिष्ठानमनीपम्यमवाकानसगी-चरम् । नित्यं विभु सर्वगतं सुसुक्ष्मं च तद्व्ययम् ॥ ८६ ॥ सर्वशक्तेमेहे-शस्य विलासो हि मनो जगत । संयमासंयमाभ्यां च संसारं शान्तिमन्व-गात्॥ ८७ ॥ मनोव्याधिश्चिकित्सार्थमुपायं कथयामि ते । यद्यास्वामिमतं वस्तु तस्यजनमाक्षमभते ॥ ८८ ॥ स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम् । यस्य तुरकातां यार्ते धिकं पुरुषकीटकम् ॥ ८९ ॥ स्वपौरुपैकसाध्येन स्वेप्सित यागरूपिणा । मनःप्रशासमात्रेण विना नास्ति शुभा गति ॥ ९०॥ असंकरपनशक्षण छित्र चित्तमिद् यदा । सर्वे सर्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्मते तदा ॥ ९१ ॥ भव भावनया मुक्ती मुक्तः परमया धिया । धारयासानम-व्यप्रो प्रस्तचित्तं चितः पदम् ॥ ९२ ॥ परं पौरुषमाश्रित्व नीत्वा चित्तमचि-

सताम् । ध्यानतो हृद्याकाशे चिति चिश्वकथारया ॥ ९३ ॥ मनो मारय निःशद्धं त्वां प्रवप्नन्ति नारयः ॥ ९४ ॥ अयं सोऽहमिदं तन्म प्तावन्मात्रकं मनः । तदभावनमान्नेण दान्नेणेव विकीयते ॥ ९५ ॥ किसाभ्रमण्डलं व्योक्सि यथा शरदि भूयते । वातेन कल्पकेनैव तथान्तर्भूयते मनः ॥ ९६ ॥ कल्पा-म्तपन्ना वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवाः । तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः ॥ ९७ ॥ असंकल्पनमात्रैकसाध्ये सक्छितिद्वे । असंकल्पातिसा-म्राज्ये तिष्ठावष्टव्धतत्पदः ॥ ९८ ॥ न हि चञ्चलताहीनं ममः कचन दश्यते । चञ्चलःवं मनोधमों वहेर्धमीं यथोष्णता ॥ ५९ ॥ एषा हि चञ्चलास्यन्दश्च-किश्चित्तरवसंस्थिता । तां विद्धि मानसीं शक्तिं जगदाडम्बरारिमकाम् ॥१००॥ यत् चञ्चलताहीनं तन्मनोऽसृतमुच्यते । तदेव च तपः शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते॥ १०१॥ तस्य चञ्चलता येषा त्वविद्या वामनात्मिका। वासना-परनाझीं तां विचारेण विनाशय ॥ १०२ ॥ पौरुषेण प्रयत्नेन यसिकाव पटे मनः। योज्यने तत्पदं प्राप्य निर्विकल्पो अवानघ ॥ १०३ ॥ अतः पौरूप-माश्रिय चित्तमाक्रम्य चेतसा । विशोकं पदमालम्ब्य निरातङ्कः स्थिरो भव ॥ १०४ ॥ मन एव समर्थ हि मनमो हडनिग्रहे । अराजकः समर्थः स्यादाज्ञो नित्रहकर्मणि ॥ १०५ ॥ तृष्णात्राहगृहीतानां संसारार्णवपानिनाम् । आवर्तै-रूखमानानां दुरं स्वमन एव नीः॥ १०६ ॥ मनसैव मनश्चिस्वा पाशं परमवन्धनम् । भवादुत्तास्यान्मानं नासावन्येन नार्यते ॥ १०७ ॥ या यो-देति मनोनान्नी वासना वासितान्तरा । तां तां परिहरेत्प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत् ॥ १०८ ॥ भोगैकवासनां त्यक्ता त्यज्ञ खं भेदवासनाम् । सादा-भावी ततस्त्रक्त्या निर्विकल्पः सुन्वी भव ॥ १०९ ॥ एव एव मनोनाश-स्विविद्यानाभा एव च। यत्तत्मंवेद्यते किंचित्तत्रास्थापरिवर्जनम् ॥ १९०॥ भनास्थेव हि निर्वाणं दुःखमास्थापरिग्रहः ॥ १११ ॥ अविद्या विद्यमानैव नष्टप्रतेषु दृश्यते । नाम्नेवाङ्गीकृताकारा सम्यक्प्रज्ञस्य सा कुतः ॥ १९२ ॥ तावरमंयारभूगृषु स्वात्मना सह देहिनम् । आन्दोलयति नीरन्धं दुःखकण्ट-कशालिषु ॥ ११३ ॥ अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पना क्षयकारिणी । स्वयमा-त्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयकारिणी ॥ ११४॥ अस्याः परं प्रपत्र्यन्त्याः स्वात्म-माशः प्रजायने । दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयं हाषा विलीयते ॥ ११५ ॥ इच्छा-मात्रमविद्यं तत्राशो मोक्ष उच्यते । स चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति वै मुने ॥ ११६ ॥ मनागपि मनोब्योन्नि वासनारजनीक्षये । कालिका तन्-तामेति चिदादित्यप्रकाशनात् ॥ १९७ ॥ चैत्यानुपातरहितं मानान च सर्वगम् । यश्चित्तश्वमनान्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥ ११८

१ विन्ध्यते. २ पतन्तुः

सन्विदं ब्रह्म नित्यचिद्धनमक्षतम् । कल्पनान्या मनोनाम्नी विवते नहि काचन ॥ ११९ ॥ न जायते न श्रियते किंचिद् जगन्नवे । न च भाववि-काराणां सत्ता कचन विद्यते ॥ १२० ॥ केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यम-क्षतम् । चैलानुपातरहितं चिन्मात्रमिह विद्यते ॥ १२१ ॥ तस्मिकित्यं तते शुद्धे चिन्मान्ने निरुपद्वे । शान्ते शमसमाभोगे निर्विकारे चिदारमनि ॥ १२२ ॥ येषा स्वभावाभिमतं स्वयं संकल्प्य धावति । विश्वेत्यं स्वयमम्ब्रानं माननान्मन उच्यते। अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनेव नर्द्यात ॥ १२३ ॥ नाहं ब्रह्मेति संकल्पात्सदृढाद्वध्यते मनः । सर्वे ब्रह्मेति संकल्पात्सदृढान्मुच्यते मनः ॥ १२४ ॥ कृशोऽहं दुःखबद्धोऽहं इस्तपादादिमानहम् । इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते ॥ १२५ ॥ नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः को अस्यात्मिति स्थितः । इति भावानुहरोण व्यवहारेण मुच्यते ॥ ५२६ ॥ नाहं मांभं न चास्थीनि देहादन्यः परोऽस्म्यहम् । इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते ॥ १२७ ॥ कल्पितेयमविद्येयमनात्मन्यात्मभावनात् । परं पारुषमाश्रित्व यहात्परमया थिया । भोगेच्छां दुरतस्यक्वा निर्विकल्पः सुली भव ॥ १२८ ॥ मम पुत्रो मम धनमहं सोऽयमिदं मम । इनीयमि-न्द्रजालेन बासनैव विवल्गात ॥ १२९ ॥ मा भवाजों भव जस्त्वं जिह संसारभावनाम् । अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रादिषि ॥ १३० ॥ कम-वायं जडो मुको देहो मांसमयोऽश्वचिः । यद्थं सुखदु खाभ्यामवनाः परि-भूयसे ॥ १३१ ॥ भहो न चित्र यत्मत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नृणाम् । निष्ठनम्तव कार्येषु माम्तु रागानुरञ्जना ॥ १३२ ॥ अहो नु चित्रं पद्मार्थर्थद्याम्त-तुभिर-द्वयः । भविद्यमाना या विद्या तया विश्वं खिलीकृतम् ॥ १३३ ॥ इदं तद्व-क्रतां यातं तृणमात्रं जगन्नयम् ॥ इत्यूपनिषत् ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ ऋभुः ॥ अथापरं प्रवह्यामि झुणु तात यथायथम् । अज्ञानभूः सप्तपदा श्चभुः सप्तपदैव हि ॥ १ ॥ पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्यन्यर्थतयोः । स्वरूपावस्थितिमुक्तिस्तद्वंशोऽइंखवेदनम् ॥२॥ शुद्धमन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपाञ्च चलन्ति ये । रागद्वेषादयो भावास्त्रेषां नाज्ञत्वमंभवः ॥३॥ यः स्वरूपपरिश्र-राश्चेत्वार्थे चिति मजनम् । एतसादपरो मोहो न भूतो न भविष्यात ॥४॥ अर्थादर्थान्तरं वित्ते याति मध्ये तु या स्थितिः । या ध्वस्तमननाकारा खरू-पस्थितिकस्यते ॥ ५ ॥ संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । जामांब्र-द्वाविनिर्मुक्ता सा स्वरूपिथितिः परा ॥ ६ ॥ अहन्तार्श अते शान्ते मेदनि-ध्यन्द्चितता । अज्ञढा या प्रचर्कात तत्स्वरूपमिनीरितम् ॥ ७॥ बीजं बाद्रत्तथा जाद्रन्महाजाप्रतथेव च । जाद्रस्वप्रस्तथा

१ यथातथम्.

अस्युषुप्तिकम् ॥ ८ ॥ इति सप्तविधो मोहः पुनरेष परस्परम् । श्लिष्टो भव-स्रानेकाइयं श्रुणु रुक्षणमस्य तु ॥ ९ ॥ प्रथमं चेतनं यत्स्यादनारूयं निर्मर्क चितः । भविष्यचित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम् ॥ १० ॥ बीजरूपस्थितं जाप्रद्वीजजाप्रसदुच्यते । एषा ऋसेर्नवावस्था त्वजाप्रत्संस्थिति ऋणु ॥ ११ ॥ नवप्रसुतस्य पराद्यं चाहमिदं मम । इति यः प्रत्ययः स्वस्थलजाप्रत्यागभा-बनात् ॥ १२ ॥ अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाप्रदिति स्फुटम् ॥ १३ ॥ अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयारम-कम् । यजाप्रतो मनोराज्यं यजाप्रत्स्वप्त उच्यते ॥ १४ ॥ द्विचन्द्रशुक्तिकारू-प्यस्गतृष्णादिभेदतः । अभ्यासं प्राप्य जायत्तत्त्वमो नानाविधो भवेत् ॥१५॥ अरपकाळं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि । परामर्शः प्रबुद्धस्य स स्वम इति कथ्यते ॥ १६ ॥ चिरं संदर्भनाभावादप्रफुलं बृहद्वचः । चिरका-ळानुवृत्तिस्तु स्वमो जाम्रदिवोदितः ॥ १० ॥ स्वमजाम्रदिति प्रोक्तं जामस्यपि परिस्फरत् । पडवस्थापरित्यागी जडा जीवस्य या स्थितिः ॥ १८॥ भविष्यद्वः खबोधाद्या सापुतिः सोच्यते गतिः । जगत्तस्यामवस्थायामन्त-स्तमसि ठीयते ॥ १९ ॥ सप्तावस्था इमाः प्रोक्ता मया ज्ञानस्य वै द्विज । प्रकेका शतसंख्यात्र नानाविभवरूपिणी ॥ २० ॥ इमां सप्तपदां ज्ञानभूमि-माकर्णयानघ । नानया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमज्जित ॥ २१ ॥ वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । सम त्वभिमता नृनमिमा एव शुभप्रदाः ॥ २२ ॥ अवबोधं विदुर्ज्ञानं तदिदं साप्तभूमिकम् । मुनिस्तु ज्ञेयमिखुक्ता भुमिकासप्तकात्परम् ॥ २३ ॥ ज्ञानभूमि. शुभेच्छाच्या प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ २४ ॥ सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदार्थभावना पर्धा सप्तमी तुर्यगा स्पृता ॥२५॥ आसामन्तःस्थिता मुक्तिर्यस्यां भूयो न शोचित । एतासां भूमिकानां विमिदं निर्वचनं शुणु ॥ २६ ॥ स्थितः किं मृढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः । वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुमेच्छेत्युच्यते बुधः ॥ २७ ॥ शास्त्रसजनसंपर्कवे-राग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २८ ॥ विचारणाशुमेच्छाभ्यामिनिद्रयार्थेषु रक्तता । यत्र सा तनुतामेति शोच्यते तनुमानसी ॥ २९ ॥ भूमिकात्रितयाभ्यासाधिते तु विरतेर्वशात् । सस्वा-रमनि स्थिते शुद्धे सस्वापत्तिरुदाहृता ॥ ६०॥ दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकळा तु या । रूडसच्चमत्कारा प्रोक्ता संसक्तिनामिका ॥ ३१ ॥ भूमिकापञ्चका-भ्यासारस्वारमारामतया इढम् । आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्

१ हि दुर्शानं.

॥ ३२ ॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रयक्षेनावबोधनम् । पदार्थमावना नाम वष्टीः भवति भूमिका ॥ ३३ ॥ मूमिण्ड्सचिराभ्यासाञ्जेदस्यानुपरुम्भनात् । यस्य-भावकनिष्ठत्वं सा श्रेया तुर्यमा गतिः ॥ ३४ ॥ एषा हि जीवनमुक्तेषु तुर्याव-स्थेति विद्यते । विदेहसुक्तिविषयं तुर्यानीतमतः परम् ॥ ३५ ॥ ये निदाव महाभागाः साप्तर्भी भूमिमाश्रिताः । आत्मारामा महात्मानसे महत्वद-मागताः ॥ ३६ ॥ जीवन्मुक्ता न मजनित सुखदुःखरसस्थिते । प्रहृतेनाथ कार्येण किंचिरकुर्वन्ति वा न वा ॥ ३७ ॥ पार्श्वस्थवोधिताः सन्तः पूर्वाः चारक्रमागतम् । आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुव्धिताः ॥ ३८ ॥ भू-मिकासप्तकं चैतद्वीमतामेव गोचरम् । प्राप्य ज्ञानद्वामेतां पश्चम्लेच्छाद्-योऽपि ये ॥ ३९ ॥ सदेहा वाष्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः । ज्ञिहि प्रनिथविष्छेदातस्मिन्सति विमुक्तता ॥४०॥ मृगतृष्णाम्बुबुद्यादिवान्तिमात्रा-त्मकस्त्वसी । ये तु मोहार्णवात्तीर्णान्तैः श्राप्तं परम पद्मु ॥ ४६ ॥ ते स्थिता मूमिकास्वासु स्वारमलाभपरायणाः । मनःप्रशमनोपायो योग इत्यमिधीयते ॥ ४२ ॥ सप्तभूमिः स विजेयः कथिताम्ताश्च भूमिकाः । एतासां भूमिकानां तु गम्य ब्रह्मामिधं पदम् ॥ ४३ ॥ त्वत्ताहन्तात्मता यत्र परता नाम्ति का-चन । न कचिद्धावकलना न भावाभावगोचरा ॥ ४४ ॥ सर्व शान्त निरालम्बं व्योमस्यं शाश्वतं शिवम् । भनामयमनाभासमनामकमकारणम् ॥ ४५ ॥ न सबसब मध्यान्तं न सर्वं सर्वमेव च । मनोवचोभिरवाह्य पूर्णारपूर्णं सुखात्सुखम् ॥ ४६ ॥ असंवेदनमाशान्तमात्मवेदनमानतम् । सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनाहते ॥ ४०॥ संबन्धे द्रष्टृदश्यानाः मध्ये दृष्टिहिं यद्वपुः । दृष्टृदर्शनदृश्यदिवर्जितं तदिदं पदम् ॥ ४८॥ देशाहेशं गते चित्ते मध्ये यश्चेतमो वपुः । अजाड्यसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ॥ ४९ ॥ अजाप्रत्यमनिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम् । अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥ ५० ॥ जहतां वर्जयित्वेकां शिलाया हृद्यं हि तत् । अमनस्कस्वरूपं यत्तन्मयो भव सर्वदा । चित्तं द्रे परित्यज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥ ५१ ॥ पूर्व मनः समुद्धितं परमात्मतस्या-त्तेनाततं जगदिदं सविकल्पजालम् । शून्येन शून्यमपि वित्र यथाम्बरेण नील्प्वमुद्धसति चार्तरामिधानम् ॥ ५२ ॥ संकह्पसंक्षयवशाद्गलिते तु चित्तं संसारमोइमिहिका गिलता भवन्ति । स्वच्छं विभाति शरदीव समागतायां चिन्माश्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥ ५३॥ अक-र्वकमरक्तं च गगने चित्रमुख्यितम् । अद्रष्टकं स्वातुभव निद्रस्बप्तदर्शनम् ॥ ५४ ॥ साक्षिमूते समे खच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । निरिच्छं प्रतिबि-म्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥ ५५ ॥ एकं ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मकम-

खण्डितम् । इति भादय यक्षेत चेतश्चाद्धस्यशान्तये ॥ ५६ ॥ रेखोप-रेसाविकता वर्षेका पीवरी शिका । तथा त्रैकोक्यविकतं ब्रह्मेकमिह दश्यताम् ॥ ५७ ॥ द्वितीयकारणाभावाद्वरपञ्चामदं जगत् । ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दृष्टं द्रष्टव्यमञ्ज्ञतम् ॥ ५८ ॥ विश्रान्तोऽसि चिरं श्रान्तश्चिन्मात्राद्यास्ति किंचन । पद्म विश्वान्तसंदेहं विगताशेषकौतुकम् ॥ ५९ ॥ निरस्तकल्पनात्राख्म-बित्तरवं परं पद्म् । त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकिवित्रयाः ॥ ६० ॥ महाधियः शान्तिथियो ये याता विमनस्कताम् । जन्तोः कृत-विचारस्य विगलद्वत्तिचेतसः ॥ ६९ ॥ मननं त्यजतो नित्यं व्हिंचित्परिणतं मनः । दृश्यं संत्यजतो हेयसुपादेयसुपेयुषः ॥ ६२ ॥ द्रष्टारं पश्यतौ नित्यमद्रष्टारमपश्यतः । विज्ञातव्ये परे तस्ये जागरूकस्य जीवतः ॥ ६३ ॥ सुप्तस्य धनसंमोहमये संसारवर्त्मनि । अत्यन्तपकवैराग्यादरसेषु रसेष्वपि ॥ ६४ ॥ संसारवासनाजाले खगजाल इवाधुना । त्रोटिते हृद्यप्रन्था क्षये वैराग्यरंहसा ॥ ६५ ॥ कातकं फलमासाच यथा वारि प्रसीद्ति । तथा विज्ञानवद्यतः स्वभावः संप्रसीदति ॥ ६६ ॥ नीरागं निरुपासक्रं निर्दृन्द्वं निरुपाश्रयम् । विनिर्याति मनो मोहाद्विहङ्गः पञ्चरादिव ॥ ६७ ॥ शान्तसंदेहदौरात्म्यं गतकौतुकविभ्रमम् । परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥ ६८ ॥ नाहं न चान्यद्रनीह ब्रह्मैवास्मि निरामयम् । इत्थं सद-सतोर्मध्यांद्यः पश्यति स पश्यति ॥ ६९ ॥ अयह्योपनतेध्वक्षिद्धग्दृश्येषु यथा मनः । नीरागमेव पत्ति तद्वरकार्येषु घीरघीः ॥ ७० ॥ परिज्ञा-योपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्ट्ये । विज्ञाय संवितश्रोरो मैत्रीमैति न चौरताम् ॥ ७१ ॥ अशक्तितापि संप्राप्ता ग्रामयात्रा ययाध्वगैः । प्रेक्ष्यते तद्वदेव ज्ञैभींगश्रीरवलोक्यते ॥ ७२ ॥ मनसो निगृहीतस्य लीला-भोगोऽल्पकोऽपि यः । तमेवाळव्यविम्तारं क्षिष्टत्वाद्वह मन्यते ॥ ७३ ॥ बद्धमुक्तो महीपालो प्रासमात्रेण तुष्यति । परैरवद्यो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते ॥ ७४ ॥ इस्तं इस्तेन संपीट्य दन्तेर्दन्तान्विचूर्ण्यं च । भक्रान्यक्रिरेवाफ्रस्य जयेदादी स्वकं मनः ॥ ७५ ॥ मनसो विजयासान्या गतिरम्ति भवार्णये । महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणाः ॥ ७६ ॥ आशाशरशकाकाक्या दुर्जया हीन्द्रियारयः । प्रशीणचित्तद्रपस्य निगृहीने-न्द्रियद्विषः ॥ ७७ ॥ पश्चिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः । ताविश्वशीव वेताका वसन्ति हृदि वासनाः । पुकतस्वरढाभ्यासाधावश्व विजितं मनः ॥ ७८ ॥ भूत्योऽभिमतकर्तृत्वानमञ्जी सर्वार्थकारणात् ।

१ मध्ये गः.

सामन्तश्रेन्द्रियात्रान्तेर्मनो मन्ये विवेकिनः ॥ ७९ ॥ खाळनात्य्वग्यखळना पाकनात्पाककः पिता । सुद्धवुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीविणः ॥ ८० ॥ स्वालोकवः शास्त्रदशा स्ववुद्धा स्वावुभावतः । प्रयच्छति परां सिद्धि स्यक्तात्मानं मनःपिता ॥ ८१ ॥ सुहृष्टः सुदृदः स्वच्छः सुक्रान्तः सुप्रवो-वितः । खगुणेनोर्जितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणिः ॥ ८२ ॥ एनं मनोमणि बहान्बहुपङ्करुङ्कितम् । विवेकवारिणा सि से प्रश्लास्याखोकवान्भव ॥ ८३ ॥ विवेक परमाधित्य बुद्धा सत्यमवेक्ष्य च । इन्द्रियारीनछं छिखा नीर्णो भव भवार्णवान् ॥ ८४ ॥ आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । अनास्थामात्रमभितः सुम्बानामालयं विदुः ॥ ८५ ॥ वासना-तन्तुचद्धोऽयं लोको विपरिवर्तने । सा प्रमिद्धातिदुःखाय सुखायोच्छेदमा-गता ॥ ८६ ॥ घीरोऽप्यतिबहजोऽपि कुलजोऽपि महानपि । तृष्णया बध्यते जन्तुः सिह शृङ्खलया यथा ॥ ८७ ॥ परमं पौरुषं यद्ममास्थायादाय स्वमम् । यथाशास्त्रमनुद्रेगमाचरन्को न सिद्धिभाक् ॥ ८८ ॥ सर्वमिद विश्वं परमात्माहमच्युतः । नान्यद्सीति संवित्त्या परमा सा **इ**र्हकृतिः ॥ ८९ ॥ सर्वसाद्यतिरिक्तोऽहं वालाबादप्यह् तनुः । इति या संविदो ब्रह्मनिद्वनीयाहकूतिः शुभा ॥ ९०॥ मोक्षायेपा न बन्धाय जीवन्सुक्तस्य विद्यते ॥ ९१ ॥ पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः। अहंकारस्तृतीयोऽसा लौकिकस्तुच्छ एव स. ॥ ९२ ॥ जीव एव दुरा-त्मासौ कन्दः संमारदुम्बरोः । अनेनाभिहतो जन्तुरघोऽघः परिघावति ॥९३॥ अनया दुरहंकृत्या भावाःमंत्रक्तया विरम् । शिष्टाहंकारवाञ्चन्तुः शमवा-न्याति मुक्तनाम् ॥ ९४ ॥ प्रथमो द्वावहंकारावङ्गीकृत्य स्वरुंकिका । तृतीयाहं कृतिस्त्याज्या लोकिकी दु.खदायिनी ॥ ९५ ॥ अथ ते अपि संत्यज्य सर्वोहंकृतिवर्जितः । स तिष्ठति तथात्युचैः परमेवाधिरोहति ॥ ९६ ॥ भोगेच्छामात्रको बन्धसारयागो मोक्ष उच्यते । मनसोऽध्यदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ॥ ९० ॥ ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽ-जस्य हि राक्ष्वछा । नानन्दं न तिरानन्दं न चलं न्यचलं स्थिरम् । न सन्ना-सञ्ज चेतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥ ९८ ॥ यथा सौक्ष्म्याचिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते । तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोऽपि न एक्ष्यते ॥ ९९ ॥ सर्वसंकरुपरहिता सर्वसंज्ञाविवार्जिता । संवा चिद्विनाशात्मा स्वात्मेखादि-कृताभिषा ॥ १०० ॥ आकाशशतभागाण्या श्रेषु निष्क्रकस्पिणी । सक्छा-मलसंसारखरूपैकारमदर्शिनी ॥ १०१ ॥ नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । न च याति न चायाति न च नेह न चेह चित् ॥ १०२ ॥ सैषा चियमकाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा ॥ १०३ ॥ आदी शमदमशायेशुंणैः

शिष्यं विशोधयेत् । पश्चात्सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्वमिति बोधयेत् ॥ १०४ ॥ अज्ञसार्धप्रवृद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् । महानरकजालेषु स तेन विनियो-जितः ॥ १०५ ॥ प्रबद्धबद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिषः । नास्यविशास-कमिति प्राज्ञस्तपदिशेद्धरः ॥ ३०६ ॥ सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासरः । सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा ॥ १०७ ॥ प्रतिभासत एवेदं न जगत्परमार्थतः । ज्ञानदृष्टी प्रसन्तायां प्रबोधविततोदये ॥ १०८ ॥ यथावज्ज्ञास्यसि स्वम्धो महाग्वृष्टिवलाबलम् । अविद्ययेवोत्तमया स्वार्थना-शोद्यमार्थया ॥ १०९ ॥ विद्या संप्राप्यते अह्यन्मर्वदोषापहारिणी । शास्यति द्यस्त्रमसेण मलेन क्षान्यने मलम् ॥ ११०॥ शमं विषं विषेणैति रिप्रणा इन्यते रिपुः । ईटशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्पदा ॥ १११ ॥ न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या बीध्यमाणेव नइयति । नास्येषा परमार्थेनेत्येवं भावनयेद्धया ॥ १६२ ॥ सर्वे ब्रह्मेति यन्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा । भेदृदृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विमर्कयेत् ॥ ११३ ॥ सने नासायनं तद्धि पदमक्षयम् व्यते । कतो जातेयसिनि ते दिज मास्तु विचारणा ॥ ११४ ॥ इमां कथमहं हन्मी-त्येषा नेऽस्तु विचारणा । अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि तत्पढम ॥ ११५ ॥ यत एषा यथा चेपा यथा नष्टेत्यविष्डितम् । तदस्या रोगशास्त्राया यतं करु चिकित्सने ॥ ११६ ॥ यथपा जन्मतुःखेषु न भूयस्त्वां नियो-ध्यनि । स्वारमनि स्वपरिस्पनदेः स्फुरन्यच्छेश्रिद्रणेवः ॥ ११७ ॥ पुकारमकम-खण्डं तदित्यन्तर्भाव्यतां दृदम् । किंचित्क्ष्मिनरूपा मा चिच्छक्तिश्चिनमया-र्णचे ॥ ११८ ॥ तन्मयेव स्फुरत्यच्छा तत्रेवोर्मिरिवार्णवे । आत्मन्येवात्मना च्योन्नि यथा मरसि मारुतः ॥ ११९ ॥ तथैवारमारमशक्तयैव स्वारमन्येवैति लोलताम् । क्षणं स्फ्रति सा देवी सर्वशक्तितया तथा ॥ १२० ॥ देशकाल-कियाशिक्तर्ने यस्याः संप्रकर्षणे । स्वस्वभावं विदित्वोज्यरप्यनन्तपदे स्थिता ॥ १२३ ॥ रूपं परिमिनेनासी भावचत्यविभाविता । यदैवं भावितं रूपं तया परमकान्तया ॥ १२२ ॥ तदेवैनामनुगता नामसंख्यादिका हृतः। विकल्पकलिताकारं देशकालिकियास्पदम् ॥ १२३ ॥ चितो रूपमिदं वस-न्क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते । वासनाः कल्पयन्सोऽपि यात्यहंकारतां पुनः ॥ १२४॥ अहंकारो विनिणंता कलङ्की बुद्धिरुच्यते । बुद्धिः संकल्पिताकारा प्रयाति मननास्पदम् ॥ १२५ ॥ मनो घनविकर्षं तु गच्छतीन्द्रियतां शनैः। पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्वधाः ॥ १२६ ॥ एवं जीवो हि संकल्पवासनारज्ञवेष्टितः । दुःखजालपरीतारमा क्रमादायाति नीचताम् ॥ १२७ ॥ इति शक्तिमयं चेती धनाइंकारतां गतम् । कोशकारिकमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम् ॥ १२८ ॥ स्वयं कस्पिततन्मात्राजाकाम्यन्तरवर्ति

वा । परां विवशतामेति शुक्कलाबद्धसिंहवत् ॥१२९॥ कविन्मनः कविद्वद्धिः क्रविज्ञानं क्रविक्रिया । क्रविदेतदहंकारः क्रविविक्तमिति स्मृतम् ॥१३०॥ क्रवित्मक्रतिरियुक्तं कविन्मायेति कल्पितम् ।कविन्मलमिति प्रोक्तं कविरकर्मेति संस्मृतम् ॥१३ १॥ कचिद्वन्ध इति स्यातं कचित्पुर्यष्टकं रमृतम् । प्रोक्तं कचि-हविद्यति कचिदिच्छेति संमतम् ॥ १३२ ॥ इमं संसारमखिळमाशापाशवि-भायकम् । दघदन्तः फलैहीनं वटभानां वटं यथा ॥ १३३ ॥ चिन्तानळिश-सादग्धं कोपाजगरचर्वितम् । कामाव्धिकहोकरतं विस्मृतात्मपितामहम् ॥ १३४ ॥ समुद्धर मनो ब्रह्मन्मातङ्गमिव कर्दमात् । एवं जीवाश्रिता भावा भवभावनयाहिताः ॥ १३५ ॥ ब्रह्मणा कल्पिताकारा स्वक्षशोऽप्यथ कोटिशः । संख्यातीताः प्ररा जाता जायन्तेऽधापि चामितः ॥ १३६ ॥ उत्पत्स्यन्तेऽपि वैवान्ये क्णांघा इव निर्झरात् । केचित्प्रथमजन्मानः केचिजन्मशताधिकाः ॥ १३० ॥ केचिश्वासंख्यजन्मानः केचिहि त्रिभवान्तराः । केचिकिकरगन्धर्व-बिचाधरमहोर्गाः ॥ १३८ ॥ केचिद्केन्दुवरुणाख्यक्षाधोक्षज्पन्नजाः । केचि-द्राह्मणभूपालवैदयग्रद्रगणाः स्थिताः ॥ १३९॥ केचित्रणौषषीवृक्षफलम्-छपतङ्काः । केचित्कद्म्बजम्बीरसाखतालतमालकाः ॥ १४० ॥ केचिन्महे-न्द्रमस्यसद्भमन्दरमेरवः । केचित्क्षारोद्धिक्षीरपृतेक्षुजलराशयः॥ १४१ ॥ केचिद्विशालाः ककुभः केचिन्नधो महारयाः । विहायस्युचकैः केचिन्निपत-स्युत्पतन्ति च ॥ १४२ ॥ कन्तुका इव हम्तेन मृथुनाऽविरतं हताः । अन्तवा जन्मसङ्खाणि भूयः संसारमंकटे ॥१४३॥ पतन्ति केचिद्वुधाः सप्राप्यापि विवेकताम् । दिकालाद्यनविच्छन्नमात्मतस्यं स्वशक्तितः ॥ १४४ ॥ लीलयेव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः । तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम् ॥१४५॥ मनः संपद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखम् । कलयन्ती मनःशक्तिरादौ भाव-र्वात क्षणात् ॥ १४६ ॥ आकाशभावनामच्छां शब्दवीजरसोन्मुखीम् । ततमाद्भनतां यातं धनस्पन्दक्रमान्मनः ॥ १४७ ॥ भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्श-बीजरसोन्मुसम् । ताभ्यामाकाशवाताभ्यां दढाभ्यासवशात्ततः ॥ १४८॥ शब्दस्पर्शस्त्ररूपाभ्यां संघर्णजन्यतेऽनलः । रूपतन्मात्रसहितं त्रिमिस्तैः सह संमितम् ॥ १४९ ॥ मनस्तारगुणगतं रसतन्मात्रवेदनम् । क्षणाचेतस्यपां शैखं जलसंबित्ततो भवेत् ॥ १५०॥ ततसारमगुणगतं मनो भावयति क्षणात् । गम्धतम्मात्रमेतसाञ्ज्ञासिसंवित्ततो भवेत् ॥ १५१ ॥ अथेरथंमृतत-म्मात्रवेष्टितं तनुतां जहत् । वपुर्वह्निकणाकारं स्फुरितं व्योन्नि पश्यति ॥ १५२ ॥ अहंकारकछायुक्तं बुद्धिबीजसमन्वितम् । तत्पुर्यष्टकमित्युक्तं भूत-इत्पद्मबद्यदम् ॥ १५३ ॥ तस्मिस्तु तीवसंवेगाद्वावयदासुरं वयुः । स्थूल-तामेति पाकेन मनो बिल्बफर्ल यथा ॥ १५४ ॥ मुबास्यद्वतहेमाभं स्फुरितं

विमकाम्बरे । संनिवेशमधादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः ॥ १५५ ॥ अर्थे विरः-पिण्डमयमघः पादमयं तथा । पार्श्ववोईस्तसंस्थानं मध्ये शोदरधर्मिणम् ॥ १५६ ॥ कालेन स्फटतामेख भवत्यमलविप्रहम् । बुद्धिसत्त्ववजोत्साहवि-ज्ञानैश्वर्यसंस्थितः ॥ १५७ ॥ स एव मगवान्त्रद्या सर्वेकोकिपतामहः। अवस्तोवय वपुर्वक्का कान्तमारमीयमुत्तमम् ॥ १५८ ॥ विन्तामम्येस मग-वांश्विकालामलदर्शनः । एतस्मिन्परमाकाशे चिन्मात्रैकात्मरूपिया ॥ १५९॥ अद्रष्ट्रपारपर्यन्ते प्रथमं किं भवेदिनि । इति चिन्तितवान्त्रक्षा सधो जाताम-खात्महक् ॥ १६० ॥ अपस्यत्सर्गवन्दानि समतीतान्यनेकवाः । सारस्ययो स सक्छान्सर्वधर्मगुणकमात् ॥ १६१ ॥ लीख्या कल्पयामास चित्राः संकद्ध्यतः प्रजाः । नानाचारसमारम्भा गन्धर्वनगरं यथा ॥ १६२ ॥ तासां स्वर्गापव-र्गार्थं धर्मकामार्थसिद्धये । अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयत ॥ १६३ ॥ विरश्चिरूपान्मनसः कल्पितत्वाज्जगरिस्थतेः । तावरिस्थतिरियं शोक्ता तक्काशे नाशमाप्रयात् ॥ १६४ ॥ न जायते न श्रियते कवित्किवित्क-दाचन । परमार्थेन विप्रेन्द्र मिथ्या सर्वे तु दृश्यते ॥ १६५ ॥ कोशमाशाभु-जङ्गानां संसाराडम्बरं त्यज । असदेतदिति ज्ञात्वा मातृभावं निवेश्वय ॥ १६६ ॥ गन्धर्वनगरस्यार्थे भूपितेऽभूषिते तथा । अविद्यांशे सुतादी वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥ १६७ ॥ धनदारेषु वृदेषु दुःखयुक्तं न तुष्टता । वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवानिह ॥ १६८ ॥ येरेव जायते रागो मुर्खस्याधिकतां गतः। तैरेव भागैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥ १६९ । अतो निदाघ तस्वज्ञ व्यवहारेषु संसतेः । नष्टं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तमुपाहर ॥ १७० ॥ अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकुत्रिमम् । आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम् ॥ १७१ ॥ शुद्धं सदसतोर्मध्यं पदं बुद्धावलम्बय च । सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विसुच्च मा ॥ १७२ ॥ यस्य चेच्छा तथा-निच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवास्त्रुमिः ॥१७३॥ यदि ने नेन्द्रियार्थश्रीः स्पन्दते हृदि वै द्विज । तदा विज्ञातिविज्ञेया समुत्तीणी भवाणवात् ॥ १७४ ॥ उद्यः पदाय परया प्रज्ञया वासनागणात् । पुरवाहरूबमपोद्धारं चेतोवृत्ति पृथक्क ॥१७५॥ संसाराम्बुनिधावस्मिन्वासना-म्बपरिश्वते । ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णाः पण्डिताः परे ॥१७६॥ न स्वजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगदूतम् । सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥ १७७ ॥ अनन्तस्यात्मतस्यस्य सत्तासामान्यरूपिणः । वितश्रेस्योग्नुसस्यं यत्तत्तंकरुपाङ्करं विदुः ॥ १७८ ॥ लेशेतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां जनैः । याति चित्तत्वमापूर्व दृढं जाड्याय मेघवत् ॥ १७९ ॥ भावयन्ति चितिश्रीत्वं

१ वेशतः. २ चाकाशमेध.

स्वतिरिक्तिमात्रमातः । संकल्पतामिवायाति बीजमङ्करतामिव ॥ १८० ॥ संकल्पनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । वर्षते स्वयमेवाज्ञु दुःखाय न सुखाय यत् ॥ १८९ ॥ मा संकल्पय संकल्पं मा भावं भावय स्थितो । संकल्पनाञ्चने यत्तो न भूयोऽननुगन्छति ॥ १८२ ॥ भावनाभावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम् । संकल्पेनेव संकल्पं मनमेव मनो मुने ॥ १८३ ॥ छित्ता स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावित दुष्करम् । यथेवेदं नभः शून्यं जगर्ष्ट्रन्यं तथेव हि ॥ १८४ ॥ तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा । नश्यित कियया वित्र पुरुषस्य तथा मलम् ॥ १८५ ॥ जीवस्य तण्डुलस्येव मलं सहजमप्यलम् । नश्यत्येव न संदेहस्तसादुद्योगवान्मवेत् ॥ १८६ ॥ इति महोपनिषत् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्री भावनामयीम् । योऽिम सोऽिम जगत्य-सिंखीलया विहरानच ॥ १ ॥ सर्वत्राहमकर्तेनि दृढभावनयानया । परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥ २ ॥ खेदोलायविलासेषु स्वात्म-कर्तृत्येकया । स्वसंकल्पे क्षयं याते समतैवाविशिष्यते ॥ ३ ॥ समता १ मर्वभावेषु यासौ सत्यपरा स्थितिः । तत्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्म-भाग्भवेत् ॥ ४ ॥ अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तृत्वं च के सुने । सर्व त्यक्तवा मनः पीखा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥ ५ ॥ शेपस्थिरसमाधानी बेन स्पजसि तस्पज । चिन्मनःकलनाकार प्रकाशनिमिरादिकम् ॥ ६ ॥ वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम् । समूलमिखलं त्यक्तवा व्योमसाम्यः प्रशान्तवीः ॥ ७ ॥ हृद्याःसंपरित्यज्य सर्ववासनपङ्खयः । यस्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥ ८ ॥ दष्टं द्रष्टव्यमित्वर्षे भ्रान्तं भ्रान्ता दिशो दश । युक्तया व चरतो इत्य संसारो गोष्पदाकृतिः ॥ ९ ॥ सबा-ह्याभ्यन्तरे देहे हाध अर्ध्वं च दिक्ष च । इत आत्मा ततोऽप्यात्मा नास्त्य-नारममयं जगत् ॥ १०॥ न तदस्ति न यन्नाहं न तदस्ति न तन्मयम्। किमन्यद्भिवान्छामि सर्वे सञ्चिन्मयं ततम् ॥ ११ ॥ समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमारमेदमाततम् । अहमन्य इदं चान्यदिति आन्ति त्यजानघ ॥ १२ ॥ तते ब्रह्मघने नित्ये संभवन्ति न किएपताः । न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जरास्ति न जन्म वा ॥ १३ ॥ यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव सर्वेदा । यथाप्राप्तानुभवतः सर्वत्रानिभवाञ्छनात् ॥ १४ ॥ त्यागा-दानपरिलागी विज्वरो भव सर्वदा । यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते ॥ १५ ॥ विशन्ति विद्या विमला सुक्ता वेणुमिवोत्तमम् । विर-कमनसां सम्यक्तप्रसङ्गादुदाहृतम् ॥ १६ ॥ द्रष्टुर्दश्यसमायोगारप्रस्थया-नन्दनिश्चयः । यसां स्वमारमतश्वीत्थं निष्पन्दं समुपास्महे ॥ १७ ॥

द्रष्टृदर्शनदृश्यानि त्यक्त्या वासनया सह । दर्शनप्रत्ययामासमात्मानं समु-पासाहे ॥ १८ ॥ द्वरोर्मध्यगतं नित्यमस्तिनास्तीति पक्षयोः । प्रकाशनं प्रकाशानामारमानं समुपासाहे ॥ १९ ॥ संत्यज्य हृद्रहेशानं देवमन्यं प्रयानित ये। ते रत्नमिवाञ्छन्ति त्यक्तइस्तस्थकौस्तुभाः ॥ २०॥ उत्थि-तानुत्थितानेतानिनिद्यारीन्पुनः पुनः । इन्याद्विवेकदण्डेन बज्रेणेव हरि-गिरीन् ॥ २१ ॥ संसाररात्रिदुःस्वप्ने श्रून्ये देहमये भ्रमे । सर्वमेवाप-वित्रं तद्रष्टं संस्कृतिविश्रमम् ॥ २२ ॥ अज्ञानोपहतो बाल्ये यौवने वनि-ताहतः। रोपे कलत्रचिन्तार्तः किं करोति नराधमः ॥ २३ ॥ सतोऽसत्ता स्थिता मृति रम्याणां मूध्न्यरम्यता । सुखानां मूभि दुःखानि किमेकं मंश्र-यास्यहम् ॥ २४ ॥ येषां निमेपणीन्मेपा जगतः प्रलयोदयौ । ताह्याः पुरुषा यान्ति मादृशां गणनेव का ॥ २५ ॥ संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम् ॥ २६॥ प्रवु-द्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दुष्टश्चोरोऽयमात्मनः । मनो नाम निहन्स्येनं मन-ः सास्मि चिर हृतः ॥ २७ ॥ मा खेदं भज हेयेषु नोपाद्यपरो भव । हेयाद्रे-यहशौ त्यवस्वा दोपस्थः सुस्थिरो भव ॥ २८ ॥ निराज्ञता निर्भयता निखता समता ज्ञता । निरीहता निष्कियता सौम्यता निर्विकल्पता ॥ २९॥ धृतिमेंत्री मनस्तुष्टिमृदुता मृदुभाषिता । हेयोपादेयनिर्मुके ज्ञे तिग्रनस्यवा-सनम् ॥ ३० ॥ गृहीततृष्णाशवरीवासनाजालमाततम् । संपारवारि-प्रसृतं चिन्तातन्तुभिराततम् ॥ ३१ ॥ अनया तीक्ष्णया तात छिन्धि बुद्धिशलाकया । वात्ययेवाम्बुदं जालं छित्त्वा तिष्ट तते पदे ॥ ३२ ॥ मनसंब मनश्चिरवा कुठारेणेव पादपम् । पदं पावनमासाध सद्य एव स्थिरो भव ॥ ३३ ॥ तिष्ठनगच्छन्स्वपञ्जामित्रसमुत्पतन्पतन् । असदेवेद-मित्यन्तं निश्चित्यास्थां परित्यज ॥ ३४ ॥ दृश्यमाश्रयसीदं चेत्तसि चित्तोऽसि बन्धवान् । दृश्यं संत्यज्ञमीदं चेत्तदाऽचित्तोऽसि मोक्षवान् ॥३५॥ नाहं नेद-मिति ध्यायंन्तिष्ठ त्वमचलाचलः । आत्मनो जगतश्रान्तर्द्रष्ट्रदशान्तरे ॥ ३६ ॥ दर्शनाख्यं स्वमात्मानं सर्वदा भावयनभव । स्वाद्यस्वादकमंत्यकं स्वाद्यस्याद्कमध्यगम् ॥ ३७ ॥ स्वदनं केवलं ध्यायन्परमारममयो भव । अवलम्बय निरालम्बं मध्येमध्ये स्थिरो भव ॥ ३८॥ रजबद्धा विमु-च्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्। तसाक्षिद्धा तृष्णां त्व त्यन संकल्पवजेनात ॥ ३९ ॥ एतामहंभावमयीमपुण्यां छिखानहंभावशस्त्रक्षयेव । स्वभा-वजां भव्यभवान्तभूमौ भव प्रशान्तात्विलभूतभीनिः ॥ ४० ॥ अहमेपां पदार्थानामेते च मम जीवितस् । नाहमेमिर्विना किंचित्र मयैते विना किल ॥ ४२ ॥ इत्यन्तर्निश्चयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह । नाहं पदार्थस्य

न मे पदार्थ इति माबिते ॥ ४२ ॥ अन्तैःशीतस्या दुव्या कुर्वतो स्प्रेस्या क्रियाम् । यो नृतं वासनात्यागो ध्वेयो ब्रह्मन्प्रकीर्तितः ॥ ४३ ॥ सर्व समतवा बुद्या यः कृत्वा वासनाक्षयम् । जहाति निर्ममी देहं नेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥ ४४ ॥ अइंकारमयीं त्यक्वा वासनां लीलवैव यः । तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्युक्त उच्यते ॥ ४५ ॥ निर्मूलं कठनां त्यक्तवा वासनां यः श्रमं गतः । श्रेयं त्यागिममं विद्धि मुक्तं ब्राह्मणी-त्रमम् ॥ ४६ ॥ द्वावेती बृह्मतां याती द्वावेती विगतव्यती । आपतत्सु ययाकालं सुखदुःखेष्यनारती । संन्यासियोगिनी दान्ती विदि शान्ती मुनीश्वर ॥ ४७ ॥ ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्वितिदृष्टिषु । सुपुप्तवद्य-श्चरति स जीवन्युक्त रुच्यते ॥ ४८ ॥ हर्पामर्पमयकोधकामकार्पण्य-इष्टिभिः । न हृष्यति ग्लायति यः परामशीवविजितः ॥४९॥ बाह्यार्थवामनी-ऋता तृष्णा बद्धेति कथ्यते । सर्वार्थवासनोन्युक्ता तृष्णा युक्तेति भण्यते ॥ ५० ॥ इदमस्तु ममेत्यन्तमिच्छां प्रार्थनयान्विताम् । तां नीइणां श्रृष्टकां विदि दुःखजन्मभयप्रदाम् ॥ ५१ ॥ तामेतां सर्वमावेषु सन्स्व-सस्यु च सर्वदा । संत्यज्य परमोदारं पदमेति महामनाः ॥ ५२ ॥ बन्धास्थामय मोक्षास्थां सुखदुःखदशामपि । त्यक्ता सदसदास्थां त्वं तिष्ठा-क्षरधमहाविधवत् ॥ ५३ ॥ जायते निश्चयः साधो पुरुपस्य चतुर्विधः ॥५४॥ आपाइमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः । इत्येको निश्रयो ब्रह्मन्बन्धायास-विक्रोकनात् ॥ ५५ ॥ अतीतः सर्वभावेभ्यो वाकाग्राद्प्यहं तनुः । इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम् ॥ ५६ ॥ जगजारूपदार्थात्मा सर्व एवाहमक्षयः । तृतीयो निश्चयश्चोक्तो मोक्षायैव द्विजोक्तम ॥ ५७ ॥ अहं जगद्वा सकछं शून्यं व्योम समं सदा । एवमेष चनुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षतिद्विदः ॥ ५८ ॥ एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया । शुद्धमुच्यास्त्रयः स्वच्छा जीवन्युका विकासिनः ॥ ५९॥ सर्व चाप्यहमे-वेति निश्चयो यो महामते । तमादाय विषादाय न भूयो जायते मनिः ॥ ६०॥ शून्यं तत्प्रकृतिर्भाया ब्रह्मविज्ञानमित्यपि । शिवः पुरुष ईशानो निखमारमेति कथ्यते ॥ ६१ ॥ द्वैताद्वैतसमुद्भूतैर्जगन्निर्माणलीख्या । परमात्ममयी शक्तरहैतेव विश्वम्भते ॥ ६२ ॥ सर्वातीतपदाळम्बी परि-पूर्वेकिचनमयः । नोद्रेगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥ ६३ ॥ शासकर्मकरो नित्यं शत्रुमित्रसमानदृष्ट् । ईहितानीहितैर्मुको न शोचित न काङ्कति ॥ ६४ ॥ सर्वस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान् । आश-

१ अतः शीतस्या.

यज्ञश्च भूतानां संसारे नाषसीदति ॥ ६५ ॥ पूर्वी दृष्टिमवष्टभ्य ध्येय-त्यागविजातिनीम् । जीवन्मुक्ततया स्वस्थी जोके विहर विज्वरः ॥ ६६ ॥ अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो बीतरागो बिकासमः । बहिःसर्वसमाचारो छोके विहर विज्वरः ॥ ६७ ॥ बहिःकृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जितः । कर्ता बहिरकर्तान्तर्लोके विहर शुद्धाः ॥ ६८ ॥ त्यक्ताहंकृतिराश्वस्त्रमतिराकाशकोः भनः । अगृहीतकळङ्काङ्को छोके बिहर शुद्धधीः ॥ ६९ ॥ उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान् । अन्तःसङ्गपरित्यागी बहिःसंभारबा-निव । अन्तर्वेराग्यमादाय बहिराशीन्मुखेहितः ॥ ७० ॥ अयं यन्धु-रयं नेति गणना छघुचेतसाम् । उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् भावाभावविनिर्मुक्तं जरामरणवर्जितम् । प्रशान्तकळनारभ्यं नीरागं पदमाश्रय ॥ ७२ ॥ एपा ब्राह्मी स्थितिः स्वच्छा निष्कामा विगतामया । भादाय विहरतेवं संकटेषु न मुद्धति ॥ ७३ ॥ वैराग्येणाथ शास्त्रेण महत्त्वादिगुणैरपि । यैत्संकल्पहरार्धं तत्स्वयमेवोन्नयेन्मनः ॥ ७४ ॥ वैराग्याल्पूर्णतामेति मनो नाशवशानुगम् । आशया रक्ततामेति शरदीव सरोऽमलम् ॥ ७५ ॥ तमेव भुक्तिविरसं व्यापारीवं पुनः पुनः । दिवसेदि-वसे कुर्वन्त्राज्ञः कसाम्र रुजते ॥ ७६ ॥ चिन्नैत्यकिरतो बन्धस्तन्मुकौ मुक्तिरुच्यते । चिद्रचैत्या किलारमेति सर्वसिद्धान्तसंप्रहः ॥ ७७ ॥ एतन्निश्चयमादाय विलोकय धियेर्द्वया । स्वयमेवात्मनातमाननः पदमाप्सास ॥ ७८॥ चिद्दं चिद्दिमे लोकाश्चिद्दाशाश्चिद्दिमाः प्रजाः। इत्यदर्शननिर्मुकः केवलामलरूपवान् ॥ ७९ ॥ नित्योदितो निरामासो द्रष्टा साक्षी चिदात्मकः ॥ ८० ॥ चेत्यनिर्मुकचिद्रूपं पूर्णज्योतिःस्वरूप-कम् । संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमहं महत् ॥ ८१ ॥ संशान्तस-र्वसंकरुपः प्रशान्तसकलेषणः । निर्विकरुपपदं गरवा स्वस्थो मुनीश्वर ॥ ८२ ॥ इति । य इमां महोपनिषदं नाक्षणो नित्यमधीते । अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति । अनुपनीत उपनीतो भवति । सोऽग्निपुत्तो भवति । स वायुप्तो भवति । स सोमप्तो भवति । स सह्यप्तो भवति । स सर्वपूर्तो भवति । स सर्वेदेवैर्जातो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेदेवैरनुध्यातो भवति । स सर्वकतुनिरिष्ट-वान्भवति । गायन्याः षष्टिसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । इतिहा-सपुराणानां शतसङ्ख्याणि जसानि फळानि भवन्ति । प्रणवानामयतं असं

१ समारोः २ वलोपदिहरार्थ (१). ३ नाशदशानुगं. ४ धियेच्छया, यथेच्छया. ५ पुराणरुद्राणां.

भवति । आचक्षुपः पङ्कि पुनाति । आसप्तमान्युरुषयुगान्युनाति । इत्याह भगवान्हिरण्यगर्भः । जप्येनामृतस्वं च गच्छनीत्युपनिषत् ॥ इति पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॐ आप्यायन्त्विति शान्तिः ॥ ॐ तत्सत् ॥ इति महोपनिषत्समाक्षा ॥

## शारीरकोपनिपत् ॥ ६५ ॥

तत्त्वग्रामोपायसिद्धं परतत्त्वस्वरूपकम् । शरीरोपनिपद्वेद्यं श्रीरामबद्धा मे गतिः ॥ ॐ सह नाववन्त्रितं शान्तिः ॥

🕉 क्षधातः पृथिच्यादिमहाभूतानां समवायं शरीरम् । यत्कठिनं सा प्रथिबी यहवं तदापो यदुष्ण तत्तेजो यासंचरति स वायुर्यत्सुपिरं तदाका-शम् । श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रमाकाशे वायो त्वगरी चक्षरप्स जिह्वा पृथिच्यां घाणमिति । एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण काट्दस्वर्शस्त्रास्त्रान न्धाश्चिति विषयाः पृथिव्यादिमहाभूतेषु क्रमेणोत्पन्नाः । वाक्पाणिपाद्पायुव-स्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि । नेषां ऋमेण वचनादानगमनविमर्गानन्दार्श्वेने विषयाः पृथिच्यादिमहाभूनेषु क्रमेणोत्पताः । मनोवुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तः करणचतुष्टयम् । तेषां क्रमेण संकल्पविकल्पाध्यवसायाभिमानावधारणास्यरू-पाश्चेते विषयाः । मनःस्थानं गलान्तं बुद्धेर्वदनमहंकारस्य हृद्यं चित्तस्य नाभिरिति । अस्थिचर्मनाडीरोममांसाश्चिनि पृथिन्यशाः । मूत्रश्रेष्मरक्तशुक्र-स्वेदा अवंशाः । श्रुत्तृष्णालस्यमोहमधुनान्यग्नेः । प्रचारणविलेखनस्थूलासु-न्मेपनिमेषादि वायोः। कामकोधलोममोहभयान्याकाशस्य। शब्दस्पर्शस्य-रसगम्धाः पृथिवीगुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसाश्चापां गुणाः । शब्दस्परीरूपाण्य-भिगुणाः । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ । शब्द एक आकाशस्य । सारिवकरा-जसतामसकक्षणानि त्रयो गुणाः ॥ अहिंसासत्यमलेयबद्धचर्यापरिग्रहाः। अकोधो गुरुशुश्रुषा शीचं संतोष आर्जवम् ॥ १ ॥ अमानित्वसद्भिगत्वमा-स्तिक्त्वमहिंस्तता । एते सर्वे गुणा जेयाः सास्त्रिकस्य विशेषतः ॥ २ ॥ अहं कर्तास्म्यहं भोक्तासम्यहं वक्ताभिमानवान् । एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मिक्समै: ॥ ३ ॥ निदालस्ये मोहरागी मैथुनं चौर्यमेव च । एते गुणा-सामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ४ ॥ अध्वे सास्त्रिको मध्ये राजसोऽध-सामस इति । सत्यज्ञानं साध्विकम् । धर्मज्ञानं राजसम् । तिमिरान्धं ताम-समिति । जायरसाम्युपितुरीयमिति चतुर्विधा अवस्थाः । ज्ञानेन्द्रियकर्मे-िद्वधान्तः अर्णचतुष्ट्यं चतुर्दशकरणयुक्तं जाप्रत् । अन्तः करणचतुष्ट्येरेव

संयुक्तः स्वप्तः । चित्तेककरणा सुषुप्तिः । केवल्जीवयुक्तमेव तुरीयमिति । उम्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनोर्मध्ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ इति विज्ञायते । बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकेमेनसा थिया । शरीरं सप्तद्रश्नमिः सुस्क्ष्मं लिक्कमुख्यते ॥ ५ ॥ मनो बुद्धिरहंकारः खानिलामिजलानि मूः । एताः प्रकृत्यस्वष्टां विकाराः पोढशापरे ॥ ६ ॥ श्रोत्रं त्वकक्षुपी जिह्ला प्राणं चैव तु पञ्चमम् । पायूपस्था करो पादी वाकेव द्रश्मी मता ॥ ७ ॥ शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तयेव च । त्रयोविंशतिरेतानि तस्वानि प्रकृतानि तु ॥ ८ ॥ चतुविंशतिरव्यक्तं प्रधानं पुरुषः परः ॥ ९ ॥ इत्युपनिपत् ॥ ॐ सह नाववित्वति शान्तिः ॥ ॐ तत्सत् ॥

इति शारीरकोपनिपःसमाप्ता ॥

## योगिशिग्वोपनिपत् ॥ ६६ ॥

योगज्ञाने यस्पदाप्तिसाधनस्वेन विश्वते । तत्र्रेपदं ब्रह्मतस्वं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः॥

सर्वे जीवाः सुर्वेदुंः वंभीयाजालेन वेष्टिताः । तेषां मुक्तिः कथं देव कृपया वद शंकर ॥ १ ॥ सर्वसिद्धिकरं मार्गं मायाजालनिकृन्तनम् । जन्ममृत्युज-राज्याधिनाशनं सुखदं वद ॥ २ ॥ इति हिरण्याभेः पप्रच्छ स होवाच महेश्वरः । नानामार्गेस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम् ॥ ३ ॥ सिद्धिमार्गेण लभने नान्यया पश्चसंभव । पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥ ४ ॥ स्वात्मप्रकाशरूपं तिक्तं शास्त्रणं प्रकारयने । निष्कलं निर्मेलं शान्तं यर्वातीतं निरामयम् ॥ ५ ॥ तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफलेर्वृतम् । परमात्मपदं नित्यं तत्क्यं जीवतां गतम् ॥ ६ ॥ तत्वातीतं महादेव प्रसादात्कथयेश्वर । सर्वेश्वायदानीतं ज्ञानरूपं निरक्षनम् ॥ ७ ॥ वायुवत्रस्पुरितं स्वस्तिव्यक्षर । सर्वेश्वरातां । पञ्चात्मकममृत्यिण्डं धानुबद्धं गुणात्मकम् ॥ ८ ॥ सुखदुःस्वः समायुक्तं जीवभावनया कुरु । तेन जीवाभिधा शोक्ता विशुद्धे परमात्मनि ॥ ९ ॥ कामकोधभयं चापि मोहलोभमंथो रजः । जन्म मृत्युश्च कार्यण्यं शोकसन्द्रा श्रुधा तृपा ॥ १० ॥ तृष्णा लजा भयं दुःस्वं विषादो हर्ष एव च । एमिर्दोपविनिर्मुकः स जीवः शिव उच्यते ॥ ११ ॥ तस्माहोपविनाशार्थन्यायं कथयामि ते । ज्ञानं केचिद्वदन्त्यत्र केवर्लं तक्ष सिद्धये ॥ १२ ॥

१ मदा रजः.

बोगहीनं क्यं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ १३ ॥ तसाज्ज्ञानं च योगं च मुसुश्चर्टंडमभ्यसेत् । ज्ञानसा-रूपमेवादी होयं ज्ञानैकसाधनम् ॥ १४ ॥ अज्ञानं कीदशं चेति प्रविचार्यं मुम्भूणा । ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम् ॥ १५ ॥ असी दोषैविं-निर्मुक्तः कामक्रोधभयादिमिः। सर्वदोपैर्वृतो जीवः कशं ज्ञानेन मुच्यते ॥ १६ ॥ स्वात्मरूपं यथा ज्ञानं पूर्ण तद्यापकं तथा । कामकोधादिदोषाणां स्बरूपान्नास्ति मिन्नता ॥ १७ ॥ पश्चात्तस्य विधिः किंत् निषेधोऽपि कथं भवेत् । विवेकी सर्वदा मुक्तः संसारभ्रमवर्जितः ॥ १८ ॥ परिपूर्णस्बद्धपं तस्मर्यं कमलमंभव । सक्लं निष्कलं चैव पूर्णस्वाच तदेव हि ॥ १९॥ किलना स्फूर्तिरूपेण संसारभ्रमतां गतम् । निष्कलं निर्मलं साक्षात्सकलं गगनोपमम् ॥ २०॥ उत्पत्तिस्थितिसंहारस्कृतिज्ञानविवर्जितम् । पृतदूपं समायातः स कथं मोहमागरे ॥ २१ ॥ निमर्जात महाबाही स्वक्ता विद्यां पुनःपुनः । सुखदुःखादिमोहेपु यथा मंसारिणां स्थितिः॥ २२॥ तथा ज्ञानी यैदातिष्ठेद्वासनावासितस्तदा । तयोर्नान्ति विशेषोऽत्र समा संसार-भावना ॥ २३ ॥ ज्ञानं चेदीदशं ज्ञातमज्ञानं कीदशं पुनः । ज्ञाननिष्टो बिर-क्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ २४ ॥ विना देहेन योगेन न मोक्षं स्थते विधे । अपकाः परिपकाश्च देहिनो द्विविधाः स्मृताः ॥ २५ ॥ अपका योग-हीनास्त पका योगेन देहिनः। सर्वो योगाप्रिना देही हाजडः शोकवर्जितः ॥ २६ ॥ जहस्तु पार्थिवो शेयो हापको दुःखदो भवेत् । ध्यानस्थोऽसौ तथा-प्येबमिन्द्रियैर्विवशो भवेत् ॥ २७ ॥ तानि गाढं नियम्यापि तथाप्यन्यः प्रबाध्यते । शीतोष्णसुखदुःखाद्येर्व्याधिमिर्मानसैम्तथा ॥ २८ ॥ अन्यैर्नाना-विधेजीवैः शस्त्राग्निजलमारुतैः । शरीरं पीट्यते तैस्तिश्चित्तं संश्चम्यते ततः ॥ २९ ॥ तथा प्राणविपत्ती तु श्लोभमायाति मारुतः । ततो दुः खशतैर्व्यासं वित्तं क्षुरुषं भवेकुणाम् ॥ ३० ॥ देहावसानसमये चित्ते यद्यद्विभावयेत् । तसदेव भवेजीव इत्वेवं जन्मकारणम् ॥ ३१ ॥ देहीन्ते किं भवेजन्म तश्च जानन्ति मानवाः । तस्माज्ज्ञानं च वैराभ्यं जीवस्य केवलं श्रमः ॥ ३२ ॥ पिपीलिका यथा सन्ना देहे ध्यानाहिमुख्यते । असी किं वृश्चिकैर्देशे देहान्ते वा कथं सुखी ॥ ३३ ॥ तस्मान्मुढा न जानन्ति मिथ्यातर्केण वेष्टिताः । अहं कृतिर्यदा यस्य मद्या भवति तस्य व ॥ ३४ ॥ देहस्त्वपि भवेन्नद्यो ध्याध-यश्चास्य कि पुनः । जलाग्निशस्त्रसातादिवाधा कस्य भविष्यति ॥ ३५ ॥ यदा यदा परिश्लीणा पुष्टा चाहंकृतिभवेत् । तमनेनास्य नश्यन्ति प्रवर्तन्ते हगा-

१ यथा तिष्ठेत. २ देहान्त. ३ व्याधिभिश्चास्य.

दयः ॥ ३६ ॥ कारणेन विना कार्यं न कदाचन विद्यते । अईकारं विना तद्व-हेहे दुःखं कथं भवेत् ॥ ३७ ॥ शरीरेण जिताः सर्वे शरीरं बोगिमिजितम् । तरकथं कुरुते तेषां सुखदुःखादिकं फलम् ॥ ३८ ॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः कामकोशादिकं जितम् । तेनैव विजितं सर्व नासौ केनापि बाध्यते ॥ ३९॥ महाभूतानि तस्वानि संहतानि क्रमेण च । सप्तधातुमयो देहो दग्धो बोगा-धिना ज्ञानैः ॥ ४० ॥ द्वैरपि न लक्ष्येत योगिदेहो महाबलः । भेदबन्धवि-निर्मुक्ती नानाशक्तिधरः परः ॥ ४१ ॥ यथाकाशस्त्रथा देह आकाशादप निर्मकः । सुक्ष्मात्सुक्ष्मतरो दृश्यः स्थूलात्स्थूलो जढाज्जढः ॥ ४२ ॥ इच्छा-रूपो हि योगीन्द्रः स्वतन्नस्वजरामरः । क्रीडते त्रिपु लोकेषु लीखया यन्नक-त्रचित् ॥ ४३ ॥ अचिन्त्यशक्तिमान्योगी नानारूपाणि धारयेत् । संहरेच पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः ॥ ४४ ॥ नासौ मरणमाप्रोति पुनर्योग-बलेन तु । इटेन मृत एवासी मृतस्य मरणं कुतः ॥ ४५ ॥ मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति । यत्र जीवैन्ति मुहास्तु तत्रासौ मृत एव वै ॥ ४६ ॥ कर्तव्यं नैव तस्यास्ति कृतेनासौ न लिप्यते । जीवनमुक्तः सदा स्वच्छः सर्व-दोषविवर्जितः ॥ ४७ ॥ विरक्ता ज्ञानिनश्चान्ये देहेन विजिताः सदा । ते कयं योगिभिस्तस्या मांसपिण्डाः कुदेहिनः ॥ ४८ ॥ देहान्ते ज्ञानिमिः पुण्यात्पापाच फलमाप्यते । ईदशं तु भवेत्तत्त्वत्त्वत्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत् ॥४९॥ पश्चारपुण्येन छमते सिद्धेन सह सङ्गतिम् । ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥ ५० ॥ ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभावितम । योगेन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्विधे ॥ ५१ ॥ ज्ञानेनैव विना योगो न सिध्यति कदाचन । जन्मान्तरेश्च बहुमिर्योगो ज्ञानेन लभ्यते ॥ ५२ ॥ ज्ञानं तु जन्मनैकेन योगादेव प्रजायते । तस्माद्योगाग्परतरो नास्ति मार्गस्त मोक्षदः ॥ ५३ ॥ प्रविचार्यं चिरं ज्ञानं मुक्तोऽहमिति मन्यते । किमसौ मन-मादेव मुक्तो भवति तत्क्षणात् ॥ ५४ ॥ पश्चाजनमान्तरशतैर्योगादेव विम-च्यते । न तथा भवतो योगाजन्मसृत्यु पुनःपुनः ॥ ५५ ॥ प्राणापानसमा-योगाचन्द्रस्थैंकता भवेत् । सप्तधातुमयं देहमप्तिना रश्रयेद्रवम् ॥ ५६ ॥ व्याध्यस्तस्य नश्यन्ति च्छेदसातादिकास्तथा । तदासौ परमाकाश्वरूपो देशव-तिष्ठति ॥ ५७ ॥ किं पुनर्बहुनोक्तेन मरणं नास्ति तस्य वै । देहीब इत्यते लोके दग्धकर्पुरवत्स्वयम् ॥ ५८ ॥ चित्तं प्राणेन संबद्धं सर्वजीवेषु संस्थि-तम् । रज्या बहुत्सुसंबद्धः पक्षी तहृदिदं मनः ॥ ५९ ॥ नानाविधेर्विचारेस्त न बाध्यं जायते मनः । तसात्तस्य जयोपायः प्राण एव हि नान्यया ॥ ६०॥

१ जीवति मूहस्तु.

तर्कें जिल्पैः शास्त्रजाले युंकि भिर्मश्रमेष जैः । न वशो जायते प्राणः सिद्धोपार्य विना विधे ॥ ६१ ॥ उपायं तमविज्ञाय योगमार्गे प्रवर्तते । खण्डज्ञानेन सहसा जायते हेशवत्तरः ॥ ६२ ॥ यो जित्वा पवनं मोहाद्योगमिन्छति योगिनाम् । सोऽपकं कुम्भमारुद्य सागरं तर्नुमिच्छति ॥ ६३ ॥ यस प्राणो विलीनोऽन्तः साधके जीविते सति । पिण्डो न पतितस्तस्य चित्तं दोषैः प्रबाधते ॥ ६४ ॥ शुद्धे चेतसि तस्येव स्वात्मज्ञानं प्रकाशने । तस्माञ्ज्ञानं भवेद्योगाज्जनमनेकेन पद्मज ॥ ६५ ॥ तस्माद्योगं तमेवादौ साधको नित्यम-भ्यसेत् । सुमुक्षभिः प्राणजयः कर्नव्यो मोक्षहेनचे ॥ ६६ ॥ योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम् । योगात्परतरं सृक्षमं योगात्परतरं नहि ॥ ६७ ॥ योऽपानवाणयोरैक्यं स्वरज्ञोरेतमोस्तथा । सूर्याचन्द्रमसोयोंगो जीवात्मपर-मात्मनोः ॥ ६८ ॥ एवं तु हन्हजालस्य संयोगो योग उच्यते । अथ योग-शिक्षां वक्ष्ये सर्वज्ञानेषु चोत्तमाम् ॥ ६९ ॥ यदानुष्यायते मन्नं गात्रक-म्पोऽथ जायने । आसन पद्मकं बद्धा यञ्चान्यद्पि रोचते ॥ ७० ॥ नामाग्रे दृष्टिमारोप्य हस्तपादाँ च संयना । मनः मर्यत्र संगृह्य क्ष्यारं नत्र चिन्त-येत् ॥ ७९ ॥ ध्यायते सततं प्राज्ञो हत्कृत्वा परमेश्वरम् । एकस्तम्भे नवहारे त्रिस्थुणे पञ्चदेवते ॥ ७२ ॥ ईंटरो तु शरीरे वा मनिमासोपलक्षयेत् । आदि-स्प्रमण्डलाकारं रिव्यवालासमाकुलम् ॥ ७३ ॥ तस्य मध्यगतं वहि प्रवेशके-हीपवर्तिवत् । दीपशिखा तु या मात्रा सा मात्रा परमेश्वरे ॥ ७४ ॥ मिन्दन्ति योगिनः सूर्यं योगाभ्यासेन व पुनः । द्वितीयं सुपुन्नाद्वारं परिशुन्नं समर्थितम् ॥ ७५ ॥ कपालसंपुटं पीत्या ततः पश्यति तत्पदम् । अथ न ध्यायते जन्तुरालस्याच प्रमादनः ॥ ७६ ॥ यदि त्रिकालमागच्छेरस गच्छेरपु-ण्यमंपदम् । पुण्यमेतस्समामाच संक्षिप्य कथितं मया ॥७७॥ लब्धयोगोऽथ बुष्येत प्रसन्न परमेश्वरम् । जन्मान्तरसहस्रेषु यदा शीणं तु किल्बिपम् ॥७८॥ तदा पश्यति योगेन संसारोच्छेदनं महत् । अधुना संप्रवह्यामि योगाभ्या-सस्य लक्षणम् ॥ ७९ ॥ मरुज्जयो यस्य मिद्धः सेवयेत्तं गुरुं सदा । गुरुवस्न-प्रसादेन कुर्यात्प्राणअयं बुधः ॥ ८० ॥ वितन्तिप्रमितं देर्ध्यं चतुरङ्ग्छविस्तृ-तम् । सृदुळ धवलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम् ॥ ८१ ॥ निरुष्य मारुतं गाढं शक्तिचालनयुक्तितः । अष्ट्रधा कुण्डलीभूतामृत्र्यी कुर्यात्त कुण्डलीम् ॥ ८२ ॥ पायोराकुञ्चनं कुर्यात्कुण्डली चालयेसदा । मृत्युचकगतस्यापि तस्य मृत्युभर्य कुतः ॥ ८३ ॥ एतदेव पर गुह्यं कथितं तु मया तव । बज्रासनगतो नित्य-मुर्थाकुञ्जनमभ्यसेत् ॥ ८४ ॥ वायुना उत्रष्टितो बह्निः कुण्डलीमनिशं दहेत्।

१ सिब्बुपायं विना. २ ज्वालयेदीप. ३ परशुक्रं.

संतप्ता साम्निना जीवशक्तिकोलोक्यमोहिनी ॥ ८५ ॥ प्रविशेषाँनम्तुण्डे तु सुषुन्नावदनान्तरे । वायुना विद्वना सार्धे ब्रह्मप्रनिथ भिनत्ति सा ॥ ८६ ॥ विष्णुय्रस्थि ततो भिरवा रुद्र्यस्था च तिष्ठति । ततस्तु कुम्भकैर्गाढं पूर्वित्वा पुनःपुनः ॥ ८७ ॥ अथाभ्यसेत्सूर्यमेवमुजायीं चापि जीतलीम् । भसां च महिनो नाम स्याचनुष्टयकुम्भकः ॥ ८८ ॥ वन्धत्रयेण संयुक्तः केवळ-ब्राप्तिकारकः । अथास्य कक्षणं सम्यक्षययामि समासतः ॥ ८९ ॥ एका-किना समुपगम्य विविक्तदेशं प्राणादिरूपममृतं परमार्थतस्वम् । छप्वाशिना ष्ट्रिमता परिभावितव्यं संसाररोगहरमोपधमद्वितीयम् ॥ ९० ॥ सूर्यनाद्या समाकृष्य वायुमभ्यासयोगिना । विधिवत्कुम्भकं कृत्वा रेचयेच्छीतरहिमना ॥ ९१ ॥ उदरे बहुरोगमं किमिदोपं निहन्ति च । मुहुर्मुहुरिदं कार्य सृयभेदमुदाहृतम् ॥ ९२ ॥ नाडीभ्यां वायुमाकृष्य कुण्डल्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्। धारयेदुदरे पश्चादेचयेदिडया सुधीः ॥ ९३ ॥ रूण्टे कफादि-दोपनं शरीरामिविवर्धनम् । नाडीजलापदं धातुगतदोपविनाशनम् ॥ ९४ ॥ गच्छनन्तिष्टतः कार्यमुजारयाल्यं तु हुम्भकम् । मुखेन वायुं संगृहा घ्राण-रम्प्रेण रेचयेत् ॥ ९५ ॥ शीतलीकरणं चेदं हन्ति पित्तं क्षुघां तृपम् । स्तनयोरथ भस्त्रेव लोहकारस्य वेगतः ॥ ९६ ॥ रेचयेत्पूरयेद्वायुमाश्रमं देहरां धिया । यथा श्रमो भवेहेहे तथा सूर्येण पूरवेत् ॥ ९७ ॥ कण्डमंकोचनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेन् । वातिपत्तिश्चेष्महरं शरीराग्निविवर्धनम् ॥ ९८ ॥ कुण्डलीबोधकं वऋदोपन्नं शुभदं मुलम्। ब्रह्मनाडीमुखान्तःस्थकफार्वाक-नाशनम् ॥ ९९ ॥ सम्यग्वन्धसमुद्भृतं ग्रन्थित्रयविभेद्कम् । विशेषेणैव कर्तर्रयं सखार्यं कुरुभकं त्विदम् ॥ १०० ॥ वन्धत्रयमयेदानीं प्रवस्यामि यथात्रमम् । नित्य कृतेन तेनामा वायोर्जयमवाप्रुयात् ॥ १०१ ॥ चतुः र्णामपि मेदानां कुम्भके समुपस्थिते । बन्धत्रयमिदं कार्यं वक्षमाणं मय-हि तत् ॥ १०२ ॥ प्रथमो मृलबन्धस्तु द्वितीयोङ्कीयनामिधः । जालन्धा रस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम् ॥ १०३ ॥ गुदं पाष्ट्यां तु संपीका पायुमाकुञ्जयेद्वलात् । वारंवारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ॥ १०४ ॥ प्राणापानी नादविन्दू मूलवन्धन चैकताम् । गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतौ नात्र संशयः ॥ १०५ ॥ कुम्भकान्ते रेचकादी कर्तव्यस्तुड्डियानकः । बन्धो येन सुपुद्धायां प्राणस्त् ड्वीयते यतः ॥ ६०६ ॥ तस्सानुड्डीयनास्योऽयं योगिभिः समुदाहतः । उड्डियानं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा ॥ १०७ ॥ अभ्यसेत्तदतन्द्रस्तु बृद्धोऽपि तरुणो भवेत् । नामेरूप्वमधश्चापि त्राणं

१ चन्द्रखण्डे तु. २ ताण कुर्यात्.

क्रयोरप्रयक्षतः ॥ १०८ ॥ धाण्मासमम्यसेन्धृत्युं जयत्येव न संज्ञयः । पूर-कान्ते तु कर्तच्यो बन्धो जालन्धरामिधः ॥ १०९ ॥ कण्डसंकोचरूपोऽसी वायुमार्गनिरोधकः । कण्डमाकुक्षय हृद्ये स्थापवेहृद्यमिष्ळया ॥ ११० ॥ बन्धो जास्त्रन्धरास्योऽयममृताप्यायकारकः । अधसार्कुश्चनेनाशु कण्डसंको-चने कृते ॥ १११ ॥ मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्प्राणी बद्धानारिगः। वज्रा-सनस्थितो योगी चारूथिरवा तु कुण्डलीम् ॥ ११२ ॥ कुर्यादनन्तरं भर्सी कुण्डलीमाञ्ज बोधयेत् । मिचन्ते प्रन्थयो वेशे तत्तलोहशलाकया ॥११३॥ तथैव पृष्ठेवंशः साह्रन्थिभेदस्तु वायुना । पिपीलिकायां स्वप्नायां रूण्डस्तत्र प्रवर्तते ॥ ११४ ॥ सुषुक्तायां तथाभ्यासारसततं वायुना भवेत्। स्वय्राम्थि ततो सिश्वा ततो याति क्षिवारमकम् ॥ ११५ ॥ चन्द्रसूर्यो समी कृत्वा तयोयींगः प्रवर्तते । गुणत्रयमतीतं स्याद्गन्धित्रयवि-मेदनात् ॥ ११६ ॥ शिवशक्तिसमायोगे जायते परमा स्थितिः । यथा करी करेणेव पानीयं प्रपिबेत्सदा ॥ ११७ ॥ सुपुन्नावज्रनालेन पवमानं असेसथा । वज्रदण्डसमुद्भूता मणयश्रेकविंशतिः ॥ ११८ ॥ सुपुन्नायां -स्थिताः सर्वे सुत्रे मणिगणा इव । मोक्षमार्गे प्रतिष्ठानात्सुपुन्ना विश्वरूपिणी ॥ ११९ ॥ यथैव निश्चितः कालश्चन्द्रसूर्यनिबन्धनात् । आपूर्य कुन्भितौ बायुर्वहिनों याति साधके ॥ १२० ॥ पुनःपुनस्तद्वदेव पश्चिमद्वारस्थलम् । पूरितस्तु स तहारैरीयस्कुम्भकतां गतः ॥ १२१ ॥ प्रविशेरसर्वगात्रेषु वायुः पश्चिममार्गतः । रेचितः क्षीणतां याति पूरितः पोपयेत्ततः ॥ १२२ ॥ यत्रैव जात सकलेवरं मनसन्त्रैव लीन कुरुते सयोगात्। स एव मुक्ती निरहंकृतिः सुखी मुढा न जानन्ति हि पिण्डपातिनः ॥ १२३ ॥ चित्तं विनष्टं यदि आसितं स्वासत्र प्रतीतो मरुतोऽपि नाशः। न चेद्यदि स्वास तु तस्य शास्त्रं नात्मप्रतीतिर्न गुरुर्न मोक्षः ॥ १२४ ॥ जैल्रुका रुधिरं यह्नद्वलादाकपंति स्वयम् । ब्रह्मनाडी तथा घातून्मंतताभ्यासयोगतः ॥ १२५ ॥ अनेनाभ्यास-योगेन नित्यमासनबन्धतः । चित्त विळीनतामेति बिन्दुर्नो यात्रधस्तया ॥ १२६ ॥ रेचकं पूरकं मुक्ता वायुना स्थीयते स्थिरम् । नाना नादाः प्रवर्तन्ते संस्रवेश्वन्द्रमण्डलम् ॥ १२७ ॥ नइयन्ति श्वत्पिपासाद्याः सर्वदोषा-सॅतसदा । स्वरूपे सचिदानन्दे स्थितिमाम्रोति केवलम् ॥ १२८ ॥ कथितं तु तब श्रीत्या होतद्भ्यासकक्षणम् । मन्नो लयो हृटो राजयोगोऽन्तर्भूमिकाः कमात् ॥ १२९ ॥ एक एव चर्तुघाँऽयं महायोगोऽभिषीयते । हकारेण बहि-र्याति सकारेण विशेशुनः ॥ १३० ॥ इंसइंसेति मझोऽयं सर्वेजीवैश्व जप्यते।

१ वंशतस. २ प्रथवशे स्थात. ३ जम्बुको रुधिर. ४ स्तत: सदा.

गुरुवाक्यात्सुलुक्षायां विपरीतो भवेजपः ॥ १३१ ॥ सोऽहंसोऽहमिति प्रोक्तो मन्नयोगः स उच्यते । प्रतितिर्मन्नयोगाच जायते पश्चिमे प्रथि ॥ १३२ ॥ हकारेण तु सुर्यः स्यात्सकारेणेन्द्ररुच्यते । सूर्याचन्द्रमसोरेक्यं हठ इत्यमिषी-बते ॥ १३३ ॥ इटेन प्रस्यते जाड्यं सर्वदोषसमुद्भवम् । क्षेत्रज्ञः परमास्मा-च तयोरैक्यं यदा भवेत् ॥ १३४ ॥ तदैक्ये साधिते ब्रह्मंश्चित्तं याति विकी-नताम् । पवनः स्थैर्यमायाति छययोगोदये सति ॥ १३५ ॥ छयाःसंप्राप्यते सौख्यं स्वात्मानन्दं परं पदम् । योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्ध्रुकसंनिभम् ॥ १३६ ॥ रजी वसनि जन्तूनां देवीतस्वं संमावतम् । रजसी रेतसी योगा-द्वाजयोग इति स्मृतः ॥ १३७ ॥ अणिमादिपदं प्राप्य राजते राजयोगतः । प्राणापानसमायोगो त्रेयं योगचतुष्टयम् ॥ १३८ ॥ संक्षेपात्कथितं व्रह्मचा-न्यथा शिवभाषितम् । क्रमेण प्राप्यते प्राप्यमभ्यासादेव नान्यथा ॥ १३९ ॥ एकेनेव शरीरेण योगाभ्यासाच्छनैःशनैः । चिरात्संप्राप्यते मुक्तिर्मर्कटकम पुत सः ॥ १४० ॥ योगसिद्धिं विना देहः प्रमादाद्यदि नइयति । पूर्ववास-नया युक्तः शरीरं चान्यदाप्रयात् ॥ १४१ ॥ ततः पुण्यवशात्सिद्धो गुरुणा सह संगतः । पश्चिमद्वारमार्गेण जायते त्वरितं फलम् ॥ १४२ ॥ पूर्वजन्म-कृताभ्यासारसस्वरं फलमभूते। एतदेव हि विशेयं तरकाकमतसुच्यते॥ १४३॥ नास्ति काकमतादन्यदभ्यासाल्यमतः परम् । तेनैव प्राप्यते मुक्तिर्नान्यथा शिवभाषितम् ॥ १४४ ॥ हठयोगक्रमारकाष्टासहजीवलयादिकम् । नाकृतं मोक्षमार्गं स्वात्प्रसिद्ध पश्चिमं विना ॥ १४५ ॥ आदौ रोगाः प्रणस्यन्ति पश्चाजाढ्यं शरीरजम् । ततः समरसो भूत्वा चन्द्रो वर्षत्यनारतम् ॥ १४६ ॥ धातुंश्व संग्रहेद्वह्निः पवनेन समन्ततः । नाना नादाः प्रवर्तन्ते मार्दवं स्यास्क-सेवरे ॥ १४७ ॥ जित्वा बृष्ट्यादिकं जाड्य खेचरः स भवेशरः । सर्व-ज्ञोऽसा भवेत्कामरूपः पवनवेगवान् ॥ १४८ ॥ क्रीडते ब्रिष्ट क्रोकेषु जायन्ते सिद्धयोऽखिलाः। कर्पुरे स्त्रीयमाने किं काठिन्यं तत्र विद्यते॥ १४९॥ अहंकारक्षये तह हे हे कठिनता कतः । सर्वकर्ता च योगीन्द्रः स्वतन्त्रोऽनन्त-रूपवान् ॥ १५० ॥ जीवन्मुक्तो महायोगी जायते नात्र संशयः । द्विविधाः सिद्धयों लोके कल्पिताडकल्पितास्तथा ॥ १५१ ॥ रसापिधिकियाजालमञ्चा-भ्यासादिसाधनात् । सिध्यन्ति सिद्धयो यास्तु कल्पितासाः प्रकीर्तिताः ॥ १५२ ॥ अनित्या अस्पवीर्यासाः सिद्धयः साधनोद्धवाः । साधनेन विना-व्येवं जायन्ते स्वतः एव हि ॥ १५३ ॥ स्वारमयोगकनिष्ठेषु स्वातकयादीश्वर-प्रियाः । प्रभूताः सिद्धयो यास्ताः कल्पनारहिताः स्पृताः ॥ १५४ ॥ सिद्धा

१ समाहितम्. २ न्यथाप्रयात्.

तिला महावीर्या इच्छारूपाः स्वयोगजाः । चिरकालायजायन्ते वासनारहि-क्षेप च ॥ १५५ ॥ तास्त्र गोप्या सहायोगात्परमात्मपदेऽध्यवे । विना कार्य सदा गृप्तं योगसिद्धस छक्षणम् ॥ १५६ ॥ यथाकाशं समुद्दिश्य गच्छद्भिः पविकः पथि । नाना नीर्थानि दृश्यन्ते नानामार्गास्तु सिद्धयः ॥ १५७ ॥ स्वयमेव प्रजायन्ते लाभालामविवर्जिते । योगमार्गे तैयैवेदं सिद्धिजालं प्रय-नंते ॥ १५८ ॥ परीक्षकः स्वर्णकारहीम मंत्रोच्यते यथा । मिद्धिमिर्छक्षयेत्सिद्धं जीवन्मुक्तं तथैव च ॥ १५९ ॥ भर्लाकिकगुणम्तस्य कदाचिद्वरयते ध्रुवम् । सिद्धिभः परिहीनं तु नरं बद्धं तु लक्षयेत् ॥ १६० ॥ अजरामरिपण्डो यो जीवन्मुक्तः स एव हि । पशुकुक्टकीटाचा सृति संप्राप्तवन्ति वै ॥ १६१ ॥ तेषां कि पिण्डपातेन मुक्तिर्भवान पद्मज । न वहिः प्राण आयानि पिण्डस्य पतनं कृतः ॥ १६२ ॥ पिण्डपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिनं नुहन्यते । देहे मसरवमायाते जलानां मैन्धवं यथा ॥ १६३ ॥ अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते । विमतानि शरीराणि इन्द्रियाणि तथैव च ॥ १६४ ॥ ब्रह्म देहावमापन्नं वारि बुद्दतामिव । दशहारपुरं देहं दशनाडीमहापथम् ॥ १६५ ॥ दश्वभिर्वायुनिर्वासं दशेन्द्रियपरिच्छदम् । पडाधारापवरकं पड-न्वयमहावनम् ॥ १६६ ॥ चतुःपीठममाकीर्णं चतुरान्नायदीपकम् । बिन्दु-नादमहालिक्कं शिवशक्तिनिकेतनम् ॥ १६७ ॥ देहं शिवालयं प्रोक्तं सिदिदं सर्वेदेहिनाम् । गुद्रमेढान्तरालस्यं मुलाधारं त्रिकोणकम् ॥ १६८ ॥ शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तिद्धं प्रचक्षते । यत्र कुण्डलिनीनाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता ॥ १६९ ॥ यसाद्त्पद्यते वायुर्वसाहितः प्रवर्तते । यसादुत्पद्यते बिन्दुर्यः सान्नादः प्रवर्तते ॥ १७०॥ यसादुत्वचते हंसो यसादुत्वचते मनः । तदेत-कामरूपास्यं पीठं कामफलप्रदम् ॥ १०१ ॥ खाधिष्टानाह्ययं चकं लिङ्गमूले पडसके। नाभिदेशे स्थितं चकं दक्षारं मणिपुरकम् ॥ १७२ ॥ द्वादशारं महाचक हृद्ये चाप्यनाहृतम् । तद्तत्पूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसंभव ॥१७३॥ कण्डकृपे विशुखास्यं यश्चकं पोडशास्त्रकम् । पीठं जालन्धरं नाम तिष्ठत्यन सुरेश्वर ॥ १७४ ॥ आज्ञा नाम अवोर्मध्ये द्विद्छं चक्रमुत्तमम् । उड्यानाख्यं महापीटमुपरिष्टात्प्रतिष्टितम् ॥ ३७५ ॥ चनुरस्रं धरण्यादी ब्रह्मा तत्राधिदे-वता । अर्थचन्द्राकृति चलं विष्णुस्तत्वाधिदेवता ॥ १७६ ॥ त्रिकोणमण्डलं वही रहस्त्रसाधिदेवता । वायोविंग्वं तु पदकोणमीश्वरोऽस्याबिदेवता ॥ १७७ ॥ आकाशमण्डलं वृत्तं देवतास्य सदाशिवः । नादरूपं अवीमेध्ये मनसो मण्डलं विद्ः॥ १७८॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

१ ताः सुगोप्या महायोगाः पर. २ तते चेद.

पुनर्वोगस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि शंकर । यस विज्ञानमात्रेण लेचरी-समतां वजेत् ॥ ३ ॥ शृणु ब्रह्मन्त्रवध्यामि गोपनीयं प्रयक्षतः । द्वादशाब्दं तु शुश्रुणां यः क्रुयोदप्रमादतः ॥ २ ॥ तसी वाच्यं बधातथ्यं दान्ताय अग्र-चारिणे। पाण्डित्यादर्थलोभाद्वा प्रमादाद्वा प्रयच्छति ॥ ३ ॥ तेनाधीतं श्रुतं नेन तेन सर्वमनुष्ठितम् । मूलमञ्ज विजानाति यो विद्वान्गुरुद्धितम् ॥ ४ ॥ शिवशक्तिमयं मन्नं मुलाधारात्समुरिथतम् । तस्य मन्नस्य वै महान्होता बक्ता च दुर्लभः ॥ ५ ॥ प्रतस्पीठमिति प्रोक्तं नाद्छिक्नं चिदास्मकम् । तस्य विज्ञा-नमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेजनः ॥ ६ ॥ अणिमादिकमैश्वर्यमचिरादेव जायते । मननात्राणनाचेव मद्र्पस्यावबोधनान् ॥ ७ ॥ मत्र्रामत्युच्यते ब्रह्मनमद्धि-ष्टानतोऽपि वा । मूलस्वात्सर्वमञ्जाणां मूलाधारसमुद्भवात् ॥ ८ ॥ मूलस्वरू-पलिङ्गःवान्मूलमञ्ज इति स्पृतः । सुक्षमत्वारकारणत्वाच लयनाद्गमनादपि ॥ ९ ॥ लक्षणात्ररमेशस्य लिङ्गमित्यभिषीयते । संनिधानात्समस्तेषु जन्तु-प्विष च संततम् ॥१०॥ सूचकत्वाच रूपस्य सूत्रमित्यभिषीयते । महामाया सहारुक्ष्मीर्मेहादेवी सरस्वती ॥११॥ आधारशक्तिरव्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते । सुक्षमाभा बिन्दुरूपेण पीठरूपेण वर्तने ॥ १२ ॥ बिन्दुपीठं विनिर्भिद्य नाद-लिक्रमुपस्थितम् । प्राणनोचार्यते ब्रह्मन्पपर्मुखीकरणेन च ॥ १३ ॥ गुरूपदे-शमार्गेण सहसैव प्रकाशते । स्थुलं सुद्दमं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः ॥ १८ ॥ पञ्चब्रह्ममयं रूपं स्थूळे वैराजमुच्यते । हिरण्यगर्भं सूक्ष्मं तु नादं वीजवयात्मकम् ॥ १५ ॥ परं बह्म परं सत्यं सचिदानन्दलक्षणम् । अप्रमेय-मनिर्देश्यमवाद्यानसगोचरम् ॥ १६ ॥ शुद्धं सुक्ष्मं निराकारं निर्विकारं मिर-अनम् । अनन्तमपरिच्छेद्यमन्यममनामयम् ॥ १७ ॥ आग्ममन्नसद्भयासा-त्परतस्त्रं प्रकाशने । तद्भिव्यक्तिचिह्नाने सिद्धिहाराणि मे शुणु ॥ १८ ॥ दीपज्यालेन्दुखद्योतविद्युबक्षत्रभास्यराः। दृश्यन्ते सुक्षमरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः ॥ १९ ॥ अणिमादिकमैश्वर्यमचिरात्तस्य जायते । नास्ति नादात्वरो मन्त्रों न देवः स्वात्मनः परः ॥ २० ॥ नानुमंधेः परा पूजा न हि तृष्ठेः परं सुखम् । गोपनीयं प्रयक्षेन सर्वदा सिद्धिमिच्छता । मद्रक्त एतद्विज्ञाय कृत-कृत्यः सुखी भवेत ॥ २१ ॥ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरी । तस्येते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महास्मनः ॥ २२ ॥ इति ॥ इति हिती-बोऽध्यायः ॥ २ ॥

यसमस्यं चिदाल्यातं यत्सिद्धीनां च कारणम् । येन विज्ञातमात्रेण जन्म-बन्धात्ममुख्यते ॥ १ ॥ अक्षरं परमो नादः चाटइबक्केति कथ्यते । मूलाधार-

१ तसी बन्ना. २ यदात्मकं. ३ पण्मुखे करणेपु.

अ. इ. २६

गता शक्तिः स्वाधारा बिन्दुरूपिणी ॥ २ ॥ तस्यामुत्पचते नादः सुक्ष्मभीजा-दिवाक्करः । तां पश्यन्तीं विदुर्विश्वं यया पश्यनित योगिनः ॥ ३ ॥ हृद्ये व्यज्यते घोषो गर्जलर्जन्यसंतिभः । तत्र स्थिता सरेशान मध्यमेत्यमिषीयते ॥ ४ ॥ प्राणेन च स्वराख्येन प्रथिता वैखरी पुनः। शाखापल्लवरूपेण ताल्वा-दिस्थानबद्दनात् ॥ ५ ॥ अकारादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरवेत् । अक्ष-रेभ्यः पदानि स्यः पदेभ्यो वाक्यसंभवः ॥ ६॥ सर्वे वाक्यात्मका मन्ना वेदशास्त्राणि कृत्स्त्रशः । पुराणानि च काच्यानि भाषाश्च विविधा अपि ॥७॥ ससस्वराश्च गाथाश्च सर्वे नादसमुद्भवाः । एपा सरस्वती देवी सर्वभूतगृहा-श्रया ॥ ८ ॥ वायुना विद्वयुक्तेन प्रेयमाणा शनैः शनैः । तद्विवतेपदेवीन्यै-रिखेवं वर्तने सदा ॥ ९ ॥ थ इमां वैखरीं शक्ति योगी स्वात्मनि पश्यति । स बाक्मिद्धिमवाप्रोति सरस्वत्याः प्रमादतः ॥ १० ॥ वेदशास्त्रपुराणानां स्त्रयं कर्ना भविष्यति । यत्र विन्दुश्च नादश्च सीमसूर्याक्षिवायवः ॥ ११ ॥ इन्द्रियाणि च सर्वाणि रुपं गच्छन्ति सुद्रत । वायवो यत्र सीयन्ते मनी यत्र विलीयते ॥ १२ ॥ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तनः । ४ यस्मिनिस्थतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ १३ ॥ यत्रोपरमते चित्रं निरुद्धं योगसैवया । यत्र चेवात्मनात्मान पश्यक्तात्मनि तुष्यति ॥ १४ ॥ सुखमात्यन्तिकं यत्तहु द्विप्र'ह्यम रीन्द्रियम् । एतः अराक्षरानीतमनक्षरमिर्नाः र्यते ॥ १५ ॥ क्षरः सर्वाणि भूतानि सुत्रात्माऽश्वर उच्यते । अक्षरं पः मं ब्रह्म निविशेष निरञ्जनम् ॥ १६ ॥ अलक्षणमलक्षं तद्यतक्यमन्पमम् । अपारपारमच्छेशमचिन्त्यमनिनिर्मेळम् ॥ १७ ॥ आधार सर्वभूतानामनावा-रमनामयस् । अप्रमाणमनिर्देश्यमधर्मेयमनीन्द्रियस् ॥ ६८ ॥ अस्यलमनण्-हम्बमर्दार्घमजमव्ययम् । अञ्चर्मस्पर्शरूपमचक्षुःश्रोत्रनामकम् ॥ १९॥ सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वेषां हृद्ये स्थितम् । सुमंबेद्यं गुरुमताःसुदुबोधमचन-साम् ॥ २० ॥ निष्कलं निर्गुणं शान्तं निर्विकारं निराश्रयम् । निर्लेपकं निरा पायं कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ २१ ॥ ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमःपारे प्रतिष्टि-तम । भावाभावविनिर्मक्तं भावनामात्रगोचरम् ॥ २२ ॥ भक्तिगम्यं पर तरवमन्तर्लीनेन चेतसा । भावनामात्रमेवात्र कारणं पद्मसंभव ॥ २३ ॥ यथा देहान्तरप्राप्तेः कारणं भावना नृणाम् । विषयं ध्यायतः पुंस्रो विषये रमते मनः ॥ २४ ॥ मामनुस्मरतिश्चनं मध्येवात्र विलीयते । सर्वज्ञस्वं परेशस्वं सर्वसंपूर्णशक्तिता । अनन्तशक्तिमस्वं च मद्नुस्मरणाञ्जवेत् ॥ २५ ॥ इति ॥ इति तृतीयोऽध्याबः ॥ ३ ॥

चैतन्यस्पैकरूपत्वादेदो युक्तो न कर्हिचित् । जीवत्वं च तथा शेयं रज्जां सर्पग्रहो यथा ॥ १ ॥ रज्ज्ञानात्क्षणेनैव यद्ववृज्जुर्हि सर्पिणी ।

माति तद्वचितिः साक्षाद्विधाकारेण केवका ॥ २ ॥ वपादानं प्रपञ्जस बद्धाणोऽन्यस विद्यते । तस्मात्सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मीबास्ति न चेतरत् ॥ ३ ॥ व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमारमेति शासनात् । इति ज्ञाते परे तस्वे मेदस्यावसरः कुतः ॥ ४ ॥ ब्रह्मणः सर्वभृतानि जायन्ते प्रमास्मनः। तस्मादेतानि ब्रह्मेव भवन्तीति विचिन्तय ॥ ५ ॥ ब्रह्मेव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च। कर्माण्यपि समग्राणि विभेतीति विभावय ॥ ६ ॥ सुवर्णाजायमानस्य सुवर्णस्वं च शाश्वतम् । ब्रह्मणी जायमानस्य ब्रह्मस्वं च तथा भवेत् ॥ ७ ॥ स्वल्पमप्यन्तरं क्रत्वा जीवारमपरमारमनीः। पस्ति-ष्ट्रति विमुदातमा भयं तत्यापि भाषितम् ॥ ८॥ यदज्ञानाञ्जवेद्दैतमितर-त्तरप्रपद्यति । भारमत्वेन तदा सर्वं नेतरत्तन्न चाण्वपि ॥ ९ ॥ अनुभू-तोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन्। असद्पो यथा स्वम उत्तरक्षणबा-धितः ॥ १० ॥ स्वमे जागरितं नाम्ति जागरे स्वमता नहि । द्वयमेव खये नास्ति खयोऽपि हानयोर्ने च ॥ १९ ॥ त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्र-यविनिर्मितम् । अस्य द्रष्टा गुणानीतो नित्यो ह्येष चिदारमकः ॥ १२ ॥ यद्रनमृदि घटश्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः । तद्वद्रह्मणि जीवश्वं वीक्षमाणे विनइयति ॥ १३ ॥ यथा सृदि घटो नाम कनके कुण्डलामिधा । असी हि रजतस्यातिजीवशब्दम्नथा परे ॥ १४ ॥ यथेव व्योम्नि नीलस्वं यथा नीरं मरुखाटे । पुरुषावं यथा स्थाणी तद्वद्विश्वं चिदारमनि ॥ १५ ॥ यथेव जन्यो वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा । यथाकाको हिचन्द्रस्वं तहस्सस्ये जगरिस्थानः ॥ १६ ॥ यथा तरङ्गकहोर्छेर्जलमेच स्फुरत्यलम् । घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनास्ना हि तन्तवः ॥ १० ॥ जगन्नान्ना चिदाभाति सर्वे ब्रह्मेव केवलम् । यथा वन्ध्यासुनो नास्ति यथा नाम्ति मरौ जलम् ॥ १८॥ यथा नाम्ति नभोवृक्षस्तथा नाम्ति जगिन्धितिः । गृह्यमाणे घटे यहन्मृत्तिका भाति वे बलात्॥ १९॥ वीस्यमाणे प्रपन्ने तु बह्येवाभाति भास्रम् । सदैवारमा विश्रद्धोऽस्मि हाश्रद्धो भाति वै सदा ॥ २०॥ यथैव द्विविधा रज्जुर्जानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम् । यथैव मृन्मयः कुम्भस्तद्वदेहोऽपि चिन्सयः ॥ २१ ॥ आत्मानारमविवेकोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः ॥ सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ॥ २२ ॥ विनिर्णाता विस्टेन देहरवेन तथा-रमता । घटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ॥ २३ ॥ गृहत्वेन हि काष्टानि खद्भत्वेनेव लोहता । तद्भदासनि देहत्वं पद्मयस्यज्ञानयोगतः ॥ २४ ॥ इति । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

१ भासंतीवेति भावय.

पुनर्योगं प्रवक्ष्यामि गुद्धं ब्रह्मस्यरूपकम् । समाहितमना भूत्वा शृषु ब्रह्मन्यथाक्रमम् ॥ १ ॥ दशद्वारपुरं देहं दशनाडीमहापथम् । दश-भिर्वायुमिर्ग्यासं दहोन्द्रियपरिच्छद्म् ॥ २ ॥ पदाधारापवरकं पढन्वय-महावनम् । चतुःपीठसमाकीर्णं चनुराम्नायदीपकम् ॥ ३ ॥ बिन्दु-नादमहालिक्क बिष्णु उक्ष्मीनिकेतनम् । देहं बिष्ण्वाख्यं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व-देहिनाम् ॥ ४ ॥ गुद्मेदान्तरालस्यं मुलाधारं त्रिकोणकम् । शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्धि प्रचक्षते ॥ ५ ॥ यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । यसादुरपद्यते वायुर्यसाद्वह्निः प्रवर्तते ॥ ६ ॥ यसादुरपद्यते विनेदुर्यसाम्रादः प्रवर्तते । यसादुरपद्यते हंसो यसादुरपद्यते मनः ॥ ७ ॥ तदेतस्कामरूपाएयं पीटं कामफरूपद्म् । स्वाधिष्ठानाह्नयं चकं लिङ्गमूले पडसकम् ॥ ८ ॥ नाभिदेशे स्थितं चकं द्वासं मणिपूरकम् । हाद्शारं महाचकं हृद्ये चाप्यनाहतम् ॥ ९ ॥ तदेतरपूर्णगियां एयं पीठं कमलसं-भव । कण्ठकृपे विश्वेदाल्यं यचकं पोडशास्त्रकम् ॥ १० ॥ पीठं जाल-म्थरं नाम तिष्ठत्यत्र चतुर्मुख । भाज्ञा नाम भुवोर्मध्ये द्वित्लं चक्रमुत्तमम् ॥ ११ ॥ उड्यानार्ख्यं महापीठमुपरिष्टास्त्रतिष्ठितम् । स्थानान्येतानि दृद्देऽस्मिन्छक्तिरूपं प्रकाशतं ॥ १२ ॥ चतुरस्र प्रस्पादा महा। तत्राधि-देवता । अर्धचन्द्राकृति जलं विष्णुम्तस्याधिदेवता ॥ १३ ॥ त्रिकोण-मण्डलं वही रुद्रसास्याधिदेवता । वायोविंग्वं नु पट्ट होणं संकर्पे। आधिदेवता ॥ १४ ॥ आकाशमण्डलं वृत्तं श्रीमैन्नारायणोऽश्राधिदेवता । नादरूपं अवोर्मध्**ये म**नसो मण्डलं विदुः ॥ १५ ॥ शांभवस्थानमेतत्ते वर्णितं पद्मसंभव । अतः परं प्रवक्ष्यामि नाडीचकस्य निर्णयम् ॥ १६ ॥ मूला-धारत्रिकोणस्था सुपुन्ना द्वादशाङ्गुला । मुलार्घच्छिन्नत्रंशाभा बह्मनाडीति सा स्मृता॥ ३७ ॥ इडा च पिङ्गला चैव तस्याः पार्श्वद्वये गते। विल-म्भिन्यामनुस्यूते नासिकान्तमुपागते ॥ १८ ॥ इडायां हेमरूपेण वायु-वीमेन गच्छति । पिङ्गलायां तु सूर्यांमा याति दक्षिणपार्श्वतः ॥ १९ ॥ विल्डाम्बनीति या नाडी व्यक्ता नाभी प्रतिष्ठिता । तत्र नाड्यः समुत्पन्ना-म्निर्यगृर्ध्वमधोमुखाः ॥ २० ॥ तद्वाभिचक्रमित्युक्तं कुक्टाण्डमिव स्थि-तम्। गान्धारी हस्तिजिह्या च तस्मान्नेत्रद्वयं गते ॥ २१ ॥ पूपा चा-रुम्बुया चैव ओन्नद्वयसुपागते । शूरा नाम महानाडी तस्माद्रमध्यमाश्रिता ॥ २२ ॥ विश्वोदरी तु या नाडी सा भुङ्के उन्नं चतुर्विधम्। सरस्वती तु या नाडी सा जिह्नान्तं प्रसर्पति ॥ २३ ॥ राकाह्नया तु या नाडी पीस्वा

१ इसो यस्मात्. २ यरिमन्विकीयेत. ३ विशुज्याख्य. ४ श्रीमत्परवस्त्विः. ५. दादशान्त्रगाः,

च सिंठ अं भागत् । श्रुतमुत्पादवेद् घ्राणे श्रेष्माणं संचिनोति च ॥ २४ ॥ कण्डकृपोद्भवा नाही बाक्किन्याख्या त्वधोमुखी । अस्तारं समादाय मूर्कि संचित्रते सदा ॥ २५ ॥ नामेरघोगतास्त्रिक्षो नाडमः स्युरघोमुखाः । मछं त्यजेत्कुहुनीडी मूत्रं मुद्धति वारुणी ॥ २६ ॥ चित्रास्या सीविनी नाडी है,क्रमीचनकारणी । नाडीचकमिति शोक्तं बिन्दुरूपमतः ॥ २७ ॥ स्थूलं सुक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः । स्थूलं शुक्लासकं बिन्दुः सूक्ष्मं पञ्चाग्निरूपकम् ॥ २८॥ सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदा साक्षी सदाच्युतः । पाताळानामधोभागे कालाप्तिर्यः प्रतिष्ठितः ॥ २९ ॥ समुलाग्निः शरीरेऽग्नियंसान्नादः प्रजायते । वडवाग्निः शरीरस्यो झस्यिमध्ये प्रवर्तते ॥ ३० ॥ काष्ट्रपाचाणयोर्विद्विर्द्धस्थिमध्ये प्रवर्तते । काष्ट्रपाचणजो विद्वः पार्थिवो ग्रेहणीगतः॥ ३१॥ अन्तिरक्षगतो विद्ववेयुतः स्वान्तरात्मकः। नभःस्थः सूर्यरूपोऽग्निर्नाभिमण्डलमाश्रितः ॥ ३२ ॥ विषं वर्षति सूर्योऽसौ सवत्यमृतमुनमुखः । तालुमूले स्थितश्चनदः सुधां वर्षत्यधोमुखः ॥ ३३ ॥ भूमध्यनिकयो बिन्दुः शुद्धस्फटिकमंनिभः । महाविष्णोश्च देवस्य तत्सुदमं रूपमुच्यते ॥ ३४ ॥ एतत्पञ्चाग्निरूपं यो भावये दु दिमान्धिया । तेन भुकं च पीतं च हुतमेव न संशयः ॥ ३५ ॥ सुखसंसेवितं स्वप्नं सुजीर्णमिर्तमोज-नम् । शरीरश्चिद्धं कृत्वादौ सुखमासनमास्थितः ॥ ३६ ॥ प्राणस्य शोधये-नमार्ग रेचपुरककुम्भकः । गुद्माकुम्य यवेन मुख्याक्ति प्रपूज्येत् ॥ ३७ ॥ नाभी लिङ्गस्य मध्ये तु उड्यानास्यं च बन्धयेत्। उड्डीय याति तेनेव शक्तितोड्यानपीठकम् ॥ ३८ ॥ कण्ठं संकोचये स्किचिद्धन्थो जालन्धरो ह्य-यम् । बन्धयेरखेचरीमुद्रां दढचित्तः समाहितः ॥ ३९ ॥ कपालविवरे जिङ्का प्रविष्टा विपरीतगा । अवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥ ४० ॥ खेच-र्या मुद्रित येन विवर लम्बिकोर्ध्वतः । न पीयूपं पनत्यप्रौ न च वायुः प्रधा-विति ॥ ४१ ॥ न क्षुघा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते । न 🔏 मृत्युर्भवेत्तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥ ४२ ॥ ततः पूर्वापरे ब्योम्नि द्वादः शान्तेऽच्युतात्मके । उड्यानपीठे निर्दृन्हे निरालम्बे निरञ्जने ॥ ४३ ॥ ततः पङ्कजमध्यस्थं चन्द्रमण्डलमध्यगम् । नारायणमनुष्यायेरस्वनन्तमसृतं सद्दा ॥ ४४ ॥ मिद्यते हृद्यप्रन्थिशिख्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ ४५ ॥ अथ सिद्धिं प्रवक्ष्यामि सुस्नोपायं सुरेश्वर । जितेन्द्रियाणां शान्तानां जितशासविचेतसाम् ॥ ४६ ॥ नादे मनोक्यं ब्रह्म-न्दूरश्रवणकारणम् । बिन्दी मनोख्यं कृत्वा दूरदर्शनमाप्न्यात् ॥ ४७ ॥ कालात्मनि मनो लीनं त्रिकालज्ञानकारणम्। परकायमनोयोगः परकाय-

१ शुक्रमोचन. २ यंसिन्नादः, ३ प्रहणं गतः. ४...मिन भोजनम्.

प्रवेशकृत् ॥ ४८ ॥ असृतं चिन्तवेनसूर्धि श्रुकृषाविषशान्तवे । प्रविद्यां धार-बेश्चित्तं पाताक्रगमनं भवेत् ॥ ४९ ॥ सिलिले धारयेश्चित्तं नाम्भसा परिभू-यते । अग्रा संधारयेचित्तमप्रिना दहाते न सः ॥ ५० ॥ वाया मनोख्यं कुर्यादाकाशगमनं भवेत् । आकाशे धारयेचित्तमणिमादिकमाप्रुयात् ॥ ५१ ॥ विराहरूपे मनो युञ्जनमहिमानमवामुयात् । चतुर्मुखे मनो युञ्जञ्जगत्सृष्टिकरौ भवेत्॥५२॥ इन्द्ररूपिणमात्मानं भावयन्मर्थभोगवान्। विष्णुरूपे महायोगी पालचेद्खिलं जगत् ॥५३॥ रुद्रस्ये महायोगी संहरत्येव तेजसा । नारायणे मनो युजनारायणमयो भवेत्। वासुदेवे मनो युज्जन्सर्वसिद्धिमवायुयात् ॥ ५४ ॥ यथा संकल्पवेद्योगी योगयुक्तो जितेन्द्रियः । तथा तत्तद्वामोति भाव एवात्र कारणम् ॥ ५५ ॥ गुरुर्वह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवः सदाच्युतः । न गुरोरधिकः कश्चिश्चिपु लोकेषु विद्यते ॥ ५६ ॥ दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरम् । पूजवेत्परया भक्तया तस्य ज्ञानफलं भवेत् ॥ ५७ ॥ यथा गुरु-स्तथैत्रेशो यथैवेशस्तथा गुरुः । पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्य-तेऽनयोः ॥ ५८ ॥ नाद्वैतवादं कुर्वीत गुरुणा सह कुत्रचित् । भद्वेतं भावये-क्रक्तया गुरोदेवस्य चात्मनः ॥ ५९ ॥ योगैशिखां महागुद्धं यो जानाति महा-मितः । न तस्य किंचिद्जातं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ ६० ॥ न पुण्यपापे नास्वस्थो न दुःश्वं न पराजयः । न चास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्संसारमण्डले ॥ ६१ ॥ सिद्धौ चित्तं न कुर्वीत चञ्चलस्वेन चेतसः । तथा विज्ञानतस्त्रोऽसौ मुक्त एव न संशयः ॥ ६२ ॥ इत्युपनिषस् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

उपासनाप्रकारं में ब्रुहि त्वं प्रमेश्वर । येन विज्ञातमात्रेण मुक्तो भवति संस्तेः ॥ १ ॥ उपासनाप्रकारं ते रहस्यं श्रुतिसारकम् । हिरण्यामं वस्यामि श्रुत्वा सम्यगुपासय ॥ १ ॥ सुषुन्नाये कुण्डलीन्ये सुधाये चन्द्रमण्डलात् । मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महाशक्ते चिदारमने ॥ ३ ॥ शतं चैका च हृद्यस्य नाह्यसासां मूर्यानमभिनिःस्तैका । तयोर्ष्वमायश्रमृतत्वमेति विष्वहृन्या उरक्षमणे भवन्ति ॥ ४ ॥ एकोक्तरं नाहिशतं तासां मध्ये परा स्मृता । सुषुन्ना तु परे लीना विरक्ता ब्रह्मरूपिणी ॥ ५ ॥ हृडा तिष्टति वामेन पिकृता वृक्षमणेन तु । तयोर्मध्ये परं स्थानं यसद्भेद् स वेदवित् ॥ ६ ॥ प्राणान्संधार्यक्तिस्थासाम्यन्तर्थारिणः । भूत्वा तत्रायत्रप्राणः शनैरेव समम्यसेत् ॥ ७॥ गुद्ध पृष्ठभागेऽसिन्वीणाद्ण्यः स देहमृत् । दीर्घास्थिदेहपर्यन्तं श्रह्माः वीति कृष्यते ॥८॥ तस्यान्ते सुषिरं सुकृमं ब्रह्मनाडीति सूरभिः । इडापिकृञ्जन्यते ॥८॥ वस्यान्ते सुषर्वा स्थानाडीति सूरभिः । इडापिकृञ्जन्यते ॥८॥ वस्यान्ते सुषर्वा स्थानाडीति सूरभिः । इडापिकृञ्जन्यते ॥८॥ वस्यान्ते सुषर्वा स्थानाडीति सूरभिः । इडापिकृञ्जन्यते ॥

१ मारबन्भोगवानभवेदः २ मनो युअन्. ३ योगशीर्ष.

योर्मध्ये सुबुद्धा सुर्यरूपिणी ॥ ९ ॥ सर्वे प्रतिष्ठितं तस्मिन्सर्वेगं विश्वतोग्रुसम् । तस्य मध्यगताः सूर्यसोमाप्रिपरमेश्वराः॥१०॥ भूतकोका दिशः क्षेत्राः समुद्राः पर्वताः शिकाः । द्वीपाश्च निम्नगा वेदाः शास्त्रविद्याकलाश्चराः ॥११॥ स्वरम-ब्रपुराणानि गुणाश्चेते च सर्वशः । बीजं बीजात्मकस्तेषां क्षेत्रज्ञः प्राणवायवः ॥१२॥ सुप्रमान्तर्गतं विश्वं तस्मिन्सर्वे प्रतिष्ठितम् । नानानाडीप्रसवगं सर्वभू-तान्तरात्मनि ॥१३॥ अर्थ्वमूलमधःशाखं वायुमार्गेण सर्वगम् । द्विसप्ततिसह-स्राणि नाट्यः स्युर्वायुगोत्तराः ॥ १४ ॥ सर्वमार्गेण सुविरास्त्रियञ्चः सुविरा-रमताः । अधश्रोध्वं च कुण्डल्याः सर्वद्वारनिरोधनात् ॥ ६५ ॥ वायुना सह जीवी ध्वेज्ञानान्मीक्षमवाप्रयात् । ज्ञात्वा सुषुम्नां तदेवं कृत्वा पायुं च मध्य-गम् ॥१६ ॥ कृत्वा नु चेन्द्रवस्थाने घाणरन्ध्रे निरोधयेत् । द्विपर्धातसहस्राणि नाडीद्वाराणि प मरे ॥ १० ॥ सुपुम्ना शास्त्रवी शक्तिः शेपास्त्वन्ये निर-र्थकाः । हैहेखे परमानन्दे तालुमूले व्यवस्थिते ॥ १८ ॥ अत अर्ध्वे निरोधे नु मध्यम मध्यमध्यमम्। उचारयेत्परां शक्ति ब्रह्मरन्ध्रनिवासिनीम्। यदि अगरसृष्टिः स्वारसंसारअमणं त्यजेत् ॥ १९ ॥ गमागमस्यं गमनादिशून्यं चिद्रपदीपं निमिरान्धनाशम् । पश्यामि तं सर्वजनान्तरस्यं नमामि हसं पर-मान्मरूपम् ॥ २० ॥ अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । ध्व-ज्योतिज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः । तन्मनो तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ २९ ॥ केचिद्वदन्ति चाधारं सुपुद्धा च सरस्वनी । आधाराजायते विश्वं विश्वं तत्रैव छीयते ॥ २२ ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुपादं समाश्रयेत्। भाषारशक्तिः निदायां विश्वं भवति निदया ॥ २३ ॥ तस्यां शक्ति-प्रबोधेन ब्रेलोक्यं प्रतिबुध्यते । आधारं यो विजानाति तमसः परमभूते ॥ २४ ॥ तस्य विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ आधारचक्रम-इसा विद्युत्तसमप्रभा । तदा मुक्तिनं संदेहो यदि तुष्टः स्वयं गुरुः ॥ २६ ॥ आधारचक्रमहसा पुण्यपाचे निक्रन्तयेत् । आधारवातरोधेन लीयते गगना-न्तरे ॥ २७ ॥ आधारवात रोधेन शरीरं कम्पते यदा । आधारवातरोधेन योगी नृत्यति सर्वदा ॥ २८ आधारवातरोधेन विश्वं तत्रेत इत्यते । सृष्टि-राधारमाधारमाधारे सर्वदेवताः । भाषारे सर्ववेदाश्च तसादाधारमाश्च वेत ॥ २९ ॥ आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणीसङ्गमो भवेत् । तत्र स्नात्वा ध पीत्वा च नरः पापारत्रमुच्यते ॥ ३० ॥ आधारे पश्चिमं लिक्नं कवाटं तत्र विश्वते । तस्योद्धाटनमात्रेण मुच्यते भवबन्धनात् ॥ ३१ ॥ आधारपश्चिमे भागे चन्द्र-स्यों स्थिरी यदि। तत्र बिछति विश्वेशी ध्याखा बद्धमयी भवेत्॥ ३२॥ भाषारपश्चिमे भागे मृर्तिस्तिष्ठति संज्ञया । यह चकाणि च निर्भिष महार-

१ जीवोध्वंगामी मोक्ष. २ बायु च. ३ इहेखि. ४ स्थितौ सदा.

न्ध्राह्रहिर्गतम् ॥ ३३ ॥ वामदक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुबुम्नया । ब्रह्मरन्ध्रं त्रीविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ३४ ॥ सुषुम्नायां यदा इंसस्त्वध ऊर्ध्व प्रधावति । सुषुम्नायां यदा प्राणं भ्रामयेशो निरन्तरम् ॥ ३५ ॥ सुषुम्नायां यदा प्राणः स्थिरो भवति धीमताम् । सुपुन्नायां प्रवेशेन चन्द्रसूर्यो छयं गती ॥ ३६ ॥ तदा समरसं भावं यो जानाति स योगवित् । सुबुन्नायां बदा यस्य भ्रियते मनमो रयः ॥ ३७ ॥ सुपुन्नायां यदा योगी क्षणकमाप तिष्ठति । सपुन्नायां यदा योगी क्षणार्धमापे तिष्ठति ॥ ३८ ॥ सपुन्नायां यदा योगी सुलग्नो खबणाम्बुवत् । सुपन्नायां यदा योगी लीयते शीरनीरवत् ॥ ३९ ॥ भिचते च तदा प्रनिथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम् ॥ ४० ॥ गङ्गायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णि-काम् । मध्यनाडीविचारस्य कलां नाईनित पोडशीम् ॥ ४१ ॥ श्रीशैलदर्श-नान्मक्तिर्वाराणस्यां मृतस्य च । केदारोदकपानेन मध्यनाडीप्रदर्शनात् ॥४२॥ अश्वमेधसहस्राणि वाजपंयशताति च। सुपुन्नाध्यानयोगस्य कलां नाईन्ति षोडशीम् ॥ ४३ ॥ स्पुम्नायां स्या गोष्टीं यः कश्चिम्कुर्ते नरः । स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निश्रेयसमेवागुगात् ॥ ४४ ॥ सुपुन्नेत्र परं नीर्थ सुपुन्नेत परो जपः । सपुद्धेत्र परं ध्यानं सपुद्धेत्र परा गतिः ॥ ४५ ॥ अनेकयज्ञदानानि बतानि नियमास्त्रथा । सुपुन्नान्यानलेशस्य कलां नाईन्ति पोडशीम् ॥ ४६॥ ब्रह्मरन्ध्रे महास्थाने वर्तने सततं शिवा । चिच्छक्तिः परमादेवी मध्यमे सुप्र-तिष्ठिता ॥ ४७ ॥ मायाशनिः र्लंखाटामभागे व्योमाम्बु जे तथा । नादरूपा पश क्रिक्छिलाटस्य तु मध्यमे ॥ ४८ ॥ भागे विन्द्रमयी शक्तिर्छ्छाटस्यापरां-शके। बिन्दुमध्ये च जीवात्मा सुक्ष्मरूपेण वर्तते॥ ४९॥ हृद्ये स्थूल-रूपेण मध्यमेन तु मध्यमे ॥ ५० ॥ प्राणापानवशो जीवो हाधश्रोध्वे च धावति । वामदक्षिणमार्गेण चन्नल्याम इत्यते ॥ ५३ ॥ आक्षिप्तो भूज-दण्डेन यथोच्चर्छात कःदुकः। प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न विश्रमेत ॥ ५२ ॥ अपानः कर्षात प्राणं प्राणोऽपानं च कर्पनि । हकारेण बहियाति सकारेण विशेखनः ॥ ५३ ॥ इंसइंसेल्यमं मन्नं जीवो जपति सर्वदा । तद्वि-द्वानक्षरं नित्यं यो जानाति स योगवित् ॥ ५४ ॥ कैन्द्रोध्वें कुण्डली शकिर्मु-कि रूपा हि योगिनाम् । यन्धनाय च सृहानां यस्तां वेत्ति स योगवित् ॥ ५५ ॥ भूर्भुव स्वरिमं लोकाश्चन्द्रसूर्यां अप्रदेवताः । यासु मात्रासु तिष्ठन्ति तरपरं ज्योतिरोभिति ॥ ५६ ॥ श्रयः कालाख्रयो देवाख्यो लोकाख्यः स्वराः। श्रुयो वेदाः स्थिता यत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥ ५० ॥ चित्ते चलति संसारो निश्रकं मोक्ष उच्यते । तसाश्चित्तं स्थिरीकुर्यात्प्रज्ञया परर्था विधे ॥५८॥ वित्तं

१ प्रविदयन्ति ते. २ तनुमध्ये च मध्यमा. ३ कण्ठोध्वे. ४ परे.

कारणमर्थानां तिसानसति जगन्नयम् । तिसन्धीणे जगत्थीणं तिश्चिकित्स्यं प्रयक्षतः ॥ ५९ ॥ मनोहं गगनाकारं मनोहं सर्वतोमुखम् । मनोहं सर्व-मारमा च न मनः केवलः परः ॥ ६० ॥ मनः कर्माणि जायन्ते मनौ लिप्यति पातकैः । मनश्चेदुनमनीभूयात्र पुण्यं न चपातकम् ॥ ६१ ॥ मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्यं यदा भवेत् । ततः परं परबद्धा दश्यते च सुद्र्लभम् ॥ ६२ ॥ मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित् । मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा सारेत् ॥ ६३ ॥ मनसा मन आलोक्य योगनिष्ठः सदा भवेत्। मनसा मन आलोक्य इत्यन्ते प्रत्यया दशा ॥ ६४॥ यदा प्रत्यया दृश्यन्ते तदा योगीश्वरो भवेत् ॥ ६५ ॥ विन्दुनाद्कलाज्योतीरवीन्दु-ध्रवतारकम् । शान्तं च तदनीतं च परंत्रह्म तदुच्यते ॥ ६६ ॥ हमस्युख्नसति प्रीत्या कीडते मोदने तदा। तनोनि जीवनं बुखा बिभेति सर्वतोभयात् ॥६७॥ रोध्यते बुध्यते शोके मुद्धाने न च संपदा । कम्पने शत्रुकार्येषु कामेन रमते हसन् ॥६८॥ समृत्वा कामरतं चित्तं विजानीयात्कलेवरे । यत्र देशे वसेद्वायु-श्चित्तं तद्वसति ध्रुवम् ॥६९॥ मनश्चन्द्रो रविर्वायुर्दिष्टरिप्तरुदाहृतः। बिन्दुनार्द्-कला ब्रह्मन् विष्णुब्रह्मेशदेवताः ॥५०॥ सदा नादानुसन्धानात्मंश्रीणा वासना भवेत । निरञ्जने विलियेत मरुन्मनसि पद्मज ॥ ७१ ॥ यो वै नादः स वै बिन्दुसाई चित्तं प्रकीर्तितम् । नादो बिन्दुश्च चित्तं च ब्रिमिरैक्यं प्रैसाद्येत् ॥७२॥ मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम् । मनसोत्पद्यते बिन्दु-र्यथा क्षीरं घृतात्मकम् ॥ ७३ ॥ पर चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशे सुखमण्ड-लम् । प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथैवोध्वं नियोजयेत् ॥ ७४ ॥ वायु बिन्दुं तथा चकं चित्तं चैव समभ्यसेत्। समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः ॥७५॥ यथाप्रिर्वारुमध्यस्थो नोत्तिष्टेन्मथनं विना । विना चाम्यासयोगेन ज्ञानदीप-स्तथा नहि ॥ ७६ ॥ घटमध्ये यथा दीपो बाह्ये नेव प्रकाशने । मिन्ने तस्मिन् घटे चैव दीपज्वाला च भासते ॥ ७७ ॥ स्वकायं घटमिन्युक्तं यथा जीवो हि तत्पदम् । गुरुवाक्यसँमाभिन्ने ब्रह्मज्ञानं प्रकाशते ॥ ७८ ॥ कर्णधारं गुरु प्राप्य तहाक्यं प्रवबहुदम् । अभ्यासवासनाशक्तया तरन्ति भवसागरम् ॥ ७९ ॥ इत्युपनिषत् । इति योगशिखोपनिषदि पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॐ सह नाववस्विति शान्तिः ॥ ॐ तत्सत् ॥

इति योगशिखोपनिपस्समाप्ता ॥

१ हय याति. २ प्रसाधयेत्, ३ ममामाते.

## तुरीयातीतोपनिषत्॥ ६७॥

ॐ तुरीयातीतोपनिषद्वेशं यत्परमाक्षरम् । तत्तुर्यानीतिषिन्मात्रं स्वमात्रं षिन्तयेऽन्वहम् ॥ १ ॥ तुरीयातीतसंन्यासपरिवाजाक्षमाल्कितः । अन्यक्तैकाक्षरं पूर्णां सूर्याक्ष्यप्यात्मकुण्डिका ॥ २ ॥ हरिः ॐ पूर्णमद हर्ति शान्तिः ।

अथ तुरीयानीतावधूतानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिनि पितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच । तमाह भगवानारायणो योऽयमवधूतमार्गस्थो लोके दुर्लभतरो नतु बाहल्यो यधेको भवति स एव नित्यप्तः स एव वैरीग्यमूर्तिः स एव ज्ञानाकारः स एव वेदपुरुप इति ज्ञानिनी मन्यन्ते । महापुरुपी यस्त्रचित्तं मध्येवावतिष्ठते । अहं च तस्मिने-वावस्थितः सोऽयमादा तावस्क्रमेण कुटीचको बहुदकत्वं प्राप्य बहुदको हंस-स्वमवलम्बय हसः परमहंसी भृत्वा स्वरूपानुमंधानेन सर्वत्रपद्ध विदित्वा दण्डकमण्डलुकटिस्त्रकोपीनाच्छादनं स्वविध्युक्तित्रगदिकं सर्वमप्सु संन्यस्य दिसम्बरो भूत्वा विवर्णजीणेवस्कलाजिनपरिश्रहमपि संत्वज्य तद्भ्वंममञ्जवः दाचरन्क्षीराभ्यङ्गस्नानोध्वेपुण्डादिकं बिहाय लाकिकवैदिकमप्युपसंहत्य सर्वत्र पुण्यापुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानमपि विहाय शीतोष्णसुखदु खमानावमानं निर्जित्य वासनात्रयपूर्वकं निन्दानिन्दागर्वमत्सरदम्भद्रपेद्वेपकामकोधछोभमो-इहषीमषीस्यारमसंदक्षणादिकं दरध्वा स्ववपुः कुणपाकारमिव पश्यन्नयक्षेता-नियमेन लाभाकाभी समी कृत्वा गोवृत्या प्राणसंधारणं कुर्वन्यस्प्राप्तं तेनेव निर्लोलुपः सर्वविद्यापाण्डित्यप्रपर्ध भस्मीकृत्य खरूपं गोपयित्वा ज्येष्टाज्येष्ट-रवानपळापकः सर्वोत्कृष्टस्वसर्वात्मकस्वाद्वैतं कल्पविस्वा मत्तो व्यतिरिक्तः कश्चित्रान्योऽस्तीति देवगुद्धादिर्धनमात्मन्युपसंहत्य दुःखेन नोहिम्न. सुखेन नानुमोदको रागे नि स्पृहः सर्वत्र शुभाशुभयोरनिभक्षेहः सर्वेन्द्रियोपैरमः स्वपूर्वापनाश्रमाचारविद्याधर्मेमाभवमननुसारन्यक्तवणीश्रमाचारः दिवानसःसमस्वेनास्वप्तः सर्वदा संचारशीलो देहमात्रावशिष्टो अखस्थलकम-ण्डलुः सर्वदानुनमत्तो बालोन्मत्तिवृशाचवदेकाकी संचरक्रसंभाषणपरः स्वरू-पध्यानेन निरालम्बमवङ्कव स्वात्मनिष्ठानुकूलेन सर्वे विस्मृत्य तुरीयातीता-

१ इमामेनानभूतोपनियत्त्रेन ब्याइरन्ति. २ वैराग्यमुक्तिः. ३ निभिधः ४ निन्दाः वर्गः ५ गुझादीनभनमाः ६ परमश्च पूर्वाः

वर्षूतवेषेणाद्वैतनिष्ठापरः प्रणवास्मकत्वेन देहत्यागं करोति यः सोऽवधूतः स कृतकृत्यो भवनीत्युपनिषन् ॥ ॐ तत्सत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ ॥ इति तुरीयानीतोपनिषसमासा ॥

## संन्यासोपनिषत्॥ ६८॥

संन्यासोपनिपद्वेद्यं संन्यासिपटकाश्रयम् । सत्तासामान्यविभवं स्वमात्रमिति भावये ॥ १ ॥ ॐ भाष्यायन्तिति ज्ञान्तिः ॥

हरि: ॐ अथातः संन्यासोपनिपदं व्याख्यासामो योऽनुक्रमेण संन्यस्यनि स संन्यम्तो भवति । कोऽयं मंन्यास उच्यते कथं मंन्यस्तो भवति । य आस्तानं कियासिर्ग्सं करोति मातरं पितरं भार्यौ प्रवान्बन्धननुमोदयित्वा ये चार्यात्वेजसान्सवीश्व पूर्ववत्याणित्वा वश्वानरेष्टि निर्वपेत्सर्वस्य दशास्त्रज्ञ मानस्य गा ऋत्विजः सर्वेः पात्रैः समारोप्य यदाहृवनीये गाईपत्ये वान्वाहा-र्यपचने सभ्यावसध्योश्च प्राणापानव्यानोदानसमानान्सर्वान्सर्वेषु समारोप-येत् । सशिखान्केशान्विस्रज्य यज्ञोपवीत छित्वा पुत्रं दृष्टा त्वं यज्ञस्त्वं सर्व-मित्यन्मन्त्रयेतः। यद्यपुत्रो भवत्यात्मानमेथेमं ध्यात्वाऽनवेक्षमाणः प्राचीमु-दीचीं वा दिशं प्रवतेच । त्रिपं वर्णेषु भिक्षाचर्य चरेत् । पाणिपाचेणास्तरं क्यात् । औपधवदशनमाचरेत् । अपिधवदशनं प्राभीपात् । यथालाममश्री-यात्त्राणसंधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिनं जायते । कृशो भूत्वा ग्राम प्करान्नं नगरे पञ्चरात्रं चतुरो मासान्वार्षिकान्यामे वा नगरे वापि वसेत्। पक्षा वै मासो इति हूँ। मासी वा वसेत्। विशीर्णवस्त्रं वल्कलं वा प्रतिगृक्कीयाका-न्यत्रातिगृद्धीयाच्यशक्तो भवनि क्षेत्रसस्यन्यते तप इति। यो वा पूर्वे क्रमेण संन्यस्पति यो वा एवं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं वास्यो-परपर्शनमिति । तं होवाचेदमेवास्य तद्यक्षोपवीतं यदात्मध्यानं विधा शिखा नीरैं: सर्वत्रावस्थितः कार्यं निर्वत्यमुद्रपात्रेण जलतीरं निकेतनम् । मुझवा-दिनो वदनयस्तमित आदित्ये कथं वास्योपस्पर्शनमिति । तान्होवाच यथाइनि तथा रात्री नास्य नकं न दिवा तद्प्येतद्दषिणीकम् । संकृदिवा हैवासी भवति य प्वंबिद्वानेतेनात्मानं संघत्ते ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

ॐ चःवारिंशरसंस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूचैर्याइं-कारं दरधा साधनचतुष्टयसंपन्न एव संन्यस्तुमईति । संन्यासे निश्चयं कृत्वा

१ पूर्वबद्दता. २ चर्तुर्पु. ३ विद्यात्सा शिखा. ४ निर्वेरः. ५ सकूदिना.

पुनर्न च करोति यः । स दुर्यास्त्रच्छमात्रं तु पुनः संन्यस्तुमहंति ॥ १ ॥ सैन्यासं पातयेश्वस्तु पतितं न्यासयेत् यः । संन्यासविव्यकर्ता च त्रीनेतान्य-तितान्विद्वः॥ २ ॥ इति ॥ अय पण्डः पतितोऽक्कविकस्तः स्रेणो विधिरोऽ-र्भको मुकः पाषण्डश्रकी लिक्षी कुष्टी वैस्नानसहरिहजी मृतकाध्यापकाः शिपिबिष्टोऽनिधको नासिको वैराग्यवन्तोऽप्येते न मन्यासार्हाः । मंन्यसा यद्यपि महावाक्योपदेशे नाविकारिणः ॥ आह्रद्वपतिताप्त्यं कुनखी श्याव-दन्तकः । शीर्वस्तथाङ्गविकलो नैव संन्यस्तुमईति ॥ ३ ॥ मंत्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । बात्यानामसिशस्तानां मंन्यासं नैव कारयेत् ॥ ४ ॥ व्यवज्ञतपोदानहोमस्वाध्यायवर्जितम् । सत्यशोचपरिश्रष्टं मंन्यामं नेव का-रयेत् ॥ ५ ॥ एते नाईन्ति मंन्यासमात्रेण विना क्रमम् । ॐ भः स्वाहेति क्षिखाम्रसाट्य यज्ञोपवीतं बहिनं निवसेत् । यशो बलं ज्ञानं वैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्वा ॐ भुः म्बाहेत्यप्त् वस्त्रं कटिस्त्रं च विस्ज्य सं-न्यस्तं मयेति त्रिवारमिमन्नयेत्। संन्यामिनं द्वित्रं दृष्टा स्थानाचलति भास्क-रः । एव मे मण्डलं भिरवा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६ ॥ पष्टि इलान्यतीतानि पष्टिमागामिकानि च । कुछान्युद्धरते प्राजः संन्यस्तमिति यो वदेन् ॥७॥ ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहसंभवाः । प्रेपाधिर्निर्दहेत्सर्वास्त्रपाधिरित काञ्च-नम् ॥ ८ ॥ सन्ता मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत् । दण्डं तु वैणवं सौम्य सन्वचं समपर्वकम् । पुण्यस्थलसमुत्पन्नं नानाकलमपशोधितम् ॥ ९ ॥ अदम्धमहतं कीटै: पर्वप्रनिथविराजितम् । नासादम् शिरस्तुरुयं अवीर्वा विस्तृयाद्यतिः ॥ १० ॥ दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वथा तु विधीयते । न दण्डेन विना गच्छेदिपुक्षेपत्रयं बुधः ॥ ११ ॥ जगजीवन जीवनाधारभूतं माते मामन्त्रयस्य सैर्वसौम्येति कमण्डलुं परिगृद्ध योगपट्टाभिषिको भूत्वा यथासुखं विहरेत्॥ खज धर्ममधर्म च उमे सत्यानृते त्यज्ञ। उमे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तस्यज्ञ ॥ १२ ॥ वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी ज्ञानवेराग्यसंन्यासी कर्मसं-न्यासीति चातुर्विध्यमुपागतः । तद्यथेति दृशनुश्रविकविषयवैतृष्यमेत्य प्राक्षण्यकर्मविशेषारसंन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी । शास्त्रज्ञानात्पापप्रण्यलोका-नुभवश्रवणात्त्रपञ्चोपरतो देहवासनां शास्त्रवासनां लोकवासनां त्यक्त्वा बमनाक्षमिव प्रवृत्ति सर्वे हेयं मस्वा साधनचतुष्ट्यसंपन्नो यः संन्यन्यति स एव ज्ञानसंन्यासी । क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैशारयाभ्या स्वरू पानसभानेन देहमात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो भवति स जानवराग्य-संन्यासी । ब्रह्मचर्ये समाप्य गृही भूत्वा वानप्रस्थाश्रममेत्य वैराग्याभावेऽ-

१ क्षयी तथा, २ सर्वदा सोम्येनि,

व्याश्रमकमानुसारेण यः संन्यस्यति स कर्मसंन्यासी । स संन्यासः पिक्रुपो भवति क्रुटीचक्रबहृद्कहंसपरमहंसतुरीयातीतावधूनाश्चेति । क्रुटीचकः शिखा-यज्ञोपचीनी दण्डकमण्डलुधरः कीपीनशाटीकन्थाधरः पितुमातगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिववादिमात्रसाधनपर एकत्रासादनपरः श्वेतोध्वंपुण्डधारी त्रि-दण्डः । बहुद्कः शिखादिकन्थाधरिखपुण्ड्धारी कुटीचकवःसर्वसमी मधुक-रवृत्त्याष्टकवलाशी । हंसी जटाधारी विषुण्डोध्वेषुण्ड्धारी असंक्रसमाधूकरा-काशी कीपीनखण्डतुण्डधारी । परमहंसः शिखायज्ञीपत्रीतरहितः पञ्चगृहेषु करपात्री एककापीनधारी शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्रो-दुलनपरः सर्वत्यागी तुरीयानीतो गोमुखबृत्या फलाहारी अब्राहारी चेह्नह-त्रये देहमात्रावदिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छरीरवृत्तिकः। अवधूतस्वनियमः पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्याहारपरः स्वरूपानुसंधानपरः। जगसावदिदं नाहं सबुक्षत्मपर्वतम् । यहाह्यं जडमत्यन्तं तस्यां कथमहं बि-् भः ॥ १३ ॥ कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः । जडया कर्णशष्कस्या करुपमानक्षणस्थया ॥ १४ ॥ शुन्याकृतिः शुन्यभवः शब्दो नाहमचेतनः । व्यचा क्षणविनाशिन्या प्राप्तोऽप्राप्तोऽयमन्यथा॥ १५ ॥ चित्रमसादोपल-ब्धारमा स्पर्शो नाहमचेतनः । लब्धारमा जिह्नया नुष्छो लोलया लोजसत्तर या ॥ १६ ॥ स्वत्पस्यन्द्रो द्वव्यनिष्ठो रस्रो नाहमचेतनः । दृश्यदर्शनयोर्लीनं क्षयिक्षणविनाशिनोः ॥ ३७ ॥ केवले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतनम् । ना-सया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पितः ॥ १८ ॥ पेलत्रो नियताकारो गन्धो नाहमचेतनः । निर्ममोऽमननः शान्तो गतपञ्चेन्द्रियभ्रमः ॥ १९ ॥ शहरेने तन एवाहं कलाकलनवर्जितः। चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेपोऽवभासकः ॥२०॥ सबाह्याभ्यन्तरच्यापी निष्कलोऽहं निरञ्जनः । निर्विकल्पचिदाभास एक आ-स्मास्मि सर्वेगः ॥ २१ ॥ मयंव चेतनेनेम् सर्वे घटपटाद्यः । सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवारमतेजसा ॥ २२ ॥ मयवेताः स्फुरन्नीह विचित्रेन्द्रिय-वृत्तयः । तेजसान्तःप्रकाशेन यथाग्निकणपङ्गयः ॥ २३ ॥ अनन्तानन्दसंभौ-गा परोपशमशालिनी । श्रद्धेयं चिन्मयी दृष्टिर्जयत्यसिल्दृष्टिषु ॥ २४ ॥ सर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदारमने । प्रत्यकेतन्यरूपाय महामेव नमो नमः ॥ २५ ॥ विचित्राः शक्तयः स्वच्छाः समा या निर्विकारया । चिता कियन्ते समया कलाकलनमुक्तया ॥ २६ कालत्रयमुपेक्षिण्या हीनायाधै-स्पबन्धनः । चितश्चेत्यमुपेक्षित्र्याः समतेवावशिष्यते ॥ २७ ॥ सा हि वाचा-मगम्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम् । नैरात्मसिद्धात्मदशामुपयातैव शिष्यतै

१ मन्दो लोख्या. २ सिद्धान्तदशा.

॥ १८ ॥ ईहानीहामवैरन्तर्या चिदाबलिता मछैः। सा चिन्नोत्पादितं शका पाशबद्धेय पक्षिणी ॥ २९ ॥ इच्छाद्वेपसमुःथेन द्वन्द्वमोहेन जन्तवः । धरा-विवरमञ्जानां कीटानां समतां गताः ॥ ३० ॥ आहमनेऽस्तु नमो मह्ममविः च्छिन्नचिदासमने । परामृष्टोऽसि कञ्चोऽसि प्रोदितोऽसम्यचिरादहम् । उ-बुतोऽस्मि विकल्पेम्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तु ते ॥ ३१ ॥ तुम्यं मह्य-मनन्ताय महां तुम्यं चिदात्मने । नमस्तुभ्यं परेशाय नमो महां शिवाय च ॥ ३२ ॥ तिष्टक्षपि हि नासीनो गच्छक्षपि न गच्छति । शान्तोऽपि व्यवहा-रस्थः कर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ३३ ॥ सुरुभश्चायमत्यन्तं सुन्नेयश्चाप्तवन्युवत् । शरीरपश्चरहरे सर्वेपामेव पट्रपटः ॥ ३४ ॥ न मे भोगस्थिती वाञ्छा न मे भोगविसर्जने । यदायाति तदायातु यत्ययाति प्रयातु तत् ॥ ३५ ॥ सनसा मनिस च्छिन्न निरहंकारता गते। मादेन गलिते भावे स्वस्थानिष्ठामि केवलः ॥ ३६ ॥ निर्भावं निरहंकारं निर्मनस्कमनीहितम् । केवलास्पन्दशुद्धारमन्येव तिष्ठति में रिपुः ॥ ३० ॥ तृष्णारज्जुगणं छिन्चा मच्छरीरकप झरात् । न जाने क गतोष्ट्रीय निरहंकारपक्षिणी ॥ ३८ ॥ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यने । यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तम्य शोभने ॥ ३९॥ योऽन्तः-शीतलया बुद्धा रागद्वेपविमुक्तया । साक्षिव पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शीभते ॥ ४० ॥ येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमुक्तता । चित्तस्यान्तेऽपि-तं चित्त जीवितं तस्य शोभते ॥ ४१ ॥ ग्राह्मग्राहकसंबन्धे क्षीण शान्तिरुदे-ललम् । स्थितिमभ्यागता शान्तिमीक्षनामाभित्रीयते ॥४२॥अप्रवीजोपमा भू-यो जनमाङ्करविजिता । हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥ ४३ ॥ पावनी परमोदारा शुद्धमस्वानुपानिनी । आत्मध्यानमयी नित्या सर्पापस्थेव तिष्ठति ॥ ४४ ॥ चेतनं चित्तरिकं हि प्रत्यकेतनमुच्यते । निर्मनस्कस्त्रभाव-खान तत्र कलनामलम् ॥ ४५ ॥ सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमा-िमकी । सर्वज्ञता सा संतृक्षिनेतु यत्र मनः क्षतम् ॥ ४६ ॥ प्रलपन्विसृज-न्गुक्तज्ञन्मिषक्रिमिषक्रपि । निरस्तमननानन्दः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम् ॥ ४७॥ मलं संवेद्यमुन्युज्य मनो निर्मलयनपरम्। आशापाशानलं हिस्वा संविन्मान्नपरोऽ-स्यहम् ॥४८॥ अश्रभाश्रभसंकरुपः संशान्तोऽस्मि निरामयः। नष्टेष्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम् ॥४९॥ आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागो जगत्स्थिता । वज्रसारभवदात्मानमवलस्वय स्थिरोऽस्र गृहम् ॥ ५० ॥ निर्मकायां शायां स्वसंवित्ती स्थितोऽस्म्यहम् । ईहितानीहितैर्भुक्तो हेयोपादेयवर्जितः ॥ ५१ ॥ कदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः। कदोपशान्तमननो धर-णीवरकन्दरे ॥ ५२ ॥ समेच्यामि शिलासाम्यं निर्विकस्यसमाधिता निरंश-

ध्यानविश्रान्तिमुक्ख सम मस्तके ॥ ५३ ॥ कदा तीर्ण करिश्वन्ति कुकार्य बनपत्रिकाः । संकरपपादपं तृष्णास्त्रतं छिखा मनीवनम् ॥ ५४ ॥ वितर्ता भुवमासारा विहरामि यथासुसम् । पदं तदनु यातोऽस्मि केवकोऽस्मि जया-म्यहम् ॥ ५५ ॥ निर्वाणोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरंगोऽस्मि निरीप्सितः । स्वच्छतोजितता सत्ता हवता सत्यता ज्ञता ॥५६॥ भानेन्द्रतोपशमता सदा प्रमुदितोदिता । पूर्णतोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदैकता ॥ ५७ ॥ इत्येवं चिन्तयन्भिश्चः खरूपस्थितिमञ्जसा । निर्विकल्पखरूज्ञो निर्विकल्पो बभूव ह ॥ ५८ ॥ आतुरो जीवति चेक्क्रमसंन्यासः कर्तव्यः । न शुद्धापितितौ-दक्या संभाषणम् । न यतेर्देवपूजनोत्सवदर्शनम् । तस्मान्न संन्यासिन एप , होकः । आतुरकृटीचकयोर्भूलोकसुवलीको । बहुद्रकस स्वर्गलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमहंपस्य सत्यलोकः । तुरीयातीतावधृतयोः स्वात्मन्येव कैवरुयं स्वरूपानुसंधानेन अमरकीटन्यायवत् । स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्ता-न्यशास्त्राभ्यास उष्ट्रकुद्धपभारवद्यर्थः । न योगशास्त्रप्रवृत्तिः । न सांख्यशा-स्नाभ्यासः । न मञ्जतंत्रव्यापारः । नेतरशास्त्रप्रवृत्तिर्यतरन्ति । अस्ति चेच्छवा-लंकारवत्कर्माचारविद्याद्रः । न परिद्याण्नामसंकीर्तनपरी यद्यकर्म करोति तत्तरफलमनुभवित । प्रण्डतेलफेनवस्यर्व परिस्य जेत् । न देवताप्रसादमहरू णम् । न बाह्यदेवाभ्यचेनं कुर्यात् । म्बव्यतिरिक्तं सर्वे त्यक्त्वा मधुकरवस्या-हारमाहरन्क् शीभूत्वा मेदोवृद्धिमकुर्वन्विहरेत् । माधूकरेण करपात्रणास्यपा-त्रेण वा काल नयेत्। आत्ममंमितमाहारमाहरेदात्मवान्यतिः। आहारस्य च भागा हो तृतीयमुद्रकस्य च । वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत् ॥५९॥ मैक्षेण वर्तयेत्रित्यं नैकान्नाशी भवेत्कचित्। निरीक्षन्ते त्वनुद्विश्वास्तद्वहं यत्नती वजेन् ॥६०॥ पञ्चमसगृहाणां तु मिक्षामिच्छेत्कियावताम् । गोदोहमात्रमाका-क्षेत्रिकान्तो न पुनर्वजेन् ॥६९॥ नकाहरश्चोपवाम उपवासादयाचितः। अया-चिताद्वरं मेश्रं तसारमेश्रेण वर्धयेत् ॥ ६२ ॥ नैव सव्यापसम्बेनं भिशाकाले विदोद्वहान् । नानिकामेद्वहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते ॥ ६३ ॥ श्रोत्रियासं न भिस्तेत श्रद्धाभक्तिवहिष्कृतम् । बात्यस्यापि गृहे भिक्षेच्छ्रद्धाभिक्तपुरस्कृते ॥ ६४ ॥ माध्करमसंक्रुसं प्राक्पणीतमयाचितम् । तास्कालिकं चीपपन्नं भक्षं पञ्चविधं स्मृतम् ॥ ६५ ॥ मनःसंकल्परहितांखीन्गृहान्पञ्च सप्त वा । मधुम-क्षिकवरकृत्वा माधूकरमिति स्पृतम् ॥ ६६ ॥ प्रातःकाले च पूर्वेद्यर्थक्रकैः प्रार्थितं सुहुः। तद्भैक्षं प्राक्पणीतं स्वान्स्थिति कुर्योत्तथापि वा॥ ६७॥ मिक्षाटनसमुधीमाधेन केन निमिश्वतम् । अयाचितं तु तद्रैकं भोकव्यं च सुमुक्षुमिः ॥ ६८ ॥ उपस्थानेन यत्प्रोक्तं मिश्वार्थं ब्राह्मणेन तत् । तारकालि-

१ तर्ण. २ अनादितो.

कमिति स्यातं भोकाव्यं यतिभिस्तदा ॥ ६९ ॥ सिद्धमनं यदानीतं बाह्यणेन सरं वात । उपपन्नमिति प्राहुर्मुनयो मोक्षकाङ्किणः ॥ ७० ॥ चरेन्माध्करं मेशं यतिम्लेच्छक्कछादपि । प्रकासं नतु अञ्जीतं बृहस्पतिसमादपि । याचि-तायाचिताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पये स्थितिस् ॥ ७६ ॥ न वायुः स्वर्शदोषेण नाझिर्वहनकर्मणा । नापो मुत्रपुरीपाभ्यां नासदोषेण संस्क्री ॥ ७२ ॥ विभूमें सम्मुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने । कालेऽपराह्ने भूयिष्टे भिक्षाचरणमा-चरेत् ॥७३॥ अभिशम् च पतितं पाषण्डं देवपूजकम् । वर्जयित्वा चरेद्रैक्षं सर्ववर्णेषु चापदि ॥७४॥ धृतं धमुत्रसदशं मधु स्थारस्थया समस् । तेलं सकर-मुत्रं स्यात्सुपं रुश्तमंगितम्॥ १५॥माषापुरादि गोमांसं क्षीरं मुत्रसमं भवेत । तस्माग्मत्रेप्रयक्षेन पृताद्दीन्वर्जयेखितः । पृतसूपादिसंयुक्तमञ्चं नाद्यात्कदाचन ॥ ७६ ॥ पात्रमम्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं स्थिति नयेत । पाणिपात्रश्चरस्योगी नामकुकैश्रमाचरेत् ॥ ७० ॥ आस्येन तु यदाहारं गोवनसगयते सनिः। तदा समः सात्सर्वेषु सोऽमनत्वाय कराते ॥ ७८ ॥ आज्यं रुधिर्गामव त्यजेदेक-श्राक्षं पडलमिव गन्धरेतनमञ्ज्ञ लेपनमिव क्षारमन्य नमिव वस्त्रमुच्छिष्टपा-श्रमिवास्यक्षं खीसक्षमिव सित्राह्मादकं सूत्रमिव स्पृहां गोमांमामेव ज्ञातचर-देशं चण्डालबाटिकादिन खियमहिमित सुत्रणे कालकृशीय सभास्यकं श्मशानम्बरुमिव राजधानीं व्रम्भीपाकमिव शवपिण्डवदेकत्रान्नं न देवतार्थः नम् । प्रपञ्चवृत्तिं परित्यज्य जीवन्युको भवेत ॥ आमनं पात्रलोपश्च संचयः किष्यसंचय । दिवाम्बापो वृथालापो यनेर्यन्धकराणि पट ॥०९॥ वर्षाभ्योऽन्यत्र यास्थानमासनं तरुदाहतम् । उक्तालाव्वादिपात्राणामेकस्यापीह संग्रहः॥८०॥ यतेः संव्यवहराय पात्रलीयः स उच्यते । गृहीतस्य तु तृण्डादिद्विनीयस्य परिमहः ॥ ८१ ॥ कालान्तरीपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः । श्रश्रपालाभ-पुनार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः ॥ ८२ ॥ शिष्याणां ननु कारूण्याच्छिप्यमंग्रह इंदितः । विद्या दिवा प्रकाशस्वादविद्या राज्ञिरुच्यते ॥ ८३ ॥ विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते । आध्यान्मिकीं कथां सुक्त्वा मिक्षावार्ता विना तथा ॥ ८४ ॥ अनुप्रहं परिप्रश्न वृथाजस्पोऽन्य उच्यते । एकासं मद-मासर्थ गन्धपुष्पविभूषणम् ॥ ८५ ॥ ताम्बृलाभ्य तने कीडा भोगाकाङ्का रसायनम् । कथानं कुःसनं स्वस्ति ज्योतिश्व क्रयविक्रयम् ॥ ८६ ॥ कियाकर्मः विवादश्व गुरुवाक्यविलङ्कनम् । संधिश्च विमहो यानं मञ्जकं शुक्कवस्त्रकम् ॥ ८७ ॥ श्रुक्कोत्मर्गो दिवास्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसम् । विषं चैवायुषं बीजं हिंसां तैक्ष्यं च मेथुनम् ॥ ८८ ॥ त्यकं संन्यासयोगेन गृहधर्मादिकं वतम्। गोश्रादिषरणं सर्वे पिनृमात्कुछं धनम् । प्रतिविद्यानि चैतानि सेवमानी वर्जे-

१ ऽपराक्षभूषिष्ठे. २ मलाभेऽन्यपरिमहः.

द्यः ॥ ८९ ॥ सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु बिहांकीयु न विश्वसेत् । सुजीर्णाः स्वपि कन्थासु सजाते जीर्णसम्बरम् ॥ ९० ॥ स्थावरं जङ्गसं बीजं तैजसं विषमायुषम् । पडेतानि न गृह्णीबाद्यतिर्मृत्रपुरीववत् ॥ ९३ ॥ नैवाददीतः पाथेयं यतिः किंचिद्नापदि । पक्रमापत्स् गृह्धीयाद्यावदश्चं न लभ्यते॥ ९२ ॥ नीरुजश्च युवा चैव मिश्चनीवसथे वसेत्। परार्थं न प्रतिप्राह्मं न द्वाच कपं-चन ॥ ९३ ॥ दैन्यभावात् भृतानां सीभगाय यतिश्वरेत् । पकं वा चिद वाऽपकं याचमानी वजेदधः ॥ ९४ ॥ असपानपरी भिक्षवंसादीनां मति-प्रही । भाविकं वानाविकं वा तथा पट्टपटानिप ॥ ९५ ॥ प्रतिगृह्य यति-श्रेतान्यतत्थेव न संशयः। अहतं नावभाश्रित्य जीवन्यक्तत्वमाम्यात् ॥ ९६॥ वाग्दण्डे मीनमातिष्ठेतकायदण्डे त्वभोजनम् । मानसे तु कृते दण्डे प्राणा-यामो विचीयते ॥ ९७ ॥ कर्मणा वध्यते जन्तुर्विद्यया च विस्च्यते । तसा-त्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ ९८ ॥ रध्यायां बहुवस्नाणि भिक्षा सर्वत्र लभ्यते । भूमिः शय्यास्ति विस्तीर्णा यतयः केन दःखिताः ॥ ९९ ॥ प्रपञ्चमित्रकं यस्तु ज्ञानाग्नी जुहुयाचतिः । आत्मन्यप्रीम्समारोप्य सोऽग्नि-होत्री महायति: ॥ १०० ॥ प्रवृत्तिद्विविधा प्रोक्ता सार्जारी चैव वानरी । ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरीभाक्त्वमेव च ॥ १०१ ॥ नापृष्टः कस्यचिद्रयास चान्यायेन प्रव्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जढवलोकमाचरेत्॥ १०२॥ सर्वेषामेव पापानां सङ्घाते समुपस्थिने । तारं द्वादशसाहस्रमभ्यसंच्छेदनं हि तत् ॥ १०३ ॥ यस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम् । तस्य द्वादशिभ-र्मामै परं ब्रह्म प्रकाशते ॥ १०४ ॥ इत्युपनिषत् ॥ हरिः ॐ तत्सन् ॥ इति हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ॐ आप्यायन्तिं शान्तिः ॥

इति संन्यासोपनिपत्समाप्ता ॥

# परमहंसपरिवाजकोपनिषत् ॥ ६९ ॥

पारिवाज्यधर्मवन्तो यज्ज्ञानाह्नस्तां ययुः। तह्नस्र प्रणवेकार्थे तुर्यतुर्ये हरिं भने॥ ॐ भन्नं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः॥

हरिः के अथ पितामहः स्विपतरमादिनारायणमुपसमेत्य प्रणम्य पप्रच्छ भगवंस्वन्मुखाद्वणांश्रमधर्मेकमं सर्वे श्वतं विदितमवगतम्। इदानीं परम-हसपरिवाजकलक्षणं वेदिनुमिच्छामि कः परिवजनाधिकारी कीहरां परिवाज-कलक्षणं कः परमहंसः परिवाजकत्वं कथं तत्सर्वे मे बृहीति। स होवाच

१ अन्नदानपरो. २ मार्जाली.

अ. उ. २७

भगवानादिनारायणः । सहुरुसमीपे सक्छविद्यापरिश्रमञ्जो भूत्वा विद्वानसर्व-मिहिकामुष्मिकसुस्रभमं ज्ञात्वेषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिकं वमना-इसिव हेयमधिगस्य मोक्षमार्गेकसाधनी बहाचर्य समाप्य गृही भवेत्। गुहाहनी भृत्वा प्रवजेत्। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेहृहाहा बनाहा। अथ पुनरवती वा वती वा स्नातको वाऽस्नातको बोत्सवाग्निरनग्निको वा बदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रवजेदिति बुद्धा सर्वसंसारेषु बिरको बद्धाचारी गृही बामप्रस्थो वा पितरं मातरं कलत्रपुत्रमासवन्धुवर्गं तदभावे शिष्यं सहवासिनं बानुमोद्यित्वा तद्वेके प्राजापत्यामेवेष्टि कुर्वन्ति तदु तथा न कुर्यात्। आग्नेस्यामेव कुर्यात् । अग्निहि प्राणः प्राणमेवतया करोति त्रैधातवीयामेव कुर्यात्। एतयेव त्रयो धातवो यदुत सन्वं रजसाम इति । अवं ते योनिर्तर-त्वियो यतो जातो आरोचधाः। तं जानश्वम आरोहाधानो वर्षया रियमि-खनेन मन्नेणाग्निमाजिन्नेत् । एप वा अनेर्योनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनि गच्छः साहे खेवमेवैतदाह । प्रामाच्छोत्रियागाराद्शिमाहत्य स्वविध्युक्तक्रमेण पूर्वव-दक्षिमाजिन्नेत् । यद्यातुरी बान्नि न विन्देदप्सु जुहुयात् । आपो वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेनि हुत्वोद्ध्य प्राश्रीयान् साज्यं इविरनाम-यम् । एष विधिवीराध्वाने वाऽनाशके वा संप्रवेशे वामिप्रवेशे वा महाप्र-स्थाने वा । यद्यातुरः स्थानमनसा वाचा वा संन्यसे देव पन्थाः । स्वस्थक्रमेणैव चेदारमश्रादं विरजाहोमं कृत्वाप्तिमात्मन्यारोप्य ळाकिकवैदिकसामर्थ्यं स्वच-तुर्दशकरणप्रवृत्ति च पुत्रे समारोप्य तदभावे शिब्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा ब्रह्मा त्वं यशस्त्वमित्यभिमञ्चय ब्रह्मभावनया ध्यात्वा सावित्रीप्रवेशपूर्वकम-प्स सर्वविद्यार्थस्वरूपां ब्राह्मण्याधारां वेदमातरं क्रमाद्याहृतिषु त्रिषु प्रविकाप्य ब्याहृतित्रयमकारोकारमकारेषु प्रविखाप्य तत्सावधानेनापः प्राह्य प्रणवेन शिखामुःकृष्य यञ्चोपबीतं छित्वा वस्त्रमपि भूमी वाप्सु वा विस्ज्य अ भूः स्वाहा 🌣 भुवः स्वाहा 🤲 सुवः स्वाहेत्यनेन जातक्तप्रधरो भूत्वा स्वं रूपं ध्यायन्तुनः पृथक् प्रणवच्याहर्तिपूर्वकं मनसा वचमापि संन्यस्तं मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यमतारध्वनिमिश्चिवारं त्रिगुणीकृतप्रेषीश्चार्ण कृत्वा प्रणवेकथ्यानपरायणः सञ्चभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः साहित्युर्ध्वबाहुर्भूत्वा वद्याहमस्तित तस्वमस्यादिवावयार्थस्वरूपानुसंधानं कुर्वबुदीर्ची गच्छेत् । जातरूपधरश्चरेत् । एव संन्यासः । तद्धिकारी न भवेद्यदि गृह-स्बप्रार्थनापूर्वकमभय सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्वे प्रवर्तते सस्ता मा गोपायोजः ससा योऽसीन्द्रस्य बजोऽसि वार्त्रझः शर्म मे भव बलापं तक्किवारयेत्यनेन मग्रेण प्रणवपूर्वकं सरुक्षणं वैणवं दण्डं कटिसूत्रं कौपीनं कमण्डलुं विवर्णव-समेकं परिगृद्ध सङ्करमुपगस्य नत्वा गुरुमुखान्तस्यमसीति महावाक्यं प्रणव-

पूर्वकम्याथ जीर्णवहक्छाजिवं ध्रःवाथ जलावतरणमूर्ण्वंगमनमेक सिक्षां परिसाज्य त्रिकारुसानमा चरन्वेदान्त्र अन्वपूर्वकं प्रणवानुष्टानं कुर्वन्त्र समार्गे सम्बद्ध संपन्नः स्वामिमसमात्मनि गोपयित्वा निर्ममोऽज्यासमनिष्टः काम-कोधलीभमोहमदमात्सर्यदम्भद्गीहंकारास्यागर्वेच्छाद्वेषह्वीमर्थममत्वादीं हित्वा ज्ञानवैराग्ययुक्ती वित्तस्त्रीपराञ्चलः शुद्धमानसः सर्वोपनिषदर्थमालीन्य मझचर्यापरिप्रहार्हिसासत्यं यक्षेत्र रक्षितिन्द्रियो बहिरन्तः खेहवर्जितः शरी-रसंधारणार्थं वा त्रिषुं वर्णेष्वभिशसपतितवर्जितेषु पशुरहोही भैक्षमाणी बद्धभूयाय भवति । सर्वेषु कालेषु लाभाकामौ समी कृत्वा परपात्रमाध्करे-णासमभनमेदोवृद्धिमकुर्वनकुशीभूता ब्रह्माइमसीति भावयम्पुर्वर्थे प्रामम्पेख ध्रवशीलोऽष्टी मास्येकाकी चरेह्रावेवाचरेत्। यदाळंबुद्धिभवेत्तदा इटीचको वा बहुदको वा हंस्रो वा परमहंस्रो वा तत्तमान्नपूर्वकं किस्त्रं कौपीनं दण्डं कमण्डलुं सर्वमप्सु विस्ज्याथ जातरूपधरशरेत्। प्राम एकरात्रं तीर्थे त्रिरीत्रं । पत्तने पञ्चरात्रं क्षेत्रं सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमतिरनिप्रसेवी निर्विकारो नियमा-नियममुरसूज्य प्राणसंघारणार्थमयमेव लाभाकाभी समी कुरवा गोवुरया भैक्ष-माचरवृद्दस्यक्रकमण्डलुरबाधकरहस्यस्थकवासी न पुनर्कामाकाभरतः श्रुभा-श्चमकर्मनिर्मूलनपुरः सर्वत्र भूतलशयनः शीरकर्मपरित्यक्ती युक्तवातुर्मात्यत्र-तनियमः शुक्काच्यानपरायणोऽर्थस्त्रीपुरपराश्च्यातेऽनुनमत्त्रोऽप्युनमत्त्रवदाचरस्र-व्यक्त लिक्नोऽव्यक्ता चारो दिवानिकसमत्वेनास्वप्तः स्वरूपानुसंधानवद्यप्रणवश्चा-नमार्गेणावहितः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसपरिवाजको भवति । भगवन् ब्रह्मप्रणवः कीरता इति ब्रह्मा पुरछति । स होवाच नारायणः । ब्रह्मप्रणवः पोढशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयचतुष्टयगोचरः । जाप्रदवस्था**यां** जाप्रदादिचरस्रोऽवस्थाः स्वप्ने स्वप्नादिचतस्रोऽवस्थाः सुपुर्सो सुपुर्त्यादिचत-्स्रोऽवस्थास्तुरीये तुरीबादिचतस्रोऽवस्था भवन्तीति । जाप्रदवस्थायां विश्वस्थ चातुर्विध्यं विश्वविश्वो विश्वतैज्ञसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति । स्वप्नावस्थाया तेजसस्य चातुर्विध्यं तेजसविश्वस्तैजसतेजसस्तैजसमाज्ञस्तैजसनुरीय इति । सुषु-स्यवस्थायो प्राज्ञस्य चातुर्विभ्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्ञतंत्रतः प्राज्ञमाज्ञः प्राज्ञतुरीय इति।तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतेञ्जसस्तुरीयप्राज्ञस्तु-रीयतुरीय इति । ते क्रमेण घोडशमात्राक्टाः अकारे जामहिश्व उकारे जामलै-जसो मकारे जाग्रत्माञ्च अर्थमात्रायां जाग्रत्तुरीयो बिन्दी समाविश्वीनादे समाते-जसः कळायां समामाजः कळातीते समातुरीयः शान्ती सुदुसविधः शान्त्यनीते सुबुप्ततेजस उन्मन्यां सुबुप्तवाज्ञो मनोन्मन्यां सुबुप्ततुरीयः पुर्या तुरीयविश्रो

१ जीर्णवस्त्राजिनं. २ चतुर्षु. ३ तीरे त्रिरात्रं. ४ दिवा नक्तमपि.

मध्यमायां तुरीयतेजसः पश्यन्त्यां तुरीयप्राज्ञः परायां तुरीयतुरीयः । जाप्र-न्मान्नाचन्द्यमकारांशं स्त्रममात्राचनुष्टयमुकारांशं सुषुप्तिमात्राचनुष्टयं मका-रांशं त्रीयमात्राचतुष्टयमधेमात्रांशम् । अयमेव ब्रह्मप्रणवः । स परमहंसतु-रीयानीतावधूतैरुपास्यः । तेनेव ब्रह्म प्रकाशते तेन विदेहमुक्तिः । भगवन् क्यमयज्ञोपत्रीत्यशिखी सर्वकर्मपरित्यक्तः कथं ब्रह्मलेष्ठापरः कथं ब्राह्मण इति ग्रह्मा पृच्छति । स होवाच विष्णुर्भोमोऽर्भक यस्यास्यद्वैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपबीतम् । तस्य ध्याननिष्टैव शिखा । तत्कर्म स पवित्रम् । स सर्वकर्म-ऋत्। स ब्राह्मणः। स ब्रह्मनिष्ठापरः। स देवः। स ऋषिः। स तपस्वी। स श्रेष्ठः । स एव सर्वज्येष्ठः । स एव जगद्गुरुः । स एवाहं विद्धि । लोके परम-हंसपरिवाजको दुर्लभतरो यद्येकोऽम्ति । स एव नित्यपृतः। स एव वेदपुरुषो महापुरुषो यम्त्रचित्तं भरवेवावनिष्ठते । अह च तस्मिन्नेवावस्थितः । स एव नित्यनृष्ठः। स शीतोष्णसुखदुःखमानावमानवर्जितः। स निन्दामर्पसहिष्णुः। स पद्वर्मिवर्जितः। पद्दमावविकारश्चन्यः । स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यवधानरहितः। स स्बब्धतिरेकेण नान्यद्रष्टा। आशास्त्ररी ननमस्कारी नस्वाहाकारी नस्वधा कारश्च नविसर्जनपरी निन्दास्तुनिच्यनिरिक्ती नमञ्जतन्त्रीपासको द्वान्तर-ध्यानश्चन्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तकः सर्वोपरतः समज्ञिदानन्दाद्वयचिद्धनः संपू-र्णानन्दैकबोधो ब्रह्मैवाहमस्मीत्यनवरतं ब्रह्मप्रणवानुमंधानन यः कृतकृत्यो भवति स ह परमहंसपरिवाजित्युपनिषत्॥ हरिः ॐ तत्सत्। ॐ भदं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

इति परमहंसपरिवाजकोपनिषसमासा ॥

## अक्षमालिकोपनिषत् ॥ ७०॥

अकारादिक्षकारान्तवर्णजातकलेवरम् । विकलेवरकेवरकं रामचन्द्रपरं भजे ॥ १ ॥ ॐ बाओ मनसीति शान्तिः ।

हरिः ॐ । अथ प्रजापतिर्गुहं पप्रच्छ भो ब्रह्मस्थमाला मेद्विधिं ब्रूहीति । सा फिंक्क्षणा कति मेदा अस्याः कति स्वाणि कयं घटनाप्रकारः के वर्णाः का प्रतिष्ठा केषाषिदेवता किं फलं चेति । तं गुहः प्रत्युवाच प्रवालमौक्तिक-स्फटिकशङ्करजताष्टापदचन्दनपुत्रजीविकाके रुद्राक्षा हति । आदिक्षान्तमूर्तिः सावधानभावा । सीवर्णे राजतं तान्नं चेति स्वत्रत्रयम् । तद्विवरे सीवर्णे तद-क्षपार्भे राजतं तद्दामे तान्नं तन्मुखे मुखं तत्पुच्छे पुच्छं तदन्तरावर्तनक्रमेण योजवेत् । वदस्यान्तरं स्वं तद्वका। बहुक्षपार्थे तच्छैवम् । बहुमे तद्वैक्षवम् ।

बन्मुखं सा सरस्वती । वरपुच्छं सा गावत्री । बस्युविरं सा विद्या या । प्रनियः सा प्रकृतिः । ये स्वरास्ते धवलाः । ये स्वर्शास्ते पीताः । ये परास्ते रक्ताः । अथ तां पञ्चमिर्गन्धेरमृतः पञ्चमिर्गन्येसनुभिः शोधयित्वा पञ्चमिर्ग-व्येर्गन्धोदकेन संस्नाप्य तसात्सोङ्कारेण पत्रकृचेन स्नपयित्वाष्ट्रीमर्गन्धेरास्त्रिप्य सुमनः खले निवेद गाञ्चतपुष्पैराराध्य प्रत्यक्षमादिश्वान्तेर्वणैर्भावचेत् । श्रोम-द्वार मृत्युंजय सर्वव्यापक प्रथमे असे प्रतितिष्ठ । ओमाङ्काराकर्पणात्मक सर्वे-गत द्वितीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिक्कार पुष्टिदाक्षोभकर तृतीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमीकार वाक्यसादकर निर्मेल चतुर्थेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमुक्कार सर्वबलप्रद सारतर पञ्चमेऽझे प्रतिनिष्ठ । ओमुङ्कारोचाटनकर दुःमह पष्ठेऽझे प्रतितिष्ठ । ओस्ट्रार संक्षोभकर चञ्चल सप्तमें प्रतितिष्ट । ओम्ड्रार संमोहनकरोजव-ळाष्ट्रमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्लङ्कार विद्वेषणकर मोहेक नवमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्बद्धार मोहकर दशमें अप्रतितिष्ठ । ओमेद्वार सर्ववश्यकर शुद्धसर्वे-कादशेऽसे प्रतितिष्ठ । ओमेङ्कार शुद्धसार्त्तिक पुरुषवश्यकर हादशेऽसे प्रति-तिष्ठ। ओमोक्राराखिलवाद्याय नित्यग्रद्ध त्रयोदरोऽक्षे प्रतितिष्ठ। ओमोक्कार सर्ववाकाय वश्यकर चतुर्देशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । ओमङ्कार गजादिवश्यकर मोहन पञ्चद्दोऽसे प्रतिनिष्ट । ओमःकार मृथ्युनाशनकर रोह पोडशेऽसे प्रतिनिष्ठ । ॐ कङ्कार सर्वविषहर कल्याणद सप्तदशेऽझे प्रतिनिष्ठ । ॐ खङ्कार सर्वक्षी-भकर व्यापकाष्ट्रादशेऽसे प्रतिनिष्ठ । ॐ गङ्कार सर्वविद्यशमन महत्तरेकोन-विंशेऽक्षे प्रतितिष्ट । अ घष्टार सीभाग्यद स्तम्भनकर विंशेऽक्षे प्रतितिष्ट । ॐ इष्ट्रार सर्वविषनाशकरां प्रकविशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ चङ्काराभिचारम कर द्वाविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ छङ्कार भृतनाशकर भीपण त्रयोविंशेऽक्षे प्रतितिष्ट । कँ जङ्कार कृत्यादिनाशकर दुर्धर्प चतुर्विशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । ॐझङ्कार भूत-नाइकर पञ्चविशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । ॐ अङ्कार मृत्युप्रमधन पाईकोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ टङ्कार सर्वव्याधिहर सुभग सप्तविशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ ठङ्कार चन्द्ररूपाष्टा-विंदोऽले प्रतितिष्ठ । ॐ डक्कार गरुडात्मक विषय्न शोभनंकोन्त्रिंदोऽक्षे प्रति-तिष्ठ । ढङ्कार सर्वमंपत्प्रद् सुभग त्रिहोऽसे प्रतितिष्ठ । ॐ णङ्कार सर्वसिद्धिप्रद मोहकरैकत्रिशेऽक्षे प्रतिनिष्ठ । ॐ तङ्कार धनधान्यादिसंपःपद प्रसञ्ज द्वात्रि-बोडसे प्रतितिष्ठ । ॐ थक्कार धर्मप्राप्तिकर निर्मेख त्रयाखिकोडक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ दङ्कार पुष्टिवृद्धिकर प्रियदर्शन चतुः स्तिरोऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ धङ्कार विषवनरनिष्ठ बिपुरु पञ्चित्रेशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ नङ्कार भुक्तिमुक्तिपद शान्त षट्त्रिंशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ पद्धार विषवित्रनाशन भव्य सप्तित्रिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ फडा-

१ गृहक.

राणिमाहिसिद्विपद उपोतीरूपाष्टर्तिशेऽसे प्रतितिष्ठ । ॐ बहार सर्वदोषहर शो मनेको नचरवारिशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ मङ्कार भूतप्रशान्तिकर भयानक चत्वारिशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ मङ्कार बिद्देषिमोहनकरैकचरवारिशेऽझे प्रतितिष्ठ । क्षेत्र सर्वस्यापक पावन द्विचल्बारिंगेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ रक्कार दाहकर बिकत त्रिचरवारिंशेऽझे प्रतितिष्ठ । ॐ छक्कार विश्वंमर भासुर चतुत्राखारिंशेऽझे क्रमितित । ॐ वक्रार सर्वाप्यायनकर निर्मेख पद्धचरवारिकेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ शहार सर्वफलपद पवित्र पदचरवारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ पङ्कार धर्मार्थ-कामर धवल सप्तचत्वारिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ सङ्कार सर्वकारण सार्ववर्णिका-प्रचारारिकें इसे प्रतितिष्ठ । ॐ हकार सर्ववाद्याय निर्मेलेकोनपञ्चाशदक्षे प्रति-तिष्ट । ॐ स्टब्रार सर्वशक्तियद प्रधान पद्माशदक्षे प्रतितिष्ट । ॐ अञ्चार पराप-रतस्वजापक परंज्योनीरूप शिखामणी प्रतितिष्ठ। अथोवाच ये देवाः पृथिवीय-दस्तेम्यो नमो मगवन्तोऽनुमदन्तु शोभायं पितरोऽनुमदन्तु शोभाये ज्ञानमयी-मक्षमालिकाम् । अयोवाच ये देवा अन्तरिक्षसदस्तेभ्य 👺 नमी भगवन्तोऽन्-मदन्तु शोभाये पितरोऽनुमदन्तु शोभाये ज्ञानमधीमक्षमालिकाम् । अधोवाच ये देवा दिविषदक्षेश्यो नमी भगवन्तोऽनुमदन्तु शोभार्थे पितरोऽनुमदन्तु शोभाय ज्ञानमयीमक्षमालिकाम् । अथोवाच ये मन्ना या विद्यास्तेम्यो नम-साभ्यश्रीसमसन्बक्तिरस्याः प्रतिष्टापयति । अथोवाच ये ब्रह्मविष्णुरुद्रासेभ्यः सगुणेम्य ॐ नमसद्वीर्यमस्याः प्रतिष्ठापर्यात । अधीवाच ये सांख्यादितस्य-अदास्त्रभ्यो नमो वर्तध्वं विरोधेऽनुवर्तध्वम् । अथोवाच ये ज्ञेवा वैष्णवाः शाकाः श्रतसहस्रशस्त्रभ्यो नमोनमो भगवन्तोऽनुमद्दस्वनुगृह्वन्तु । अथो-बाच वाक्ष सृत्योः प्राणवत्यसाभ्यो नमोनमस्तेनेतं मृदयत मुद्दयत । पुनरे-तस्यां सर्वात्मकावं भाविष्त्वा भावेन पूर्वमालिकामुन्पाद्यारम्य तन्मयीं महो-पहारतपहुच्य आदिक्षान्तरक्षरैरक्षमालामष्टीत्तरशतं स्पृशेत् । अथ पुनरूथाप्य प्रदक्षिणीकृत्योंनमस्ते भगवति मन्नमानकेऽक्षमाले सर्ववशंकर्यौनमस्ते भग-वित सम्मातकेऽक्षमालिके रोषस्तिभन्योतमस्ते भगवति सम्मातकेऽक्षमाले उचाटन्योनमस्ते भगवति मध्यमातृकेऽक्षमाले विश्वामृत्यो मृत्यंजयस्वरूपिण सहलकोकोहीपिनि सहललोकाकाधिक सहललोकोजीविक सहललोकोत्पा-दिके दिवामवर्तिके राश्रिप्रवर्तिके नद्यन्तरं बासि देशान्तरं बासि द्वीपान्तरं बासि कोकान्तरं यासि सर्वदा स्फ्रश्सि सर्वहृदि वासिस । नमस्ते पराक्रपे नमस्ते पद्मन्तिक्षे नमस्ते मध्यमाक्ष्ये नमस्ते वैखरीक्ष्ये सर्वतस्वारमके सर्वविद्या-स्मिके सर्वशक्त्यात्मके सर्वदेवात्मिके बसिष्ठेन मुनिनाराधिते विश्वामित्रेण मु-निनोपजीव्यमाने नमस्ते नमस्ते। प्रातरचीयानो रात्रिकृतं पापं नाशवति । सा-यमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । तत्सायंप्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो मवति । एवमक्षमालिकया जस्ते मन्नः सद्यः सिद्धिकरो भवतीत्वाह भगवा-म्युहः प्रजापतिमित्युपनिषत् ॥ ॐ वान्नो मनसीति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तरसत् ॥

इत्यक्षमालिकोपनिषस्समासा ॥

### अव्यक्तोपनिषत् ॥ ७१ ॥

खाज्ञानासुरराङ्घासस्वज्ञाननरकेसरी । प्रतियोगिविनिर्मुक्तं ब्रह्ममात्रं करोतु माम् ॥ १ ॥

👺 आप्यायन्तितत शानितः ॥

हरिः 👺 । पुरा किलेदं न किंचन्नासीन चौर्नान्तरिक्षं न पृथिवी केवलं ज्योतीरूपमनाचनन्तमनण्यस्थूलरूपमरूपं रूपवद्विशेयं ज्ञानरूपमानन्द्रम-बमासीत्। तदनन्यसद्वेषाभृद्धरितमेकं रक्तमपरम् । तत्र यद्गकं तत्पुंसो रूपमभूत् । यद्धरितं तन्मायायाः । तौ समगच्छतः । तयोवीर्यमेवमनन्दत् । तद्वर्धत । तदण्डमभू हेमम् । तत्परिणममानमभूत् । ततः परमेष्टी व्यजाः यत । सोऽभिजिज्ञासत किं में कुछं किं में कुर्खामिति । तं ह वागहत्रयमाना-भ्युवाच भोभो प्रजापते स्वमव्यकादुराक्षोऽसि स्यक्तं ते कृत्यमिति । किम-ब्यक्तं यसादहमासिवम् । किं तब्यक्तं यन्मे कृत्यमिति । साववीदविज्ञेयं हि तत्सौम्य तेजः । यदविशेयं तद्व्यक्तम् । तचेजिशासिस मावगच्छेति । स होवाच केपा खं ब्रह्मवाग्यदासे शंसारमानमिति । सा खबबीचपसा मां विजिज्ञासस्वेति । स इ सहस्रं समा ब्रह्मचर्यमध्युवामाध्युवास ॥ १ ॥ अथा-पश्यदचमान्ष्टभी परमां विद्यां यस्याङ्गान्यन्य मञ्जाः । यत्र ब्रह्म प्रतिष्ठितम् । विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । यस्तां न वेद किमन्यवेदैः करिष्यति । तां बिदिखा स च रक्तं जिज्ञासयामास । तामेवमन् चानां गायकासिष्ट । सहस्रं समा भाशन्तनिहितोङ्कारेण पदान्यगायत् । सहस्रं ममान्तर्यवाक्षरशः । ततोऽपश्य-क्योतिर्भयं श्रियालिङ्गितं सुपर्णस्यं शेषफणाच्छादितसीलि सुगमुखं नस्वपुर्ध शशिसूर्यहृष्यवाहृनात्मकनयनत्रयम् । ततः प्रजापतिः प्रणिपपात नमोनम इति । तथैवर्चाथ तमसीत् । उप्रमिखाइ उप्रः खलु वा एप मृगरूपः वात् । वीरमित्याह वीरो वा एव वीर्यवस्वात् । महाविष्णुमित्याह महतां वा अयं महात्रोदसी व्याप्य स्थितः। ज्वलन्तमित्याह ज्वलक्षिव स्वस्यावर्वास्थतः। सर्वतो मुखमित्याह सर्वतः खल्वयं मुखवान्विश्वरूपत्वात्। नृसिंहमित्याह यथा यज्ञरेवेतत्। भीषणमित्याह भीषा वा भसादादित्व उदेति भीतश्रम्द्रमा भीतो

१ मामवगच्छेति.

बायुर्वाति भीतोऽग्निर्दहति भीतः पर्जन्यो वर्षति । भद्रमित्याह भद्रः लख्ययं श्रिया जुष्टः । सृत्योर्मृत्युमित्याह सृत्योर्वा अयं सृत्युरसृतत्वं प्रजानामञ्जादा-नाम् । नमामीत्याह यथा यजुरेवैतत् । अहमिखाह यथा यजुरेवैतत् ॥ २ ॥ अथ अगवांसमबवीत्प्रजापते प्रीतोऽहं किं तवेष्सितं तदाशंसेति । स होवाच भगवस्त्रचक्तादृत्पन्नोऽस्मि स्यक्तं मम कृत्यमिति पुराश्रावि । तत्राव्यक्तं भवा-निर्यमायि व्यक्त मे कथयेति । व्यक्तं वै विश्वं चराचरारमकम् । यद्यज्यते तबक्तस्य व्यक्तत्वमिति । स होवाच न शक्नोमि जगन्स्रष्टमुपायं मे कथयेति । तमुवाच पुरुषः प्रजापते शृणु सृष्टेरुपायं परमं यं विद्रिवा सर्व ज्ञास्यसि । सर्वत्र शक्ष्यति सर्वे करिष्यति। मर्यग्री स्वारमानं हविध्यायेत्रयैवानुष्टभर्चा। ध्यानयज्ञोऽयमेव । एतहैं महोपनिषहेवानां गुह्मम् । न ह वा एतस्य साम्ना नर्चा न यजुवार्थी नु विद्यते । य इमा वेद स सर्वान्कामानवाप्य सर्वोद्धीः काञ्जित्वा मामेवाम्यूर्पात न स पुनरावर्तते य एवं वेदेति ॥ ३ ॥ प्रजाप-तिमं यज्ञाय वसीयांसमात्मानं मन्यमानो मनोयज्ञेनेजे। सत्रणवया तथैवर्चा इविध्यांग्वास्मानमात्मन्यर्भा जुहुयात । सर्वमजानात्मर्वत्राक्षकस्मवेमकरोत् । य पूर्वविद्वानिमं ध्यानयज्ञमनुनिष्टेन्स सर्वजोऽनन्तरान्ति सर्वकर्ना भवति।स सर्वोद्योकातिरवा बहा परं प्रामीति ॥ ४ ॥ अथ प्रजापतिलीकान्यिम् क्षमाण-सास्या एव विद्याया यानि त्रिशदक्षराणि तेश्यका लोकान । अध हे हे अक्षरे ताभ्यामुभयतो द्धार । नत्या एवची द्वात्रिशद्विरक्षरैमान्द्वाक्षिमेमे । सर्वे-रेव सङ्ग्द्रोऽभवत् । तसादिन्द्रो देवानामधिकोऽभवत । य एवं वेद समा-नानामधिको भवेत्। तस्या एकादशिक्षः पाद्रकादश स्वाक्तिमेसे। तस्या प्कादशिमरेकादशादित्याक्रिमी । सर्वेरेव स विष्णुरभवत् । तसाद्विष्णुरा-दिसानामिकोऽभवत् । य एवं वेद् समानानामधिको भवेत्।स चतुः भिश्रत्भिरक्षरेरष्टी वसूनजनयत् । स तस्या आर्यद्वीद्शभिरक्षरेर्वाह्मणम-जनयत् । दशमिर्दशमिविद्धत्रे । तस्माद्वाह्मणो मुख्यो भवति । एवं तनमुख्यो भवति य एवं वेद । तूर्णी शूद्रमजनयत्तसाच्छुद्रो निर्विद्यो-ऽभवत्। न वेदं दिवा न नक्तमासीदव्यादृतं। स प्रजापितरानुष्टुभाभ्या-मर्धर्नाभ्यामहोरात्रावकलपयत् । ततो व्येच्छत् व्येवास्मा उच्छति । अथो तम एवापहते । ऋग्वेदमस्या आद्यात्पादादकल्पयत् । यजुर्द्वितीयात् । साम तृनीयात् । अथर्वाद्विरसश्चतुर्थात् यद्षाक्षरपदा तेन गायत्री । यदेकादश-पदा तेन त्रिष्टुप्। यचतुष्पदा तेन जगती यद्वात्रिंशदक्षरा तेनानुष्टुप्। सा वा एवा सर्वाणि अन्दांसि । य इमां सर्वाणि अन्दांसि वेद । सर्वे जगदानु-

१ नित्वाकापयः २ य रह नेदः ३ अन्यावृत्तम् ४ स वा.

ष्ट्रभ एवोत्पन्नमनुष्ट्रप्मतिष्ठितं प्रतितिष्ठति यश्चैवं वेद ॥ ५ ॥ अथ यदा प्रजाः सृष्टा न जायन्ते प्रजापतिः कथं न्विमाः प्रजाः स्रजेयमिति चिन्तपश्चप्रमि-तीमामृचं गातुमुपाकामत् । ततः प्रथमपादादुप्ररूपो देवः पादुरभृत् एकः श्यामः पुरतो रक्तः पिनाकी स्त्रीपुंसरूपसं विभज्य स्त्रीपु तस्य स्त्रीरूपं पुंसि च पुंरूपं व्यथात् । उभाभ्यामंशाभ्यां सर्वमादिष्टः । ततः प्रजाः प्रजायन्ते । य एवं वेद प्रजापतेः सोऽपि अपस्वक इमामृचमुहायबुद्धधितजटाक-छापः प्रत्याज्योतिष्यात्मन्येव रन्तारमिनि । इन्द्रो वे किन्छ देवानामनुजाबर आसीत् । तं प्रजापतिरववीद्गस्छ देवानामधिपतिभवेति । सोआच्छत् । तं देवा उचुरनुजावरोऽसि त्वमस्माकं कृतस्तवाधिपत्यमिति । स प्रजापतिमध्ये-त्योवाचेवं देवा अयुरनुजावरस्य कुतम्तवाश्विपत्यमिति । तं प्रजापतिरिन्द्रं त्रिकलगैरमृतपूर्णेरानुष्ट्रभामिमन्त्रितरमिषिच्य तं सुदर्शनेन दक्षिणतो ररक्ष पाञ्चजन्येन वामतो हुयेनेव सुरक्षितोऽभवत् । राक्से फलके सुर्ववर्चास मन्नमानुष्ट्रमं विन्यस्य तदस्य कण्डे प्रत्यमुञ्जन् । ततः सुदुर्निरीक्षोऽभवत् । तस्म विद्यामानुष्टभी प्रादात । ततो देवास्तमाधिपत्यायानुमेनिरे । स स्वराडभूत् । य एवं वेद स्वराद्ध भवेत् । सोऽमन्यत पृथिवीमपि कथमपां जयेयमिति । स प्रजापतिसुपाधावत् । तसात्प्रजापतिः कमटाकारमिन्द्रनागसुजगेन्द्राधारं भद्रासनं प्रादात् । स पृथिवीमभ्यजयत् । ततः स उभयोर्लोकयोरिधपति-रभूत्। य एवं वेदीभयोलींकयोरधिपतिर्भवति । स पृथिवीं जयति यो बा अप्रतिष्ठितं शिथिलं भातृब्येभ्यः परमारमानं मन्यते । स एतमासीनमधिति-ष्टेत् । प्रतिष्ठितोऽशिथिलो भ्रानृष्येभ्यो वमीयान्भवति यश्चवं वेद यश्चवं वेद ॥ ६ ॥ य इमां विद्यामधीते स सर्वान्वेदानधीते । स मर्वेः ऋतुमिर्यजते । स सर्वतीर्थेषु स्नाति । स महापातकोपपातकैः प्रमुच्यते । स बद्धावर्षसं महद्या-प्रयात् । आब्रह्मणः पूर्वानाकन्यांश्रोत्तरांश्च वंश्यान्युनीते । ननमपस्मारादयो रोगा आदिधेयुः । सयक्षाः सप्रेतपिशाचा भव्येनं स्पृष्टा द्वष्टा श्रुखा वा पापिनः पुण्याँ होकानवाप्नयः । चिन्तितमात्रादस्य सर्वेऽर्थाः सिद्धेयुः । पित-रमिवेनं सर्वे मन्यन्ते । राजानश्चास्यादेशकारिणो भवन्ति । न चाचार्यस्यति । रिक्तं श्रेयांसं दृष्टा नमस्कुर्यात् । न चासादुपावरोहेत् । जीवन्युक्तश्र भवति । देहान्ते तमसः परं धाम प्राप्नुयात् । यत्र विराण् नृतिहोऽवभासते तत्र खद्धपासते । तत्स्वरूपध्यानपरा मुनय भाकल्पान्ते तस्मिनेवात्मनि लीयन्ते । न च पुनरावर्तन्ते । न चेमां विद्यामश्रद्धानाय बृयाबास्यावते नानुचा-नाय नाविष्णुभक्ताय नानृतिने नातपसे नादान्ताय नाशान्ताय नादीक्षि-

१ अधिदेयुः.

ताब नाधमैत्रीकाय न हिंसकाय नामझचारिण इत्येषोपनिषत्॥ ॐ आप्या-बम्स्वित ज्ञान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सत् ॥

इत्यव्यकोपनिषत्समाप्ता ॥

## एकाक्षरोपनिषत् ॥ ७२ ॥

पुकाक्षरपदारूढं सर्वात्मकमखण्डतम् । सर्ववर्जितविन्मात्रं त्रिपाश्वातायणं अजे ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति ज्ञान्तिः॥

हरि: ॐ एकाक्षरं त्वक्षेरेऽत्रास्ति सोमे सुयुम्नायां चेह रही स एक । त्वं विश्वभूभृतपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोसा ॥ १ ॥ विश्व निमन्नपः द्ववीः कवीनां स्वं जातवेदो भुवनस्य नाथः । अजातमग्रे स हिरण्यरेता बज्ञस्वमेवैकविभुः पुराणः ॥ २ ॥ प्राणः प्रसृतिर्भवनस्य योनिव्यप्ति त्वया एकपदेन विश्वम् । त्वं विश्वभूयोंनिपारः स्वाभें कुमार एको विशित्वः सुधन्त्रा ॥ 3 ॥ वितत्य बाणं तरुणार्कवर्णं व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भः । भासा त्वया ब्योज्ञि इतः सुताक्ष्यस्यं व कुमारस्यमरिष्टनेमिः ॥ ४ ॥ त्वं वज्रमु-द्भवपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽमि सोमे । स्वाहा स्वधा यच वषद करोति रुद्रः पश्चनां गुँहया निमग्नः ॥ ५ ॥ धाता विधाता पवन सुपर्णी विष्णुर्वराहो रजनी रेहश्र । भूतं भविष्यत्प्रभवः क्रियाश्र कालः क्रमर्रैन्वं परमाक्षरं च ॥ ६ ॥ ऋचो यजूंपि प्रसवन्ति बक्रात्सामानि सम्राह्मसुरन्तरि-क्षम् । त्यं यज्ञनेता इतभुग्विभुश्च रुदास्तथा दैत्यगणा वसुश्च ॥ ७ ॥ स एप देवोऽभैतरमश्र चक्रे अन्येऽभ्यषिष्टेत तमो निरुम्धः । हिरणमयं यस्य विभाति सर्वे व्योमान्तरे रहिममिबांगुनामि ॥ ८ ॥ स सर्ववेशा भुवनस्य गोसा ताभिः प्रजानां निहिता जनानाम् । प्रोता त्वमोता विचितिः क्रमाणां प्रजा-पनिश्छन्दमयो विगर्भः ॥ ९॥ सामेश्चिद्नतो विरज्ञ बाह् हिरण्मयं वेद-विदां वरिष्टम् । यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामैर्येषुर्भिः क्रतुमिस्त्वमेव ॥ १० ॥ त्व स्त्री प्रमांस्यं च कुमार एकस्त्वं वै कुमारी हाथ भूस्वमेव । स्वमेव धाता वरूणश्च राजा रवं वरसरोऽप्त्यर्थम एव सर्वम् ॥ ११ ॥ मित्रः सुवर्णश्चन्द्र इन्द्री बहुणो रुद्धस्त्वष्टा विच्छुः सविता गोपतिस्त्वम् । त्वं विच्छु-र्भूनानि मु त्रासि देखांस्त्वयावृतं जगदुत्रवगर्भः ॥ १२ ॥ त्वं भूर्भुवः स्वस्त्वं

१ तोऽसि सोमे. २ आजात. ३ खरोसि. ४ गृहयोनि. ५ हरश्च. ६ कतुस्त्वं । ७ म्बरयानचके अन्यानिषष्ठाय तपोनिरुन्था. ८ दैत्यास्त्वयापतनिवदुर्भवगर्भम्

हि स्वयंभूरथ विश्वतोसुनः। य एवं नित्यं नेदयते गुहाशयं मसुं पुराणं सर्व-भूतं हिरवमयस् ॥ १३ ॥ हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं स बुद्धिमान्बंदि-मतीत्य तिष्ठतीत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववस्त्रिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इत्येकाक्षरोपनिषत्समासा ॥

# अन्नपूर्णोपनिषत् ॥ ७३ ॥

सर्वापहृतसंसिद्ध महामात्रतयो ज्वलम् । त्रेपदं श्रीरामतस्यं स्वमात्रमिति भावये ॥ १॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ निदाघो नाम योगीन्द्र ऋभुं ब्रह्मविदां वरम् । प्रणम्य दृ॰हवङ्ग् माबुत्थाय स पुनर्मुनिः॥ १॥ भारमतस्वमनुष्रृहीत्येवं पप्रच्छ सादरम्। क्योपासनया बहाबीदशं प्राप्तवानाम ॥ २ ॥ तां मे बृहि महाविद्यां मोक्ष-साम्राज्यदायिनीम् । निदाघ त्वं कृतार्थोऽसि शुणु विद्यां सनातनीम् ॥ ३ ॥ यसा विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यसि । मृतश्रृह्वाटमध्यस्या बिन्द्ना-दकलाश्राया ॥ ४ ॥ नित्यानन्दा निराधारा विख्याता विकतस्कचा । विष्टपेशी महालक्ष्मीः कामसारी नितस्तथा ॥ ५ ॥ भगवत्यसपूर्णेति ममामिछिषतं ततः। अन्न देहि ततः स्वाहा मन्नसारेनि विश्वता ॥ ६ ॥ सप्तविंशतिव-र्णात्मा योगिनीगणसेविता ॥ ७ ॥ ऐ हीं सौं श्री क्लीमोजमो भगवत्यश्वपूर्ण ममामिलवितमञ्ज देहि स्वाहा । इनि पित्रोपदिष्टोऽस्मि तदादिनियमः स्थितः । कृतवान्स्वाश्रमाचारो मन्नानुष्ठानमन्वहम् ॥ ८ ॥ एवं गते बहुदिने प्रादुरासीन्ममाप्रतः । अञ्चपूर्णा विशालाशी स्मयमानसुखाम्बुजा ॥ ९ ॥ तां इष्टा दण्डवन्ह्रमी नत्वा प्राञ्जलिशस्थितः । भही वत्स इतार्थीऽसि वरं वरय मा चिरम् ॥ १० ॥ प्वमुक्ती विशालाक्ष्या मयोक्तं मुनिपुह्नव । आत्मतस्वं सन्ति मे प्रादुर्भवतु पार्वित ॥ ११ ॥ तथवास्तिति मासुक्त्वा तप्रैवान्तर-षीयत । तदा में मतिरुत्पन्ना जगद्वैचित्र्यदर्शनात् ॥ १२ ॥ अमः पञ्चविश्वो भाति तदेवेह समुच्यते । जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्राथमिको भ्रमः ॥ १३ ॥ आसमिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः । शरीरश्रयसंयुक्त बीवः सङ्गी तृती-यकः ॥ १४ ॥ जगरकारणरूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः । कारणाद्विश्वजगतः सरात्वं पञ्चमी अमः। पञ्चअमनिवृत्तिश्च तदा स्फुरान चेतान ॥ १५ ॥ विस्वप्रतिविस्वदर्शनेन मेद्श्रमो निवृत्तः । स्फटिक्छोहितदर्शनेन पारमार्थि-

१ बुद्धिमत्सु.

ककर्तृत्वभ्रमो निवृत्तः । घटमठाकाश्चर्रानेन सङ्गीतिभ्रमो निवृत्तः । रज्जुस-पंदर्शनेन कारणादिश्वज्ञगतः सत्त्रत्वभ्रमो निवृत्तः। कनकर्यकदर्शनेन विकारित्वभ्रमो निवृत्तः । तदाप्रभृति मिश्चतं ब्रह्माकारमभूरस्वयम् । निदाध त्वमपीत्थं हि तश्वज्ञानमवाप्रहि॥ १६॥ निदाघः प्रणतो भूत्वा ऋभुं पप्रच्छ साद्रम् । बृहि मे श्रष्टधानाय ब्रह्मविद्यामनुत्तमाम् ॥ १७ ॥ तथे-त्याह ऋभः श्रीतस्तत्त्वज्ञानं वदामि ते । महाकर्ता महाभोका महात्यागी भवानघ । स्वस्त्रक्ष्पानुमंधानमेवं कृत्वा सुखी भव ॥ १८ ॥ नित्योदितं विमलमाद्यमनन्तरूपं ब्रह्मास्मि नेतर्कलाकलनं हि किंचिए । इत्येव भावय निरञ्जनतामुपेतो निर्वाणमेहि सक्छामछशान्तवृत्तिः ॥ १९ ॥ यदिदं ह्र्यते किंचित्तत्तकासीति भावय । यथा गन्धवैनगरं यथा वारि मरुम्थले ॥ २०॥ यत् नो दृश्यने किंचिश्चल किंचिदिव स्थितम् । मनःपष्टेन्द्रियानीतं तन्मयो भव वे मुने ॥ २१ ॥ अविनाहि चिदाकाशं सर्वात्मकमखण्डितम् । नीरन्धं भूरिवाहोपं तदस्मीनि विभावय ॥ २२ ॥ यदा संक्षीयने चित्तमभावात्यन्त-भावनात् । चिन्यामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥ २६ ॥ नृतं चैत्यां-शरहिता चिचदात्मनि लीयते । असद्यवद्यच्छा सत्तामामान्यता तदा ॥ २४ ॥ दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयो समा । मृक्तयोः संभवत्येव तुर्या-तीतपदाभिधा ॥ २५ ॥ व्यन्धितस्य भवश्येषा समाधिस्थस्य चानघ । जस्य केवलमज्ञस्य न भवन्येव बोधजा । अनानन्दसमानन्दसुग्धसुग्धसुखधुतिः ॥ २६ ॥ चिरकारूपरिक्षीणमननादिपरिभ्रमः । पदमामायते पुण्यं प्रज्ञयेवै-क्या तथा ॥ २७ ॥ इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यनः । अन्तःशीतल्या यासी समाधिरिति कथ्यते ॥२८॥ अवासनं स्थिरं प्रोक्त मनोध्यानं तदेव च। तदेव केवलीभानं ज्ञान्ततेव च तत्सदा ॥२९॥ तनुवासनमत्युर्चः पदायोद्यत-मुन्यते । अवासगं भैनोऽकर्तृपदं तस्माद्वाप्यते ॥ ३०॥ धनवासनमेतस चेतःकर्तृत्वभावनम् । सर्वेदु खप्रदं तस्माद्वासनां तनुतां नयेत्॥ ३१॥ चेतमा मंपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम् । सर्वमाकाशतामेति नित्यमन्तर्भु-लस्थितेः ॥ ३२ ॥ यथा विपणगा लोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । असंबन्धा-त्तया ज्ञस्य प्रामोऽपि विपिनोपमः॥ ३३ ॥ अन्तर्मुखतया नित्यं सुप्तो बुद्धो वजनपठन् । पुरं जनपदं प्राप्तमराज्यमिव पश्यति ॥ ३४ ॥ अन्तःशीतलतार्याः तु कब्धायां शीतल जगत् । अन्तस्तृष्णीपतसानां दावदाहमयं जगत् ॥ ३५ ॥ भवत्यखिळजन्तुनां यदन्तस्तद्वहिः स्थितम् ॥ ३६ ॥ यस्त्वात्मरतिरे-वान्तः कुर्वन्कर्मेन्द्रियैः क्रियाः । न वशो हर्पशोकाश्यां स समाहित उच्यते

र मनोबक्तपद.

॥ ३७ ॥ आत्मवस्तर्वभूतानि परवच्याणि छोष्ठवत् । स्वभावादेव न मयाचः पश्यति स पश्यति ॥ ३८ ॥ अधैव सृतिरायात् कल्पान्तनिचयेन वा । नासी कलक्कमाम्रोति हेम पक्कगतं यथा ॥ ३९॥ कोऽहं कथमिदं कि बा क्यं मरणजन्मनी । विचारयान्तरे वेर्यं महत्तरफलमेष्यसि ॥४०॥ विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । मनः स्वरूपगुरसुज्य शममेष्यति विश्वरम् ॥ ४९ ॥ विज्वरस्वं गतं चेतस्तव संसारवृत्तिषु । न निमजाति तद्रह्मन्गोष्प-देप्विव वारणः ॥ ४२ ॥ कृपणं तु मनो बहानगोष्पदेऽपि निमज्जति । कार्ये गोष्पदतोयेऽपि विशीर्णो मशको यथा ॥ ४३ ॥ यावद्यावन्मुनिश्रेष्ठ स्वयं, संत्यज्यतेऽखिलम् । तावत्तावत्परालोकः परमारमैव शिष्यते ॥ ४४ ॥ याव-स्सर्वे न संत्यकं तावदाश्मा न छभ्यते । सर्ववस्तुपरित्यागे शेप आत्मेति कथ्यते ॥ ४५ ॥ आत्मावलोकनार्थं तु तस्मारसर्वे परिस्वजेत् । सर्व संत्यज्य दूरेण यन्छिष्टं तन्मयो भव ॥ ४६ ॥ सर्वे किंचिदिदं दृश्यं दृश्यते यज्ञगढ्र-तम् । चिक्रिप्पन्दांशमात्रं तक्वान्यन्त्रिचन शाश्वतम् ॥ ४०॥ समाहिता े नित्यतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी । ब्रह्मन्समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते ब्रुपैः ॥ ४८ ॥ अञ्चर्या निरहंकारा द्वन्द्वेरवननुपातिनी । प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥ ४९ ॥ निश्चिता विगताभीष्टा हेयोपादेयवर्जिता। अह्मन्समाधिशब्देन परिपूर्ण मनोगितः ॥ ५०॥ केवलं चित्मकाशांशक-हिपता स्थिरतां गता। तुर्या सा प्राप्यते दृष्टिर्महृद्धिवेदिवत्तमेः ॥ ५९ ॥ अनुरगतसादस्या सुबुष्तस्योपलक्ष्यते । मनोहंकारविखये सर्वभावान्तरस्थिता ॥ ५२ ॥ समुदेनि परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी । मनसैव मनविक्रस्वा सा स्वयं छभ्यते गतिः ॥ ५३ ॥ तद्नु विषयवासनाविनाशस्तद्नु श्रेभः परमः स्फटप्रकाशः । तदन च समतावशात्स्वरूपे परिणमनं महतामचिन्सरूपम् ॥ ५४ ॥ अखिलमिटमनन्तमारमतस्वं दृढपरिणामिनि चेतसि स्थितोऽन्तः । बहिरुपशमिते चराचरात्मा स्वयमनुभूयत एव देवदेवः ॥ ५५ ॥ असक्तं निर्मेलं चित्तं युक्तं संसार्यविस्फुटम् । सक्तं नु दीर्घतपसा सुक्तमप्यतिबद्धवत् ॥ ५६ ॥ अन्तःसंसिकितिर्भुको जीवो मधुरवृत्तिमान् । बहिः कुर्वश्रकृतेन्वा कर्ता भोक्ता न हि क्रचित्॥ ५०॥ इति प्रथमोऽध्यायः॥ १॥

निदान उवाच ॥ सङ्गः कीदश इत्युक्तः कश्च बन्धाय देहिनाम् । कश्च मोक्षाय कथितः कथं त्वेष चिकित्स्यते ॥ १ ॥ देइदेहिविभागैकपरित्सागेन भावना । देइमात्रे हि विश्वासः सङ्गो बन्धाय कथ्यते ॥२॥ सर्वमात्मेदमत्राहं कि बाव्छामि त्यजामि किम्। इत्यसङ्गस्थिति विद्धि जीवन्युक्ततनुस्थिताम् ॥३॥

१ चित्तः परम. २ निश्चल.

बाहमस्य न चान्योस्ति न चायं न च नेतरः । सोऽसङ्ग इति संशोक्ती बह्या-स्मीत्येव सर्वता ॥ ४ ॥ नामिनन्दति नैष्कर्म्यं न कर्मस्वनुषज्ञते । सुसमी यः परित्यागी सोऽसंसक्त इनि रमृतः ॥ ५ ॥ सर्वकर्मफकादीनां मनसैव न कर्मणा । निप्रणो यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ६ ॥ असंकर्णेन सक्लाश्रेष्टा नाना विजिम्मताः । चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः संपादयन्ति हि॥ ७॥ न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न बस्तुपु । न गमागमचेष्टासु न कालकलनामु च ॥ ८ ॥ केवलं चिति विश्वन्य किंचिसंत्यावलम्ब्यपि । सर्वत्र नीरसमिष्ठ निष्ठत्यात्मरसं मनः ॥ ९ ॥ व्यवहारमिदं सर्वे मा करोत करोत वा । अक्ववन्वापि कुर्वन्वा जीवः स्वात्मरतिकियः ॥ १० ॥ अथवा तमपि त्यब्स्वा चैत्यांशं शान्तचिद्धनः । जीवसिष्ठित संशान्तो ज्वस्तमणि-रिवासिन ॥ ११ ॥ चिते चैखद्शाहीने या स्थितिः श्रीणचेतसाम् । सीच्यते शास्तककना जाग्रत्येव स्पूराता ॥ १२ ॥ एवा निदाध सौपुसस्यितिरभ्यास-योगतः। प्रींढा सनी नुरीयेनि कथिता नस्वकोविदेः ॥ १३ ॥ अस्यां नुरीया-बस्थायां स्थिति प्राप्याविनाशिनीम् । आनन्दैकान्तशीलत्वादनानन्दपदं गतः ॥ १४ ॥ अनानन्दमहानन्दकालानीतस्ततोऽपि हि । मुक्तः इत्युच्यते योगी तुर्यातीतपदं गतः ॥ १५ ॥ परिगलितसमस्रजन्मपाशः सक्कविलीनतमोस-याभिमानः । परमरममयी परात्मसत्तो जलगतसैन्धवखण्डवनमहारमा ॥ १६ ॥ जडाजडदशोर्मध्ये यत्त्रत्वं पारमार्थिकम् । अनुभृतिमयं तस्मात्मारं बहोति कथ्यते ॥ १७ ॥ इइयसंविलतो बन्धसन्मुका मुक्तिरुखते । द्रव्यद्-र्शनसंबन्धे बानुभूतिरनामया ॥ १८ ॥ तामवष्टम्य तिष्ठ स्वं सीषुप्तीं भजते स्थितिम् । सैव तुर्यत्वमामोति तस्यां दृष्टिं स्थिरां कुरु ॥ १९ ॥ आत्मा स्थलों न चैवाणूर्ने प्रत्यक्षों न चेतरः । न चेतनों न च जड़ों न चैवासश्च सन्मयः ॥ २० ॥ नाई नान्यो न चंत्रेको न चानेकोऽद्वयोऽव्ययः । यदीदं हर्यतां प्राप्तं मनः सर्वेन्द्रियास्पदम् ॥ २१ ॥ हश्यद्र्शनसंबन्धे यत्सुखं पारमाधिकम् । तदनीतं पदं यस्मात्तन्न किंचिदिवैव तत् ॥ २२ ॥ न मोक्षो नभसः पृष्टे न पाताले न भूतले । सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥ २३ ॥ मोक्षो मेऽस्थिति चिन्तान्तर्जाता चेद्राधितं मनः । मननोत्थे मन-स्येष बन्धः सांसारिको हटः ॥ २४ ॥ आत्मन्यनीते सर्वस्मात्सर्वरूपेऽथ वा तते। को बन्धः कम वा मोक्षो निर्मृतं मननं कुरु ॥ २५ ॥ अध्यातमरति-राशान्तः पूर्णपावनमानसः । प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिनं किंचिदिह वाष्ट्रिते ॥ २६ ॥ सर्वाधिष्ठानसम्मात्रे निर्विकक्षे चिदारमनि । यो जीवति गतस्रेहः स जीवनमुक्त उच्यते ॥ २७ ॥ नापेक्षते भविष्यच वर्तमाने न तिष्ठति । क संस्मरत्यनीतं च सर्वमेव करोति च ॥ २८ ॥ अनुवन्धपरे जन्तावसंसर्ग-

मनाः सदा । भक्ते भक्तसमाचरः शठे शठ इव स्थितः ॥ २९ ॥ बार्डो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो घीरेषु धैर्यवान् । युवा योवनवृत्तेषु दुःखितेषु सुदुःसधीः ॥ ३० ॥ चीरचीरुदितानन्दः पेशकः पुण्यकीर्तनः । प्राञ्चः प्रसम्भभूरो दैन्याद्पगताद्ययः ॥ ३१ ॥ अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । मनः प्रशासमायाति निर्वाणमविशय्यते ॥ ३२ ॥ यतो वाचो निवर्तन्ते विकल्पक--क्रनान्विताः । विकल्पसंक्षयाज्ञम्तोः पदं तदवशिष्यते ॥ ३३ ॥ अनाधान्ता-वभासारमा परमात्मैव विद्यते । इत्येतिकिश्वयं स्फारं सम्यव्हानं विदुर्बुधाः ॥ ३४ ॥ यथाभूतार्थदिशिखमेतावद्भवनत्रये । यदासीव जगस्तर्वमिति निश्चित्य पूर्णता ॥ ३५ ॥ सर्वमारमैव की दृष्टी भावाभावी क वा स्थिती । क बन्धमोक्षकसने ब्रह्मेवेदं विजुम्भते ॥ ३६ ॥ सर्वमेकं परं ब्योम को मोक्षः कस्य बन्धता । ब्रक्केदं बृंहिताकारं बृहद्रुहेदवस्थितम् ॥ ३७ ॥ तूरादस्त्रमित-द्विरवं भवारमैव स्वमारमना । सम्यगालोकिते रूपे काष्ट्रपापाणवाससाम् ॥ ३८॥ मनागपि न भेदोऽस्ति कासि संकल्पनोन्मुखः । आदायन्ते च े संशान्तस्वरूपमविनाशि यत् ॥ ३९ ॥ वस्तृनामारमनश्चेतत्तनमयो भव सर्वदा । द्वेताद्वेतसमुद्रेदेर्जरामरणविश्रमः॥ ४० ॥ स्फुरत्यात्मभिरात्मेव वित्तेरव्यीव वीचिभिः । आपत्करञ्जपरशुं पराया निर्वृतेः पदम् ॥ ४१ ॥ शुद्धमारमानमा-लिङ्गय नित्यमन्तस्थया विया । यः स्थितसं क आत्मेह भोगो बाधियतुं क्षमः ॥ ४२ ॥ कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽस्यः । मनागपि न भिन्दन्ति शैलं मन्दानिला इव ॥ ४३ ॥ नानात्वमस्ति कलनासु न वस्तुतोऽन्तर्नानाः-विधासु सरसीव जलादिवान्यत् । इत्येकनिश्चयमयः पुरुषो विस्रक्त इत्युच्यते समबलंकितसम्बगर्थः॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ २ ॥

विदेहमुकंः किं रूपं तद्दान्को वा महामुनिः। कं योगं समुपस्थाय प्राप्त-वान्परमं पदम् ॥ १ ॥ सुमेरोर्वसुवापीठे माण्डव्यो नाम वे मुनिः। काण्डि-न्यात्तरमास्थाय जीवनमुक्तो भवत्यसा ॥ २ ॥ जीवन्मुक्तिदशां प्राप्य कदा-चिद्रहावित्तमः। सर्वेन्द्रियाणि संहतुं मनश्रके महामुनिः ॥ ३ ॥ बद्धपन्नास-नस्तिष्टक्योंन्मीलितलोचनः। बाह्मानाभ्यन्तरांश्रेव स्पर्शान्परिहरञ्छनैः ॥ ४॥ ततः स्वमनसः स्थ्यं मनसा विगतेनसा। अहो नु चञ्चलमिदं प्रत्याहनमपि स्फुटम् ॥ ५ ॥ पटाइटमुपायाति घटाच्छक्टमुस्क्टम् । चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्विव मर्कटः ॥ ६ ॥ पञ्च द्वाराणि मनसा चञ्चरादीन्यमृत्यकम् । दुदी-निद्रयाभिधानानि तान्येवालोकवाम्यहम् ॥ ७ ॥ हन्तेन्द्रियगणा यूपं त्यज-ताङ्कलां शनैः। चिदारमा भगवान्सर्वसाक्षर्येन स्थितोऽस्म्यहम् ॥ ८ ॥

१ दृहदिव.

तेनातमना बहुनेन निर्जाताश्रश्चरादयः । परिनिर्वामि ज्ञान्तोऽस्मि दिख्यास्ति विगतज्वरः ॥ ९ ॥ स्वात्मन्येवावतिष्ठेऽहं तुर्यरूपपदेऽनिशम् । अन्तरेव श्रासास्य क्रमेण प्राणसन्ततिः ॥ १० ॥ उवालाजाळपरिस्पन्दो द्रधेन्धन इवानलः । तदितोऽन्तं गत इव हान्तं गत इवोदितः ॥ ११ ॥ समः समर्-साभासिनप्रामि स्वच्छनां गतः। प्रबुद्धोऽपि सुपुप्तिस्थः सुपुप्तिस्थः प्रबुद्धवान् ॥ १२ ॥ तुर्यमालस्य कायान्तस्तिष्टामि म्तम्भितस्थितिः । सबाद्धाभ्यन्तरा-न्भावान्स्यूलान्सूक्ष्मतरानपि ॥ १३ ॥ त्रैलोक्यसंभवांस्वक्त्वा संकल्पेकवि-निर्मितान् । सह प्रणवपर्यन्तदीर्घनिःस्वनतन्तुना ॥ १४ ॥ जहाबिन्द्रियत-न्मात्रजालं मा इवानिलः । ततोऽङ्गसंविदं स्वच्छां प्रतिभासमुपागताम् ॥ १५ ॥ सधोजातिश्चिज्ञान प्राप्तवानमुनिपुङ्गवः । जही चित्तं चैत्यदशां रपन्द्शक्तिमिवानिलः ॥ १६ ॥ विस्मामान्यमथायाच सत्तामात्रारमकं ततः। सुपुत्रपद्मासम्ब्य तन्त्री गिरिरियाचलः ॥ १७ ॥ सुपुत्रस्थर्यमासाध तुर्य-क्रपमपाययो । निरानन्दोऽपि सानन्दः सम्बायच बभुव सः ॥ १८॥ ततस्त संबभ्वासी यहिरामप्यगोचर.। यच्छन्यवादिनां छन्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत् ॥ १९ ॥ विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलात्मकम् । पुरुषः सांन्यदृष्टी-नामीश्वरो योगवादिनाम् ॥ २०॥ शिवः शैवायमस्थानां कालः कालैकवा-दिनाम् । यन्सर्वज्ञास्त्रसिद्धान्तं यत्सर्वहृदयानुगम् ॥ २१ ॥ यस्सर्वं सर्वगं बस्तु यसस्य नद्मा स्थितः । यदनुक्तमनिष्पन्द दीपक तेजसामपि ॥ २२ ॥ स्वानुभूत्येकमान च यत्तस्वं तदसौ स्थितः । यदेकं चाप्यनेकं च साञ्जनं च निरञ्जनम् । यत्मवं चाप्यमवं च यत्तस्वं तदसं। स्थितः ॥ २३॥ अजममरम-नाधमाधमेकं पर्ममलं सकलं च निष्कलं च। स्थित इति सतदा नभः खरू-पादपि विमलस्थितिरीश्वरः क्षणेन ॥ २४ ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

जीवन्युक्तस्य कि छक्ष्म झाकाशगमनादिकम् । तथा चेन्युनिशार्द् तत्र नेव प्रछक्ष्यते ॥ १ ॥ अनारमविद्युक्तोऽपि नमोषिहरणादिकम् । द्रव्यमञ्जन्तियाकाछशक्त्याम्रोत्येव स द्वितः ॥ २ ॥ नारमञ्जलेप विषय आरमञ्जो झाम्मात्रह् । आरमनारमनि संनुष्तो नाविधामनुषावति ॥ ३ ॥ ये ये भावाः स्थिता छोके तानविधामयान्विदुः । त्यक्ताविधो महायोगी कथं तेषु निमज्जति ॥ ४ ॥ यस्तु मूदोऽस्पबुद्धियां सिद्धिजाछानि वाण्छति । सिद्धिन साधनैयोगैस्तानि साधयति क्रमात् ॥ ५ ॥ द्रव्यमञ्जक्षियाकाछयुक्तयः साधुनिद्धाः । परमारमपद्मासां नोपकुर्वन्ति काश्चन ॥ ६ ॥ वस्येच्छा विधते काचित्सा सिद्धिं साधमस्यहो । निरिष्टोः परिपूर्णस्य नेष्टा संभवति कवित्

१ गन्धमिवानिलः.

॥ ७ ॥ सर्वेच्छाबारूसंज्ञान्साबात्मराभो भवेन्सुने । स कथं सिद्धिजाराति नूनं वाम्छत्यचित्रकः ॥ ८ ॥ अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णेऽपीम्बुमण्डले । अप्यथः प्रसरस्पर्शे जीवन्युक्तो न विस्मयी ॥ ९ ॥ अधिष्ठाने परे तत्वे किरता रज्जुसर्पवत् । किरिपताश्चर्यजालेषु नाम्बुदेति कुत्हस्तम् ॥ १० ॥ बे हि विज्ञातविज्ञेषा वीतरागा महाधियः । विच्छित्रप्रस्थयः सर्वे ते स्वत-क्रास्तरी स्थितः ॥ ११ ॥ सुलदुःसदशाषीरं साम्याच प्रोद्धरन्ति यम् । निश्वासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य सृतं चितुः ॥ १२ ॥ आपस्कार्पण्यसुरसाही मदो मान्यं महोत्सवः। यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विदुः ॥ १३ ॥ द्विविधिश्वसनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । जीवन्युकौ सरूपः स्वादरूपो देहमुक्तिगः॥ १४॥ चित्रसंतेह दुःखाय चित्रनाशः सुखाय च। चित्र-सत्तां क्षयं नीत्वा चित्तं नाज्ञ सुपानयेत् ॥ १५ ॥ मनस्तां मृढतां चिद्धि यदा नइयति सानघ । चित्तनाज्ञामिधानं हि तत्त्वरूपमितीरितम् ॥ १६ ॥ मैज्यादिभिर्गुर्णर्युक्तं भवस्युक्तमवासनम् । भूयो जन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य ुं नुम्मनः ॥ १७ ॥ सरूपोऽसी मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते । निदादाऽहरू-पनाशस्त वर्तते देहमुक्तिके ॥ १८ ॥ विदेहसुक एवासी विद्यते निष्क्रका-रमकः । समग्राध्यगुणाधारमपि सत्वं प्रलीयते ॥ १९ ॥ विदेहसुक्ता विमले पदे परमपावने । विदेहमुक्तिविषये तस्मिन्त्सस्वक्षयात्मके ॥ २०॥ विस-नाडी विरूपारुये न किंचिदिह विद्यते । न गुणा नागुणासन्त न श्रीनीशीर्न लोकता ॥ २१ ॥ न चोदयो नास्तमयो न हर्पामर्पसंबिदः । न तेजी न तमः किंचित्र संध्यादिनरात्रयः । न सत्तापि न चासत्ता न च मध्यं हि तरपदम् ॥ २२ ॥ ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराद्यम्बरस्य च । तेषां तदास्पर्दे स्फारं पवनानामिवास्वरम् ॥ २३ ॥ संशान्तदुःसमजडात्मकमेकसुसमान-न्दमन्यरमपेतरजातमो यत् । आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्तसासान्यदे ग्रितिचित्रकवा भवन्ति ॥ २४ ॥ हे निदाध महाप्राज्ञ निर्वासनमना भव । बढाचेतः समाधाय निर्विकल्पमना भव ॥ २५ ॥ यज्ञगद्धासकं भानं निर्ध भाति स्वतः स्फुरत् । स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः ॥ २६ ॥ प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः । तहिचाबिपयं महा सत्यज्ञानसुसाह-यस् ॥ २७ ॥ एकं ब्रह्माहमसीति कृतकृत्वी भवेन्स्निः ॥ २८ ॥ सर्वाधिष्ठा-नमहुन्द्वं परं ब्रह्म सनातनम्। सचिदानन्दरूपं तदवान्यनसगोचरम् ॥ २९ ॥ न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशते न वानित वाताः सक्छाश्च देवताः । स एव देवः कृतमावमृतः स्वयं विश्वद्धो विरजः प्रकाशते ॥ ३० ॥ भिष्यते हृदय-अन्धित्रिज्ञान्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्द्रष्टे परावरे ॥३ १॥ द्वी सुपर्णे शरीरे कि अविशास्त्री सह स्थिती । तयो जीवः फलं अक्रे

कर्मणो न महेश्वरः ॥ ३२ ॥ केवछं साक्षिरूपेण विना भीगो महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं मेदः किशतो मायया तयोः । विश्विदाकारतो भिन्ना व भिना चित्तवहानितः॥३३॥तर्कतश्च प्रमाणाच चिदेकत्वव्यवस्थितेः। चिदंकत्वपरिज्ञाने न शोचित न मुद्धाति ॥ ३४ ॥ अधिष्ठानं समसस्य जगतः मसमिद्धनम् । अहमस्मीति निश्चिय वीतशोको भवेन्मुनिः ॥ ३५ ॥ स्वश-तिरे स्वयःगोतिःस्वरू रं सर्वसाक्षिणम् । श्लीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माय-यात्रताः ॥ ३६ ॥ तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वति वाझणः । नानुध्याया-हुइच्छड्दान्वाची विग्लापनं हि तत् ॥ ३० ॥ बास्येनैव हि तिष्ठासे क्षिचि ब्रह्मवेदनम् । ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निर्विद्य सुनिरात्मवान् ॥ ३८ ॥ अन्तर्लीनसमारम्भः शुमाशुममहाद्वरम् । संसृतिवततेर्वीजं शरीरं विद्वि भातिकम् ॥ ३९ ॥ भावाभावदशाकोशं दुःखरत्रसमुद्रकम् । बीजमस्य शरी-रस्य चित्तमाशावशानुगम् ॥ ४० ॥ इ वीजे चित्तकृक्षस्य वृत्तिव्रतिधारिणः । एकं प्राणपरिस्वन्दो द्वितीया इडभावना ॥ ४३ ॥ यदा प्रस्तन्दने प्राणी नाडी-संस्पर्शनोद्यतः । तदा संवेदनमयं चित्तमाशु प्रजायने ॥ ४२ ॥ सा हि सर्व-राता मंबिरपाणस्पन्देन बोध्यते । संबिरसंरोधन श्रयः प्राणादिस्पन्दनं वरम् ॥ ४३ ॥ योगिनश्चित्तश्चत्यर्थं कुर्वन्ति प्राणरोधनम् । प्राणायामेन्त्रया ध्यानैः प्रयोगिर्विक्तिक हिपते: ॥ ४४ ॥ चिस्तोपशान्तिफ छदं परमं बिद्धि कारणम् । सुखद् संविदः स्वास्थ्यं प्राणमंरोधन विदुः ॥ ४% ॥ दृढमावनया स्यक्तपूर्वा-प्रविचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वामना सा प्रकीतिता ॥ ४६ ॥ यदा न भाव्यते किंचिड्योपादेयरूपि यत्। स्थायते सक्टं त्यक्ता तदा चितं न जायते ॥ ४० ॥ अवायनत्वात्सतत यदा न मनुते मनः । अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ ४८ ॥ यदा न भाव्यते भावः कविज्ञगति वस्तुनि । तदा हदम्बर सन्ये कथ चित्तं प्रजायते ॥ ४९ ॥ यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावतम् । यद्यथा वस्तुद्रशित्वं तद्वित्तत्वमुच्यते ॥ ५० ॥ सर्वमन्तः परित्यज्य शीतलाशयवर्ति यत् । वृत्तिस्थमपि तश्चित्तमसद्गुमुदाहृतम् ॥ ५१॥ अष्टबी-जीपमा येषां पुनर्जननवर्जिता । वासनारसनाहीना जीवन्युक्ता हि ते स्पृताः ॥ ५२ ॥ सध्वरूपपरिप्राप्तचित्तारने ज्ञानपारगाः । अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः॥ ५३ ॥ संवद्यमंपरित्यागात्प्राणस्पन्दनवासते । समूकं नश्यतः क्षित्रं मुख्यकेदादिव द्वमः ॥ ५४ ॥ पूर्वद्रष्टमदर्ध यदस्याः मतिभासने । संविदस्तरप्रयक्षेत्र मार्जनीयं विजानता ॥ ५५ ॥ तद-मार्जनमात्रं हि महासंसारतां गतम् । तत्त्रमार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यभिषीः

१ भोगेन बतंते. २ प्रातिभासिक जीवस्तु.

यते ॥ ५६ ॥ अजहो गलितानन्दस्यक्तसंवेदनो भव ॥ ५७ ॥ सीबहर्रत्द-बाकम्बः सा यस्येह न विद्यते । सोऽसंविद्जडः प्रोक्तः कुर्वन्कार्यदातान्वपि ॥ ५८ ॥ संबेधेन हदाकाशे मनागपि न लिप्यते । वस्यासावजवा संबिजी-बन्मुक्तः स कथ्यते ॥ ५९ ॥ बदा न भाव्यते किंचिश्विर्वासनतवात्मति । ् बालमुकादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम् ॥ ६० ॥ तदा जास्यविनिर्मुक्त-मसंवेदनमाततम् । आश्रितं भवति प्राज्ञो बस्माज्यो न लिप्यते ॥ ६९ ॥ समसा वासनास्त्यकःवा निर्विकल्पसमाधितः । तन्मयत्वादनाद्यन्ते तद्प्य-न्तर्विलीयते ॥ ६२ ॥ तिष्टन्गच्छन्स्पृशक्तिष्रश्रपे तहेपवजितः । अजडो गलितानन्दस्यक्तमंवेदनः सुखी ॥ ६३ ॥ एतां दृष्टिमवष्टभ्य कष्टचेष्टायु-तोऽपि सन् । तरेहु:स्वाम्बुधेः पारमपारगुणसागरः ॥ ६४ ॥ विशेषं संपरि-त्यज्य सन्मात्रं यदलेपकम् । एकरूपं महारूपं सत्तायास्तरपदं विदुः ॥ ६५ ॥ कालसत्ताः कलासत्ताः वस्तुमत्तेयमित्यपि । विभागकलनां स्वक्त्वा सन्मात्रैक-परो भव ॥ ६६ ॥ सत्तासामान्यमेवैकं भावयन्केवलं विभुः । परिपूर्णः परा-उन्दि निष्ठापृरितदिग्भरः ॥ ६७ ॥ सत्तासामान्यपर्यन्ते यत्तरकलनयोजिल्ल-तम् । पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीजं न विद्यते ॥ ६८ ॥ तत्र संलीवते संवि-क्रित्रिंकरुपं च तिष्ठति । भूयो न वर्तने दुःखे तत्र छड्यपदः पुमान् ॥ ६९ ॥ तहेतुः सर्वभूतानां तस्य हेतुर्न विद्यते । स सारः सर्वसाराणां तस्मात्मारो न विद्यते ॥ ७० ॥ तस्मिश्चिद्पंणे स्कारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति मरसीव तटब्र्माः ॥ ७१ ॥ तद्मलमरजं तद्रारमतस्यं तद्वग-ताबुपशान्तिमेति चेतः । अवगतविगतैकतस्यरूपो भवभयमुकपदोऽसि सम्यगेव ॥ ७२ ॥ एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्तं यद्यन्मयोत्तरम् । तस्य तस्य प्रयोगेण शीघ्र तथाष्यते पर्म् ॥ ७३ ॥ सत्तासामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि । पाँहवेण प्रयत्नेन बलात्संत्यज्य वामनाम् ॥ ७४ ॥ स्थितं बन्नासि तस्वज्ञ क्षणमप्यक्षयात्मिकाम् । क्षणेऽसिक्षेच तस्साधु पदमामादयस्य सम् ॥ ७५ ॥ सत्तासामान्यरूपे वा करोपि स्थितिमादरात् । तर्विचिद्धिकेनेह यक्षेनाभोषि तत्पदम् ॥ ७६ ॥ संवित्तत्त्वे क्रतभ्यानो निदाध यदि तिष्ठसि । तद्यक्षेनाधिकेनो चेरासादयसि तरपदम् ॥ ७० ॥ वासनासंपरित्यागे यदि यसं करोषि भोः। यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ॥ ७८ ॥ न क्षीणा वासना यावचित्तं तावन शाम्यति । यावन तस्वविज्ञानं ताविश्वत्तामः कृतः ॥ ७९ ॥ यावन्न चित्तोपशमो न तावतस्त्रचेद्रनम्। बाबन्न वासनानाशस्तावसारवागमः कुतः । यावन्न तस्वसंप्राप्तिने ताबद्वा-सनाक्षयः ॥ ८०॥ तत्त्वज्ञानं मनीनाशी बासनाक्षय एव च । मिथः

१. बशासम्बः

कारणता शस्त्रा दुःसाधानि स्थितान्यतः ॥ ८९ ॥ भोगेच्छां दूरतस्त्यक्तवा त्रवमेतत्समाचर ॥ ८२ ॥ वासनाक्षयविज्ञानमनोनाक्षा महामते । समकालं बिराम्यसा भवन्ति फछदा मताः ॥ ८३ ॥ त्रिभिरेभिः समभ्यसिर्हदय-ग्रन्थयो हडाः । निःशेषमेव शुक्यन्ति विसच्छेदादुणा इव ॥ ८४ ॥ वासनासंपरिष्यागसमं प्राणनिरोधनम् । विदुस्तन्वविद्रस्तस्यात्तद्व्येवं समान हरेत् ॥ ८५ ॥ बासनासंपरिस्यागाश्चित्तं गण्डस्यचित्तताम् । प्राणस्पन्दनिरो-धाच वर्थेच्छसि तथा कुरु ॥ ८६ ॥ प्राणायामददाध्यासैर्युक्तया च गुरुद्क्तया । आसनावानवोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ ८७ ॥ निःसङ्गस्यवहारस्वाञ्चवमा-बनवर्जनात् । शरीरनाशद्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ ८८ ॥ यः प्राणपवन-स्पन्दश्चित्तस्पन्दः स एव हि । प्राणस्पन्दज्ञये यत्नः कतेन्यो भीमतोश्वकैः ॥ ८९ ॥ न शक्यने मनो जेनुं विना युक्तिमनिन्दिताम् । शुद्धां संविद्माः श्रित्व बीतरागः स्थिरो भव ॥ ९० ॥ संवेधवर्जितमनुत्तममाद्यमेकं संविद-त्पदं विकलनं कलयन्महारमन् । हृत्येच निष्ठ कलनारहितः कियां तु कुर्वक-कर्तृपदमेख शमोदितश्रीः ॥ ९२ ॥ मनागपि त्रिचारेण चेतसः स्वस्य निमहः । पुरुषेण कृतो येन तेनासं जन्मनः फलम् ॥ ९२ ॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ गच्छतसिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा।न विचारपरं चेतो यस्यासौ मृत उच्यते ॥ १ ॥ सम्याज्ञानसमालोकः पुमाञ्ज्ञेयसमः स्वयम् । न विमेति न चादते वैवस्यं न च दीनताम् ॥ २ ॥ अपवित्रमप्थ्यं च विषसंमर्गदृषि-

मृत उच्यते ॥ १ ॥ सम्याज्ञानसमालोकः पुमाञ्जेयसमः स्वयम् । न विमेति न चाद्रसे वेवद्रयं न च दीनताम् ॥ २ ॥ अपवित्रमप्थयं च विषसंपर्गदृषि-तम् । भुकं जरयति ज्ञानी क्षित्रं नष्टं च मृष्टवत् ॥ ३ ॥ सङ्गत्यागं विदुर्मोक्षं सङ्गत्यागादजन्मता । सङ्गं त्यज त्वं भावानां जीवन्मुको भवानष्ट ॥ ४ ॥ भावाभावे पदार्थानां हपामपंविकारदा । मिलना वासना येषा साउसङ्ग हति कथ्यते ॥ ५ ॥ जीवन्मुक्तशरीराणामपुनर्जन्मकारिणी । मुक्ता हर्षविवादास्यां गुद्धा भवति वासना ॥ ६ ॥ दुःस्वेनं ग्लानिमायासि हदि हष्यसि नो सुसै: । भावावेवद्यमुत्रस्य निदाधाऽसङ्गतां वज ॥ ७ ॥ दिक्ताल्यवनविष्ठञ्जमदृष्टी-भयकोटिकम् । चिन्मात्रमक्षयं शान्तमेकं ब्रह्मास्मि नेतरत् ॥ ८ ॥ हति मग्वाहमित्यन्तर्भुक्तामुक्तवपुः पुमान् । एकस्पः प्रशान्तारमा मोनी स्वात्ममुखो भव ॥ ९ ॥ नाम्ति चित्तं न चाविद्या न मनो न च जीवकः । ब्रह्मेविकमनाधन्तमविध्यदप्रविज्ञमते ॥ १० ॥ देहे यावदहंमावो हश्येऽसिम्यावद्यास्ता । यावन्ममेदमित्यास्था ताविच्यादिविभ्रमः ॥ ११ ॥ अन्तर्मुखतया सर्वे चिद्रद्वौ त्रिजगलूणम् । जुहुतोऽन्सिनिवर्नन्ते मुने चित्तादिविभ्रमाः ॥ १२ ॥ विद्रात्मासि निरंशोऽसि परापरविवाजितः । क्षां स्मरक्षां स्मरं मा स्मृत्या

र त्यागी. २ कृतर्ग्यामाच्छान्ता.

संभितो अब ॥ १३ ॥ अध्यात्मशास्त्रमञ्जूण तृष्णाविषविपृत्तिका । शीयने माबितेनान्तः शरदा मिहिका यथा ॥ ९४ ॥ परिज्ञाय परित्यांगी बासानानां य उत्तमः । सत्तासामान्यरूपत्वात्ताकैवस्यपदं विदुः ॥ १५ ॥ यत्रास्ति वासना लीना तत्सुपुतं न सिद्धये । निर्वीजा वासना यत्र तत्तुर्थे सिद्धिटं स्मृतम् ॥ १६ ॥ वासनायास्तथा वहेर्न्रणव्याधिद्विषामपि । स्रेहवैरविषाण-य होषः स्वरुपोऽपि वाधते ॥ १० ॥ निर्दरधवासनाबीजः सत्तासामान्यरूप-वान् । सदेही वा विदेही वा न भूयो दुःखभारभवेत् ॥ १८ ॥ प्तावदेवा-विद्यारवं नेदं बहोति निश्चयः । एप एव भयसस्या बहोदमिति निश्चयः॥ १९॥ . ब्रह्म चिद्रह्म भूवनं ब्रह्म भूतपरम्परा । ब्रह्माहं ब्रह्म चिच्छत्रब्रह्म चिनिमन्न-बान्धवाः ॥ २० ॥ ब्रह्मेव सर्वमित्येव भाषिते ब्रह्म वै प्रमान् । सर्वत्रावस्थितं शान्तं चिद्रहोत्यनभूयते ॥२१॥ असंस्कृताध्वगाळोके मनस्यन्यन् संस्थिते । या प्रतीतिरनागस्का तिचह्नासा सर्वगम् ॥ २२ ॥ प्रशान्तसर्वसंकल्पं विग-ताखिलकोतुकम् । विगताशेषसंरम्भं चिदारमानं समाश्रय ॥ २३ ॥ एव पूर्णिधियो धीराः समा नीरागचेतसः । न नन्दन्ति न निन्दति जीवितं मरणं तथा ॥ २४ ॥ प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्तिः सदागतिः । सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽसावुर्ध्वगः स्थितः ॥ २५ ॥ अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्स्पन्दशक्तिः सदागतिः । सबाद्याभ्यन्तरे देहे अपानोऽयमवाक्स्थितः ॥ २६ ॥ जाप्रतः स्वपतश्चेव प्राणायामोऽयमुत्तमः । प्रवर्तते द्वाभिज्ञस्य तं तावच्छेयसे शुण् ॥ २७ ॥ द्वादशाङ्गलपर्यन्तं बाह्यमाक्रमतां ततः । प्राणाङ्गनामा संस्पर्शो यः स पूरक उच्यते ॥ २८ ॥ अपानश्चन्त्रमा देहमाध्याययति सुन्नत । प्राणः सूर्योऽप्रिरथ वा पचलन्तरिदं वपुः ॥ २९ ॥ प्राणक्षयसमीपस्थमपानोद्यको-टिगम् । अपानप्राणयोरैक्यं चिदारमानं समाश्रय ॥ ३० ॥ अपानोऽस्तंगतो यत्र प्राणी नाम्युदितः क्षणम् । कलाकलङ्करहितं तश्चित्तस्वं समाश्रय ॥ ३६ ॥ नापानोऽसंगतो यत्र प्राणश्चास्तमुपागतः । नासाप्रगमनावर्तं तिवत्तस्वमुपान श्रय ॥ ३२ ॥ भाभासमात्रमेवेदं न सन्नासज्जगन्नयम् । इत्यन्यकलनात्याग सम्यक्तानं विद्र्वेघाः ॥ ३३ ॥ आमासमात्रकं व्रद्धेश्वित्ताद्र्वकळिक्कतम् । ततस्तदपि संत्राज्य निराभासी भवोत्तम ॥ ३४ ॥ भयप्रदमकस्याणं वैर्यसर्थ-स्बहारिणम् । मनःपिशाचमुत्सार्य योऽसि सोऽनि स्थिरो भव ॥ ३५ ॥ चिद्योमेव किलासीह परापरविवर्जितम् । सर्वत्रासंभवत्रेतं याक्क्यान्तेऽव-शिष्यते ॥ ३६ ॥ वाञ्छाक्षणे तु या तृष्टिम्तत्र वाञ्छैव कारणम् । तृष्टिस्वतु-ष्टिपर्यन्ता तसाद्वान्छां परिस्थत ॥ ३७ ॥ आशा यातु निराशास्त्रमभावं पातु भावना । भमनस्वं मनो यातु तवासङ्गेन जीवतः ॥ ३८ ॥ वासनारहितर-न्तरिन्द्रियेराहरिकयाः । न विकारमवामोषि स्ववंक्षोमशतैरपि ॥ ३९ ॥

विक्तीन्त्रेवनिरीवान्यां संसारप्रस्वीदया । वासवाप्राणसंरोधमनुन्मेषं सनः कुरु ॥ ४० ॥ प्राणोम्मेवनिमेवास्यां संसतेः प्रकवीदयौ । तमस्यासप्रयोगाः भ्यामुक्सेपरहितं कुछ ॥ ४१ ॥ भीरुयों न्सेपितसेपाभ्यां कर्मणां प्रख्योदयी । तद्विलीनं कुरु बलाद्वरुशास्त्रार्थसंगमैः ॥ ४२ ॥ असंवित्स्पन्दमात्रेण याति वित्तमवित्तताम् । प्राणानां वा निरोधेन तदेव परमं पदम् ॥ ४३ ॥ दृश्य-दर्शनसंबन्धे यासुखं पारमार्थिकम् । तदन्तंकान्तसंवित्या ब्रह्मदृष्ट्यावलोक्य ॥४४॥ यत्र नाम्युदितं चित्तं तद्वै सुखमकृत्रिमम् । क्षयातिशयनिमुंक्तं नोदेति न च शाम्यति ॥४५॥ यस्य चित्तं न चित्तारुयं चित्तं चित्तस्वमेव हि । तदेव नयीवस्थायां त्र्यातीतं भवत्यतः ॥ ४६ ॥ संन्यस्तप्तर्वसंकरपः समः शान्तमना म् तिः । संन्यासयोगयुक्ताःमा ज्ञानवान्मोक्षवान्भव ॥ ४७ ॥ सर्वसंकरूपसं-शान्तं प्रशान्तवनवासनम्। न किचिन्नावनाकारं यत्तद्रह्म परं विदुः ॥ ४८ ॥ सम्बन्जानावरोधेन नित्यमेकसमाधिना । सांख्य पुवाबबुद्धा ये ते सांख्या योगिनः परे ॥ ४९ ॥ प्राणाचनिकसंशान्तौ युक्तया ये पदमागताः । अना-मयमनाद्यन्तं ते स्मृता योगयोगिनः ॥ ५० ॥ उपादयं तु सर्वेषां शान्तं परमक्तिमम् । एकार्याभ्यसनं प्राणरोधश्चेतःपरिक्षयः ॥ ५१ ॥ एकस्मिन्नेव मंसिक्षे मंसिध्यन्ति परस्परम् । अविनाभाविनी नित्यं जन्तनां प्राणचेतसी ॥ ५२ ॥ आधाराधेयवचैते एकभावे विनश्यतः । कुरुतः स्वविनाशेन कार्य मोक्षारूपमुत्तमम् ॥ ५३ ॥ सर्वमेतद्विया त्यक्वा यदि तिष्टिमि निश्रलः । तदाहंकारविकये त्वमेव परमं पदम् ॥ ५४ ॥ महाचिदेकवेहास्ति महासत्तेति योच्यते । निष्कलक्का समा अञ्चा निरहंकाररूपिणी ॥ ५५ ॥ सक्वद्विभाता विमला नित्योदयवनी समा । सा ब्रह्म परमात्मेति नामसिः परिगीयते ॥५६॥ संवाहमिति निश्चित्व निदाघ कृतकृत्यवान् । न भूतं न भविष्यच चिन्तयामि कदाचन ॥ ५७ ॥ इप्टिमालम्बर तिष्ठामि वर्तमानामिहारमना । इदमय मया लम्बमिदं प्राप्तामि सुन्दरम् ॥ ५८ ॥ न स्तीमि न च निन्दामि भारमनोऽ-न्यबहि कवित्। न तुर्वामि शुभग्रासौ न खिशान्यश्रभागमे ॥ ५९॥ प्रशा-न्तचापकं वीतशोकमस्तसमीहितम् । मनो मम मुने शान्तं तेन जीवाम्य-नामयः ॥ ६० ॥ अयं बन्धः परश्चायं समायमयमन्यकः । इति ब्रह्मस जानामि संस्पर्शे न द्दाव्यहम् ॥ ६९ ॥ वासनामात्रसंत्यागाज्यरामरणवर्जि-वस् । सदासनं मनो ज्ञानं हेयं निर्वासनं मनः ॥ ६२ ॥ विसे त्यक्ते क्रयं बाति द्वैतमेतच सर्वतः। शिष्यते परमं शान्तमेकमच्छमनामयम् ॥ ६३ ॥

१ मान महास्मना.

अनन्तमजमध्यक्तमजरं शान्तमच्युतम् । अद्वितीयमनाचन्तं पदाचसुपकम्भ-नम् ॥ ६४ ॥ एकमायम्तरहितं चिन्मात्रममञ्जलतम् । खाद्प्यतितरां सूक्ष्मं तद्रह्मास्मिन संशयः ॥ ६५ दिकालायनविष्ठकं स्वष्ठं नित्योदितं तत्तम्। सर्वार्थमयमेकार्थ चिन्मात्रममलं भव ॥ ६६ ॥ सर्वमेकमिदं शान्तमादिम-ध्यान्तवजितम्। भावाभावमजं सर्वमिति मत्वा सुखी भव॥ ६७ ॥ म े बढ़ोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि महोवास्मि निरामयम् । द्वैतभावविमुक्तोऽस्मि सचि-दानन्दं अक्षणः । एवं भाषय यस्नेन जीवन्युक्तो भविष्यसि ॥ ६८ ॥ पदार्थः वृत्दे दहादिधिया संत्युच्य दृरतः । आशीतलान्तःकरणो नित्यमासमपरो भव ॥ ६९ ॥ इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःखसंततेः । तस्मिन्साम्याग्निना दग्धे दु.सस्यावसरः कृतः ॥ ७० ॥ शास्त्रसज्जनसंपर्कैः प्रज्ञामादौ विवर्धयेत्॥७९॥ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारमेषजम् । अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तव-र्जितम् ॥ ७२ ॥ तथा स्थूलमनाकाशमसंस्पृत्यमचाञ्चषम् । न रसं न च गन्धास्यमप्रमेयमन्पमम् ॥ ७३ ॥ आत्मानं सिचदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुवत । भहमसीत्यभिष्यायेश्वेयातीतं विमुक्तये ॥ ७४ ॥ समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति । नित्यः सर्वगतो ज्ञात्मा कृटस्थो दोषवर्जितः ॥ ७५ ॥ एकः सन्भिचते आन्त्या मायया न स्वरूपतः । तस्मारद्वत एवास्ति न प्रपञ्चो न संसृति: ॥ ७६ ॥ यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इनीरित: । तथा भ्रान्ते हिंधा प्रोक्तो झारमा जीवेश्वरास्मना ॥ ७७ ॥ यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रमं सदा। योगिनोऽऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम् ॥ ७८ ॥ यदा सर्वाणि भ्तानि स्वात्मन्येव हि पश्यति । सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ७९ ॥ यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । एकी-भूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥ ८० ॥ शास्त्रसञ्जनसंपर्कवराग्याभ्या-सरूपिणी। प्रथमा भूमिकेपोक्ता मुसुक्षुस्वप्रदःयिनी ॥ ८१ ॥ विचारणा हितीया स्वाकृतीया साङ्गभावना । विलापिनी चतुर्थी स्वाद्वासना विलया-हिमका ॥ ८२ ॥ शुद्धसंवित्सयानन्दरूपा भवति पञ्चमी । अर्थसुप्तप्रवुद्धाओ जीवन्युक्तोऽत्र तिष्ठति ॥ ८३ ॥ असंबेदनरूपा च षष्टी भवति भूमिका । भानन्द्रकचनाकारा सुपुत्तसदशी स्थितिः ॥ ८४ ॥ तुर्यावस्थोपशान्ता सा मुक्तिरेव हि केवला। समता खब्छता मीम्या सप्तमी भूमिका भवेत् ॥ ८५ ॥ तुर्यानीता तु यावस्था परा निर्वाणरूपिणी । सप्तमी सा परा प्रीडा विचयो नैव जीवताम् ॥ ८६ ॥ पूर्वावस्थात्रयं तत्र जाप्रदिखेव संस्थितम् । चतुर्थी स्वम इत्युक्ता स्वज्ञाभं यत्र वै जगत् ॥ ८० ॥ आनन्दैकवनाकारा सुपुप्तारुपा नु पश्चर्मा । असंवेदनरूपा तु वष्टी तुर्यपदामिधा ॥ ८८ ॥ तुर्यानीतपदा-वस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । मनोवचोमिरप्राद्धा स्वप्नकाशसदारिमका॥८९॥

अन्तः प्रसाहतिवज्ञाश्रेसं चेश्व विभावितम् । मुक्त एव न संदेही महासम-तया तया ॥ ९० ॥ न मिये न च जीवामि नाहं सम्राप्यसन्मयः । अहं न किं विश्विदिति मस्या घीरो न शोचित ॥ ९१ ॥ अलेपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः । निरंशोऽस्मि चिदाकाशमिति मत्वा न शोचिति ॥ ९२ ॥ अहंमत्या विरहितः श्रुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः । शान्तः शमसमामास इति मत्वा न शोखित ॥ ९३ ॥ तृणामेष्यम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । यति -इति तदेवाहमिति मत्वा न शोचित ॥ ९४ ॥ मावनां सर्वभावेभ्यः समु-स्सज्य समृश्यितः । अवशिष्टं परं ब्रह्म केवलोऽस्मीति भावय ॥ ९५ ॥ वाचा-मतीतविषयो विषयाशादशोजिसतः । परानन्दरसाञ्चब्धो रमते खात्मनात्मनि ॥ ५६ ॥ सर्वकर्मपरित्यागी नित्यत्रभो निराश्रयः । न पण्येन न पापेन नेत-रेण च लिप्यते ॥ ९७ ॥ स्फटिकः प्रतिबिग्बेन यथा नायाति रञ्जनम् । तज्ञः कर्मकलेनान्तस्तथा नायानि र अनम् ॥ ९८ ॥ विहर् अनतावृन्दे देव-कीर्नमपूजनैः । खेदाहादौ न जानाति प्रतिविम्बग्निरित ॥ ९९ ॥ निस्सीत्री निविकारश्च पुज्यपुजाविवर्जितः । संयुक्तश्च वियुक्तश्च सर्वाचारनयकमैः ॥ १०० ॥ तनुं स्वजनु वा तीर्थे अपचस्य गृहेऽथ वा । ज्ञानसंपत्तिसमये मुक्तोऽसी विगतादायः ॥ १०१ ॥ संकल्पत्वं हि बन्धस्य कारण तरपरित्यज्ञ । मोक्षो भवेदसंकल्पात्तदभ्यासं थिया कुरु ॥ १०२ ॥ सावधानो भव त्वं च ग्राद्यग्राहकमंगमे । अजलमेव संकल्पदशाः परिहरण्याने ॥ १०३ ॥ मा भव बाह्यभावारमा ब्राहकारमा च मा भव । भावनामित्रलां खबरवा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ १०४ ॥ किंचिचेद्रोचते तुभ्यं तद्वद्वोऽस्ति भवस्थितौ । न किंचिद्रोचते चेत्ते तन्मुकोऽसि भवस्थितौ ॥ १०५ ॥ अस्मात्पदार्थनिचयाद्या-वस्थावरजङ्गमात् । तृणादेर्देहपर्यन्तानमा किंचित्तत्र रोचनाम् ॥१०६॥ अहंभा-वानहंभावी सक्त्वा सदसती तथा । यदसकं समे खच्छं स्थितं तत्त्रयमुच्यते ॥ १०७ ॥ या स्बच्छा समता शान्ता जीवनमुक्तव्यवस्थितिः । साध्यवस्था व्यवहरी सा त्यी कलनोच्यते ॥ १०८ ॥ नेतजाग्रह च स्वग्नः संकल्पानाः मसंभवात् । सुप्रभावो नाऽप्येतदभावाजदतास्थितेः ॥ १०९ ॥ शान्त-सम्यक्षत्रद्वानां यथास्थितमिदं जगत्। विठीनं तुर्यमिखाद्वरत्रद्वानां स्थितं स्थिरम् ॥ १६० ॥ अहंकारकलात्यारो समतायाः समुद्रमे । विश्वरारी कृते चित्ते तुर्यावस्थोपतिष्ठते ॥ १११ ॥ सिद्धान्तोऽध्यारमशास्त्राणां सर्वापहृत युव हि । नाविधामीह नो माया शान्त अहोदमकुमम् ॥ ११२ ॥ शान्त प्र चिदाकारी स्वच्छे शमसमास्मिन । समग्रशक्तिसचिते नहीति कलिता-मिथे ॥ ११३ सर्वमेव परित्यज्य महामौनी अवानच । निर्वाणवाश्चिमेननः क्षीणचित्तः प्रशान्तचीः ॥ ११४ ॥ आत्मन्येवास्त शान्तात्मा मूकान्धविन-

रोपमः । नित्यमन्तमुं सः स्वच्छः स्वारमनान्तः प्रपूर्णधीः ॥ ११५ ॥ जाप्रत्येव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि वै द्विज । अन्तः सर्वपरित्यागी बहिः कुरु यथागतम् ॥ ११६ ॥ चित्तसत्ता परं दुःसं चित्तत्यागः परं सुसम् । अतिश्वर्त्तं
चिदाकारो नय क्षयमवेदनात् ॥ ११७ ॥ दङ्घा रम्यमरम्यं वा स्थेथं पाषाणवस्सदा । पृतावतारमयनेन जिता भवति संस्तिः ॥ ११८ ॥ वेदान्ते परमं
गुद्धं पुराकल्पमचोदितम् । नाप्रशान्ताय दात्रस्यं ने चाशिष्याय वै पुनः
॥ ११९ ॥ अञ्चपूर्णोपनिपदं योऽचीते गुर्वनुप्रहात् । स जीवश्युकातां प्राप्य
वसीव भवति स्वयम् ॥ ११० ॥ इत्युपनिपत् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
क्ष्मेव भवति स्वयम् ॥ ११० ॥ हत्युपनिपत् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
क्ष्मेव भवति स्वयम् ॥ ११० ॥ हत्युपनिपत् ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
क्ष्मेव कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ हरिः क्ष्मेतस्त् ॥

इत्यन्नपूर्णोपनिषत्समाप्ता ॥

#### स्योपनिषत् ॥ ७४ ॥

स्दितस्वातिरिकारिस्रिनन्दारमभावितम् । सूर्यनारायणाकारं नामि चिरस्र्यवैभवम् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः॥

हरिः ॐ अथ सूर्याथर्वाङ्गरसं व्याव्यास्यामः । वद्या ऋषिः । गायत्री छन्दः । आदिश्यो देवता । हंमः सोऽहमिनारायणयुक्तं बीजम् । सल्लेखा शक्तिः । वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम् । चतुर्विधपुरुषार्थरिखार्थं विनियोगः । यहस्वरारूढेन बीजेन पढङ्गं रक्ताम्बुजसंस्थितम् । सप्ताश्वरथिनं हिरण्यवणं चतु-धुंजं पग्नद्वयाभयवरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं य एवं वेद स्र वै बाह्यणः । ॐ भूमुंवःसुवः । ॐ तरस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिहि । वियो यो नः प्रचोदयात् । सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थ्रपश्च । सूर्याद्वे खिल्वमानि भूनानि आयन्ते । सूर्याच्यः पर्जन्योऽक्षमात्मा नमस्त आदित्य । स्वमेव प्रत्यक्षं कर्मेकर्तासि । स्वमेव प्रत्यक्षं बद्यान्यि । स्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि । स्वमेव प्रत्यक्षं कर्मेकर्तासि । स्वमेव प्रत्यक्षं बद्यानि । स्वमेव प्रत्यक्षं स्वमुरसि । स्वमेव प्रत्यक्षं स्वमुरसि । स्वमेव प्रत्यक्षं सामानि । स्वमेव प्रत्यक्षम्यवासि । स्वमेव प्रत्यक्षं स्वमुरसि । स्वमेव प्रत्यक्षं सामानि । स्वमेव प्रत्यक्षम्यवासि । स्वमेव प्रत्यक्षं सामानि । स्वमेव प्रत्यक्षम्यवासि । स्वमेव प्रत्यक्षं सामानि । स्वमेव प्रत्यक्षम्यवासि । स्वमेव स्वयं छन्दोसि । आदित्याद्वे । आदित्याद्वे । आदित्याद्वे । आदित्याद्वे । आदित्यो वा एव एतन्तमण्डलं तपित । स्वमावादित्यो सद्या । आदित्यो देवा वा प्रमानण्डलं तपित । स्वमावादित्यो सद्या । आदित्यो देवा वा प्रमानण्डलं तपित । स्वमावादित्यो सद्या । आदित्यो देवा वा प्रमानण्डलं तपित । स्वमावादित्यो सद्या । आदित्यो देवा वा प्राप्तः । आदित्यो वे ब्यावः समा-

१ नापुत्रायाशिष्याय वे पुन. ।

नोदानोअपानः प्राणः । भावित्यो वै श्रोत्रत्वक्षश्चृत्सनप्राणाः । भादित्यो वै बाबवाणिवादपायूवस्थाः । आदित्यो वै शब्दस्वर्शरूपरसगन्धाः । आदित्यो वै वयनारानागमनविस्तरीनन्दाः। आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमव अहित्यः। बजो मित्राय भानवे मृत्योमी पाहि । ज्ञाजिष्णवे विश्वदेतवे नमः । सूर्याज्ञ-वन्ति भूतानि सूर्येण पाछितानि तु । सूर्ये छयं प्राप्तवन्ति यः सूर्यः सोऽह-मेव च । चक्षानी देवः सविता चक्षानं उत पर्वतः । चक्षार्थाता दथातु नः । आदित्याय विश्वहे सहस्रकिरणाय धीमहि । तश्चः सुर्यः प्रचोदयात् । सविता पश्चात्तारसविता पुरस्तारसवितोत्तरात्तारसविताधरात्तात् । सविता नः सवत सर्वताति सविता नी रासता दीर्घमायुः। अ मित्येकाक्षरं वसा। घृणिरिति द्वे अक्षरे । सूर्व इत्यक्षरद्वयम् । आदित्य इति श्रीण्यक्षराणि । एतस्यव सूर्य-स्याष्टाक्षरो मनुः । यः सदाहरहर्जपति स व बाह्यणो भवति स व बाह्यणो भवति । सूर्याभिमुखो जहवा महाच्याधिभवात्प्रमृच्यते । अलक्ष्मीर्नेश्यति । अभक्ष्यभक्षणात्पुतो भवति। अगम्यागमनात्पुतो भवति। पतितसंभाषणात्पुतो भवति । असरसंभाषणात्पूतो भवति । मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् । सद्यो-रपक्षपञ्चमहापातकात्ममुच्यते । सेपा सावित्री विद्यां न किंचिदपि न कसी-चिध्पशंसयेत् । य गुतां महाभागः प्राप्तः पटति स भाग्यवा नायने । पद्म-न्विन्दति। येदार्थं लभने। विकालमेतज्ञह्वा ऋतुशतफलमवाम्रोति। यो हस्ता-दित्ये जपनि स महामृत्युं तरति स महामृत्युं तरति य एवं वेद ॥ इत्युपनि-पन् ॥ हरिः ॐ भन्नं कर्णभिरिति शान्तिः ॥

इति सूर्योपनिषःसमाप्ता ॥

अक्ष्युपनिषत् ॥ ७५ ॥ यससभूमिकाविद्यावेद्यानन्दकलेत्रसम् । विकलेत्रकेवरुवं रामचन्द्रपदं भने ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः॥

हरिः ॐ ॥ अथ ह सांकृतिभंगवानादित्यडोकं जगाम । तमादित्यं नत्वा चाक्षुष्मतीविद्यया तमस्तुवत् । ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः । ॐ खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ॐ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । ॐ सस्वाय नमः । ॐ अत्रतो मा सत् गमय । तमसो मा ज्योति-रोमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय । हंसी भगवान्छुचिरूपः प्रतिरूपः । विश्वरूपं

<sup>.</sup> १ विज्ञानघन २ स एतामिलात्र छान्दसं सैवामिति । ३ उष्णी भगवान्.

जुलिनं जातवेदसं हिस्कावं ज्योतीरूपं तपन्तम् । सहस्वरिकाः शतथा वर्ष-मानः पुरुषः प्रजानामुद्यत्येष सूर्यः । ॐ ममो भगवते भीसूर्याबादिस्या-याक्षितेत्रसेऽहोवाहिनि वाहिनि स्वाहेति । एवं चाक्षुष्मतीविद्यवा स्तुतः श्रीसूर्यनारायणः सुत्रीतोऽत्रवीबाधुत्मतीविद्यां त्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्याधिरोगो भवति । न तस्य कुलेऽन्थो भवति । अष्टी ब्राह्मणान्धाइबि-े त्वाय विचाति दिर्भवति । य एवं वेद स महान्भवति ॥ १ ॥ अथ ह सांक्र-तिरादित्यं पप्रच्छ भगवन्त्रहाविधां में ब्रहीति । तमादित्यो होवाच । सांकृते शृणु वह्यामि तस्वज्ञानं सुदुर्रुभम् । येन विज्ञातमात्रेण जीवन्सुको भवि-व्यसि ॥ १ ॥ सर्वमेकमजं शान्तमनन्तं श्रुवमव्ययम् । पर्यन्भृतार्थविद्रपं शान्त आस्त यथासुखम् ॥ २ ॥ भवेदनं विदुर्योगं चित्रक्षयमकृत्रिमम्। योगस्थः कुरु कर्माणि नीरमो वाथ मा कुरु ॥ ३ ॥ विराणमुपयात्यन्तर्वासना-स्वनुवासरम् । कियासूदाररूपासु कमते मोदतेऽन्वहम् ॥४॥ प्राम्यासु जह-चेष्टास् सततं विचिकित्सते । नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ ५ ॥ ानन्योद्वेगकारीणि सृदुकर्माणि सेवते । पापाद्विभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥ ६॥ स्नेहपणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च । देशकालोपपकानि वचना-न्यभिभाषते ॥ ७ ॥ मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते । यतः कुतश्चि-दानीय नित्यं शास्त्राण्यवेक्षते॥ ८॥ तदासाँ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम् । एवं विचारवान्यः स्थान्संसारोत्तारणं प्रति ॥ ९ ॥ स भूमिका-वानित्युक्तः शेपस्वार्य इति स्मृतः । विचारनाम्नीमितरामागती योगभूमि-काम् ॥ १० ॥ श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मणः । मुख्यया व्याख्यया-क्याता व्ह्रयति अष्टपण्डितान् ॥ ११ ॥ पदार्थप्रविभागज्ञः कार्याकार्यविति-र्णयम् । जानात्यधिगतश्चान्यो गृहं गृह्यतिर्यथा ॥ १२ ॥ मदाभिमानमास्य-यंद्याभमोहातिशायिताम् । बहिरप्यास्थितामीपस्यजत्यहिरिव स्वचम् ॥ १३ ॥ इत्यंभूतमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवया । सरहस्यमशेषेण यथावद्धिगच्छति ॥ १४ ॥ असंसर्गाभिषामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम् । ततः पतत्यसा कान्तः पुष्पराय्यामिवामकाम् ॥ १५ ॥ यथावच्छास्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निश्च-लाम् । तापसाश्रमविश्रान्तैरध्यारमकथनकर्मः । शिलाशय्यासनासीनो जरय-त्यायुराततम् ॥ १६ ॥ वनावनिविद्वारेण वित्तोपशमशोभिना । असङ्गसुख-सांस्येन कालं नयति नीतिमान् ॥ १७ ॥ अभ्वासास्ताधुशास्त्राणां करणा-स्पुष्यकर्मणाम् । जन्तीर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदृति ॥ १८॥ तृतीयां भूमिका प्राप्य बुँद्रोऽनुभवति स्वयम् ॥ १९ ॥ द्विप्रकारमसंसर्ग तस्य मेद-

१ बड़ो न सबति.

मिमं ऋणु । द्विविधोऽयमसंसर्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च ॥ २० ॥ नाहं कर्ताः न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः । इत्यसंजनमर्थेषु सामान्यासङ्गताम-कम् ॥ २१ ॥ प्राक्रमीनिर्मितं सर्वमीश्वराचीनमेव वा । सुखं वा यदि वा दुःखं कैवात्र तव कर्तृता ॥ २२ ॥ भोगाभोगा महारोगाः संपदः परमापदः । वियोगार्यव मंबोगा आधयो व्याधयो धिवाम् ॥ २३ ॥ कालश्र कलनोचुक्तः सर्वभावाननारतम् । अनास्ययेति भावानां यदभावनमान्तरम् । वाक्यार्थ-छब्धमनसः समान्योऽसावसङ्गमः ॥ २४ ॥ अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महायमनाम् । नाइं कर्तेश्वरः कर्ता कर्म वा प्राक्तनं मम ॥ २५ ॥ कृत्वा द्रतरे नुनमिति भव्दार्थभावनम् । यन्मीनमासनं शान्तं तच्छेष्ठासङ्ग उच्यते ॥ २६ ॥ संतोषामोदमधुरा प्रथमोदेति भूमिका । भूमित्रोदितमात्रोऽन्तर-सृताङ्करिकेव सा॥ २०॥ एवा हि परिसृष्टान्तः संन्यासा प्रसर्वेकम्ः। द्वितीयां च तृतीयां च भृमिकां प्राप्नयात्तत. ॥ २८ ॥ श्रेष्ठा सर्वगता होवा तृतीया भूमिकात्र हि । भवति घोज्मिताशेषमंकद्यकलनः पुमान ॥ २९ ॥ भूमिकात्रितमाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । सम सर्वत्र पश्यन्ति चतुर्था 🕹 भूमिकां गताः ॥ ३० ॥ अद्वैते स्थेर्यमायाते द्वेते च प्रश्नमं गते । पश्यन्ति स्वमवलोकं चतुर्थी भूमिको गताः ॥ ३० ॥ भूमिकात्रितयं जामचतुर्थी स्वम उच्यते ॥ ३२ ॥ चिनं तु शरदश्रांशविलयं प्रविलीयते । सरवावशेष ण्वास्ते पञ्चमीं भूमिकां गतः ॥ ३३ ॥ जगद्विकल्पो नोदेति चित्तस्यात्र विलापनात् । पश्चमीं भूमिकामेत्य सुप्रसपदनामिकाम् । शान्ताशेपविशेषांशस्तिष्टव्यद्वेतमा-त्रकः ॥३४॥ गलितद्वैतनिर्भासी सुदितोऽन्तःप्रबोधवान् । सुपुसमन एवास्त पश्चमीं भूमिकां गतः ॥३५॥ अन्तर्मुखतयातिष्ठन्यहिर्वृत्तिपरोऽपि सन् । परि-आन्ततया निश्यं निवालुरिव कक्ष्यते ॥ ३६॥ कर्वज्ञभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । पष्टीं त्यां सिधामन्यां क्रमात्पर्तात भूमिकाम् ॥३७॥ यत्र नासन्न-सम्पो नाहं नाष्यनहंकृति:। केवलं शीणमननमासेऽद्वैतेऽतिनिर्भयः॥ ३८॥ निर्मन्यः शान्तसंदेहो जीवन्युक्तो विभावनः। अनिर्वाणोऽपि निर्वान णिधन्नदीप इव स्थित. ॥ ३९ ॥ षष्ट्यां भूमावसाँ स्थित्वा सप्तमीं भूमि-मामुयान् ॥ ४० ॥ विदेहमुकतात्रोका सप्तमी योगभूमिका । अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा सर्वभूमिषु ॥ ४१ ॥ छोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम् । बास्नानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ४२ ॥ ओंकाः रमाध्रमिक्छं विश्वप्राञ्चादिकक्षणम् । वाच्यवाचकतामेदामेदेनानुपरुव्धितः ॥ ४३ ॥ अकारमात्रं विश्वः स्वादुकारस्त्रेत्रसः स्मृतः। प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्क्रमेण तु ॥ ४४ ॥ समाधिकाद्धारप्रातेव विचिन्त्यातिप्रयवतः। स्थळस्थमकमास्तर्वे चिदारमनि विकापयेत् ॥ ४५ ॥ चिदारमानं नित्यश्चदः

बुद्धमुक्तसद्वयः । परमानन्दसंदेहो बासुदेबोऽद्दगोमिति ॥ ४६ ॥ आहिम-ध्वावसानेषु हुःसं सर्वमिदं यतः । तसात्सवं परित्यज्य तस्वनिद्यो अवानव ॥ ४७ ॥ अविद्यातिमिरातीतं सर्वोमासविवज्ञितम् । आनन्द्रमससं शुद्धं सनोवाचामगोचरम् ॥ ४८ ॥ प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मासीति विभावयेत् ॥ ४९ ॥ इत्युपनिपत् ॥ ॐ सह नाववित्विति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इत्यक्ष्युपनिषत्समाहा ॥

## अध्यातमोपनिषत्॥ ७६॥

यत्राम्तर्याम्यादिभेदसास्त्रतो न हि युज्यते । निभेदं परमाद्वेतं स्वमात्रमवशिष्यते ॥ ॐ पूर्णमद इनि शान्तिः॥

हरिः ॐ ॥ भन्तः शरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यमस पृथिबी शरीरं 🗼 बः पृथिवीमन्तरे संचरन्यं पृथिवी न वेद । यस्यापःशरीरं यो अपोऽन्तरे संचरन्यसापो न विदुः। यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरे संचरन्यं तेजो न वेद। यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे संचरन्यं वायुर्न वेद। यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे संचरन्यमाकाशो न वेद। यस मनः शरीरं यो मनी-Sन्तरे संचरन्यं मनो न वेद । यस्य बुद्धिः शरीरं यो बुद्धिमन्तरे संचरन्यं बुद्धिन वेद । यस्याहंकारः शरीरं योऽहंकारमन्तरे संचरन्यमहंकारी न वेद । यस्य चित्तं शरीरं यश्चित्तमन्तरे संचरन्यं चित्तं न देद् । यस्याव्यक्तं शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे संचरन्यमध्यकं न वेद । यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे संचरन्यमक्षरं न वेद । यस मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे संचरन्यं मृत्युर्न वेद । स एव सर्वभूतान्तराःमापहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः । अहं ममेति यो भावो देहाश्चादावनात्मनि । अध्यासोऽयं निरसाव्यो विदुषा ब्रह्म-निष्ठया ॥ ३ ॥ ज्ञात्वा म्वं प्रत्यगारमानं बुद्धितद्वृत्तिसाक्षिणम् । सोऽहमिश्चेष तहस्या स्वान्यत्रात्ममति खजेत् ॥ २ ॥ छोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहा-मुवर्तनम् । शास्त्रानुवर्तनं स्वक्त्या स्वाध्यासापनयं कुरु ॥ ३ ॥ स्वात्मन्येव सदा स्थिता मनो नश्यति योगिनः । युक्तया श्रुत्या सानुभूत्वा ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मनः ॥ ४ ॥ निदाया लोकवार्तायाः शब्दादेशामिवस्मृतेः। कचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयाध्मानमाध्मति ॥ ५ ॥ मातापित्रोर्मछोद्ध्तं मङ-मांसमयं वपुः । त्यक्तवा चण्डाकवर्रं ब्रह्मभूय कृती भव ॥ ६ ॥ घटाकार्श महाकाश इवारमानं परात्मति । विकाप्याखण्डभावेन तूर्णी भव सदा मुनै ॥ ७ ॥स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदारमना । ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्ड

अख्यतां मलभाण्डवत् ॥ ८ ॥ चित्रात्मनि सन्दानम्दे देहरूडामहं विवस् । क्रिवेड्य लिक्स्मुरसूज्य केवलो भव सर्वदा ॥ ९ ॥ यत्रैष जगदाभासो दर्गणा-क्तःपुरं यथा । तद्रह्माइमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥ १० ॥ अहंकारग्र-हान्मुकः स्वरूपमुपपद्यते । चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयंत्रभः ॥११॥ कियानाशाद्भवेष्विन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः । वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मक्तिरिप्यते ॥ १२ ॥ सर्वत्र सर्वतः सर्वब्रह्ममात्रावलोकनम् । सद्गाव-भावनादाक्याद्वासनालयमभूते ॥ १३ ॥ प्रमादो बहातिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन । प्रमादो मृत्युरिलाहविद्यायां ब्रह्मवादिनः ॥ १४ ॥ यथापरुष्टं बाँबारु क्षणमात्रं न तिष्ठति । आवृगोति तथा माया प्राज्ञ वापि पराद्मुलम् ॥ १५ ॥ जीवतो यस्य कैवरुपं विदेहोऽपि स केवलः । समाधिनिष्टनामेत्य निर्विकस्पो भावानय ॥ १६ ॥ अज्ञानहृद्यग्रन्थेनिःशेषविकयम्तदा । समा-धिना विकल्पेन यदाईनात्मदर्शनम् ॥ १० ॥ अत्रात्मत्वं दढीक्वेब्रहमाद्यु संखान् । उदासीनतया तेषु तिष्ठहरपरादिवत् ॥ १८ ॥ ब्रह्मादिस्तम्बार्यन्ते 🔍 **श्च**षामात्रा उपाधयः । ततः पूर्णं स्वमारमानं पश्येदेकात्मना स्थितम् ॥१९॥ स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । स्वयं विश्वमिद् सर्वे स्वस्मा-दुन्यश्च किंचन ॥ २० ॥ स्वारमन्यारोपिताहोपाभासवस्त्रनिरासनः । स्वयमेव परंत्रहा पूर्णभद्वयमकियम् ॥ २६ ॥ असन्करपो विकरपोऽयं विश्वमिन्यं हव-स्तुनि । निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ २२ ॥ द्रष्टृदर्शनद्दया-दिभावश्चन्ये निरामये । कल्पाणंत्र इवात्यन्तः परिपूर्णे चित्रान्मनि ॥ २३ ॥ तेजसीव तमो यत्र बिलीनं भ्रान्तिकारणम् । भद्वितीये परे तस्त्रे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥ २४ ॥ एकात्मके परे तत्त्वे भेदेकती कथं चसेन् । सुपसी सुखमात्राया भेदः केनावलोकितः ॥ २५ ॥ चित्तमुलो विकल्पोऽयं चिता-भावे न कश्चन । अतिश्चित्तं समाधेहि प्रत्यप्रृपे पराध्मनि ॥ २६ ॥ अखण्डान-न्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । बहिरन्तः सदानन्दरसास्वादनमात्माने ॥ २० ॥ वैराग्यस्य फलं बोघो बोघस्रोपरतिः फलम् । स्वानन्दानुभवाच्छा-न्तिरपैवोपरतेः फलम् ॥ २८ ॥ यद्युत्तरोत्तराभावे पुर्वरूप तु निष्फलम् । निवृत्तः परमा तृहिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥ २९ ॥ मायोपाधिर्नगयोनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः । पारोह्पज्ञवलः सत्याचात्मकसत्यदामिषः ॥ ३०॥ आक्रम्बनतया भाति योऽसारप्रन्यवशब्दयोः । अन्तःकरणसंभिक्रबोधः स स्वंपदाभियः ॥ ३१ ॥ मायाविये विहायैव उपाधी परर्जावयो. । अखण्डं सिंबदानन्दं परं मझ विलक्ष्यते ॥ ३२ ॥ इत्थं वान्येस्तथार्थातुसंभानं भ्रवणं

३ मेदक तत्कथ.

भवेत् । युक्तया संभावितत्वानुसंघानं मननं तु तत् ॥ ३३ ॥ ताभ्यां निर्विः विकित्से अं चेततः स्थापितस्य यत् । एकतानत्वमेतदि निदिष्णासम्मुख्यते ॥ ३४ ॥ व्यानच्याने परिखज्य क्रमाउह्येपैकगोचरम् । निवातवीपविचर्त्त समाधिरमिषीयते ॥ ३५ ॥ वृत्तवस्तु तदानीमप्यज्ञाता भारमगोष्याः । सारणादनुमीयन्ते ब्युन्धितस्य समुश्थिताः ॥ ३६ ॥ अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः । अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते ॥ ३७ ॥ धर्ममेचिममं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः । वर्ययेष यथा धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ३८ ॥ अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविकापिते। समूकोनमूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसंचये ॥ ३९ ॥ वास्यममतिबद्धं सत्प्रास्परोक्षावभासिते । करामलकमद्वीधमपरोक्षं प्रस्यते ॥ ४० ॥ वासनानुद्यो भोग्ये वैशागस्य तदाविधः । अहंभावीदयाभावी बोधस्य परमाविधः ॥ ४१ ॥ लीनबृत्तेरसु-रपत्तिर्मयादोपरतेस्तु ला । स्थितप्रज्ञा यतिरयं यः सदानन्दमञ्जते ॥ ४२ ॥ बद्धाण्येव बिलीनातमा निर्विकारी विनिष्क्रयः । बद्धारमनीः शोधितयोरेक-आवायगाहिनि ॥ ४३ ॥ निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रश्नेति कथ्यते । सा सर्वदा भवेद्यस जीवनमुक्त इत्यते ॥ ४४ ॥ देहेन्द्रियेप्वहंभाव इदंभावसद्यके। यस्य नो भवतः कापि स जीवन्मुक्त इध्यते॥ ४५ ॥ न प्रत्यात्रहाणोर्भेदं कदापि ब्रह्ममर्गयोः । प्रज्ञया यो विजानाति स जीव-नमुक्त इच्यते ॥ ४६ ॥ साधुभि, पुज्यमानिऽधिनपीड्यमानेऽपि दुर्जनैः । समभावो भवेद्यस्य स जीवन्युक्त इप्यते ॥ ४७ ॥ विज्ञातबद्धातस्वस्य यथा उर्व न संस्कृतिः । अन्ति चेन्न स विज्ञातवश्वभावो बहिर्मुलः ॥ ४८ ॥ सुखाद्यनुभवो यावत्तावस्त्रार्द्धाग्रियते । फलोद्यः क्रियापूर्वो निष्किपो नहि कुत्रचित् ॥ ४९ ॥ अहं बहानि विज्ञानात्कल्पकोटिशताजितम्। संचितं विख्यं याति प्रबोधात्स्वप्रकर्मवत् ॥ ५० ॥ स्वमसङ्ग मुदासीनं परि-ज्ञाय नभी यथा। न श्चिप्यने यानः किंचित्कदाचिद्वाविकर्मभिः॥ ५१॥ न नभो घरयोगेन सुरागन्येन लिप्यते । तथास्मोपाधियोगेन तद्वमें नैव लिप्यते ॥ ५२ ॥ ज्ञानोदयासपुरारब्धं कर्म ज्ञानाम नश्यति । अदस्त्रा स्वफलं कक्ष्यमुहिङ्योग्सृष्ट्याणवत् ॥ ५३ ॥ व्याघनुक्ता विनिर्मुका यागः पश्चात्त गोमता । न तिष्ठांत भिनत्त्वेव लक्ष्यं वंगेन निर्भरम् ॥ ५३ ॥ अ-जरोऽस्म्यमरोऽस्मिति य भारमानं प्रपद्यते । तदारमना तिष्ठतोऽस्य कृतः भारब्धकरूपमा ॥ ५५ ॥ प्रारब्धं सिद्धाति तदा यदा देशासमा स्थितिः । देहात्मभावो नेवेष्टः प्रारब्धं खज्यतामतः ॥ ५६ ॥ प्रारब्धकव्यनाप्यस देहस्य आन्तिरेव हि ॥ ५७ ॥ अध्यक्तस्य कृतस्त्रमसस्यस्य कृतो जनिः। अजातस्य कतो नावाः प्रारब्धमसतः कतः ॥ ५८ ॥ ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य स-

शूक्रस क्यो वदि । तिष्ठत्यवं कथं देइ इति शङ्कावती जवान् । समावातुं बाह्यस्था प्रारब्धं बदति श्रुतिः ॥ ५९ ॥ न तु देहादिसलस्ववोधनाव विविश्वताम् । परिवर्णमनाचन्तमप्रमेयमविकियम् ॥ ६० ॥ सद्दनं विदर्भ निसमानन्द्धनमन्त्रयम् । प्रस्रगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम् ॥ ६९ ॥ अद्देयमनुपादेयमनाध्यमनाश्रयम् । निर्गुणं निष्क्रियं सूक्ष्मं निर्विकर्यः निरञ्जनम् ॥ ६२ ॥ अनिरूपस्तरूपं यन्मनोवाचामगोचरम् । क्षेत्समृद् स्वतः सिद्धं गुद्धं बुद्धमनोद्दशम् । एकमेवाह्यं अग्र नेह नानास्ति किंचन ॥ ६३ ॥ स्वानुभूता स्वयं ज्ञात्वा स्वमारमानमखिष्टतम् । स मिद्धः सुसुसं तिष्ठ निर्विकल्पात्मनात्मनि ॥६४॥ क गतं केन वा नीतं कुत्र स्त्रेनमिदं जगत्। अधुनैव मया दर्ध नास्ति किं महदद्भुतम् ॥ ६५ ॥ किं देयं कि मुपादेयं किमन्यत्कि विद्यक्षणम् । अखण्डानन्द्पीयुषपूर्णमहामहाणेवे ॥ ६६ ॥ न किंचिदत्र पश्यामि न शुणोमि न वेक्यहम् । स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि सकक्षणः ॥ ६७ ॥ असङ्गोऽहमनङ्गोऽहमिछिङ्गोऽहमहं हरिः । प्रशान्तोऽह-मनन्तोऽह् परिपूर्णिश्चरन्तनः ॥ ६८ ॥ अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोऽहम-ह्ययः । शुद्धो बोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाक्षिवः ॥ ६९ ॥ एतां विद्याम-पान्तरसमाय ददी । अपान्तरतमी ब्रह्मणे ददी । ब्रह्मा घोराङ्गिरसे ददी । घोराङ्किरा रेकाय ददा । रेको रामाय ददा । रामः सर्वेश्यो भूतेम्यो ददा-विस्रेतिक्वर्गणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनिमस्युपनिषन् ॥ ॐ पूर्ण-सद इति शान्तिः ॥ इतिः ॐ तस्मत् ॥

इति अध्यातमोपनियसमासा ॥

# कुण्डिकोपनिषत् ॥ ७७ ॥

कुण्डिकोपनिषल्यातपरिवाजकसंततिः। यत्र विश्वान्तिमगमत्तद्वामपदमाश्रये ॥ १ ॥

ॐ आप्यायन्तितिः ॥

हरिः ॐ ब्रह्मचर्याश्रमे क्षीणे गुरुशुश्र्यणे रतः । वेदानचीत्यानुज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥ १ ॥ दारमाहृत्य सहरामग्रिमाधाय शक्तितः। ब्राह्मीमिष्टि यजे-सासामहोराश्रेण निर्वपेन् ॥ २ ॥ संविभज्य सुतानचे प्राम्यकामान्विस्ज्य च । संवरम्बनमार्गेण शुची देशे परिश्रमन् ॥ १ ॥ वायुमक्षोऽम्बुमक्षो मा बिहितैः कन्द्रमूखकैः । स्वशरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाश्रु पात्रवेन् ॥ ४ ॥ सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यसा उच्यते । सनामधेयो यस्तित्तु कथं संन्यसा

१ सत्यमृद्ध, २ शुद्धशेष.

उच्यते ॥ ५ ॥ तसारफकविश्वदाङ्गी संन्यासं संहितात्ममास् । अभिवर्ण बिनिक्कस्य वानप्रस्थं प्रपद्यते ॥ ६ ॥ स्रोकवज्ञार्ययासको बनं गच्छति संयतः। संत्यक्ता संस्तिसुखमन्तिष्ठति कि मुधा॥ ७॥ किंवा दःसमन्त-स्मल भोगांस्त्यवति चोच्छितान् । गर्भवासभयाद्गीतः शिलोष्णाम्यां तथैव प ॥ ८॥ गृद्धं प्रदेष्टमिच्छामि परं पद्मनामयमिति । संन्यस्याभिमपुनरावर्तनं बन्मत्युर्जाय (१) मावहमिति । अथाध्यातमञ्जाक्षपेत् । वीक्षामुपेयात्कापाय-बासाः। कक्षोपस्थलोमानि वर्जयेत्। जैर्ध्वबाहृविमुक्तमार्गो भवति। अति-केतश्चरेजिक्षाशी । निदिध्यासनं दध्यात् । पवित्रं धार्येजन्तुसंरक्षणार्थम् । तदपि श्लोका भवन्ति । कृण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिबिष्टपसुपानही । शीती-प्रचातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥ ९ ॥ पित्रतं स्तानशाटी च उत्तरा-सङ्गमेव च । अतोऽतिरिक्तं यश्किचित्सर्वं तद्वर्जयेचातिः ॥ १० ॥ नदीपुलि-नकाशी स्यादेवागारेषु बाह्यतः । नात्वर्थे सुखदुःसाभ्यां क्रारारसुपतापवेत् ॥ ३३ ॥ स्नानं पानं तथा शीचमितः प्ताभिराचरेत् । स्त्यमानो न तुष्येत तिन्दितो न शपेरवरान् ॥ १२ ॥ भिक्षादिवैदलं पात्रं स्नानद्वव्यमवारितम् । उवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा ॥ १३ ॥ विश्वाय मनुसंयोगं मनसा भावयेत्सुधीः । आकाशाद्वायुर्वायोज्योतिज्योतिष आपोऽन्यः पृथिवी । एषां भूतानां ब्रह्म प्रवर्धे । अजरममरमक्षरमध्ययं प्रवर्धे । मटवस्वण्डसुस्नाम्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः । उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामाहत्विभ्रमात् ॥ १४ ॥ न मे देहेन मंबन्धो मेघेनेव विहायसः । अतः कृतो मे तद्भा जाग्रास्वम-सप्तिप् ॥ १५ ॥ आकाश्वतक्षरविद्रगोऽहमादित्यवज्ञास्यविलक्षणोऽहम् । अह।र्यवसित्यविनिश्वलोऽहमस्भोधिवःपारविवर्जितोऽहम् ॥ १६ ॥ नाराय-णोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः। अखण्डबोधोऽहमशेष-साक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥ १७ ॥ तद्वभ्यासेन प्राणापानी संयम्य तत्र श्लोका भवन्ति ॥ वृषणापानयोर्मध्ये पाणी आस्थाय संश्रयेत । संदइय शनकेंजिहां यवमात्रे विनिर्गताम् ॥ १८ ॥ मापमात्रां तथा द्वार्ष्ट श्रोत्रे स्थाप्य तथा भूवि । अवणे नासिके गन्धा यतः स्वं न च संअवेत् ॥ १९ ॥ अथ शैवपद यत्र तह्रहा ब्रह्म तत्परम्। तद्भ्यासेन छभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्म-नाम् ॥ २० ॥ संभूतेर्वायुसंश्रावेह्दयं तप उच्यते । अर्थ्वे प्रपश्ते देहाः क्रिका मूर्धानमध्ययम् ॥ २१ ॥ स्ववेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम् । भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः॥ २२ ॥ न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विकक्षणम् । अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत् ॥ २३ ॥

१ कथ्वंगी विमुक्त. २ अन्यश्वापेक्ष्यते किंचित्. अ. उ. २९

जले वापि स्थले वापि छुठत्वेष जहात्मकः । नाइं विकिप्ये तद्वमैर्वटयमैर्वनो स्था ॥ २४ ॥ निरिक्रयोऽस्म्यविकारोऽस्मि निष्क्लोऽस्मि विराह्नतिः । निर्विक-इषोऽस्मि नित्योऽस्मि निराह्मते। स्वितिक-इषोऽस्मि नित्योऽस्मि निराह्मते। स्वितिक-इषोऽस्मि नित्योऽस्मि निराह्मत्यः । केवलाकण्डवोधोऽहं स्वानन्दोऽहं निरम्तरः ॥ २६ ॥ स्वमेव सर्वतः पश्यन्मन्यमानः स्वमद्वयम् । स्वानन्दमनुमुक्तानो निर्विकल्पो भवाम्यहम् ॥ २७ ॥ शाव्यंतिहसुप्रविवान्त्वयानो वान्ययापि वा । यथेच्छवा निर्वेदिहानात्मारामः सदा सुनिः ॥ २८ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ओमाप्यायम्त्विति शान्तिः ॥ इरिः क्ष्मै तस्सत् ॥

इति कुण्डिकोपनिषत्समाप्ता ॥

सावित्र्युपनिषत् ॥ ७८ ॥

साविश्युपनियद्वेष्यचिरसाविश्रपदोज्यलम् । प्रतियोगिविनिर्मुक्तं रामचन्द्रपदं भन्ने ॥ ६ ॥ साविश्यारमा पाशुपतं परं ब्रह्मावधृतकम् । त्रिपुरावपनं देवी त्रिपुरा कठभावना ॥ २ ॥ असाप्यायश्विति ज्ञानितः॥

हरि: ॐ॥ कः सविता का सावित्री अग्निरेव सविता प्रथिवी सावित्री स यत्रामिनःपृथिवी यत्र वै पृथिवी तत्रामिस्ते हे योनी तदेकं मिधुनम् ॥१॥ कः सविता का सावित्री वहण एव सवितापः सावित्री स यत्र वरुणसदापो रत्र वा आपस्तद्वरूणसे दे योनिस्तदेकं मिथुनम् ॥२॥ कः सर्विता का सावित्री वायुरेव सविताकाचः सावित्री स पत्र वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशसाद्वायुक्ते हे योनिसादेकं मिथुनम् ॥ ३ ॥ कः सविवा का सावित्री यश एव सविता छन्दांसि सावित्री स यत्र यज्ञस्तत्र छन्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यशस्ते हे योबिसादेकं मिधुनम् ॥ ४ ॥ कः सविवा का सावित्री सानिय तुरेव सविता विद्युत्सावित्री सयत्र सानिय नुसहिद्युत् यत्र या विद्युत्तत्र स्तनिवतुसे द्वे योनिसादेकं मिथुनम् ॥ ५ ॥ कः सविता का सावित्री आदिस एव सविता थी: सावित्री स यत्रादित्यक्षद्वरीर्यत्र वा श्रीखदादित्यक्ते है मोनिसादेकं मिधुनम् ॥ ६ ॥ कः सविता का सावित्री चन्त्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री स यत्र चन्द्रसामक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चन्द्रमासे हे योनिसादेकं मिधुनम् ॥ ७ ॥ कः सविता का सावित्री मन एव सविता बाक् साबिश्री स यत्र मनसाद्वाक् यत्र वा बाक् तन्मनस्ते द्वे योनिसादेकं मिथुनम् ॥ ८ ॥ कः सविता का सावित्री प्रकृष एव सविता स्त्री सावित्री

स यत्र पुरुवस्तरस्ती यत्र वा स्त्री स पुरुवस्ते हे योनिसादेकं निधुनम् ॥ ९ ॥ तस्या एव प्रथमः पादो भूखत्सवितुर्वरेण्यमित्रप्रिवे वरेण्यमायो वरेण्यं चन्द्रमा वरेण्यम् । तस्या एव द्वितीयः पादी भर्गमयीऽपी सुबी अर्गे देवस्य चीमहीस्प्रितेषे भर्ग आदित्यो वै भर्गश्रन्द्रमा वै भर्गः। तस्या एक तृतीयः पादः स्वर्धियो यो नः प्रचोदयादिति स्त्री चैव प्रकास प्रजनयतो यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स पुनर्शत्युं जसति बलातिबलयोविंराट् पुरुष ऋषिः । गायत्री छन्दः । गायत्री देवता । अका-रोकारमकारा बीजाबाः । क्षुधादिनिरसने विनियोगः । क्षामिलादिवस्त्र-न्यासः । ध्यानम् । अधृतकरतैलादौँ सर्वसंजीवनाच्यावचहरणसुद्धौ देइ-सारे मयुखे। प्रणवमयविकारी भास्कराकारदेही सततमनुभवेऽहं ती बका-तिबैठान्ता ॥ ॐ ही बले महादेवि ही महाबछे ही चतुर्विषपुद्वार्थसिद्ध-पदे तरमविनुवरदात्मिके ही वरेण्यं भगी देवस्य बरदास्मिके अतिबले सर्व-दयामूर्ते बले सर्वश्च हमोपनाशिनि श्रीमहि धियो यो नो जाते प्रशुर्धः या श्चीदयादात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फद खाहा। एवं विद्वान् कृतकृत्यी भवति साबित्या एव सलोकतां जयतीत्युपनिषत् ॥ अनाप्यायन्तिवति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति साविश्युपनिषस्तमासा ॥

### आत्मोपनिषत्॥ ७९॥

यत्र नात्मप्रपञ्जोऽयमपङ्कवपदं गतः। प्रतियोगित्रिनिर्मुक्तः परमात्मावशिष्यते ॥ ॐ भन्नं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ॥ अथाङ्गिराखिविधः पुरुषोऽज्ञायतात्मान्तरात्मा परमात्मा चेति ।
त्वक्चमेमांसरोमा हुष्ठाजुस्यः पृष्ठवंशनखगुरुषोद्दरनामिमेदृक्टनृरुद्धपोक्षश्रोजन्
कृत्वलाटबाहुपार्श्वशिरोऽक्षीणि भवन्ति जायते स्नियत इत्येष आत्मा । अथान्तरात्मा नाम पृथिव्यापस्तेजोबायुराकाश्मिच्छाद्वेषसुखदुः सकाममोद्दिक्द्धपा(व्प)नादिस्मृतिलिङ्कोदात्तानुदात्तप्त्रक्षंदीर्घहुतः खलितगर्जितस्कुटितसुवितमृत्तगीतवादित्रप्रखयविज्ञानिभतादिमिः ओता प्राता रसयिता नेता कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः पुराणन्यायमीमांसाधमेशाखाणीति अवणक्षाणाद्यं कक्षमेविज्ञेवर्ण करोत्येषोऽन्तरात्मा । अथ परमात्मा नाम वथाक्षर द्वपातनीयः । स च
प्राणायामप्रसाहारखारणाध्यानसमावियोगानुमानात्मविन्तकवटकविका वा

१ तलामी. २ तिवलेशी. ३ प्रचुर्या. ४ हस्तस्तर.

इयासाकतण्डलो वा वालायशतसहस्रविकवपनामिः स कभ्यते ैनोपकभ्यते अ आयते न जियते न शुष्यति न कियते न दशते न कम्पते न मिद्यते न क्लिंगते निर्गणः साक्षिभूतः ग्रुद्धो निरवयवारमा केवलः सुक्ष्मो निर्ममो निरक्षनो निर्विकारः शब्दस्पशेक्षपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निराकाङ्घः सर्वद्यापी सोऽचिन्त्यो निर्वण्येश्च पुनात्यग्रुद्धान्यपूतानि । निष्क्रियस्तस्य संसारी नासि । भारमसंज्ञः शिवः गुद्ध एक एवाद्वयः सदा । ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते ॥ १ ॥ जगद्यतयाप्येतद्वक्षेत्र प्रतिभासते । विद्याविद्या-विमेदेन भावाभावादिभेदतः ॥ २ ॥ गुरुशिष्यादिभेदेन ब्रह्मेव प्रतिभासते । इहीय केवलं श्रुद्धं विश्वते तस्वदर्शने ॥ ३ ॥ न च विद्या न चाविद्या न जगुष न चापरम् । सत्यत्येन जगङ्गानं संसारस्य प्रवर्तकम् ॥ ४ ॥ असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम् । घटोऽयमिति विज्ञानं नियमः कोन्वपेक्षते ॥ ५ ॥ विना प्रमाणसञ्चत्वं यस्मिन्सति पदार्थेचीः । अयमारमा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥ ६ ॥ न देशं नापि काछं वा न शुद्धि वाप्यपेक्षते । देववसोऽहमित्येवद्विजानं निरपेक्षकम्॥ ७ ॥ तद्वह्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति बेउनम् । भाननेव जगत्मर्वे भास्यते यस्य तेजसा ॥ ८ ॥ अनात्मकमसत्तुच्छ किं तु तस्यावभासकम् । वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सक्छान्यपि॥ ९॥ येनार्थवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकाशयेत् । क्षधां देहस्यथां स्वक्ता बालः कीहति वस्तुनि ॥ १० ॥ तथैव विद्वान्नमते निर्ममो निरहं सुखी । कामाजि-कामरूपी संचरत्वेकचरी मुनिः ॥ ११ ॥ स्वात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सवी-समना स्थित: । निर्धनोऽपि सदा तृष्टोऽप्यसहायो महाबक: ॥ १२ ॥ नित्य-तृप्तोऽप्यभुक्षानोऽप्यसमः समदर्शनः । कुर्वश्वपि न कुर्वाणश्वाभोक्ता फलभो-ग्यपि ॥१३॥ इारीर्यप्यशरीर्वेष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः । अञ्चरीरं सदा सन्त्रामदं बहाविदं कचित् ॥ १४ ॥ प्रियाप्रिये न स्पृशतस्त्रथैव च श्रुभा श्रुमे । तमसा असावद्भानादमस्तोऽपि रविर्जनैः ॥ १५ ॥ अस्त इत्यच्यते आन्त्या हाजात्वा वस्तुकक्षणम् । तद्वदेद्वादिबन्धेभ्यो विसुक्तं ब्रह्मविसमम् ॥ १६ ॥ प्रवन्ति देहिबन्मुढाः शरीराभासद्शेनात् । अहिनिव्ययनीवायं सुक्तदेहस्तु तिष्ठति ॥ १० ॥ इतस्ततबास्यमानो परिकचित्पाणवायुना । स्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोबतस्थळम् ॥ १८ ॥ देवेन नीयते देहो यथा कालोपभक्तिष् । कश्याखश्यगति त्यक्तवा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना ॥ १९ ॥ शिव एव स्वयं साक्षाद्यं वद्यविदुत्तमः । जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो बद्यवित्तमः ॥ २०॥ उपाधिमाशाद्रक्षेव सद्रक्षाप्येति निर्द्वयम् । शैलुषो वेषसद्रावाभावयोश्च यथा

१ सोपलभ्यते. २ स्वियते. ३ निलंबर्नाति पाठः. निल्वंयनी सर्पत्वक्

पुमान् ॥ २१ ॥ तथैव बद्धाविष्ट्रेष्टः सदा बद्धाव नापरः । घटे नष्टे षधा व्योम क्योमैव भविन स्वयम् ॥२२॥ तथैवीपाधिविख्ये बद्धाव बद्धाविस्वयम् ॥ श्रीरं क्षीरे यथा क्षिसं तैलं तैले जलं जले ॥२६॥ संयुक्तमेकतां याति तथासम्यास्मविन्सुनिः । एवं विदेह केवस्यं सन्मात्रस्वमखण्डितम् ॥ २४ ॥ बद्धाभावं प्रपरंष यतिनीवर्तते पुनः । सदास्मकस्वविद्यानद्रश्वाविद्यादिवर्ष्मणः
॥ २५ ॥ अमुच्य ब्रह्मभूतस्व।इद्धणः कृत बद्भवः । मायाक्रुसौ बन्धमोक्षौ न
स्तः स्वास्मिन वस्तुतः ॥ २६ ॥ यथा रजौ निष्क्रयायां सर्पाभासविनिगमो ।
अवृतेः सदमस्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे ॥ २७ ॥ नावृतिब्रह्मणः काचिद्न्याभावादनावृतम् । असीति प्रस्यवो यद्य यद्य नासीति वस्तुनि ॥ २८ ॥
बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः । अतसौ मायया कृती बन्धमोक्षौ न
चारमिन ॥ २९ ॥ निष्कले निष्क्रिये झान्ते निरवणे किरक्षने । अद्वितीय
परे तस्व व्योमवस्करूपना कृतः ॥ ३० ॥ न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्दो न
च साधकः । न मुमुक्षुनं वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३१ ॥ इत्युपनिषत् ॥
ॐ भन्नं कर्णेभिरिनि झान्तिः ॥ हरिः ॐ तरमत् ॥

इत्यारमोपनिषत्समाप्ता ॥

# पाद्यपतब्रह्मोपनिषत् ॥ ८० ॥

पाञ्चपतलक्काविद्यासंवेचं परमाक्षरम् । परमानन्दसंपूर्णे रामचन्द्रपदं भजे ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः॥

हरिः ॐ॥ अथ ह वै स्वयंभूवंद्वा प्रजाः सृजानीति कामकामो जायने कामेश्वरो वेश्रवणः। वेश्रवणो ब्रह्मपुत्रो वालिख्यः स्वयंभुवं परिपृष्छिति जगतां का विद्या का देवता जाअनुरीयपोरस्य को देवो यानि तस्य वज्ञानि कालाः कियत्ममाणाः कस्यान्तया रविचन्द्रप्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा गगनस्वरूप पृतद्दं श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं बृहि ब्रह्मन् । स्वयंभूरुवाच कृत्स्वजगतां मानृका विद्या द्वित्रवणंसहिता द्विवणंमाता त्रिवणंसिहता। खतुमात्रात्मकोङ्कारो मम प्राणात्मका देवता । श्रहमेष जगञ्चयस्यकः पतिः । मम क्यानि सर्वाणि युगान्यपि । श्रहोरात्राद्यो मरसंविधताः कालाः । सम रूपा रवेखेजश्चन्द्रनक्षत्रप्रहतेजांसि च । गगनो मम श्रिशक्तिमायास्यरूपः नान्यो मदस्ति । तमोमायास्मको रुद्यः सालिकः मायारमको विद्यु राजसमायास्मको ब्रह्मा । हन्द्राद्यस्वामसराजसात्मका न

१ सर्वाभासः २ अत्र सन्धिक्छान्दसः.

हारिक: कोऽपि अघोर: सर्वसाधारणस्वरूप: । समस्रवागानां रुद्र: पैश्चपति: कर्ता । हत्रो बागदेवी विष्णुरध्वयुंहाँतेन्द्रो देवता वज्ञभुग् मानसं ब्रह्म माहे-का मानसं हंसः सोऽहं हंस हति । तन्मययशी नादानुसंधानम् । तमायविकारो जीवः । परमात्मसारूपो इंसः । अन्तर्वहिश्वरति इंसः । अन्त-गैतोऽनवकात्रान्तर्गतस्पर्णस्यरूपो हंसः । वण्णवतितस्वतन्तुवद्यक्तं चित्सूत्र-त्रयकिन्मयस्थलं नवतस्यत्रिशवृतं महाविष्णुमहेश्वरात्मकमग्नित्रयकलोपेतं विद्वनिधवन्धनम् । अद्वैतप्रनिधः यज्ञसाधारणाङ्गं वहिरन्तर्ज्वलनं यज्ञाङ्गल-क्षणमद्यस्य होसः । उपवीतकश्रणस्त्रमहागाः यज्ञाः । मह्याङ्गलक्षणयुक्ती बज्ञसूत्रम् । तद्रक्षसूत्रम् । यज्ञसूत्रमंबन्त्री बद्धायज्ञः । तत्स्वरूपोऽङ्गानि मात्राणि। मनो यज्ञस्य हंसो यज्ञस्त्रम्। प्रणवं वहासूत्रं बहायज्ञमयम्। प्रणवान्तर्वती हंसी ब्रह्ममूत्रम् । तदेव ब्रह्मयज्ञमयं मोक्षक्रमम् । ब्रह्मसंध्या-किया मनोपागः । संस्थाकिया मनोयागस्य लक्षणम् । यज्ञसूत्रप्रणवबद्धायज्ञ-क्रियायुक्ती ब्राह्मणः । ब्रह्मचर्येण हरन्ति देवाः । हंससूत्रचर्या यज्ञाः । हंस-प्रणवपीरमेदः । इंसस्य प्रार्थनास्त्रिकालाः । त्रिकालास्त्रिवर्णाः । त्रेताद्यन्सं-भागो यागः । त्रेतास्यारमाकृतिवर्णोद्वारहंसानुसंभानोऽन्तर्यागः । चित्स्बह्न-पवसन्मयं तुरीयस्वरूपम् । अन्तरादित्ये ज्योतिःस्वरूपो इंसः । यज्ञाङ्गं ब्रह्म-संपत्तिः । बह्मप्रवृत्ती तत्प्रणवहंससूत्रेणैव ध्यानमाचरन्ति । प्रोवाच पुनः स्वयंभवं प्रतिजानीते वद्यापत्रो ऋषियोछलिस्यः । हंससूत्राणि कनिसंख्यानि कियदा प्रमाणम् । हृद्यादिस्यमरीचीनां पदं वण्णवतिः । चिःसूत्रव्राणयोः स्वनिर्गता प्रणवधारा वडक्कुलदशाशीतिः । वामबाहुर्देक्षिणकट्योरन्तश्चरति इसः परमारमा ब्रह्मगुद्धप्रकारो नान्यत्र बिदितः । जानन्ति तेऽसृतफलकाः । सर्वकाछं हंसे प्रकाशकम् । प्रणवहंसानैतध्यानप्रकृति विना न मुक्तिः । नव-सुत्रान्परिचर्चितान् । तेऽपि यहस्य चरन्ति । अन्तरादित्ये न ज्ञातं मनुष्या-णाम् । जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्त्या विबुधास्तपनप्रार्थनायुक्ता आसरन्ति । वाजपेयः पशुहर्ता अध्वयुरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयागः परम-हंसीऽध्वर्युः परमारमा देवता पञ्चपतिः ब्रह्मोपनिषदी ब्रह्म । स्वाध्याययुक्ता माझणाश्चरन्ति । अश्वमेधी महायज्ञकथा । तदाज्ञा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति । सर्वेषां पूर्वोक्तवद्ययज्ञकमं मुक्तिकममिति ब्रह्मपुत्रः प्रोवाच । उदितो हंस ऋषिः । स्वयं मूस्तिरोद्धे । रुद्दो ब्रह्मोपनिषदो हंसउपोतिः पश्चपतिः प्रणव-सारकः स पूर्व बेद् । हंसारममालिकावर्णबद्धकाकप्रचोदिता । परमारमा प्रमानिति व्रश्नसंपत्तिकारिणी ॥ १ ॥ अध्वात्मव्रश्नकल्पस्याकृतिः कीदशी

१ पशुकती, २ इंसे न प्र. इ न्तर्यान,

कथा । ब्रह्मज्ञानप्रमासन्त्याकाको गण्कति चीमताम् । इसाक्यो देवमात्मा-क्यमात्मतस्वप्रजा क्रमम् ॥ २ ॥ अन्तःप्रणवनादाक्यो हंसः प्रसादवीधकः । अन्तर्गतप्रमागृहं ज्ञाननाछं विराजितम् ॥ ३ ॥ शिवसत्तवारमकं इतं चिन्त-यानन्दवेदित्स । नाद्विन्दक्का श्रीणि नेत्रं विश्वविधेष्टितस् ॥ । श्रियक्रानि विका श्रीणि द्वित्राणां सांस्थमाकृतिः। अन्तर्गृहप्रमा इंसः प्रमाणाचिर्गतं वहिः ॥ ५ ॥ मझस्त्रपदं त्रेयं बाह्यं विध्युक्तलक्षणम् । इंसार्केमणवध्यानमिस्युक्तो श्चानसागरे ॥ ६ ॥ एतद्विशानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः । स्वतः शिवः पश्च-पतिः साक्षी सर्वस्य सर्वता ॥ ७ ॥ सर्वेषां त मनस्तेन प्रेरितं नियमेन त । विषये गच्छति प्राणश्रष्टते वाग्वद्त्यपि ॥ ८ ॥ चधुः पश्यति इपाणि अोन्नं सर्वे श्रणोलिप । अन्यानि सानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि ता ॥ ९ ॥ स्वं स्वं विषयमहिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम् । प्रवर्तकरवं चाप्यस्य मायवा न स्वभावत-॥ १० ॥ श्रोत्रमारमनि चाध्यस्तं स्वयं पञ्चपतिः प्रमान् । अनुप्रविक्य श्रोत्रस्य 'दाति श्रोत्रतां श्रियः ॥ ११ ॥ मनः स्वास्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वरः । मनस्त्वं तस्य सरवस्थो ददाति नियमेन तु ॥ १२ ॥ स एव विदिताहन्यस्त्ये-वाबिदितादपि । अन्येषामिन्द्रियाणां तु कस्पितानामपीश्वरः ॥ १३ ॥ तत्तदः पमन प्राप्य ददाति नियमेन तु । ततश्रक्षश्र वाकेव मनश्रान्यानि सानि स ॥ १४ ॥ न गच्छन्ति स्वयंज्योतिःस्वभावे परमात्मनि । अक्तेविषयप्रत्यक्ष्य-काशं स्वारमनेव तु ॥ १५ ॥ विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद सः । प्रवासमा परंज्योतिर्माया सा त महत्तमः ॥ १६ ॥ तथा सति कथं माया-संभवः प्रत्यगात्मनि । तसात्तकेप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिद्धने ॥ १७ ॥ स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परारमनि । व्यावहारिकदृष्ट्येयं विद्याविद्या न चान्यथा ॥ १८ ॥ तस्वदृष्ट्या तु नास्येव तस्वमेवास्ति केवळम् । व्यावहारि-कद्रष्टिस्तु प्रकाशाव्यमिचारतः ॥ १९ ॥ प्रकाश एव सततं तस्मादद्वैत एव हि । अद्वैतमिति चोक्तिश्र प्रकाशाव्यमिचारतः ॥ २० ॥ प्रकाश एव सततं तसान्मीनं हि युज्यते । अयमर्थी महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशितः ॥ २१ ॥ न स जीवो न च ब्रह्मा न चान्यदिप किंचन । न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाश्च-माश्च तथेव च ॥ २२ ॥ न तस्य धर्मोऽधर्मश्च न निवेधो विधिनं च । यहा ब्रह्मात्मकं सर्व विभाति तत एव तु ॥ २३ ॥ तदा दुःखादिमेदोऽयमाभा-सोऽपि न भासते। जराजीवादिरूपैण पश्यश्वपि परात्मवित्॥ २४॥ त तरपत्रयति चिद्रपं बह्मदरस्वेव पश्यति । धर्मधर्मिस्ववार्ता च मेदे सति हि मिद्यते ॥ २५ ॥ मेदामेदस्त्रया मेदामेदः साक्षात्परात्मनः । नास्ति स्वात्मा-

१ त्रियागानि.

तिरेकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥ २६ ॥ ब्रह्मेव विद्यते साक्षाद्वस्तुतोऽवस्तु-तोऽपि च। तथैव ब्रह्मविज्ञानी किं गृह्णाति जहाति किम् ॥ २७ ॥ अधिष्ठा-नमनौपम्यमवाद्यानसगोचरम्। यत्तददेश्यमग्राह्यमगोत्रं रूपवर्जितम् ॥ २८ ॥ अच्धाःश्रोत्रमत्यर्थं तदपाणिपदं तथा । नित्यं विशुं सर्वेगतं सुसूध्मं च तद-व्ययम् ॥ २९ ॥ बहीवेदममृतं तत्पुरस्ताद्वद्यानन्दं परमं चैव पश्चात् । ब्रह्मा-नन्दं परमं दक्षिणे च ब्रह्मानन्दं परमं चोत्तरे च ॥ ३० ॥ स्वासमन्येव स्वयं सर्वे सदा पश्यति निर्भयः । तदा मुक्तो न मुक्तश्च बेंद्धस्यव विमुक्तता ॥३ १॥ एवंस्पा परा विचा सत्येन तपसापि च । ब्रह्मचर्यादिमिधंमेंर्लभ्या वेदान्त-वरमंना ॥ ३२ ॥ स्वरारीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं पारमार्थिकम् । क्षीणदोषाः प्रपद्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥ ३३ ॥ एवं स्वरूपविज्ञानं यस्य कस्यान्ति योगिनः । कुत्रचिद्रमनं नाम्ति तस्य संपूर्णरूपिणः ॥ ३४ ॥ आकाशमेकं संपूर्ण कुत्रचित्र हि गच्छति । तद्वद्रहात्मविच्छेष्ठः कुत्रचित्रेव गच्छति ॥३५॥ अभश्यस्य निवृत्या नु विशुद्धं हृद्यं भवेत् । आहारशुद्धी चित्तस्य विश्वद्धिः र्भवति स्वतः ॥ ३६ ॥ चित्तशुद्धौ कमाउज्ञानं युज्यन्ति यन्थयः स्फुटम् । अभक्ष्यं ब्रह्मविज्ञानविद्दीनस्येच देहिनः ॥ ३७ ॥ न सम्यग्ज्ञानिनम्बद्धस्त्ररूपं सकलं खलु । अहमसं सदासाद इति हि महावेदनम् ॥ ३८ ॥ ब्रह्मचिद्रपति ज्ञानास्मर्वे ब्रह्मारमनेव तु । ब्रह्मश्रवादिकं सर्वे यस्य स्यादोदनं सदा ॥ ३९ ॥ यस्योपसेचनं मृत्युसं ज्ञानी ताहशः खलु। ब्रह्मस्वरूपविज्ञानाज्ञगद्भोउदं भवेरखलु ॥ ४० ॥ जगदारमतया भानि यदा भोज्यं भवेत्तदा । ब्रह्मस्वास्म-तया निर्स्य भक्षितं सकलं तदा ॥ ४१ ॥ यदाभासेन रूपेण जगद्भोऽयं भवेत तत्। मानतः खात्मना भातं भक्षित भवति ध्रुवम् ॥ ४२ ॥ स्वस्व-रूपं स्वयं भुक्के नास्ति भोज्यं पृथक् स्वतः । अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मवास्ति-रवस्रभगम् ॥ ४३ ॥ अस्तितास्रभगा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा । नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ॥ ४४ ॥ योगिनामाध्मनिष्ठानां माया स्वातमति किष्पता । साक्षिरूपतया भाति वद्यक्षानेन वाश्रिता ॥ ४ ५ ॥ ब्रह्मविज्ञानसंपद्मः प्रतीतमस्त्रिलं जगत् । पश्यश्वपि सदा नेव पश्यति स्वाध्मनः प्रथकः ॥ ४६ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तस्मत्॥

इति पाञ्चपतवद्योपनिषत्समाहा ॥

१ वन्यसीव विमुक्तिता.

## परब्रह्मोपनिषत्॥ ८१॥

परव्रक्कोपनिषदि वेद्याखण्डसुखाकृति । परिवाजकहृद्रेयं परितक्षेपदं भने ॥ १ ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

हरि: ॐ॥ अथ हैनं महाशालः शौनकोऽक्रिरसं भगवन्तं पिप्पलादं बिधि-वद्यसद्भः पपच्छ दिच्ये बहापुरे के संप्रतिष्ठिता भवन्ति । कथं सूज्यन्ते । निर्योत्मन एव महिमा । विभज्य एव महिमा विश्वः । क एवः । तसी स होवाच । एतरसत्यं यस्प्रववीमि ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां देवेम्यः प्राणेभ्यः । परम-ह्मपुरे विर्जं निष्कलं श्वभमक्षरं विर्वंतं विभाति । स नियच्छति मधुकरः श्रेष विकर्मकः । अकर्मा स्वामीव स्थितः । कैमैतरः कर्षकवरफलमनुभवति । कर्मै-मर्मज्ञाता कर्म करोति । कर्ममर्म ज्ञारवा कर्म कुर्यात् । को जालं विक्षिपे-देको नैर्नमपकर्पत्यपकर्पति । प्राणदेवताश्वत्वारः । ताः सर्वा नाड्यः सु पुस-्येनाकाशवत् । यथा इयेनः समाधित्य याति स्वमान्त्रयं कुलायम् । एवं सुप्रसं वत । अयं च परश्र स सर्वेत्र हिरण्मये परे कोही । असूता होषा नाडी त्रयं संचरति । तस्य त्रिपादं बह्म । एपात्रेष्य तत्तोऽनुतिष्ठति । अन्यन्न बत । अयं च परं च सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे । यथैष देवदत्तो यष्ट्या च ताड्यमानो नविति। एवमिष्टापूर्तकर्मशुभाशुभैने लिप्यते। यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियाति । तथेष देवः स्वम आमन्दमभियाति वेद एव परं ज्योतिः । ज्योतिषामा ज्योतिरानन्दयत्येवमेव । तत्परं यश्वित्तं परमा-स्मानमानन्दयति । शुभ्रवर्णमाजायतेश्वरात् । भूयक्षेत्रैव मार्गेण स्वमस्यानं निर्यच्छिति। जलुकाभाववद्यथाकाममाजायतेश्वरात्। तावतारमानमानन्द्यति। परसंधि यदपरसन्धीति । तथ्परं नापरं त्यजति । तदैव कपाछाष्टकं संधाय य एप स्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः स वेदयोनिरिति। अत्र जाम्रति। द्युभाशुभातिरिक्तः शुभाशुभैरपि कर्मभिनं लिप्यते । य एप देवोऽन्यदेवास्य संप्रसादोऽन्तर्याम्यसङ्गचिद्र्षः पुरुषः । प्रणवहंसः परं बहा । न प्राणहंसः । प्रणवी जीवः । आद्या देवता निवेदयति । य एवं वेद । तःकथं निवेदयते । जीवस्य ब्रह्मस्वमापादयति । सरवमधास्य पुरुषस्यान्तः शिखोपवीतःतं ब्राह्म-णस्य । मुमुक्षोरन्तःश्चिलोपबीतधारणम् । बहिर्छक्ष्यमाणशिखायक्षोपबीतधा-रणं कर्मिणो गृहस्थस्य । अन्तरुपत्रीतलक्षणं तु बहिस्तन्तुवद्ध्यक्तमन्तस्तरव-मेरुनम् । न सन्नासन्न सदस्तिनाभिनं न चीमयम् । न समागं न निर्भागं न चाप्युसबरूपकम् ॥ ब्रह्मारमैकत्वविज्ञानं हेयं मिथ्यात्वकारणा-

१ निर्जानत्या, २ विश्वोर्त. १ कमेकः. ४ नैकेनैन. ५ यथम, ६ निगच्छति,

विति । पञ्चपाद्रग्रणी न किंचन । चतुष्पादन्तर्वार्तिनीऽन्तर्जीवत्रश्चणश्चारि स्थानाति । नाभिहृद्यकण्डमूर्थस् जामत्त्वमसुपुतितुरीयावस्थाः । आहवनी-बगाईपसद्धिणसभ्याप्रिषु । जागरिते ब्रह्मा स्वप्ने विष्णुः सुप्रसी रुद्धस्तुरीय-मक्षरं चिन्मयम् । तस्राचतुरवस्या । चतुरकूलवेष्टनमिव पण्णवतितस्यानि तन्तुबद्विभज्य तदा हितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्तरवनिष्कर्षमापाद्य ज्ञानपूर्त त्रिगुणस्त्ररूपं त्रिमूर्तित्वं पृथग्विश्वाय नववशास्यनवगुणोपेतं ज्ञात्वा नवमा-नमित्र क्षिगणीकृत्य सूर्येन्द्र शिकलास्वरूपत्वे नेकीकृत्याद्यन्तरेकत्वमपि त्रिरावस वहाविष्णमहेश्वरत्वमनुसंधायाचन्तमेकीकृत्य चिद्र-थावद्वैतप्रनिथ कृत्वा नाभ्यादिवद्यविकप्रमाणं पृथक् पृथक् सप्तविंशतितस्वसंबन्धं त्रिगुणी-पेतं त्रिम्तिस्थणकक्षितमप्येक्त्वमापाच वामांसादिवक्षिणककान्तं विभा-ब्याचन्तप्रहसंमेलनमेकं ज्ञात्वा मूलमेकं सत्यं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचार-मणं विकारो नामधेयं सक्तिकेत्येव सत्यं । हंसेति वर्णंद्वयेनान्तः शिलोपवी-तिस्वं निश्चित्य बाह्यणस्वं बहाध्यानार्हस्वं यतिस्वमकक्षितान्तःशिखोपवीतिस्वमे-वं बहिर्फक्षितकमैशिका ज्ञानोपवीतं गृहस्थस्याभासमञ्ज्ञाणस्वस्य केशसमृहशि साप्रायक्षकार्पासतन्तुकृतोववीतस्यं चतुर्युणीकृत्य चतुर्विशतितस्यापादनतन्तु-कृत्वं नवत्तत्वमेकमेव॥परंत्रक्ष तत्प्रतिसरयोग्यत्वाद्वहृमार्गप्रवृत्तिं करुपयन्ति । सर्वेशं ब्रह्मादीनां देवर्पीणां मनुष्याणां मुतिरेका । ब्रह्मकमेव । ब्राह्मणस्वमेक-मेव । बर्णाश्रमाचारविशेषाः प्रथमपुथक शिक्षावर्णाश्रमिणामेकैकैव । अपवर्णस्य यतेः शिक्षायञ्चोपवीतमुळं प्रणवमेकमेव वदन्ति। हंसः शिक्षा। प्रणव उपवी-तम् । नादः संधानम् । एव धर्मी नेतरो धर्मः । तत्कथमिति । प्रणवहंसो नाइश्विवृत्सूत्रं खहरि चैतन्ये तिहति त्रिविधं वद्य। तद्विद्धं प्रापश्चिकशिखो-पबीतं स्पेजेत् । सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसुत्रं स्पेजेह्नधः । यदक्षरं परंत्रह्म तत्सुत्रमिति धारयेत् ॥ १ ॥ पुनर्जन्मनिवृष्यर्थं मोक्षस्याहर्निशं स्मरेत्। स्चनात्स्त्रप्रित्यकं सूत्रं नाम परं पदम्॥ २॥ तत्स्त्रं विदितं येन स मुमुक्षाः स मिश्चकः । स वेदवित्सदाचारः स विप्रः पश्चिपावनः ॥ ३ ॥ येन सर्वमित्रं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव । तत्सुत्रं धारयेखोगी योगविद्राह्मणो यतिः ॥ ४ ॥ बहिःसूत्रं स्पत्नेद्वित्रो योगविज्ञानंतत्परः । ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारयेद्यः स मुक्तिभाक् ॥ ५ ॥ नाश्चित्वं न चोच्छिष्टं तस्य सुत्रस्य धारणान् । सत्र-मन्तर्गतं वेषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनास् ॥ ६ ॥ ये तु सुत्रविदो लोके ते क बक्रोपवीतिनः । ज्ञानशिक्षिनौ ज्ञाननिष्ठा ज्ञानवज्ञोपवीतिनः । ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमीरितम् ॥ ७ ॥ अग्नेरिव शिखा नान्या बस्य ज्ञानमयी

र मुक्तिरेका, व मेक्मेव,

किसा । स शिकीत्युक्यते विद्वानेतरे केशधारिणः ॥ ८ ॥ कर्मण्यिकृता ये तु वैदिके लाकिकेऽपि वा । ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कृक्षिप्रकाः । ब्राह्मणे तिर्यं ते तु पुनर्जन्मिन जन्मिन ॥ ९ ॥ वामांसदक्षकव्यन्तं ब्रह्मपूर्वाः तु सम्यतः । भन्तवंहिरिवाल्यं तत्त्वतन्तुसमन्वितम् ॥ १० ॥ नाम्यादिब्रह्म-रम्भान्तप्रमाणं धारवेरसुधीः । तेभिधांवीमिदं सूत्रं क्रियाक्नं तन्नुनिर्मितस् ॥ ११ ॥ शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम् । ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किंवन ॥ १२ ॥ इदं यज्ञोपवीतं तु परमं वत्यायणम् । विद्वान्यज्ञोपवीती संधारवेदाः स मुक्तिभाक् ॥ ११ ॥ बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः संव्यस्तुमर्हति । एकयज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमर्हति ॥ १४ ॥ तस्यासर्वप्रवेत्यने मोक्षापेश्री भवेद्यतिः । वहिःस्त्रं परिखज्य स्थान्तःसूत्रं तु धारयेत् ॥ १५ ॥ बहिःमपञ्चवित्यति । वहःस्त्रं परिखज्य स्थान्तःसूत्रं तु धारयेत् ॥ १५ ॥ बहिःमपञ्चवित्यति वानितः ॥ कर्णवित्याह भगवाञ्चीनक इत्युपनिवत् ॥ ॐ भद्रं कर्णे-मिरिति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तत्सत् ॥

इति परवसोपनिषत्समासा ॥

# अवधूतोपनिषत् ॥ ८२ ॥

गौजमुख्यावधृतालिहृद्याम्बुजविति यत् । तश्चेपदं ब्रह्मतत्त्वं स्वमाश्रमवशिष्यते ॥ १ ॥ ॐ सह नाववित्विति शान्तिः॥

हरिः ॐ अथ ह सांकृतिर्भगवन्तमवपूर्त द्वात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ भगबन्कोऽवपूत्रसत्त्य का स्थितिः किं कक्ष्म किं संसरणिमति । तं होवाच भगवो
बन्तात्रेयः परमकारुणिकः ॥ अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वाद्वसंसारवन्धनात् । तत्त्वमसादिलक्ष्यत्वाद्वपूत् इतिर्यते ॥ १ ॥ यो विल्क्षयाश्रमान्वणीनात्मन्येव
स्थितः सदा । अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूनः स कथ्यते ॥ २ ॥ तस्य प्रियं
शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः । प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदायते ॥ ३ ॥ गोपालसद्दां हीर्षे नापि मध्ये न चाष्यधः । ब्रह्मपुष्टं प्रतिष्ठेति
पुष्लाकारेण कारयेत् ॥ ४ ॥ एवं चतुष्पयं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिस् ।
व कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनके अमृतत्वमानशुः ॥ ५ ॥ स्वरं स्वैरिक्
हरणं तत्संसरणम् । साम्बरा वा दिगम्बरा वा । न तेषां धर्माधर्मी न मेध्यामेध्यो । सदा सांप्रहृष्येष्ट्याश्वमेर्धमन्तर्यां यज्ञते । स महामलो महायोगः । कृत्स्वमेतिश्वगं कर्म । स्वैरं न विगायेन्तन्महावतम् । न स मृत्विह-

१ मेधान्तर्यागं,

च्यते । यथा रविः सर्वरसान्त्रभुक्ते हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः । तथैव योगी विषयान्त्रभुक्के न लिप्यते पुण्यपापेश्च शुद्धः ॥ ६ ॥ आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशनित यहत् । तहस्कामा यं प्रविशनित सर्वे स शान्तिमा-मीति न कामकामी ॥ ७ ॥ न निरोधो न चोरपत्तिन बढ़ो न च साधकः। न मुमुक्षर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ८ ॥ ऐहिकामुध्सिकवातसिची मुक्तेश्व सिद्धये । बहुकृत्यं प्रश स्थान्मे तत्सर्वमधुना कृतम् ॥ ९ ॥ तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुर सरम् । अनुमंद्धदेवायमेवं तृष्यति नित्यक्षः ॥ u १० ॥ दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राचपेक्षया । परमानन्दपूर्णोऽहं सं-सरामि किमिच्छया ॥ ११ ॥ अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकैयियासवः । सर्व-क्षोकारमकः कस्मादन्तिष्ठामि किं कथम् ॥ १२ ॥ व्याचक्षती ते शास्त्राणि वेदानध्यापयम्त वा । येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियस्वतः ॥ १३ ॥ निदाभिक्षे सानशीचे नेच्छामि न करोमि च । द्वष्टारश्चेत्कलपयन्तु कि मे स्यादन्यकरपनात् ॥ १४ ॥ गुञ्जापुन्नादि दह्येन नान्यारोपितवहिना । नान्या-रोपितमंसारधर्मा नैवमहं भने ॥ १५ ॥ शुण्यत्त्वज्ञाततस्यास्ते जानन्क-सारहणोग्यहम् । मन्यन्तां संशयापना न मन्येऽहमसंशयः ॥ १६ ॥ विप-यंस्तो निविध्यासे कि ध्यानमविषयंग्रे । देहात्मत्वविषयां सं न कदाचित्रजाः म्यहम् ॥ १७ ॥ अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारी विनाप्यसुम्। विपर्यामं चिरा-भ्यम्नवासनातोऽवकल्पते ॥ १८ ॥ भारत्यकर्मणि क्षीणे व्यवहारी निवर्तते । कर्मक्षये स्वसी नेव शाम्ये इयानसहस्रतः ॥ १९ ॥ विरक्ष्वं व्यवहृतेरिष्टं चेचानमस्त ते । बाधिकर्मव्यवहर्ति पश्यन्थ्यायाम्यहं कृतः ॥ २० ॥ विझेपो नास्ति यस्मानमे न समाधिस्तनो मम । विक्षेपो वा समाधिवी मनमः स्या-द्विकारिण. । नित्यानुभवरूपस्य को मेश्त्रानुभवः पृथक् ॥ २१ ॥ कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमिरयेव नित्यशः । व्यवहारी लीकिको वा शास्त्रीयो वान्यथापि वा। ममाकर्तुरलेपस्य यथारवर्षं प्रवर्तताम् ॥ २२ ॥ अथवा कृतकृत्येऽपि लोकानप्रहकाम्यया । शास्त्रीयेणेव मार्गेण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ॥ २३ ॥ देवार्चनस्नानशौषभिक्षादौ वर्ततां वपुः । तारं अपतु वास्तद्वरपदःवास्नायमस्त-कम् ॥ २४ ॥ विष्णुं ध्यायतु घीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम् । साध्यहं किं-चिद्रप्यत्र न कुर्वे मापि कारसे ॥ २५ ॥ कृतकृत्यतया तृक्षः प्राप्तप्राप्यतया पुनः । तृष्यक्षेत्रं स्वमनसा मन्यतेसी निरन्तरम् ॥ २६ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं नित्धं स्वारमानमञ्जमा वेद्यि । धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दी विमाति मे स्पष्टम् ॥ २७ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं हु स्त्रं सांसारिकं न वीक्षेऽच । धन्योऽहं

१ लोकपिया परे.

धन्योऽहं स्वस्याञ्चानं पद्यायितं कापि ॥ २८ ॥ धन्योऽहं धन्योऽहं कैर्तब्धं मे न विद्याते किंचित्। धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमञ्ज संपन्नम् ॥ २९ ॥ धन्योऽहं धन्य

इत्यवधूतोपनिषस्प्रमाप्ता ॥

# त्रिपुरातापिन्युपनिषत् ॥ ८३॥

त्रिपुरातापिनीविद्यावेद्यचिच्छक्तिविद्यहम् । वस्तुतश्चिन्मात्ररूपं परं तस्वं भजाम्यहम् ॥ १ ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥

हिरः ॐ॥ अथैत सिम्भान्तरे भगवान्त्राजापत्यं वेष्णवं विकयकारणं रूपमाश्रित्य त्रिपुराभिधा भगवनीत्येवमादिशक्या भूर्भुवः स्वस्तीणि स्वर्गभूपातास्वानि त्रिपुराणि हरमायारमकेन ही हारेण द्वलेखास्या भगवनी त्रिक्टावसाने निक्ये विकये धामि महसा घोरेण प्रामोति। सेवेयं भगवनी त्रिपुरेति व्यापक्यते। तस्सिचतुर्वरेण्यं भगां देवस्य धीमिह। थियो यो नः प्रचोव्यात् परो रजसे सावदोम्। जातवेदसे सुनवाम मोममरातीयतो निदहाति वेदः। स नः पर्पदित दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यिः। ।
व्यम्बकं यजामहे सुर्गान्धं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुक्तिय बन्धनानम्हत्योर्मुसीय
मामृतात्। शताक्षरी परमा विद्या त्रयीमयी साष्टाणां त्रिपुरा परमेश्वरी ।
साम्यानि व्यवारि पदानि परब्रह्मविकासीनि। हिनीयानि शत्त्याग्यान।
तृतीयानि श्वानि। तत्र लोका वेदाः शास्त्राणि पुराणानि धर्माणि व चिकिसिसतानि ज्योतीिष शिवशक्तियोगादित्येवं घटना व्यापक्यते। अथैतस्य परं
ग्रहरं व्यास्यास्यामे महामनुसमुद्भवं तदिनि। त्रक्ष शाश्वतम् । परो भगवाश्विकंक्षणो निरञ्जनो निरुपाचराधिरहितो देवः। उन्मीळते पश्यति विकासते वैतन्यभावं कामयत इति। स एको देवः शिवक्षणी हश्यत्वेन विकासते

१ कर्तृत्व मे.

यतिषु यन्नेषु योगिषु कामयते । कामं आयते । स एव निश्नानोऽकामत्वे-मोऽबुम्भते । भक्चटतप्यशान्युवते । तसादीश्वरः कामोऽसिचीयते । तत्त-रिभाषया कामः कहारं स्वामोति । काम एवेदं तत्तदिति ककारी एकते । अस्मात्तरपदार्थं इति य एवं वेद । सबितुर्वरेण्यमिति पृष्ट् प्राणिप्रसवे सबिता प्राणिनः सूते प्रसूने शक्तिम् । सूते त्रिपुरा शक्तिराधेयं त्रिपुरा परमेश्वरी महाकुण्डलिनी देवी । जातचेदसमण्डलं योऽषीते सर्वे ध्याप्मते । त्रिकोण-शक्तिरेकारेण महाभागेन प्रसते । तसादेकार एव गुह्यते । चरेण्यं श्रेष्ठं म-जनीयसक्षरं नमस्कार्यम् । तस्माद्वरेण्यमेकाराक्षरं गृह्यतः इति य एवं वेद । भगौं देवस्य धीमहीत्येवं व्याख्यास्यामः । धकारो धारणा । वियेव धार्यते भगवान्परमेश्वरः । भगों देवो मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षानुरीयं सर्वं सर्वा-न्त भूतम् । तुरीयाक्षरमीकारं पदानां मध्यवतीत्येवं ध्याल्यातं भगीं रूपं ध्या-चक्षते । तसादगी देवस्य धीमहीत्येवमीकाराक्षरं गुद्धते । महीत्यस्य ब्यालयानं महत्त्वं जहात्रं काठिन्यं विद्यते यस्मित्रक्षतेरेतन्महि सकारः परं धाम । कै।टिन्याद्यं सत्तागरं सपर्वतं ससम्बद्धीपं सकाननमुश्रवलद्वृपं मण्डल- ' मेवोक्तं लकारेण । पृथ्वी देवी महीत्यनेन व्याचक्षते । वियो यो नः प्रची-दयात् । परमारमा सदाशिव आदिभूतः परः । स्थाणुभूतेन छकारेण उदोति-र्छिक्रमारमानं वियो बुद्धयः परे वस्तुनि ध्यानेच्छारहिते निर्विकल्पके प्रची-दयास्त्रेरयेदित्यश्चारणरहितं चेनसैव चिन्तयित्वा भावयेदिति । परो रजसे सावदीमिनि तदबसाने परं ज्योतिरमकं हृदि दैवतं चैतन्यं चिल्लिङ हृदबा-गारवासिनी हृष्टेखेलादिना स्पष्टं वाग्भवकृटं पञ्चाक्षरं पञ्चभूतजनकं पञ्चक-लामयं व्यापत्थत इति । य एवं वेद् । अथ तु परं कामकला भूतं कामकृत-माहः । तःसवितुर्वरेण्यमित्यादिद्वात्रिंशदक्षरीं पठित्वा तदिति परमारमा स-दाशियोऽक्षरं विमलं निरुपाधितादास्यप्रतिपादनेन हकाराक्षरं विवरूपं निर-क्षरमक्षरं व्यालिख्यत इति । सरपरागव्यावतिमादाच शक्ति दर्भवति । सरस-विन्तिति पूर्वणाध्वमा सर्याधश्रनिदकां व्यालिख्य मलादिवद्यारन्ध्रगं साक्षर-महितीयमा चश्रत हत्याह भगवन्तं देवं शिवशक्त्यात्मकमेवोदितम् । शिबोऽयं परमं देवं शक्तिरेपा तु जीवजा। सूर्याचन्द्रमसोयोगाद्धंसस्तत्पद्मुच्यते ॥१॥ वसादुःजुम्भते कामः कामारकामः परः शिवः। कार्णेऽयं कामदेवोऽवं वरेण्यं भग उच्यते ॥ २ ॥ ॥ तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवः शीरं सेचनीयमक्षरं समपुष्टमक्षरं परमात्मजीवात्मनोर्योगात्तदिति स्पष्टमक्षरं स्तीयं ह इति तदेव सदाशिव एवं निष्कतम् आची देवोऽन्यमक्षरं व्याक्रियते । परमं परं पति

१ काठिन्यार्थ. र समुद्रुष्ट.

भारणं विश्वते जबत्यभारणं महीति लकारः शिवाभसानु ककारार्थः स्पष्ट-मैन्द्यमक्षरं परमं चैतन्यं थियो यो नः प्रचीद्यात्परो रक्षसे सावद्योगित्वेवं कृटं कामक्छाळ्यं षदध्वपरिवर्तको वैष्णवं परसं धासैति भगवांश्रीतसास पूर्व वेद । अधैतस्मादपरं तृतीर्थं शक्तिकूटं प्रतिपचते । हाश्चित्रव्यक्षर्या गायव्या तत्सवित्वरेण्यं तक्तादात्मन भाकाक आकाक्षाहासुः स्फरति · बद्धीनं वरेण्यं समुदीयमानं सवितुर्वा योग्यो जीवातमप्रमाणमसमञ्जलकं प्रकाशशक्तिक्षं जीवाक्षरं स्पष्टमापचते । भर्गो देवस्य जीत्वनेनाचारक्रप-शिवारमाक्षरं गण्यते । महीत्यादिनाशेषं काम्यं रमणीयं रश्यं शक्तिकृटं स्पष्टीकृतमिति । एवं पञ्चदशाक्षरं त्रेपुरं योऽधीते स सर्वान्कमानवामोति । स सर्वान्भोगानवामोति । स सर्वाह्योकाअयति । स सर्वा वाचो विज्ञम्भ-यति। से रहरवं प्राप्तोति। स वैष्णवं धाम मिरवा परं मक्क मामोखें। य प्वं वेद । इत्याद्यां विद्यामभिषायैतत्याः शक्तिकृटं शक्तिविवाद्यं लोपासुद्दे-यम्। द्वितीये धामनि पूर्वेणव मनुना विन्दुद्दीना शक्तिभूतदृष्ठेला कोधमु-निनाधिष्ठिता । तृनीये धामनि पूर्वस्या एव विद्याया यहारभवकृटं तेनैव मानवीं चान्दीं केविरी विद्यामाचक्षते । मदनायः शिवं वाग्भवम् । तद्भवं कामकलामयम् । शक्तयूर्वं शक्तिमिति मानवी विद्या । चतुर्थे भामनि श्रिव-शक्तयारुवं वाग्भवम् । तदेवाश्वः शिवशक्तयारुयमन्यकृतीयं चेयं चान्त्री बिद्या । पश्चमे धामनि ध्येयेयं चान्द्री कामाधः शिवाचकामा । सैव कौबेरी पष्टे धामनि व्याचक्षत इति । य एवं वेद । हिखेकारं तुरीयस्वरं सर्वादौ सूर्याचन्द्रमस्केन कामेश्वर्येवागस्त्रसंज्ञा । सप्तमे धामनि तृतीयमेतस्या पृष पूर्वीकायाः कामार्च द्विषाधः कं मदनकलार्च शक्तिबीजं वाग्मवार्च तयोर-र्धाविहारस्कं कृत्वा निद्विद्ययम् । अष्टमे धामनि वाग्भवमागस्त्वं वागर्थक-लामयं कामकलाभिधं सकलमायात्रक्तिः प्रभावरी विदेयम् । नवमे धामनि प्रमहागहन्यं बारभवं शक्तिमनमध्शिवशक्तिमनमधौर्वीमायाकामकछालयं चन्द्र-सर्वानक्षप्रजेटिमहिमालयं तृतीयं पण्मुखीयं विद्या। दशमे धामनि विद्यामका-शितया भूय एवागस्यविद्यां पठित्वा भूय एवेमामन्त्यमायां परमशिवविद्येष-मेकादशे भामनि भूय प्वागस्त्यं पित्वा प्तत्या एव वाग्भवं यद्धनजं काम-कलालयं च तत्सहजं कृत्वा कोपामुद्रायाः शक्तिकृटराजं पठित्वा वैक्जबी विधा द्वादशे धामनि व्याचक्षत इति । य एवं वेद । तान्होबाच मगवान्सर्वे यूयं श्रुखा पूर्वा कामारूयां तुरीयक्ष्पां तुरीयातीतां सर्वोत्कटां सर्वमकासन-गतां पीठोपपीठदेवतापरिवृतां सकलक्लाव्यापिनीं देवतां सामोदां सपरागां

१ मन्तिमाश्चरं. २ स गुरुखं.

सह्ययं सामृतां सक्छां सेन्द्रियां सदोदितां परां विद्यां स्पष्टीकृत्वा हृद्वे क्रियाय विज्ञायानिक्यं गमिवत्वा त्रिकृतां त्रिपुरां परमां मायां श्रेष्ठां परां वैक्कार्या सिन्धाय हृद्यकमक्कार्णिकायां परां मगवतीं क्रिमीं मायां सदोदितां महावश्यकरीं मदनोत्मादनकारिणीं धनुवाणधारिणीं वाग्विजृत्भिणीं चन्द्र-मण्डकमच्चतिनीं चन्द्रकक्कां ससदशीं महानित्योपिक्षितां पाशाक्कृत्रमनोज्ञपानिपक्षवां समुखद्वेनिभां त्रिनेत्रां विचिन्त्य देवीं महाकक्ष्मीं सर्वेक्ष्मीमर्थीं सर्वेक्षणसंपद्मां हृद्ये चैतन्यक्षिणीं निरञ्जनां त्रिकृत्राक्ष्यां सितमुक्षीं सुन्दरीं महामायां सर्वेषुभगां महाकृष्डिलीं त्रिपीरमध्यवर्तिनीमकथादि-श्रीपीठे परां भैरवीं चिन्ककां महात्रिपुरां देवीं ध्यायेन्महाध्यानयोगेनेयमेवं वेदेनि महोपनिषत् ॥ इति प्रथमोपनिषत् ॥ ३ ॥

अधातो जातवेदसे सनवाम सोममित्यादि पठित्वा त्रेप्ररी व्यक्तिर्लंधयते । जातचेदस इरवेकचेस्कन्याचमध्यमावसानेषु तन्न स्थानेषु विलीनं वीजसाग-रहर्षं ध्याचक्षवेरयुषय उत्तः । तान्होत्राच भगवाञ्चातवेदसे सुनवाम सोमं तदम्यमवाणी विलोमेन पठित्वा प्रथमस्याचं तदेवं दीर्घ दिनीयस्याचं सन-बाम सोमामिखनेन कीलं वामं श्रेष्टं सोमं महासीभाग्यमाचक्षते । स सर्व-संपत्तिभूत प्रथमं निवृत्तिकारणं द्विनीयं स्थितिकारणं तृतीयं सर्गकारणामित्य-नेन करशक्तिं क्रावा त्रिपुराविद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममि-खादि परित्वा सहाविशेश्वरीविद्यामाचक्षते त्रिप्रेश्वरी जातवेदम इति । जाते आधक्षरे मात्रकायाः शिरसि बैन्दवममृतरूपिणी कुण्डलिनी त्रिकोणस्पिणी घेति वाक्यार्थः । एवं प्रथमस्याचं वाग्भवम् । द्वितीयं कामकलालयम् । जात इत्यनेन परमारमनो जुम्भणम्। जात इत्यादिना परमात्मा शिव उच्यते । जातमात्रेण कामी कामयते काममित्यादिना पूर्ण व्याचक्षते । तदेव सनवाम गोत्रारूदं मध्यवर्तिनासृतमध्येनार्णेन मञ्जार्णान्स्पृष्टीकृत्वा । गोत्रेति नामगोत्रायामित्यादिना स्पष्टं कामकलाख्यं शेषं वाममित्यादिना । पूर्वेणा-ध्वना विद्येषं सर्वरक्षाकरी ब्याचक्षते । एवमेतेन विद्यां त्रिपरेशी स्पष्टीकत्वा जातवेदस इत्यादिना जातो देव एक ईश्वरः परमो ज्योतिर्मन्नतो बेनि तुरीयं बरं दस्वा बिन्दुपूर्णज्योतिःस्थानं कृत्वा प्रथमस्याद्यं द्वितीयं च तृतीयं च सर्वरक्षाकरीसंबन्धं करवा विद्यामारमासनरूपिणी स्पृष्टीकरवा जातवेदसे सनवाम सोममित्याहि पठित्वा रक्षाकरी विद्यां स्मत्वाद्यन्तयोधीन्त्रोः शक्ति-शिवरूपिशी विनियोज्य स इति शत्तयात्मकं वर्ण सोममिति शैवात्मकं भाम जानीयात्। यो जानीते स सुभगो भवति । एवमेतां चकासनगतां त्रिपुर-बासिनी विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममिति पठित्वा त्रिपुरेश्व-रीविषां सदोदितां श्विवशक्त्यात्मकामावेदितां आत्वेदाः श्विव इति सेति

श्रंक्रयात्माक्षरमिति शिवादिशक्तयन्तराख्यतां विकृटाविचारिणीं सूर्याच-न्द्रमस्कां मञ्चासनगतां त्रिपुरां महालक्ष्मीं सदोदितां स्पृष्टीकृत्वा आतवे-दुसे सुनवाम सोममिखादि पठित्वा पूर्वी सदातमासगरूपां विश्वां स्मृत्वा इत्यादिना विश्वाहसंतीतोदयवैन्दवसुपरि विन्यस्य न्निपरां मालिनीं विधां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममिसादि प-ेडिस्वा न्निपुरां मन्दरीं श्रिस्वा कले अक्षरे विचिन्त्य मूर्तिभूतां मूर्तिरूपिणीं सर्वत्रिधेश्वरी त्रिपुरां विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदस इस्यादि पठित्वा त्रिपुरां कहमीं शिरवाप्ति निदहाति सेवेयमध्यानने ज्वलतीति विचिन्त्य श्रिज्योति-पमीश्वरी त्रिपुरामस्यां विद्यां स्पष्टीकुर्यात् । प्रवसेतेन स नः पर्यदित दुर्गाणि विश्वेत्यादिपरप्रकाशिनी प्रत्यन्भता कार्या । विद्ययमाद्वानकर्मणि सर्वती धीरेति व्याचक्षते । एवमेतदिवाष्टकं महामायादेव्यक्रभृतं व्याचक्षते । देवा ह वे भगवन्तमत्र्वन्महाचक्रनायकं नो ब्रहीति सार्वकामिकं सर्वाराध्यं सर्व-रूपं विश्वतीमुखं मोक्षद्वारं यद्योगिन उपविद्य परं ब्रह्म सिस्वा निर्वाणमुक े 'निशक्ति । मान्होबाच भगवामधीचकं स्थाल्यास्थाम इति । त्रिकोणं ज्यसं क्रत्वा तदन्तर्मध्यवृत्तमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं नीत्वाप्रती योनिं क्रत्वा पर्वयोत्यग्ररूपिणीं मानयप्टिं करवा तो सर्वोध्वा नीरवा योनि करवासं ब्रिक्रोणं चकं भवति । दितीयमन्तरालं भवति । तृतीयमृष्योग्यद्भितं भवति । अथाः द्यारचकाशन्तविदिक्तीणाग्रती रेखां नीत्वा साध्याद्याक्रपंणबद्धरेखां नीत्वेत्वे. बसथोध्वसंपुरयोत्पद्भितं कृत्वा कक्षाभ्य अध्वगरेखाचतुष्टयं कृत्वा यथाक्रमेण मानयष्टिद्रयेन दशयोग्यद्भितं चकं भवति । अनेतेव प्रकारेण प्रनर्दशारचकं भवति । मध्यत्रिकोणामचतुष्टयादेखाचरामकोणेषु संयोज्य तह्रशारोशनोनीतां मानयष्टिरेखां योजयित्वा चतुर्दशारं चक्रं भवति । ततोऽष्टपन्नसंबतं चक्रं भवति । पोडशपत्रसंत्रतं चक्रं चतुर्द्वारं भवति । ततः पार्थिवं चक्रं चतुर्द्वारं भवति । एवं सक्तियोगेन चर्क व्यास्थातसः । नवात्मकं चर्क प्रातिलोग्येन वा बच्मि। प्रथमं चकं त्रेलोक्यमोहनं भवति । साणिमाचष्टकं मदति । समान्नष्टकं भवति । समर्वमंश्रोभिण्यादिदशकं भवति । सप्रकटं भवति । त्रिपरयाधिष्ठितं भवति । ससर्वसंक्षोभिणीमृद्या जुष्टं भवति । द्वितीयं सर्वा-शापरिपरकं चर्क भवति। सकामाचाकर्पिणीपोडशकं भवति । सगुप्तं भवति। ब्रिपुरेश्वर्याधिष्टितं भवति । सर्वविद्राविणीमद्रया जुष्टं भवति । तृतीयं सर्व-संक्षोभणं चत्रं भवति । सानक्षद्भयाग्रष्टकं भवति । सगुप्ततरं भवति । त्रिपुरसुन्दर्याधिष्ठितं भवति । सर्वाकपिंणीमृद्या जुष्टं मवति । तुरीयं सर्वसौ-

१ संतोदयवैन्दव,

अ. उ. ३०

भाग्यदायकं चत्रं भवति । ससर्वसंश्लोभिण्यादिहिसप्तकं भवति । ससंप्रदायं भवति। त्रिपरवासिन्याधिष्टितं भवति। ससर्वेवशंकरिणीमद्भया ज्रष्टं भवति । तरीबान्तं सर्वार्थसाधकं चकं भवति । ससर्वसिद्धिपदादिदक्कं भवति । सक-लकोलं अवसि । त्रिपुरामहालक्ष्मवाधिष्ठितं भवति । महोन्मादिनीसद्वया अष्टं भवति । पहं सर्वरक्षाकरं चक्रं भवति । समर्वज्ञत्वादिदशकं भवति । सनिगर्भे भवति । त्रिपुरमालिन्याधिष्ठितं भवति । महाङ्करामुद्रया जुष्टं भवति । सप्तमं सर्वरोगहरं चर्क भवति । सर्वविधान्याद्यष्टकं मवति । सरहरयं भवति । त्रिप्रासिद्ध्याधिष्ठितं भवति । सखेचरीमुद्रया जुष्टं भवति । अष्टमं सर्व-मिद्धिप्रदं चकं भवति । सायुधचतुष्टयं भवति । सपरापररहस्यं भवति । त्रिपुराम्बयाधिष्ठितं भवति । बीजमुद्रयाधिष्ठितं भवति । नवम चक्रनायकं सर्वानन्दमयं चकं भवति । सकामेश्वर्यादित्रिकं भवति । सातिरहस्यं भवति । महात्रिपुरसुन्दर्याधिष्ठितं भवति । योलिसङ्ग्या अष्टं भवति । संकामन्ति वै सर्वाणि च्छन्दांसि चकाराणि । तदेव चकं श्रीचक्रम् । तस्य नाभ्यामग्नि-मण्डले सूर्याचनद्रमसी । तत्रीकारपीटं पुत्रवित्वा तत्राक्षर विन्दुरूपं तद-न्तर्गतस्योमरूपिणी त्रिद्यां परमां समृत्वा महात्रिपुरमन्दरीमाबाह्य । क्षीरेण सापिते देवि चन्दनेन विलेपिते । विस्वपन्नाचिते देवि दुर्गेऽहं शरणं गतः । इस्येकयर्चा प्रार्थं मायालक्ष्मीतन्त्रण पुजयेदिनि भगवान्त्रवीत्। एनैसेन्त्रे-भैगवनी यजेत । ततो देवी शीता भवति । स्वाप्मानं दर्शयति । तसाद्य एतैमें श्रेयंज्ञति स ब्रह्म पर्यात । स सर्वे पर्यात । सोऽस्तरवं च गच्छति । य एवं वेदेश्त महोपनिषद् ॥ इति द्वितीयोपनिषद् ॥ २ ॥

देवा ह वे मुद्राः स्त्रोमेनि भगवन्तमगुवन् । तान्होवाच भगवानविक्रितानुमण्डलं विन्नीर्य पद्मासनं कृरवा मुद्राः सृत्रतेति । स सर्वानाकर्षयिति सो सोनिस्ह्रामण्डले । स सर्व वेति । स सर्वफलमञ्जने । स सर्वानाकर्षयिति । स विद्वेषिणं स्वम्भयित । मध्यमे अनामिकोपिर विन्यस्य किष्ठिका-क्रुहतोऽपीते मुक्तयोस्कर्जन्योदंण्डवद्धसादेवविधा प्रथमा संपद्यते । सैय मिलितमध्यमा द्विनीया । तृतीयाङ्कृताकृतिरिति । प्रातिलोग्येन पाणी सङ्कर्ष्यावाङ्कृष्टे साग्रिमां समाधाय तुरीया । परस्पर कनीयसेदं मध्यमाबद्धे अनामिके दण्डन्यो तर्जन्यावालिङ्गवावष्टभ्य मध्यमानस्वमिलिताङ्कृष्टं पञ्चमी। सेवाभेऽहृत्वाकृतिः पष्टी । दक्षिणवाये वामबाहुं कृत्वान्योन्यानामिके कनीयसीमध्याते मध्यमे तर्जन्याकान्ते सरलास्वङ्कृष्टो सेवरी सम्मी । सर्वोध्वे सर्वसंहित स्वमध्यमानामिकान्तरे कनीयसि पार्श्वयोक्त्रन्यावङ्कृताक्ये युक्ता साह्यमेगतोऽन्योन्यं सममञ्जलि कृत्वाद्यमी । परस्परमध्यमाप्टवर्तिन्यावन्त्रामिके कर्जन्याकान्ते सममञ्जलि कृत्वाद्यमी । परस्परमध्यमाप्टवर्तिन्यावन्त्रामिके कर्जन्याकान्ते सममञ्जलि कृत्वाद्यमी । परस्परमध्यमाप्टवर्तिन्यावन्त्रामिके कर्जन्याकान्ते समे मध्यमे आदायाङ्गुष्टे मध्यवर्तिने ववमी प्रतिन्यावन्त्रामिके कर्जन्याकान्ते समे मध्यमे आदायाङ्गुष्टे मध्यवर्तिने ववमी प्रतिन

पद्यत इति । सैवेयं कनीयसे समे भन्तरितेऽक्रुष्टी समावन्तरितौ कृत्वा त्रिलण्डापचत इति । पञ्च बाणाः पञ्चाचा सुद्राः स्पष्टाः । क्रोमङ्कशा । इस-ख्फे खेचरी । हैस्रों बीजाष्टमी वाग्भवाचा नवसी दशसी च संपचत इति । य एवं वेद । अवातः कामककामृतं चकं व्यास्यात्यामी ही क्रीमें व्हें सीमेते पञ्च कामाः सर्वचकं व्यावर्तन्ते । मध्यमं कामं सर्वावसाने संपुटीकृत्य ब्लंका-रेण संपुरं व्यासं कृत्वा द्विरैन्दवेन मध्यवर्तिना साध्यं बद्धा भूजेपत्रे यजति । तश्चकं यो वेत्ति स सर्व वेत्ति । स सक्लांहोकानाकर्पयति । स सर्व सम्भ-बति । नीक्षेत्रुकं सक शत्रुन्मारयति । गति स्तम्भयति । स्वक्षायुक्तं कृत्वा सक्छलोकं वंशीकरोति । नवलक्षजपं कृत्वा रुद्राचं प्रामोति । मानृकया वेष्टितं कृत्वा विजयी भवति । भगाङ्गकुण्डं कृत्वाग्निमाचाय पुरुषो हिषया हुन्ता योषितो वशीकरोति । वर्तुछं हुत्वा श्रियमनुकां प्राप्नोति । चतुरसे हुत्वा वृष्टिर्भवति । त्रिकोणे हुस्वा शत्रुस्मारयति । गति साम्भयति । पुष्पाणि हत्वा विजयी भवति । मैहारसहुत्वा परमानन्दनिर्भरो भवति । .. शानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम् । ज्येष्ट-राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतं आ नः शृण्यज्ञतिभिः सीद् सादनम् । इत्ये-वमाचमक्षरं तदुन्यबिन्दुपूर्णमित्यनेनाक्नं स्प्रशति । गं गणेशाय नम इति गणेशं नमस्कुर्वात । ॐ नमो भगवने भसाङ्गरागायोग्रतेजसे हनहन दहदह पचपच मथमथ विश्वंसयविश्वंसय हलभञ्जन शूलमूले स्वञ्ज-नामिद्धि कुरुकुरु समुद्धं पूर्वप्रतिष्ठितं शोषयशोपय स्तरभयस्तरभय परमञ्ज-परयन्त्रपरतञ्जपरद्रनपरकटकपरच्छेत्रनकर विदारयविदारय च्छिन्धिच्छिन्धि हीं फद खाहा। अनेन क्षेत्राध्यक्षं पूज्येदिति। कुलकुमारि विश्वाहे मधको टिसुधीमहि । तक्षः काँछिः प्रचोद्यात् । इति कुमार्यर्थनं कृत्वा यो व साध-· कोऽमिछिखति सोऽमृतग्वं गच्छति । स यश आप्रोति । स परमायुष्यमथ वा परं ब्रह्म भिरवा तिष्ठति । य एवं वेदेति महोपनिषम् ॥ इनि त्तीयोपनिषत्॥ ३॥

देवा ह वै भगवन्तमञ्जवन्देव गायत्रं हृद्यं नो व्याव्यानं अपुरं सर्वोत्त-सम्। जातचेद्सस्केनाख्यातं नक्षेपुराष्टकम्। यदिष्टा मुख्यते योगी जन्ममं-सारबन्धनात्। अथ मृत्युजयं नो मृहीत्येवं झुवतां सर्वेषां देवानां अुवेदं बाक्यमथातक्यम्बकेनानुष्टुभेन मृत्युजयं दर्शयति । कस्माक्ष्यमक्रिमिति । त्रयाणां पुराणामम्बकं स्वामिनं तस्मादुच्यते व्यायक्रिमिति । अथ कस्मादुच्यते यजामह इति । यजामहे सेवामहे वस्तु महेस्यक्षरह्येन कृत्यवेनाक्षरिकेण

१ हमी:. २ सी पते. ३ महारसाः जडरसाः.

मृत्युंजयित्युच्यते । तस्राहुच्यते यजामह इति । अथ कस्राहुच्यते सुगन्धि-मिति । सर्वतो यज्ञ आमोति । तस्मादुच्यते सुगन्धिमिति । अथ कस्मादु-च्यते पृष्टिक्षेनमिति । यस्मर्वाह्मोकान्स्जति यस्मर्वाह्मोकास्मति यस्मर्वाः होकान्यामोति तसादुच्यते पुष्टिवर्धनमिति । भथ कसादुच्यते उर्वाहक-मिव बन्धनान्मृत्योर्भुक्षीयेति । संख्यात्वादुर्वोद्दकमिव मृत्योः संसारबन्धना-त्संलग्नवाद्वत्वान्मोक्षीभवति मुक्तो भवति । अथ कसादुच्यते मामृता-दिनि अमृतरवं प्रामोत्यक्षरं प्रामोति स्वयं रुद्दो भवति । देवा ह वै भगव-न्तमृत्तुः सर्वं नो व्याल्यातम् । अयं कर्मक्रैः स्तुता भगवती स्वात्मान दर्श-यति तानसर्वाञ्छेवान्त्रेषावानसौरान्गाणेशास्त्रो ब्रहीति । स होवाच भगवां-ख्यम्बकेनानुष्ट्रभेन मृत्युंजयमुपामयेत् । पूर्वेणाध्वना व्यासमेकाक्षरमिति स्मृतम् । अ नमः शिवायेति याज्ञपमत्रोपासको रुद्धत्वं प्रामोति । कल्याणं प्राप्नोति । य एवं चेद । तद्विष्णोः पर्म पदं सदा पश्यन्ति सरयः । दिवीव चक्षराततम् । विष्णोः सर्वतो मुखस्य स्नेहो यथा पललपिण्डमोतप्रोतमनुत्र्यासं व्यतिरिक्तं व्याप्तत इति व्याप्तवतो विष्णोम्तत्परमं पदं परं व्योमेति परमं पदं पत्रयन्ति बीक्षन्ते । सूरयो ब्रह्मादयो देवास इति सदा हृदय अद्धते । तसाद्विणोः स्वरूपं वसति निष्टति भूनेष्विति वास्तदेव इति । ॐ नम इति वीण्यक्षराणि । भगवत इति च वारि । वासुदेवायेति पञ्चाक्षराणि । एत्है बासुदेवस्य द्वादशाणीमभ्येति । सोपप्तवं तरति । स सर्वमायुरेति । विन्दते प्राजापस्यं रायस्पीप गापस्यं च तमध्ते प्रस्यगानन्दं बह्यपुरुपं प्रणवस्वरूपम-कार उकारी मकार इति । तानेकथा संभवति तदोमिति । इंसः शचिपहम-रन्तरिक्षसञ्जीता वेदिपदतिथिवुरीणसत् । नृपद्वरसदतसञ्जीमसद्ब्जा गोजा अत्वजा अद्विजा अतं बृहत् । हंस इत्येतनमनोरक्षरद्वितीयेन प्रभावक्षेत मारेण धतमञ्जा गोजा ऋतजा अदिजा ऋतं सत्या-प्रभा-पुजि-न्युषा-संध्या-प्रजािक: बक्तिक: पूर्व सौरमधीयान: सर्व फलमश्रते। स ब्योक्ति परमे धामनि मारे निवसते । गणानां खेति ब्रेष्टमेन पूर्वेणावना मनुनेकार्णन गणाविष-मभ्यर्च्य गणेशस्वं प्रामोति । अयं गायत्री सावित्री सरस्रत्यजपा मात्रका त्रोक्ता तथा सर्वमिदं व्याप्तम । एं वागीश्वरि विवाहे की कामेश्वरि घीमहि । सामानः शक्तः प्रचोदयादिति। गायत्री प्रातः सामित्री मध्यन्दिने सरस्वती सायमिति निरन्तरमञ्जपा । इस इत्येव मानुका । पञ्चाश्रद्वणीवे अहेणाकारा-दिशकारान्तेन व्यासानि सुवनानि शास्त्राणि च्छन्दांसीरयेवं भगवनी सर्वे व्याप्रोतीरवेद तसे वै नमोनम इति । तान्भगवानववीदेतैर्मेश्रेनिंस्यं देवीं

१ नित्यत्वं मामोति.

यः सौति स सर्वे पत्रयति । सोऽमृतत्वं च गच्छति । य एवं वेदेग्युपनिषत् ॥ इति तुरीयोपनिषत् ॥ ४ ॥

देवा इ वे भगवन्तमञ्जवन्स्वामितः कथितं स्फुटं कियाकाण्डं सविषयं त्रेपुरमिति । अथ परमनिर्विहोपं कथयम्बेति । तान् होवाच भगवांस्तुरीयया माययान्त्यया निर्दिष्टं परमं बहोति । परमपुरुषं चिद्रूपं परमारमेति । श्रीता मन्ता द्रष्टीदेश स्प्रधाघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता सर्वेषां पुरुषाणामन्तःपुरुषः स आत्मा स विज्ञेय इति । न तत्र लोका अलोका न तत्र देवा अदेवाः पश-बोऽपशवस्तापसो न तापयः पौरुकसो न पौरुकसो निमा न विमाः । स इत्ये-कमेव परं ब्रह्म विभ्राजते निर्वाणम् । न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशने प्रति-बुद्धः सर्वविद्येति । नत्रेने श्लोका भवन्ति । अतो निर्विपयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षणा । यतो निविषयो नाम मनसो मुक्तिरिष्यते ॥ १ ॥ मनो हि हिविध शक्ते शृद्धं चाशुद्धमेव च । अशुद्धं काममंकरुपं शुद्धं कामविवर्ति-तम् ॥ २ ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धनं विषयासकं ु र्वं निर्विषयं मनः ॥ ३ ॥ निरम्नविषयासङ्गं संनिरुध्य मनो हृदि । यदा याष्यमनीभावस्तदा तत्परमं पदम् ॥ ४ ॥ तावदेव निरोद्धयं यावस-दिगत क्षयम् । एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेपोऽन्यो प्रन्थविस्तरः ॥ ५ ॥ नैव चिन्त्य न चाचिन्त्य न चिन्त्यं चिन्त्यमेव च । पक्षपानविनिर्भुक्त बह्य संपद्यते भ्रुवस् ॥ ६ ॥ स्वरेण सहयेद्योगी स्वरं मंभावयेत्परम् । अस्वरेण नु भावेत न भावो भाव इप्यते ॥ ७ ॥ तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकश्य निर्वा-नम् । तद्काहिमिनि अस्वा बद्धा संपद्यते क्रमात् ॥ ८ ॥ निर्विकल्पमनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् । अप्रमेयमनायन्तं यज्ज्ञात्वा मुच्यते वुषः ॥ ९ ॥ न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बढो न च साधकः । न सुमुक्षुर्न वे मुक्त इत्येपा पर-मार्थता ॥ १० ॥ एक एवास्मा मन्तरयो जायन्त्रमसुपुतिषु । स्थानत्रयव्यती-तस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ११ ॥ एक एव हि भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दश्यते जलचन्द्रवत् ॥ १२ ॥ घटमंत्रुतमाकाशं नीयमाने घटे यथा । घटो नीयेत नाकाशं तथा जीयो नभोपमः ॥ १३ ॥ घटवद्विव-धाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः । तसेदे च न जानाति स जानाति च नित्यशः ॥ १४ ॥ शब्दमायावृतो यावत्तावत्तिष्टति पुष्कले । भिन्ने तमानि चंकावमेक प्वानुपत्रयति ॥ १५ ॥ शब्दार्णसपर वहा तस्मिन्क्षीणे यदक्षरम् । तहिद्वा-नक्षरं ध्यायेचदीष्ठेच्छान्तिमारमनः ॥ १६ ॥ हे वक्षणी हि मन्तद्ये शहर-ब्रह्म परं च यत् । सञ्द्रबद्धामि निष्मातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ १० ॥ प्रन्थ-

१ द्रष्टा प्रष्टा.

सम्यस्य मेशाधी ज्ञानविज्ञानतत्परः । प्रकारकीय धाम्यार्थं सने इण्यमको-पतः ॥ १८ ॥ गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता । क्षीरवत्पश्यति ज्ञानी लिक्नित्तन्तु गवां यथा ॥ १९ ॥ ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्परमं पदम् । नित्कलं निश्चलं शान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेत् ॥ २० ॥ इत्येकं परब्रह्मरूपं सर्वभूताश्रिवासं नुरीयं ज्ञानीते सोऽक्षरे परमे न्योमन्यश्रिवसति । य एतां विद्यां तुरीयां ब्रह्मयोनिस्वरूपां तामिहायुषे शरणमहं प्रपत्ये । आकाशायनुक्र-मेण सर्वेपां वा एतज्ज्ततानामाकाशः परायणम् । सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव ज्ञायन्ते । आकाश एव लीयन्ते । तस्मादेव ज्ञातानि जीवन्ति । तस्मादाकाशाजं त्रीजं विन्धान् । तदेवाकाक्षपीटं स्पारानं पीटं तेजःपीटमस्वन्पीटं रक्षपीटं ज्ञानीयान् । यो ज्ञानीते सोऽस्तत्वं च गच्छति । तस्मादेतां तुर्गयां श्रीकामराजीयामेकादश्या भिन्नाभेकाक्षरं ब्रह्मेति यो ज्ञानीते स तुरीयं पदं श्रामोति । य एवं वेदेनि महोपनिषन् ॥ इति पद्ममो-पनिषन् ॥ ५॥ ॐ भन्नं कर्णेभिरिनि शान्तिः ॥ हरिः ॐ तरसन् ॥

॥ इति श्रीत्रिपुरातापिन्युपनिषासमाप्ता ॥

# देव्युपनिषत् ॥ ८४ ॥

श्रीदेब्युपनिपद्विद्यावंश्वापारसुखाकृति । त्रेपदं बक्क्वतन्यं रामचन्द्रपद भजे ॥ ६ ॥

ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः॥

हरिः ॐ ॥ सत्रें व देवा देवीमुपतस्थः। कासि खं महादेवि । सामवीदहं ब्रह्मसङ्घिणी । मसः प्रकृतिपुरुपारमकं जगच्छृन्यं चाशून्यं च । अहमानन्दानानन्दाः विज्ञानाविज्ञाने अहम्। ब्रह्मा ब्रह्मणी वेदित्व्ये । इत्याहायर्वणा श्रुन्तः । अहं पञ्च भूतान्यपञ्चभूतानि । अहमाखिलं जगन् । वेदोऽहमवेदोऽहम्। विद्याहमविद्याहम्। अजाहमनजाहम्। अअश्रोध्वं च तिर्वकाहम् । अहं रुद्धिभव्यस्थादित्येरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणावुभौ विभम्यंहमिन्द्राप्ती अहमिश्रसम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणावुभौ विभम्यंहमिन्द्राप्ती अहमिश्रसम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणावुभौ विभम्यंहमिन्द्राप्ती अहमिश्रसम्यहम्। विष्णुमुरुकमं ब्रह्माण्युत प्रजापितं द्यामि । अहं द्यामि द्विणं हिष्टमते सुपान्येश्व यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ अहं राष्ट्री सङ्गमनी वस्नामहं सुवे पितरमस्य मूर्थन्यम्ययोनिरप्सम्यः समुद्दे । य एवं वेद् स देवीपदमाप्तीत । ते देवा अनुवन् । नमो देग्यं महादेवै विवाये सततं नमः । नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥ ३ ॥ तामधिवणी तपसा अवस्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टास् । दुर्गो देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुत्रां नाज्यते तमः ॥ ४ ॥ देवीं

वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवी वदन्ति । सा नो मन्द्रेपसूर्ज दुहाना धेनुवीगस्मानुपसुष्ट्रतेतु ॥ ५ ॥ काखरात्रि बद्यास्तुतां वैध्यवी स्कन्द-मातरम् । सरसारीमदिसि दश्चद्दितरं नमामः पावनां शिकाम् ॥ व ॥ महा-लक्ष्मीश्र विद्याहे सर्वसिद्धिश्र घीमहि । तस्रो देवी प्रचोद्यात् ॥ ७ ॥ अदि-तिहांजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ ८॥ कामो योनिः कामकला वज्रपाणिगुंहा इसा । मातरिश्वाभ्रमिन्दः पुनर्गृहा सकला मायया च पुनः कोशा विश्वमाता दिवि घोम् ॥ ९ ॥ एषा-रमशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी पात्राक्कश्चनुवीणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेषु स शोकं तरित । नमस्ते अस्तु भेगवति भवति मातरसान्पातु सर्वतः । सेपाष्टी वसवः । संपैकादश रुदाः । सेषा द्वादशादित्याः । सेपा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेपा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाच-यक्षाः सिद्धाः । सेषा सन्तरजन्तमानि । सेषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सेषा प्रहा नक्षत्रज्योतीष कलाकाग्रादिकालकापिणी । तामहं प्रणामि नित्यम् । तापाप ू तेणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् । अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम् ॥ १० ॥ वियदाकारमंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् । अर्थेन्द्रलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् ॥ ११ ॥ एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः अञ्चलेतसः । ध्यायन्ति परमानन्द्मया ज्ञानास्युराशयः ॥ १२ ॥ वाद्यया ब्रह्मभूम्तस्मा-त्पष्ठं वक्त्रसमन्वितम् । सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दुः संयुताष्टतृतीयकः ॥ १३ ॥ नारायणेन सयुक्ती वायुश्वाधरसंयुतः । विश्वे नवार्णकोऽर्णः स्थान्महदान-न्ददायकः ॥ १४ ॥ हारुण्डरीकमध्यस्यां प्रातःसूर्यसमप्रभाम् । पाशाङ्करा-धरां साम्यां वरदाभयहम्नकाम् । त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुषां भजे ॥ १५ ॥ नमामि स्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम् । महादुर्गत्रशमनी महाकारुण्यरूपिणीम् ॥ १६ ॥ यस्याः स्वरूपं ब्रह्माद्यो न जानन्ति तस्मा-दुच्यतेऽशेया । यस्या अन्तो न विद्यते तस्मादुच्यतेऽनन्ता । यस्या प्रहणं नोपलभ्यने तस्मादुच्यतेऽलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यने तस्मादुच्यतेऽजा । पुकेव सर्वत्र वर्तते तसादुच्यत एका । पुकेव विश्वरूपिणी नसादुच्यते नैका। अत प्रवोच्यतेऽहेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेति। मन्नाणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानानां चिन्मयातीता श्रून्यानां श्रून्यसाक्षिणी ॥ १७ ॥ यस्याः परतरं नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीनिता [दुर्गात्संत्रायने यसाहेवी दुर्गेति कथ्यते ॥ १८ ॥ प्रपचे शरणं देवीं बुंदुर्गे दुरितं हर ॥] तां दुर्गा दुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीम् । नमामि भवमीतोऽहं संसारा-

१ भवति. २ श्रोत्रविन्दुः सयस्य.

जैवतारिणीम् ॥ १९ ॥ इदमधर्वशिषं योऽषीते स पञ्चाधर्वशिषंजपफलमवामोति । इदमधर्वशिषं ज्ञात्वा योऽची स्थापयति । शतलक्षं प्रजस्वापि
सोऽचीसिद्धं च बिन्दिनि । शतमष्टोत्तरं चास्याः पुरश्चर्याविषिः स्मृतः ॥२०॥
दश्चारं यदेशस्तु स्वयः पापः प्रमुच्यते । महादुर्गाणि तरित महादेव्याः प्रसाद्तः ॥ २१ ॥ प्रानरघीयानो रात्रिकृत पापं नाशयति । सायमधीयानो
दिवसकृतं पापं नाशयति । तत्सायं प्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो भवति ।
निशीधं तुरीयसंध्यायां जस्वा वाक्तिसिद्धभवित् । नृतनप्रतिमायां जस्वा
देवतासांनिध्यं भवति । प्राणप्रतिष्टायां जस्वा प्राणानां प्रतिष्टा भवति ।
भौमाश्चित्यां महादेवीमंनिधीं जस्वा महासृत्युं तरित । य गृत्र वेदेन्युपनिपन ॥ अभ्यतं कर्णसिरिति शान्तिः ॥ हरिः अभ्यतस्त्र ॥

इति श्रीदेब्युपनिपत्ममाप्ता ॥

#### त्रिपुरोपनिषत् ॥ ८५ ॥

त्रिपुरोपनिपदेशगरमेश्वयेषेभवम् । अखण्डानन्द्रसाम्राज्ये रामचन्द्रपदं भन्ने ॥ ६ ॥ ॐ वाङ्मे मनसीति ज्ञान्तिः॥

ॐ तिस्वः पुरिद्धिपथा विश्वचर्णा अन्नाकथा अक्षराः संतिविष्टाः। अधिष्टायैना अजरा पुराणी महत्तरा मिहमा देवतानाम् ॥ १ ॥ नवयोतिनेव
वक्राणि द्धिरे नवंव योगा नव योगिन्यश्च । नवानां सक्ता अधिनाधा
स्थोना नव भद्दा नव मुद्दा महीनाम् ॥ २ ॥ एका स आसीत्यधमा सा
नवारीदामोनविद्यादामोनिर्विद्यात् । चत्वारिद्याद् प्र तिस्नः सिमिधा उद्यानिरिव मानरो मा विद्यान् ॥ ३ ॥ उर्ध्वज्वलञ्चलनं ज्योतिरमे तमो व निरश्चीनमजरं तद्द जोऽभूत् । आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ व मण्डला
मण्डयन्ति ॥ ४ ॥ यास्तिस्रो रेखाः सद्दानि भूस्वीखिविष्टपास्त्रिगुणास्त्रियकाराः । एनवयं प्रकं प्रकाणां मंद्री प्रथते मदनो मदन्या ॥ ५ ॥ मदनितका मानिनी मञ्जला च सुभगा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता । लजा
मनिन्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरमा लिलता लालपन्ती ॥ ६ ॥ इमां विज्ञाय
मुचिया मदन्ती परिम्ता तर्पयन्तः स्वपीटम् । नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति
पर्र धाम त्रेपुरं चाविद्यन्ति ॥ ७ ॥ कामो योनिः कामकला वञ्चपाणिगुंहा
हसा मातरिश्वाभमिनदः । पुनगृंहा सकला मायया च पुरूष्येण विश्वमासादिविद्या ॥ ८ ॥ षष्टं सप्तममथ विद्वसारियमस्या मूलिवकमादशयन्तः ।

१ बोनि नवः २ मद्रः प्रथते. ३ सुध्याः

कथ्यं किंवे करुपकं कामगीशं तुष्टुवांसो अमृत्तत्वं भजन्ते ॥ ९ ॥ पुरं हृ जीमुखं विश्वमात् रवे रेखां स्वरमध्यं तदेषा । बृहित्तिथिदेश पञ्च च नित्या
सपोडशीकं पुरमध्यं विभित्ते ॥ ५० ॥ यहा मण्डलाहा सनिबन्धमेकं मुखं
चाधकीणि गुहासदनानि । कामी कलां कामरूपां चिकित्वा नरों जायते
कामरूपश्च कामः ॥ ५९ ॥ परिसृतं हाषमानं फलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृताश्च । निवेदयनदेवताये महत्यं स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमेति ॥ १२ ॥
सण्येव सित्या विश्वचर्षणिः पाशेनव प्रतिबन्नात्यभीकाम् । हुपुमिः पञ्चमिधंनुपा च विध्यत्यादिशक्तिरक्णा विश्वजन्या ॥ ५३ ॥ भगः शक्तिभंगवाकाम हंश उभा दाताराविह सोभगानाम् । समप्रधानी समस्त्यौ समोजी
तयोः शक्तिरज्ञा विश्वयोनिः ॥ ५४ ॥ परिसृता हिवपा भावितेन प्रमंकोचे
गिलिते वमनस्कः । शर्वः सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्यमेति
॥ ५५ ॥ ह्यं महोपनिपन्नेपुर्या यामक्षयं परमो गीभिरीहे । एष्ट्यंजुः परमेतच सामायमध्येयमन्या च विद्या ॥ ५६ ॥ ॐ हीमो हीमिन्युपनिषत् ॥

वाको मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ॐ नत्सत् ॥

इति श्रीत्रिपुरोपनिपन्समासा ॥

## कठरहोपनिपत् ॥ ८६॥

परिवज्याधर्मपूनालकारा यत्पद ययुः । तद्द कटविद्यायं रामचन्द्रपद भने ॥ १ ॥ ॐ सह नाववन्त्रिति शान्तिः॥

हिंग ॐ॥ देवा ह वे भगवन्तमबुवन्नपीहि भगवन्यह्मविद्याम् । स प्रजा-पतिरस्रवीत्मिद्यान्देशान्तिष्कृष्य विस्तुज्य यज्ञोपवीत निष्कृष्य पुत्रे दृष्ट्वा स्वं सह्या स्वं यज्ञस्यं वपद्गारस्यमीकारस्य स्वाहा स्वं म्यपा स्वं धाता स्वं विधाता स्वं प्रनिष्ठाऽमीति वदेत । अथ पुत्रो वदस्यहं स्रद्याहं यज्ञोऽहं वप-द्वारोऽहमीकारोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं विधाताहं स्वष्टाहं प्रतिष्ठासीति । तान्येतान्यनुस्त्रन्नाश्चमापात्तयेत् । यदश्चमापात्तयेत्प्रजां विच्छिन्द्यात् । प्रद-क्षिणमान्वस्यत्वेतन्नानवेसमाणाः प्रस्त्यायित । स स्वस्यो भवति ब्रह्मचारी वेदमर्थात्य वेदोक्ताचरितमहाचर्यो दारानाहत्य पुत्रानुस्पाद्य तानेनुपाधिभिविं-तस्येष्ट्रा च शक्तितो यज्ञः । तस्य संन्यायो गुरुभिरनुज्ञातस्य बान्धवेश्च । सोऽरण्यं परेत्य द्वादशरात्रं प्रयसाग्निहोत्रं जुहुवात् । द्वादशरात्रं प्रयोभक्षा

१ रेका म्बर. २ नरूपादिनि.

स्यात् । द्वादशरात्रस्यान्ते अप्नये वैश्वानराय प्रजापतये च प्राजापत्यं चहं वैकावं त्रिकपालमाप्त संस्थितानि पूर्वाणि दारुपात्राण्यप्ती जुदुयात् । मृण्म-बान्यप्सु जुहुवात् । तैजसानि गुरवे द्यात् । मा त्वं मामपहाय परागाः । नाह त्वामपहाय परागामिति । गार्हपत्यदक्षिणाऱयाहवनीयेष्वरणिदेशाज्यस-मुष्टि पिबेदिरयेके । सहिम्बान्केशानिष्कृष्य विस्त्य यज्ञोपवीतं भू:स्वाहेत्यप्सु जुहुयात् । अत ऊर्ध्वमनशनमपां प्रवेशमग्निप्रवेशं वीराध्वानं महाप्रस्थानं बृद्धाश्रमं वा गच्छेन् । पथसा यं प्राभीयाम्पोऽस्य सार्यहोमः । यत्प्रातः सोऽयं श्रातः । यहरी तहरीनम् । यत्पार्णमास्ये तत्पीर्णमास्यम् । यहसन्ते केशस्म-श्रुलोमनलानि वापयेत्योऽस्याग्निष्टोमः । संन्यस्याग्नि न पुनरावर्तयेनमृत्यु-र्जयमावहमित्यध्यासमस्त्रान्पटेत् । स्वस्ति सर्वजीवेभ्य इत्युक्त्वास्मानमनन्यं श्चायन्ततृ ध्वंबाहुर्विमुक्तमार्गो भवेत्। अनिकेतश्चरेत्। मिक्षाशी यहिकचिन्ना-शात् । छवैकं न धावये जन्तु संरक्षणार्थं वर्षवर्जमिति । तद्पि श्लोका भवन्ति । कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपसुपानहा । शीतोपधानिनीं कन्थां कायीमा-च्छादनं तथा ॥ १ ॥ पवित्रं स्नानशार्टी च उत्तरासङ्गमेव च । यञ्जोपवीतं वेदांश्च सर्व तद्वर्जयेचितिः ॥ २ ॥ स्नान पानं तथा शाचमद्रिः पूतामिराच-रेत्। नदीपुलिनशायी स्यादेवागारेषु वा स्वपेन् ॥ ३ ॥ नात्यथं सुखदु:-साभ्यां शरीरमुपतापयेत् । स्तूयमानो न तुष्येत निन्दिनो न शपेत्परान् ॥४॥ अक्काचर्येण संतिष्ठेदप्रमादेव मरुक्ती । दर्शन स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुह्मभाष-णम् ॥ ५ ॥ संकल्पोऽध्यवसायश्च कियानिवृत्तिरेव च । एतन्मेधुनमष्टाङ्गं प्रवद्दन्ति मनीविणः ॥ ६ ॥ विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्टेयं सुसुक्षुभिः । यज्जगद्गा-सक भानं नित्यं भानि स्वतः स्फुरत् ॥ ० ॥ स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः। प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः ॥ ८ ॥ न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केचित्। ब्रह्मयेदनमात्रेण ब्रह्मामोध्येव मानवः॥ ९॥ तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुलाद्वयम् । संसारे च गुहावाच्ये मायाज्ञाना-दिसंज्के ॥ १० ॥ निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योन्नि संज्ञिते । सोऽश्रुते सक्लान्कामान्क्रमेणव द्विजोत्तमः ॥ १९ ॥ प्रखगारमानमजानमायाशक्षेश्र साक्षिणम् । पुँकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मंब भवति स्वयम् ॥ १२ ॥ ब्रह्मभूता-त्मनस्त्रसादेतसाच्छकिमिश्रितात् । अपञ्चीकृत आकाशसंभूतो रज्जुसर्पवत् ॥ १३ ॥ आकाशाद्वायुसंज्ञस्तु स्पर्शोऽपञ्चीकृतः पुनः । वायोरिप्रस्तथा चाग्ने-राप अन्यो वसुन्धरा ॥१४॥ तानि भूतानि सुक्ष्माणि पञ्चीकृत्वेश्वरस्तदा । तेभ्य एव विस्षृष्टं तहसाण्डादि शिवेन ह ॥ १५॥ ब्रह्माण्डस्योदरे देवा दानवा

र कामान्स क्रमेण. २ हात्वा बद्धा.

यक्षकित्रराः । मनुष्याः पञ्चपक्ष्याचासत्तत्त्वर्मानुसारतः ॥ १६ ॥ अस्यित्राः ब्बादिरूपोऽयं शरीरं भाति देहिनाम् । योऽयमस्मयो ह्यात्मा भाति सर्वश-रीरिणः ॥ ३७ ॥ ततः प्राणमयो द्यारमा विभिन्नश्चान्तरः स्थितः । ततौ विज्ञान भारमा तु ततोऽन्यश्चान्तरः स्वतः ॥ १८ ॥ भानन्द्मय भारमा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः । योऽयमश्वमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु ॥ १९ ॥ मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः । तथा मनोमयो ह्यारमा पूर्णी ज्ञानमयेन तु ॥ २० ॥ आनन्देन सदा पूर्णः सदा ज्ञानमयः सुखम् । तथा-नन्दमयश्चापि ब्रह्मणोऽन्येन साक्षिणा ॥ २१ ॥ सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित्। यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम् ॥ २२ ॥ सारमेव रमं रुब्ध्वा साक्षा हेही सनातनम् । सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः ॥ २३ ॥ असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूनेऽखिलात्मनाम् । को जीवति नरो जन्तुः को वा निष्यं विचेष्टते ॥ २४ ॥ तसारसर्वात्मना चित्ते भासमानी ह्यसी नरः । भानन्द्यति दुःखाक्यं जीवात्मानं सदा जनः ॥२५॥ ज्या होवेष एनस्मिश्रहस्यत्वादिकक्षणे । निर्भेदं परमाह्रैनं विन्दते च महा-यतिः ॥ २६ ॥ तदेवाभयमत्यन्तकस्याणं परमामृतम् । सद्पं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम् ॥ २० ॥ यदा होत्रैष एतस्मिन्नस्यम्तरं नरः । विजा-नाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥ २८ ॥ अस्यैवानन्दकोहोन स्तम्बान्ताः विष्णुपूर्वकाः । भवन्ति सुचिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु ॥ २९ ॥ तत्तत्पद्-विरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः । स्वरूपभून आनन्दः स्वयं भाति परे वधा ॥ ३० ॥ निमित्त किंचिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते । यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः ॥ ३१ ॥ निर्विशेषे परानन्दे कथ शब्दः प्रवर्तते । तसादेतन्मनः मुक्ष्मं व्यावृतं सर्वगोचरम् ॥ ३२ ॥ यसाच्छोत्रत्वगक्ष्यादि-खादिकर्मेन्द्रियाणि च । व्यावृत्तानि परं प्राप्तं न समर्थानि तानि तु ॥ ३३ ॥ तह्नह्यानन्द्रमद्वन्द्वं निर्गुणं सम्यचिद्धनम्। विदित्वा स्वात्मरूपेण न श्रिभेति कुतश्चन ॥ ३४ ॥ एवं यस्तु विज्ञानाति स्वगुरोरुपदेशतः । स साध्वासाधुक-र्मभ्यां सदा न तेपनि प्रभु ॥३५॥ ताप्यनापकरूपेण विभावमखिलं जगन्। प्रस्मगात्मतया भाति ज्ञानाहेदान्तवाक्यजात् ॥३६॥ शुद्धमीश्वरचेतन्यं जीव-चैतन्यमेव च। प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा ॥ ३७ ॥ इति सप्तविधं प्रांकं भिवते व्यवहारतः। सायोपाधिविनिर्मुकं शुद्धमित्यभिषीयते ॥३८॥ मायासंबन्धतश्चेशो जीवोऽविद्यावशस्त्रथा। अन्तःकरणसंबन्धात्रमा-तेत्यभिषीयते ॥३९॥ तथा तद्वत्तिसंबन्धाःप्रमाणमिति कथ्यते । अज्ञानमपि

१ पत्रति.

वैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते ॥ ४० ॥ तथा ज्ञातं च वैतन्यं फलमित्यमिषी-यने । सर्वोपाधिविनिर्भुक्तं स्वात्मानं भावयेत्सुचीः ॥ ४९ ॥ एवं यो वेद तत्त्वेन ब्रह्मभूषाय कल्पते । सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं विच्न यथार्थतः ॥४२॥ स्वय मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवाविशिष्यते ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नावव-व्यिति शान्तिः ॥ इतिः ॐ तत्सत् ॥

इति कठोपनिपत्समासा ॥

## भावनोपनिषत् ॥ ८७॥

स्वाविद्यापदतन्कार्यं श्रीचक्रोपरि भासुरम् । विन्दुरूपश्चिवाकारं रामचन्द्रपदं भने ॥ ३ ॥ ॐभन्नं कर्णेभिरिति द्यान्तिः ॥

हरिः 🥉 ॥ आध्मानमस्रण्डमण्डलाकारमात्र्य सकलब्रह्माण्डमण्डल स्वप्र-काशं ध्यायेत्। ॐ श्रीगुरुः संविकारणभूता शक्तिः। तेन नवरन्ध्ररूपो देहः। नवशैक्तिरूपं श्रीचक्रम् । वाराही पितृरूपा । कुरुकुला बैलिदेवता माता । पुरुपार्थाः सामराः । देहो नवरत्नद्वीपः । आधारनवकसुद्धाः शक्तपः । स्वमा-विसर्वधातुभिरनेकैः संयुक्ताः संकल्पाः कल्पतरवः । नेजः कल्पकोद्यानम् । रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिककटुकषायलवणभेदाः पड्माः पट्नयः। कियासिनः पीठम् । कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिगृहम् । इच्छासिक्तिनेहाविपुरसु-न्दरी । ज्ञाता होता ज्ञानमितः होयं हविः । ज्ञात्ज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचकपूजनम् । नियतिमहिताः श्रहारादयो नव रसा अणिमादयः। कामकोधलोभमोहमदमान्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्म्याद्यष्ट शक्तयः । पृथिव्यसे-जोवारवाकाशश्रीमन्त्रकश्चर्तिह्वाघ्राणवाक्याणिपाद्यायृपस्थमनोविकाराः पोड-श शक्तयः । वचनादानगमनविमर्गानन्दहानोपेक्षाबुद्धयोऽनङ्गकुस्मादिश-क्तयोऽष्टौ । अलम्बुसा कुहूर्विधोदरी वरुणा हम्निजिह्ना यैशस्वत्यश्विनी गान्यामी पूषा शक्तिनी सरस्वतीडा पिक्नला स्पुन्ना चेति चतुर्दश शास्यः। सर्वमंश्रोभिण्यादिचतुर्दशारमा देवनाः । प्राणापानव्यानोदानसमातनागकृर्म-कुकरदेवदत्तधनंजया इति दश वायवः । सर्वसिद्धिप्रदा देव्यो बहिदंशारग। देवताः । एतद्वायदशकसंमगीपाधिमेदेन रेचकपूरकशोपकदाहरु।वका अमृ-तमिति प्राणमुक्यत्वेन पंद्मविधोऽस्ति । क्षारको दारकः क्षोभको मोहको जुम्भक इत्यपालनमुख्यत्वेन पञ्चविधोऽस्ति । तेन मनुष्याणां मोहको दाहकौ

१ परमकारण. २ शक्तिमयं. ३ मेण्डण्डा. ४ धातुरीमसंयुक्ताः. ५ पयन्विनी. ६ पाचकशोपक. ७ भो जाठरोऽश्विमेवन.

अक्ष्यभोज्यलेहाचोष्यपेयारमकं चतुर्विधमकं पाचयति । एता दश बह्निकलाः सर्वज्ञत्वाचन्तर्वशारगा देवताः । शीतोष्णसुखदुःखेच्छासत्वरज्ञसमोगुणा वशिन्यादिशक्तयोऽष्टौ । शब्दस्पर्धरूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्राः पञ्च पुष्पवाणा मन इक्षुचनुः । यस्यो बाणो रागः पाताः । द्वेषोऽङ्कताः । अव्यक्तमहत्तरवम-हदहंकार इति कामेश्वरी-वज्रेश्वरी-भागमालिन्योऽन्तिक्षकोणाप्रगा देवताः। पञ्चद्रशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनस्थितिः पञ्चद्रशनित्याः । अद्धाः त्ररूपा चीर्देवता । तयोः कामेश्वरी सदानन्द्धना परिपूर्णस्वारमैक्यरूपा देवता । सलिलमिति लीहित्यकारणं सरवम् । कर्नव्यमकर्नव्यमिति भावना-युक्त उपचारः । अस्ति नास्तीति कर्तव्यतानृपचारः । बाह्याभ्यन्तःकरणानां रूपग्रहणयोग्यतास्वित्यावाहनम् । तस्य बाह्याभ्यन्तःकरणानामेकरूपविषय-ब्रह्णैमासनम् । रक्तशुक्कपदंकीकरणं पाद्यम् । उज्जवस्दामोदानन्दासनदान-मर्थम् । स्वच्छं स्वतः सिद्धमित्याचमनीयम् । विश्वनद्रमयीति सर्वाङ्गस्ववणं बानम् । चिर्देशिस्बरूपपरमानन्दशिक्तरफुरणं वस्त्रम् । प्रत्येकं सप्तविद्यातिथा १भन्नत्वेनेच्छाज्ञानिकयात्मकबद्याप्रनिथमद्भातन्तुबद्धानाही बह्यसूत्रम् । स्वय्य-तिरिक्तवस्तुसङ्गरहितस्परणं विभूषणम् । संचित्सुखपरिपूर्णतास्परणं गन्धः । समस्तविषयाणां मनसः स्थैरंणानुमंधानं कुसुमम् । तेषामेव सर्वदा स्वीक-रण धृपः । पवनाविच्छिन्नोध्वेज्वलनसिच्चित्रकाकाशदेहो दीपः । सँमस्तया-तायातवज्यं नैवेद्यम् । अवस्थात्रयाणामेकीकरणं नाम्बलम् । मूलाधारादा-बहारन्ध्रपर्यन्तं बहारन्धादामुलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यम्। तुर्यावस्था नमस्कारः । देहशुन्यप्रमातृनानिमज्ञनं बलिहरणम् । संस्थमिन कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यारमविलापनं होमः । स्वयं तरपादुकानिमजनं परिपूर्णध्यानम् । एवं सुहृतेश्रयं भावनापरो जीवन्युक्तो भवनि । तस्य देवतात्मैर्वयसिद्धिः । चिन्तितर्कार्याण्ययवेन सिख्यन्ति । स एव शिवयोगीति कैंध्यरे। कादिहादिमतोक्तेन भावना प्रतिपादिता। जीवन्युक्तो भवनि। य पुर्व वेद् ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्नं कर्णेभिरिति ज्ञान्तिः ॥ इरिःॐ तत्सत् ॥ इत्यथर्वणवेदे भावनोपनिपरसंपूर्णा ॥

१ मुख्यवर्णाः २ सीहित्यकरणः ३ घदण स्थिरासनः ४ सदानन्दः ५ रमरणम्. ६ स्वच्छ स्वपरिपूतता (रणा) नुस्मरणं, सत्मक्षपरिपूतताः ७ दैतिविमर्जनं ८ सस्वमस्तिः ९ मुद्दुनंद्वयं घटिकामात्रः १० नया युक्तोः ११ क्य च मिन्धतिः १२ णि नैजेनः १३ निगधते.

### रुद्रहृद्योपनिषत्॥ ८८॥

यहस्य स्वहृद्यमहाविद्याप्रकाशितम् । तहस्यमात्रावस्थानपद्यीमधुना भन्ने ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

हरि: 👺 ॥ हृदयं कण्डली अस्मरुदाक्षगणदर्शनम् । तारसारं महावाक्यं 🦈 पञ्चन्ना प्रिहोन्नकम् ॥ १ ॥ प्रणम्य शिरसा पादौ शको व्यासम्बाच ह । को देवः सर्वदेवेष किसान्देवाश्च सर्वशः ॥ २ ॥ कस्य ग्रश्रूषणान्नित्यं प्रीता देवा अवन्ति में । तस्य तहंचनं श्रुष्वा प्रत्युवाच पिता शुक्रम् ॥ ३ ॥ सर्व-देवारमको रुवः सर्वे देवा शिवारमकाः । रुद्धस्य दक्षिणे पार्श्वे रविश्रीका त्रयोऽप्रयः ॥॥ वामपार्थे उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः । या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स हि चन्द्रमाः ॥ ५ ॥ ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते ममन्यन्ति इंबरम् । येऽर्थयन्ति हरि भक्त्या तेऽर्थयन्ति वपध्वजम् ॥६॥ ये द्विपन्ति विरूपाक्षं ते द्विपन्ति जनाईनम् । ये रुद्वं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम् ॥ ० ॥ रुद्रास्प्रवतंते बीजं बीजयोनिर्जनार्दनः । यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥ ८ ॥ ब्रह्मविष्युमयो रुद्र अशीपोमात्मकं जगत्। पुंकिङ्गं सर्वेमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवस्युमा ॥ ९ ॥ उमारुद्धानिमकाः सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः । व्यक्तं मर्वमुसारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम् ॥१०॥ द्यमा शंकरयोगो यः स योगो विष्णुरुच्यते । यस्तु तस्मै नमस्कार कुर्याद्वक्ति-समन्वितः ॥ ११ ॥ आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेव च । ज्ञात्वा त्रिवि-धमारमानं परमारमानमाश्रयेन् ॥ १२ ॥ अन्तरात्मा अवेद्यका परमास्मा महेश्वरः । सर्वेषामेव भूतानां विष्णुरायमा सनातनः ॥ १३ ॥ अस्य त्रैकोनयः बुक्षस्य भूमी विटयशान्त्रिनः । अप्रं मध्यं तथा मूरुं विष्युबद्धमहेश्वराः ॥ १३॥ कार्य विष्णुः किया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः । प्रयोजनार्थ रहेण मुर्सिरेका त्रिथा कृता ॥ १५ ॥ धर्मी रही जगहिल्लुः सर्व-ज्ञानं पितामहः । श्रीरुद्ध रुद्ध रुद्धेति यस्तं श्रृयाद्विचक्षणः ॥ १६ ॥ कीतेनात्सर्वदेवस्य सर्वेपापैः प्रमुच्यते । रुद्धो नर उमा नारी तसी तसी नमो नमः ॥ १७ ॥ रही ब्रह्मा उमा वाणी तस्म तस्य नमी नमः । रही विष्णुरुमा लक्ष्मीसामी तस्यै नमी नमः॥ १८॥ रदः सूर्य उमा छावा कस्में तस्य नमी नमः । रुद्रः सीम छमा तारा तस्य तस्य नमी नमः ॥१९॥ रुवो दिवा हमा रात्रि<sub>सार्थी</sub> तस्यै नमो नमः । रुद्रो यज्ञ हमा वेदिसासी तस्यै नमो नमः ॥ २० ॥ रुद्रो विह्नसमा स्वाहा तसी तस्यै नमो नमः।

१ वेदेषु. २ त्रिधा स्थिता.

रुद्रो वेद उमा शास्तं तसी तसी नमी नमः ॥ २१ ॥ रुद्रो वृक्ष उमा बही तसै तसै नमो नमः। रुद्रो गन्य उमा पुष्पं तसी तसी नमो नमः ॥२२॥ रुद्रोऽर्थ अक्षरः सीमा तसी तसी नमी नमः ! रुद्रो लिक्नुमा पीठं तसी तसी नमी नमः ॥ २३ ॥ सर्वदेवारमकं रुद्दं नमस्कुर्यारप्रथनपृथक् । पृक्षि-में अपदेरेव नमस्यामीश्चपार्वतीम् ॥ २४ ॥ यत्र यत्र भवेत्सार्धमिमं मञ्जम-दीरयेत् । ब्रह्महा जलमध्ये तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २५ ॥ सर्वाधिष्ठानम-द्वन्द्वं परं ब्रह्म मनातनम् । सचिदानन्दरूपं तद्वाकानसगीचरम् ॥ २६ ॥ तस्मिन्सुविदिते सर्वे विज्ञातं स्यादिदं शुक । तदारमकरवारसर्वस्य तस्मान्नियं नहि क्रचित् ॥ २७ ॥ द्वे विधे वेदितच्ये हि परा चैवापरा च ते । सन्नापरा तु विद्येषा ऋग्वेदो यजुरेव च ॥ २८ ॥ सामवेदन्तथाथर्ववेदः शिक्षा मुनी-श्वर । कल्पो व्याकरणं चैत्र निरुक्तं छन्द एव च ॥ २९ ॥ उपोतिषं च यथा नात्मविषया अपि बुद्धयः । अधैषा परमा विद्या ययात्मा परमाक्षरम् ॥३०॥ यत्तद्देश्यमप्राद्धमगोत्रं रूपवर्जितम् । अच्छाःश्रोत्रमत्वर्थे तदपाणिपदं तथा · **॥ ।** । नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तद्य्ययम् । तद्भुतयोनि पश्यन्ति धीरा आत्मानमात्मनि ॥ ३२ ॥ यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो यस्य ज्ञानमयं तयः। तसादत्राबरूपेण जायते जगदाविष्टः ॥ ३३ ॥ सत्यवद्गाति तन्सर्वे रज्जस-र्पवदास्थितम् । नदेतदक्षरं सत्यं नद्विज्ञाय विमुच्यने ॥ ३४ ॥ ज्ञानेनैव हि संसारविनाशो नैव कर्मणा । श्रोत्रियं बहानिष्टं स्वपुरं गच्छेचथाविधि ॥३५॥ गुरुखर्सं परां विद्यां दद्याद्रह्मात्मबोधिनीम् । गुहायां निहितं साक्षाद्रक्षरं वेद चेन्नरः ॥ ३६ ॥ छित्वाऽविद्यामहाप्रन्थि शिवं गच्छेत्सनातनम् । तदे-तदस्तं सन्यं तद्दोदस्यं मुमुक्षुनिः ॥ ३७ ॥ धनुस्तारं शरो हात्मा ब्रह्म तल्रध्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत् ॥ ३८ ॥ छक्ष्यं सर्व गतं चव शरः सर्वगतो मुखः । वेद्धा सर्वगतश्चव शिवलक्ष्यं न संशयः ॥ ३९ ॥ न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशने न वान्ति वाताः सकला देवताश्च । स एप देवः कृतभावभृतः स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाशने ॥ ४० ॥ द्वी सुपर्णी शरीरेऽसि जीवेशास्त्री सह स्थिनी । तयोजीवः फर्ल मुद्रे कर्मणी न महेश्वरः ॥ ४३ ॥ केवलं साक्षिरूपेण विना भोगं महेश्वरः । प्रकाशते स्वयं मेदः कविपतो मायया तयोः ॥ ४२ ॥ घटाकाशमठाकाशी यथाकाश-प्रभेदतः । कल्पितौ परमौ जीवशिवरूपैण कल्पिनौ ॥ ४३ ॥ तस्वतश्च शिवः साक्षाचित्रीवश्च स्वतः सदा । चिचिद्राकारतो भिन्ना न भिन्ना चिख्तहानितः ॥ ४४ ॥ चितिश्विष चिदाकीराजियते जडरूपतः । मियते चेजादी भेदश्रि-देका सर्वदा सन्तु ॥ ४५ ॥ तर्कतश्च प्रमाणाचा चिदेकरवव्यवस्थितेः । चिदे-

१ चितश्रेष्ठ. २ कारा भिषते.

करवपरिज्ञाने न शोचित न मुद्याति ॥ ४६ ॥ अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम् ॥ ४० ॥ अधिष्ठानं समसास्य जगतः सत्यविद्धनम् । अहमन्स्रीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥४८॥ स्वश्तरीरे स्वयं ज्योतिःस्वरूपं सर्वसाक्षिणम् । क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥ ४९ ॥ पृवं रूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगितः । कुन्नचिन्नमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपणः ॥ ५० ॥ आकाशमेकं संपूर्णं कुन्नचिन्नव गच्छित । तद्वरस्वारमपरिज्ञानी न कुन्नचिन्नव गच्छित ॥ ५१ ॥ स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म यो वेद वे मुनिः । ब्रह्मेव भवित स्वस्थः सचिद्यानन्द्रमानृकः ॥ ५२ ॥ इत्युपनिपत् ॥ ॥ ॐ सह नावविविति शान्तिः ॥ हिरः ॐ तरसन् ॥

इति रुद्रहृदयोपनिषस्तमासा ॥

योगकुण्डल्युपनिपत् ॥ ८९ ॥ योगकुण्डल्युपनिपद्योगसिद्धिद्वासनम् । निविशेषमद्यातस्यं स्वमात्रमिति चिन्नये ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

हरि: ॐ ॥ हेतृद्वयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः । तयोविनष्ट एक-स्मिस्तद्वाविष विनश्यतः ॥ १ ॥ नयोरादी समीरस्य जयं कर्यान्नरः सदा । मिताहारश्चासनं च शक्तिचालस्त्रनीयकः ॥ २ ॥ एतेपां लक्षणं वध्ये १६ण गौतम सावरम् । सुन्निग्वमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जितः ॥ ३ ॥ भुज्यते शिव-संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते । आसनं द्विविध प्रोक्तं पद्मं बज्रासन तथा ॥ ४ ॥ अवीरुपरि चेन्नु ते उसे पादतले यथा । पद्मासनं सबेदेनत्सर्वपापप्र-णाशनम् ॥५॥ वामाङ्किमूलकन्दाधो ह्यन्यं तदुपरि क्षिपेत्। समग्रीविशरः-कायो वज्रासनमिनीरितम् ॥६॥ कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेह्य । स्वस्थानादाभ्रवोमेध्यं शक्तिवाळनसुच्यते ॥७॥ तस्साधने द्वयं सुरूयं सरस्वः साम्तु चाक्रनम्। प्राणरोधमधाभ्यासाद्य्यी कुण्डाळिनी भवेत् ॥८॥ तयोरादौ सरस्वत्याश्चालनं कथयामि ने । अरुन्धत्येव कथिता पुरावितिः सरस्वती ॥९॥ यस्या. संचाकनेनेव स्वयं चक्रति कुण्डली । इडायां वहति प्राणे बद्धा पद्मा-सनं रहम् ॥१०॥ द्वादशाकुळदेव्यं च अम्बरं चतुरक्रुळम् । विस्तीर्यं तेन त-बाडीं वेष्टियाका ततः सुधीः ॥ ११ ॥ अक्रुष्टतर्जनीम्यां तु इस्ताम्यां धारये-दृबम् । स्वशक्तया चारूयेद्वासे दक्षिणेन पुनःपुनः॥१२॥ सुदूर्वद्ववपर्यन्तं नि-र्भपाचारुयेत्सुभीः।ऊर्षमाकर्षयेत्वित्तित्तुतुन्नां कुण्डलीगताम् ॥ १३॥ तेन कुः ण्डलिनी तत्याः सुबुद्धाया सुखं बजेत्। ब्रहाति तस्मास्प्राणोऽवं सुबुद्धां वजित

स्वतः ॥ १४ ॥ तुन्दे तु ताणं कुर्याय रूप्टसंकोचने कृते । सरस्रांतां चाय-नेन वक्षसबोर्जगो महत्॥ १५॥ सूर्वेण रेचवेद्वायुं सरस्रत्यास्तु चाकने। कण्ठसंकोचनं कृत्वा वैक्षसक्षोध्वेगो महत्॥ १६॥ तस्मारसंचासवेशिस्वं शब्दगर्मा सरस्वतीम् । यैस्वाः संचाछनेनैव योगी रोगैः प्रमुख्यते ॥१७॥ गुर्स्म बाह्योदरः श्रीहा ये चान्ये तुन्दमध्यगाः। सर्वे ते शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति क्तिअयम् ॥ १८ ॥ प्राणरोधमथेदानीं प्रवक्ष्यामि समासतः । प्राणश्च देहगौ बायुरायामः कुम्भकः स्मृतः ॥ १९ ॥ स एव द्विविधः प्रोक्तः सहितः केव-कसाया । यावरकेवकासिद्धिः स्वात्तावन्सहितमभ्यसेत् ॥ २० ॥ सूर्योजादी शीतली च भन्नी चेव चतुर्थिका । भेदेरेव समं कुम्भो यः स्थारसहितकु-म्मकः ॥ २१ ॥ पवित्रे निर्जने देशे शर्करादिविवर्जिने । धनुःप्रमाणपर्यन्ते शीताग्निजलवर्जिते ॥ २२ ॥ पवित्रे नात्युचनीचे द्यासने सुखदे सुखे । बद्धपद्मासनं कृत्वा सरस्त्रत्यास्तु चाकनम् ॥ २३ ॥ दक्षनाड्या समाकृष्य बहिलं पवनं शनैः । यथेष्टं पृरवेद्वायुं रेचयेदिख्या ततः ॥ २४ ॥ कपाल-का जने वापि रेचयेरपवनं शनैः । चतुष्कं वानदोषं तु कृमिदोषं निहन्ति च ॥ २५ ॥ पुनः पुनिरदं कार्यं सूर्यभेदमुदाहतम् । मुँखं संयम्य नाहिभ्या-माकृष्य पत्रनं शनैः ॥ २६ ॥ यथा लगनि कण्टात्तु हृदयावधि सस्वनम् । पूर्ववरक्रमभवेत्प्राणं रेचयेदिडया ततः ॥ २७ ॥ शीर्योदितानसहरं गलक्षेत्रम्-हरं परम् । सर्वरोगहरं पुण्यं देहानलविवर्धनम् ॥ २८ ॥ नाडीजलोदरं धातुगतनोवविनाशनम् । गच्छतन्तिष्टतः कार्यमुजायास्यं तु कुरभकम् ॥२९॥ जिह्नया वायुमाहृष्य पूर्ववन्कुम्भकादनु । शनैस्तु प्राणस्म्बाभ्यां रेचयेवनिछं सुघीः ॥ ३० ॥ गुरुमधीहादिकान्दोषान्क्षयं पित्तं उदरं तृपास् । विवाणि शीतेली नाम कुम्मकोऽयं निहन्ति च ॥३१॥ ततः पद्मासनं बद्गा समग्री-, वोदरः सुधीः । मूर्खं संयम्य यवन प्राणं घाणेन नेचयेत्॥ ३२ ॥ यथा लगति कण्ठात् कपाले सस्तनं ततः । वेगेन पूरयेत् किंचिद्धत्पन्नावधि मारू-तम् ॥ ३३ ॥ पुनर्विरेचयेत्तद्वत्पूरयेश्व पुनः पुनः । यथव लोहकाराणा भसा वेगेन चात्यते ॥ ३४ ॥ तथेव स्वशरीरस्थं चालयेग्वनं शनैः । यथा अमी मवेरेहे तथा सूर्येण पुरचेत् ॥ ३५ ॥ यथोद्रं भवेम्पूर्ण प्रवनेन तथा छछ । धारयज्ञामिकामध्यं तर्जनीश्यो विना दृदम् ॥ ३६ ॥ कुम्भकं पूर्ववस्कृत्या रेचयेदिडयानिलम् । कण्ठोत्थितानलहरं शरीराभिविषर्धनम् ॥ ३७ ॥ कण्ड-लीबोधकं पुण्यं पापशं श्रुभदं सुलम्। बहानाडीमुखान्तस्यकपाधर्गलनाशः

१ स्वलाश्चालनेन वक्षः स्यादृष्वं. २ वश्चः स्याद्. ३ तस्याः. ४ मुलं. ५ शी-तक्षमामः ६ मुखं.

थ. इ. ३१

सम् ॥ ३८ ॥ गुणत्रयसमुज्तप्रश्यित्रपविमेदकम् । विदेवेणैव कर्तव्यं भ-सास्यं कुरमकं तिवदम् ॥ ३९ ॥ चतुर्णामपि मेदानां कुरमके समुपस्थिते । बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिवीतकश्मपैः ॥ ४० ॥ प्रथमो मुक्कबन्धस्त हिनीयोड्डीयणामिषः । आस्त्रश्वरस्तृतीयस्तु तेषां स्वक्षणसुष्यते ॥ ४९ ॥ अधोगतिमणानं वे उर्ध्वगं कुरुते बस्तात् । आकुश्वनेन तं प्राहुर्मुस्य-मधोऽयमुच्यते ॥ ४२ ॥ अपाने चोर्ध्वरो याते संवासे विद्वमण्डले । ततोऽनरुशिका दीर्घा वर्धते वायुनाइता ॥ ४३ ॥ ततो यातौ वह्नयमानी प्राणमुक्त्रप्रकम् । तेनास्यन्तप्रदीक्षेन उवक्रनी देहजसाया ॥ ४४ ॥ तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुच्यते। दण्डाहतभुजङ्गीव निःश्वस्य ऋतुतां बजेन ॥४५॥ बिल्ववेशतो यत्र ब्रह्मनाड्यन्तरं मजेत् । तस्मान्निसं मृत्वन्धः कर्तथ्यो योगिभिः सदा ॥ ४६ ॥ कुम्मकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तुडियाणकः । बन्धो येन सुपुन्नायां प्राणस्तु श्रीयते यतः ॥४७॥ तस्मादु द्वीयणास्योऽयं यो-गिमिः समुदाहतः । सति बज्रासने पादा कराम्यां घारयेहृदम् ॥४८॥ गुक्फदे-शसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत् । पश्चिमं ताणसुद्दे धारयेद्धद्ये गले ॥४९॥ शनै शनेयदा प्राणम्युन्दमन्धि निगच्छति । तुन्ददोषं विनिर्धय कर्तव्यं सततं शनः ॥ ५० ॥ पुरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धा जालन्धराभिधः । कण्ड-संकोचरूपोऽसा वायुमार्गनिरोधकः ॥ ५१ ॥ अधस्तान्कुञ्चनेनाञ्च कण्डसं-कोचने कृते । मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाहिगः ॥ ५२॥ पूर्वोक्तन क्रमेणेव सम्बगासनमास्थितः । चालनं तु सरस्रत्याः कृत्वा प्राणं निरोधयेत् ॥ ५३ ॥ प्रथमे दिवसे कार्यं कुम्भकानां चतुष्ट्यम् । प्रश्येकं दशसंख्याकं द्वितीये पञ्चमिस्तथा ॥ ५४ ॥ विशस्यलं तृतीयेऽह्नि पञ्चव द्या दिनेदिने । कर्नव्यः क्रम्भको नित्यं बन्धत्रयसमन्त्रितः ॥ ५५ ॥ दिवा सुिर्तिशायां तु जागराद्तिमेधुनात् । बहुसंक्रमणं नित्यं रोघान्मुत्र पुरीपयोः ॥ ५६ ॥ विपमाशनदोषाच प्रयासप्राणचिन्तनात् । शीव्रमृत्पचते रोगः साम्भयेषदि संयमी॥ ५७ ॥ योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते । ततोऽभ्यासं त्यजेदेव प्रथमं विद्यास्यते ॥ ५८ ॥ द्वितीयं संशयाख्यं च तृनीयं च प्रमत्तता । आलस्याख्यं चतुर्थं च निदारूपं तु पञ्चमम् ॥५९॥ पष्टं तु विरतिर्भान्तिः सप्तमं परिकीर्तितम् । विपमं चाष्टमं चैव अनास्यं बबमं स्मृतम् ॥ ६० ॥ अछन्धियोगतश्वस्य दशमं प्रोच्यते बुधैः । इत्येत-द्विप्रदशकं विचारेण त्यजेड्घः ॥ ६१ ॥ प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो निरयं सस्त-स्वया विया । सुपुन्ना छीचते वित्तं तथा वायुः प्रधावति ॥ ६२ ॥ शुप्के मक्डे हु बोगी च स्वाव्रतिश्वकिता ततः। अधोगतिमधानं वै कर्ण्यं कुरुते वलात् ॥ ६६ ॥ आकुञ्चनेन तं प्राहर्म् कदम्बोऽवस्थाते । अपानश्चीर्धांनी

भूत्वा वहिना सह गच्छति ॥ ६४ ॥ प्राणस्थानं ततो वहिः प्राणावानौ च सम्बरम् । मिलित्वा कुण्डलीं याति प्रसुप्ता कुण्डकाकृतिः ॥ ६५ ॥ तेना-ग्निना च संतसा पवनेनैव चालिता । प्रसार्य सर्वारीरं तु सुबुङ्गा बदनाम्तरे ॥ ६६ ॥ महाप्रन्थि ततो भिष्वा रजोगुणसमुज्ञयम् । सुयुक्ता वहनै सीम्रं विद्युक्तेश्वेव संस्फुरेत् ॥ ६७ ॥ विष्णुप्रस्थि प्रयाख्यकः सम्बरं हृदि संस्थिता । उर्ध्वं गच्छति यशास्ते रुद्रप्रनिध तदुक्कवम् ॥ ६८ ॥ भूवोर्मध्यं तु संभिध याति शीतांशुमण्डलम् । अनाहतास्यं यसकं दलेः पोडक्रिभिर्यतम् ॥ ६९ ॥ तत्र शीतां गुसंजातं द्रवं शोषयति स्वयम् । चलिते प्राणवेरोन रक्तं पिसं रैंबेर्प्रहात् ॥ ७० ॥ यातेन्द्रुचकं यत्रास्ते शुद्धश्रेष्मद्रवात्मकम् । तत्र सिक्तं प्रसत्युष्णं कथं शीतस्त्रभावकम् ॥ ७९ ॥ तथैव रमसा शुक्कं चनद्रकपं हि तप्यते । अर्ध्वे प्रवहति क्षुब्धा तदेवं अमतेतराम् ॥ ७२ ॥ तस्यास्यादवशा-बित्तं बहिष्ठं विषयेषु यन् । तदेव परमं भुक्तवा स्वस्थः स्वात्मरतो युवा ं 🗦 ॥ प्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली । क्रोडीकृत्य विवं याति क्रोडीक्रल बिलीयते ॥ ७४ ॥ इत्यधोध्वरणः ग्रुष्टं बिवे तदन् मास्तः। श्राणापानी सभी याति सदा जाती तथैव च ॥ ७५ ॥ भूनेऽहपे चाप्यनहपे वा वाचके व्वतिवर्धते । धावयत्यविका बाता अग्निमुपाहिरण्यवन् ॥ ७६ ॥ आधिभौतिकदेई तु आविदैविकविप्रहे । देहोऽतिविमलं याति चातिवाहि-कतासियात् ॥ ७७ ॥ जाड्यभावविनिर्मुक्तममलं चिन्मयात्मकम् । तस्याति-वाहिकं मुख्यं सर्वेषां तु मदारमकम् ॥ ७८ ॥ जार्यामववितिर्मक्तः काल-रूपस्य विश्रमः । इति तं स्वस्वरूपा हि मती रउत्रभुजक्ववत् ॥ ७९ ॥ मृपंवोदेति सक्लं मृपेव प्रविलीयते । रीप्यबुद्धिः शुक्तिकायां स्वीपंत्रोर्भः मतो यथा ॥ ८० ॥ पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं लिक्स्मूत्रात्मनोरपि । न्वापाच्या-कृतयोरैक्यं स्वप्रकाशि विदारमनोः ॥ ८१ ॥ शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसत-न्तुनिभा ग्रुभा । मूलकर्न्द्र फणाग्रेण दृष्ट्वा कमलकन्द्वन् ॥ ८२ ॥ मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रयमन्विता । प्रशासनगतः खस्यो गुद्रमाकृष्ट्य साधकः ॥ ८३ ॥ वायुमूर्ष्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः । वाष्वाघातवज्ञाद्धिः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन् ॥ ८४ ॥ ज्वलनाघातपवनाघातोरूक्षित्रितोऽहिराट् । बहायर्निथ ततो सिस्वा विष्णुप्रन्थि सिनश्यतः ॥ ८५ ॥ रुद्धप्रन्थि च भिस्त्रैय कमछाति भिनसि षद् । सहस्रकमले शक्तिः श्रिदेन सह मोद्रेत ॥ ८६ ॥ सेवावस्था परा श्रेया सेव निर्वृतिकारिणी इति ॥ इति प्रथमी-ऽध्वायः ॥ १ ॥

१ शरीरस्य. २ रविश्रहात्. ३ घारवला. ४ जवाभाव.

अधाई संप्रवक्ष्यासि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम् । यथा विज्ञानवानस्या छो-केऽसिन्नजरोऽमरः॥ १ ॥ मृत्युच्याविजरामस्रो रष्ट्रा विद्यामिमां सुनै । बुद्धि दृदतरां कृत्वा खेचरीं तु समभ्यसेत् ॥ २ ॥ जरामृत्युगद्धो यः खेचरीं देति भूतले । प्रन्यतमार्थतम्बद तद्भ्यासप्रयोगतः ॥ ३ ॥ तं सुने सर्वभा-बेन गुरु मत्वा समाभवेत्। दुर्छमा खेचरी विद्या तदभ्यासोऽपि दुर्छमः ॥ ४ ॥ अभ्यासं मेलनं चैव युगपन्नेव सिध्यति । अभ्यासमात्रनिहता न बिन्दन्ते ह मेळनम् ॥ ५ ॥ अभ्यासं लभते जग्नाननमान्तरे कवित्। मेकनं तत्तु जन्मनां शतान्तेऽपि न लभ्यते ॥ ६ ॥ अभ्यासं बहजन्मान्ते कृत्वा तद्भावसावितम् । मेलनं लभते कश्चियोगी जनमान्तरे कवित् ॥ ७॥ यदा तु मेखनं योगी लभते गृहवनत्रतः । तदा तस्तिद्विमामोति यद्का शा-स्म संतती ॥ ८ ॥ प्रन्थतश्रार्थतश्रेव मेरुनं रूमते यदा । तदा शिवस्वमा-मोति निर्मुक्तः सर्वसंस्तेः॥ ९॥ शास्त्रं विनापि संबोद्धं गुरवोऽपि न बाह्ययुः । तस्मारसुदुर्कभतरं लभ्यं शास्त्रमिदं सुने ॥ १० ॥ यावन कभ्यते शास्त्र तावद्वां पर्यटेश्वातः । यदा संख्यते शास्त्रं तदा सिद्धिः करे स्थिता ॥ ११ ॥ न शास्त्रेण विना मिद्धिर्देष्टा चैव जगन्नये । तस्मान्मेलनदा-तारं शास्त्रदातारमच्युतम् ॥ १२ ॥ तद्भ्यासप्रदातारं शिवं मन्त्रा समाश्र-येत्। लब्धा बाखमिदं महामन्येषां न प्रकाशयेत् ॥ १३ ॥ तस्मान्सर्वप्रय-क्षेत्र गोपनीयं विज्ञानता । यत्रास्ते च गुरुर्वद्वान्दिव्ययोगप्रदायकः ॥ १७ ॥ सत्र गरवा च तेनोक्तविद्यां संग्रह्म खेचरीम् । तेनोक्तः सम्यगभ्यामं कर्यादा-दावतन्द्रितः ॥ १५ ॥ अनया विद्यया योगी खेचरीति द्विभारभवेत् । खेचर्या सेवरी युक्तन्खेचरीबीजपूर्या ॥ १६ ॥ खेचराविपतिर्भूखा खंचरेषु सदा वसेत् । खेचरावसधं विद्वमम्बुमण्डसभूषितम् ॥ ३७ ॥ भारयातं खेचरीबी प्रं तैन योगः प्रसिष्यति । सोमांशनवकं वर्णे प्रतिलोमेन चोद्धरेत ॥ १८ ॥ तसाइयंशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम् । तसादप्यष्टमं वर्णे विलोमेन परं मुने ॥ १९ ॥ तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पञ्चमी । इन्दोश्च बहिभन्ने च कटो अयं परिकीर्तितः ॥ २० ॥ गुरूपदेशलभ्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम् । यत्तस्य देहजा माया तिरुद्धकरणाक्षया ॥ २१ ॥ स्वप्नेऽपि न समेत्तस्य नित्यं द्वादशः अप्यतः। य इमां पञ्च कक्षाणि जपेदपि सुपन्नितः॥ २२ ॥ तस्य श्रीखेच-सैसिक्टिः खबमेव प्रवर्तते । नश्यन्ति सर्वविद्यानि प्रसीदन्ति च देवताः ॥ २३ ॥ बळीपिछितनाशम अविष्यति न संशयः। एवं उच्या महाविद्या-मम्यासं कार्येत्रतः ॥ २४ ॥ भन्यथा क्रिश्यते ब्रह्मन्न सिद्धिः खेन्दरीपये ।

१ विक्स.

यदभ्यासविधी विद्यां न रूमेदाः सुधामयीम् ॥ २५ ॥ ततः संमेलकादी च कब्बा विद्यां सदा जपेत् । नान्यया रहितो ब्रह्मश्च किंचिरिसद्धिभाग्भवेत् ॥ २६ ॥ यदिदं छभ्यते शास्रं तदा विद्यां समाश्रयेत् । ततस्रदोदितां सिद्धि-माशु तां क्रमते मुनिः ॥ २७ ॥ तालुमूलं समुस्हृत्य सप्तवासरमारमनित् । स्वगुरूक्तपकारेण मलं सर्वं विशोधयेत् ॥ २८ ॥ खुहिपत्रनिभं शक्तं सुनीक्ष्णं क्किन्धनिर्मलम् । समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत् ॥ २९॥ हिरवा सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्षयेत् । पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समु-च्छिनेत् ॥ ३० ॥ एवं क्रमेण पण्मासं नित्योधुकः समाबरेत् । पण्मासाइ-सनामूलं सिराबदं प्रणश्यति ॥ ३३ ॥ अथ वागीश्वरीधाम शिरो वश्चेण वेष्ट-वेत्। शनैरुक्पंयेयोगी कालवेलाविधानवित्॥ ३२ ॥ पुनः वण्मासमात्रेण नित्यं संघर्षणान्मुने । भूमध्याविष चाप्येति तिर्यक्कणविष्ठाविषः ॥ ३३ ॥ अधश्च चुबुकं मूळं प्रयाति कमचारिता । पुनः संवस्मराणां तु तृतीयादेव ली-न्या ॥ ३४ ॥ केशान्तम्ध्वं क्रमति तियंवशास्त्राविधुने । अधस्तास्कण्डकू-🥆 प्रान्तं पुनैर्वर्षत्रयेण तु ॥ ३५ ॥ अद्यरन्ध्रं समावृत्य तिष्ठेदेव न संवायः। तिर्वक वृत्तितलं याति अधः कण्डविलावधि ॥ ३६ ॥ शनैः शनैर्मसकाव महावज्रकपौटभित्। पूर्वं बीजयुता विधा हा। ख्याता याति द्र्छंभा ॥ ३७ ॥ तस्याः पड्रहं क्वीत तया षदस्वरभिष्यया । क्व्यादेवं करन्यासं सर्वति अया-दिहेतवे ॥ ३८ ॥ शर्नरेवं प्रकर्तध्यमभ्यासं युगपन्नहि । युगपह्नते पत्य शर-रीरं विलयं वजेत् ॥ ३९ ॥ तसाच्छनैः शनैः कार्यमभ्यासं सुनिपुक्तव । यहा च बाह्मभार्गेण जिह्ना ब्रह्मचिलं वजेत् ॥ ४०॥ तदा ब्रह्मार्गेलं ब्रह्मन्द्रभेंद्यं त्रिदरीरपि । अङ्गुल्यमेण संघृष्य जिह्नामात्रं निवेशयेत् ॥ ४१ ॥ एव वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्महारं प्रविक्ष्यति । ब्रह्महारे प्रविष्टे तु सम्बद्धाधनमाचरेत् ॥ ४२ ॥ मधनेन विना केचित्साधयन्ति विपश्चितः । खेचरीमश्रसिद्धस्य सिव्यते मधनं विना ॥ ४३ ॥ जपं च मथनं चैव कृत्वा शीघ्रं फळं लमेत् । स्वर्णजां रीप्यजां वापि छोइजां वा शलाकिकाम् ॥ ४४ ॥ नियोज्य नासिकारन्त्र दुग्धसिकेन तन्तुना । प्राणाबिरुध्य इदये सुक्रमासनमात्मनः ॥ ४५ ॥ र्शनः सुमधनं कुर्योद्धमध्ये न्यस्य चक्षुपी । पण्मासं मधनावस्था भावेनेव प्रजायते ॥ ४६॥ यथा सुपुप्तिकालानां यथा भावसाया भवेत्। न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत् ॥ ४७ ॥ सदा रसनया योगी मार्ग न परिसंकमेत् । पूर्व द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिभवति ध्रुवा ॥ ४८ ॥ शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्या-रमाविमेदतः । ब्रह्माण्डोऽयं महामार्गो राजद्ग्तोध्वेकुण्डली ॥ ४९ ॥ इति ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

१ वर्षक्रमेण, २ चूलीतरु, ३ कवाटभित्,

मेळनमतुः। ही भं सं पं फं सं क्षम् । पद्मम उदाव । समावास्या च प्रतिक्रपौर्णमासी च शंकर । अस्याः का वर्ण्यते संज्ञा एतदारुपाष्टि तस्वतः ॥ १ ॥ प्रतिपहिनतोऽकाले समावास्या तथैव च । पौर्णमास्यां स्थिरीकर्यात्स च पन्था हि गान्यथा ॥ २ ॥ कामेन विषयाकाङ्की विषयास्काममोहितः । द्वावेव संत्यजेकिलं निरक्षनमुपाश्रयेत् ॥ ३ ॥ अपरं संत्यजेत्सर्वे यदिष्छेदा-रमनो हितम् । शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तेश्च मध्यगम् ॥ ४ ॥ मनसा मन आलोक्य तश्यजेत्वरमं पद्म । मन एव हि बिन्दुश्व उत्पत्तिस्थितिका-रणम् ॥ ५ ॥ मनसौन्पचते विन्दुर्यथा शीरं घृतारमकम् । न च बन्धनम-ध्यम्यं तहे कारणमानसम् ॥ ६ ॥ चन्द्राकेमध्यमा शक्तियेत्रस्था तत्र बन्ध-मस् । जात्वा सुपन्नां तद्गेदं कृत्वा बायुं च मध्यगम् ॥ ७ ॥ स्थित्वामी बैन्द्रक्याने प्राणरन्धे निरोधयेत्। वायुं बिन्दुं समाख्यातं सत्वं प्रकृतिमेव च ॥ ८ ॥ षट चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेष्मुखमण्डलम् । मुलाधारं स्वाधि-ष्टानं मणिपूरं तृतीयकम् ॥ ९ ॥ अनाइतं विद्युद्धं च आज्ञाचकं च षष्टकम्। आधारं गुद्मिग्युक्तं स्वाधिष्ठानं तु लैक्किकम् ॥ १०॥ मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्यमनाहतम् । विश्वद्धिः कण्डमूले च आज्ञाचकं च मस्तकम् ॥१९॥ पट् चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले । प्रविशेद्वायुमाहृष्य तयेवोध्वं नियोज-येतु ॥१२॥ एवं समभ्यसेद्वायुं स ब्रह्माण्डमयो भवेत् । वायुं बिन्दुं तथा चन्नं चित्रं चैव समस्यसेत्॥ १३ ॥ समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः। यथाप्तिर्दारुमध्यम्यो नोत्तिष्ठेन्मधनं विना ॥ १४ ॥ विना चाभ्यासयोगेन जानदीपसाथा न हि । घटमध्यगती दीपी बाह्ये नेव प्रकाशने ॥ १५ ॥ भिन्ने तिक्षान्वटे चैव दीपज्वाका च भासते । स्वकायं घटमिन्युक्तं यथा दीपी हि तत्पदम् ॥ १६ ॥ गुरुवाक्यसमाभिन्ने ब्रह्मज्ञानं स्फ्टीभवेत् । कर्णधारं गुरं प्राप्य कृत्वा सुक्षं तरन्ति च ॥ १७ ॥ अभ्यासवासनाञ्चल्या तरन्ति भवसागरम् । परायाम**हरीभू**य पश्यन्त्यां द्विदलीकृता ॥ १८ ॥ मध्यमायां सक्लिता वैखर्या विकसीकृता । पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्त्रा। अवेत् ॥ १९ ॥ तस्या वाचः परो देवः कूटस्यो वाक्प्रबोधकः । सोहमसीति निश्चित्य यः सदा वर्तते पुमान् ॥ २० ॥ शब्दैरुवावचैनीचैभीवितोऽपि न रिष्यते । विश्वश्च तंजसश्चेव प्राञ्चश्चेति च ते त्रयः ॥ २१ ॥ विराद्विरण्य-गर्भश्र हेश्वरश्चीत ते त्रयः। ब्रह्माण्डं चैव पिण्डाण्डं लोका भूरादयः क्रमान ॥ २२ ॥ म्यस्वोपाधिकयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । अण्डं ज्ञानाग्निना तमं लीयते कारणः सह ॥ २३ ॥ परमात्मनि लीनं तत्परं ब्रह्मीव जायते । ततः

१ काण.

सिमितगरभीरं न तेजो न तमसत्तम् ॥२४॥ अनास्यमनश्रद्धकं सिकंबि-दबशिष्यते । ध्यात्वा मध्यस्यमात्मानं ककशान्तरदीपवत् ॥ २५ ॥ अद्वर्षः मात्रमारमानमञ् मञ्चोतिकापकम् । प्रकाशयन्तमन्तस्त्वं ध्याचेत्कृदस्यमध्यवस् ॥ २६ ॥ विज्ञानातमा तथा देहे बाम्रत्स्वमसुपुतितः। मायपा सोहितः पश्चाद्वहुजन्मान्तरे पुनः ॥ २७ ॥ सरकर्मपरिपाकात्तु स्वविकारं चिकीर्वति । कोऽहं कथमयं दोषः संसारास्य उपागतः ॥ २८ ॥ जाप्रत्स्वप्ने व्यवहरन्तु-पुसौ क गतिमें म । इति चिन्तापरो भूत्वा स्वभासा च विशेषत ॥ २९ ॥ अज्ञानास् चिदाभासी बहिस्तापैन तापितः। दग्धं भवत्येव तदा तुक्षपिण्ड-मिवाधिना ॥ ३० ॥ दहरस्थः प्रत्यगारमा नष्टे ज्ञाने ततः परम् । विततो व्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु ॥ ३१ ॥ मनोमयज्ञानमयान्त्सम्यम्दध्वा क्रमेण तः । घटस्थदीपवच्छश्वदन्तरेव प्रकाशते ॥ ३२ ॥ ध्यावज्ञासे सुनिश्च-वमासुप्तेरामृतेस्तु यः । जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्ववान् ॥३३॥ ंवन्युक्तपदं त्यक्स्वा स्वदेहे कालसारकृते । विशत्यदेह्युक्तत्वं पवनोऽस्प-ं स्टतामित ॥६४॥ अञ्चदमस्पर्शमरूपमध्ययं तथारसं नित्यमगन्धवश्च यत्। अनाधनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम् ॥ ३५ ॥ इन्युप-निषत् ॥ ॐ सह नाववन्विति शान्तिः । हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति योगकुण्डल्युपनिषत्समासा ॥

#### भस्मजाबालोपनिषत् ॥ ९० ॥

यत्ताम्यज्ञानकाळाजिस्वातिरिक्तान्तिताज्ञमम् । करोति भसा निःशेषं तद्रश्लेवास्मि केवलम् ॥ १ ॥ ॐ भन्नं कर्णेभिरिति श्लान्तिः ॥

हरिः ॐ॥ अथ जाबालो भुषुण्डः कैलासिस्सावासमोंकारस्कर्णणं महादेवसुमार्थकृतहोस्तरं सोमस्योप्तिनयनमनन्तेन्दुरविश्रमं व्याध्रवमोश्यरभरं स्माह्मसं मसोद्धिलतिष्ठमं तिर्यकृत्रिपुण्डरेसाविराजमानभालं प्रदेश सितः संपूर्णपञ्चविषवञ्चाननं वीरासनारूडमप्रमेयमनायनन्तं निष्कलं निर्पृणं शान्तं निर्कलं निर्पृणं शान्तं निरक्तनमनामयं हुरफदकुर्वणं विवनामान्यनिश्चस्यस्तं हिरण्यवाहं हि-रण्यक्षं हिरण्यवणं हिरण्यतिषिमद्वतं चतुर्थं वस्वविष्णुरुद्वानीतमेकमाशास्त्रं मगवन्तं शितं प्रणस्य सुदृष्ठंहुरस्यर्थ्वं श्रीफलद्लैस्तेन अस्तना च नतोत्तमाङ्गः कृताञ्जलिपुटः पप्रच्लापिहः भगवन्तेनसास्त्रद्धः विपुण्डविधि यसादन्यान्वपेक्षमेव मोझोपल्डव्यः । किं सस्तनो इत्यम् । कानि स्थानानि । मनवोऽन

१ असुठः २ फाकप्रदेशं.

च्यन्न के वा। कति वा तस्य धारणम्। के वात्राधिकारिणः। नियमसोधाः को वा । मामन्तेवासिनमनुशासयामोक्षमिति । अय स होवाच अगवान्य-क्रमेश्वरः परमकारुणिकः प्रमधानसुरानपि सोऽन्वीक्ष्य पूर्व प्रातरुद्याद्वीमयं अक्टवर्णे निधाय व्यम्बकमिति मन्नेण शोषयेत् । येन केनापि तेजसा तस्स-गृष्टोक्तमार्गेण प्रतिष्ठाप्य विद्धं तत्र तहोमयद्गव्यं निधाय सोमाय स्वाहेति मन्नेण ततस्तिकवीहिभिः साज्यैर्जुहुयात् । अयं तेनाष्टीत्तरसङ्खं सार्धमेतहा । -तन्नाज्यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति । तेन न पापं श्रणोति । तद्बोममञ्जूख्यम्ब-कमिलेव अन्ते स्विष्टकृत्पूर्णाहुतिस्तेनैवाष्टदिक्षु बलिप्रदानम् । तद्भस गायत्र्या संत्रोक्ष्य तद्भे राजते तान्रे मृण्मये वा पात्रे निधाय रुद्धमञ्जैः पुनर-म्यक्ष्य ग्रद्धदेशे संस्थापयेत्। ततो भोजयेद्राह्मणान्। ततः स्वयं पृतो भवति । मानसोक इति सद्यो जातमित्यादि पञ्चवहामन्त्रभंसा विदिति भस वायुरिति भस जलमिति भस स्थलमिति भस व्योमेति भस देवा भस्य ऋषयो भस्म । सर्वे ह वा एतदिदं भस्म। पूर्व पावनं नमामि सराः समसाधशासकमिति शिरसाभिनस्य । पूर्वे वामहले वामदेवायेति निधाय व्यव्यक्तिति संप्रोध्य शुद्ध शुद्धेनेति संमृज्य संशोध्य तेनैवापादशीर्धमञ्ज-कनमाचरेत्। तत्र ब्रह्ममञ्चाः पद्म। ततः शेवस्य भस्मनो विनियोगः। वर्जनीमध्यमानामिकाभिरप्रभेसासीति भस संगृद्ध मूर्घानमिनि मूर्घन्यमे म्बसेत । ज्यान्त्रकामिति कलाटे नीलग्रीवायेति कण्डे कण्डस्य दक्षिणे पार्श्व श्वायपिमिति वामेति कपोलयोः कालायेति नेत्रयोखिलोचनायेति श्रोत्रयोः श्रुणवामेति वक्रे प्रववामेति हृदये आत्मन इति नाभौ नाभिरिति मञ्जूण दक्षिणभजमूले भवायेति तन्मध्ये रुद्रायेति तन्मणबन्धे शर्वायेति तत्कर-पृष्टे पशुपतय इति वामबाहुमूछे डग्रायेति तनमध्ये अग्रेवधायेति तन्म-णिबन्धे दरेवधायेति तत्करपृष्टे नमो इस इति असे शंकरायेति यथाक्रमं मस धरवा सोमायेति शिवं नन्दा ततः प्रक्षास्य तद्रसापः पुनन्त्वित पिबेत । नाधी त्याज्यं नाधी त्याज्यम् । एतन्मध्याह्ममायाहेषु त्रिकालेषु विभिवज्ञसभारणमप्रमादेन कार्यम् । प्रमादात्पतितो भवति । बाह्मणानाम-यसेव धर्मोऽयमेव धर्मः । एवं भस्मधारणमकृत्वा नाश्रीयादापोऽश्वमन्यद्वा । प्रमादाश्यक्षवा भस्मधारणं न गायत्रीं जपेत्। न जुहुयाद्ग्रीं तर्पयेहेवानृ-चीन्पित्रादीन् । अयमेव धर्मः सनातनः सर्वपापनाञ्चको मोक्षहेतः। निस्रोऽयं धर्मी बाह्मणानां बह्मचारिगृहिवानप्रस्थयनीनाम् । एतद्करणे प्रस्य-बैति बाह्मणः। अकृत्वा प्रमादेनैतदृष्टीत्तरशतं जक्रमध्ये स्थित्वा गायत्रीं अस्वीपोषणेनैकेन गुद्धो भवति । यतिर्भसाधारणं स्वक्तवैकदोपोध्य द्वादश-

१ रधे भरमा.

सहस्रप्रणवं ज्ञाचा शुद्धो भवति । अन्यथेन्द्रो यतीन्साळावृकेभ्यः पातंयति । भसानो यद्यभावस्तदा नयंभसादाहनजन्यसम्बद्धावश्यं मञ्जूतं
धार्यस् । एतःप्रातः प्रयुक्षानो रात्रिकृतारपापारपूतो भवति । स्वणंसेयाद्यसुच्यते । मध्यन्दिने माध्यन्दिनं कृत्वोपस्थानान्तं ध्यायमान आदिस्थाभसुखोऽधीयानः सुरापानारपूतो भवति । स्वणंसेयारपूतो भवति । त्राह्मणवधारपूतो भवति । गोवधारपूतो भवति । अश्ववधारपूतो भवति । गुरुवधास्पूतो भवति । मातृवधारपूतो भवति । पितृवधारपूतो भवति । त्रिकासमेतःप्रयुक्षानः सर्ववेदपारायणफलमवामोति । सर्वतीर्थफलमभुते । अनपमुवः सर्वमायुरेति । चिन्दते प्राजापत्यं रायस्पोपं गोपस्यम् । प्रवमावतेषेदुपनिषदमित्याह भगवानसदाशिवः साम्बः सदाशिवः साम्बः ॥ इति
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

अथ भूसण्डो जाबालो महादेवं साम्बं प्रणम्य पुनः पप्रच्छ किं नित्यं बाह्मणानां कर्नेव्यं यदकरणे प्रत्यवैति बाह्मणः । कः पुजनीयः । की वा बबेयः । कः सार्वेद्यः । कथं ध्येयः । क स्थातच्यमेतद्रहीति । समासेन तं होवाच । प्रागृदयाश्विषंत्यं शोचादिकं ततः स्वायात् । मार्जनं रुद्धसूक्तेः । ततश्राहतं वासः परिभक्ते पाष्मनोपहत्ये । उद्यन्तमादित्यमभिष्यायम् इति-ताङ्गं कृत्वा यथास्थानं भसाना त्रिपुण्डं श्वेनेनैव रुद्राक्षान्खेतान्बिभृयात्। नैतत् संमर्शः । तथान्ये । सृभि चःशरिशत् । शिखायामेकं त्रयं वा । श्रोत्र-बोर्हादश । कण्टे हात्रिशत् । बाह्वीः बोडशबोडश । द्वादशहादश मणिब-न्धयोः । पदपहत्रृष्टयोः । ततः संध्यां सकुशोऽहरहरूपासीत । अग्निज्यांति-रिलादिभिरप्तौ जुह्यात् । शिवलिङ्गं त्रिसंध्यमभ्यच्यं कुशेष्वासीनो ध्याखा साम्बं मामेव वृषभारूढं हिरण्यबाहुं हिरण्यवणं हिरण्यरूपं पशुपाशविमोधकं पुरुषं कृष्णपिक्कमुर्ध्वरेतं विरूपाशं विश्वरूपं सहस्राशं सहस्रशीर्षं सहस्रचरणं विश्वतोबाहुं विश्वारमानमेकमद्भैत निष्कलं निष्क्रयं शान्तं शिवमक्षरमञ्जयं हरिहरहिरण्यगर्भस्रष्टारमध्मेयमनाधन्तं रुद्रस्केरभिषिच्य सितेन भस्नना श्रीफलदलेश्व त्रिशाखैराद्वेरनादिवा । नेतत्र संस्पर्शः । तत्पुजासाधनं कहपू-येख नैवेद्यं। ततश्रकाद्यागुणहद्दो जपनीयः । एकगुणोऽमन्तः। पद्यस्रोऽ-ष्टाक्षरो वा शैवो मस्रो जपनीयः । ओमित्यप्रे ब्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ततः शिवायेत्यक्षरत्रयम् । ओमित्यमे ध्याहरेत् । नम इति पश्चात् । ततौ महादेवायेति पञ्चाक्षराणि । नातस्तारकः परमी मन्नः । तारकोऽयं पञ्चा-क्षरः । कोऽयं शैवो मनुः । शैवसारकोऽयमुपदिश्यते मनुरविमुक्ते शेवेभ्यो जीवेभ्यः । शैवोऽयमेव मञ्जलास्यति । स एव ब्रह्मोपदेशः । ब्रह्म सोमोऽहं पवनः सोमोऽहं पवते सोमोऽहं जितता मतीनां सोमोऽहं जितता प्रथिच्याः

सोमोऽहं जनिताऽग्रेः सोमोऽहं जनिता सूर्वस्य सोमोऽहं जनितेन्द्रस्य सी-क्षोडहं जनितीत विच्नीः सोमोऽहमेव जनिता स वश्वन्द्रमसी देवानां भूभं-बःस्वरादीनां सर्वेषां छोकानां च । विसं मृतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जा-ब्यानं च यत्सर्वत्य सोमोऽहमेव जनिता विश्वाधिको रहो महर्षिः । हिर-ण्यगर्भादीनहं जायमानान्यस्थामि । यो रुद्दो भन्नी यो अप्तु य जोवजीत यो रही विश्वा भवना विवेशीयमेव । अयमेवारमान्तरारमा महाउयोतिर्थ-क्याच मत्तोऽस्यः परः । बहमेव परो विश्वाधिकः । मामेव बिदिरवाम्तत्व-मेति । तरति शोकम । मामेव विदित्वा सांसतिकी रुजं द्वावपति । तसा-द्वारं कही यः सर्वेषां परमा गतिः । सोऽहं सर्वाकारः । यतो वा इमानि अतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यस्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तं मा-भेव विदिखोपामीत । भूतेभिर्देवेभिरभिष्टतोऽहमेव । भीषासाद्वातः पवते । भीचोदेति सुर्यः। भीषास्माद्विश्चेन्द्रश्च । सोमोऽत एव योऽहं सर्वेषामधिष्ठाता सर्वेषां च भूतानां पाळकः । सोऽहं पृथिवी । सोऽहमापः । सोऽहं तेजः । सोऽहं बायः । सोऽहं काछः । सोऽहं दिशः । सोऽहमारमा । मयि सर्वे प्रतिष्ठितम् । अक्षविदामोति परम् । ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशियोम् । अचधार्विश्व-सम्बक्षरकर्णी विश्वतःकर्णीऽपादी विश्वतःपादीऽपाणिर्विश्वतःपाणिरहम्हारा विश्वतः शिरा विद्यासञ्चे इसंश्रयो विद्यारूपो विद्यासयो विश्वशोऽहस जरोऽ-इम् । मामेवं विदित्वा संस्तिपाशास्त्रमुच्यते । तस्माद्दं पशुपाशविमो-बदः । पश्चक्रामानवान्तं मध्यवर्तिनश्च युक्ताःमानी यतन्ते मामेव श्राप्तमः । प्राप्यन्ते मां न पुनशवर्तन्ते । त्रिश्चलगां काशीमधिश्रित्य त्यन्ता-सबोऽपि मध्येव संविधन्ति । प्रज्वलद्वव्हिगं हविर्यथा न यजमानमा-साइयति तथासा त्यक्त्वा कुणपं न तत्तादशं प्ररा प्राप्तवन्ति । एष एवा-देश: । एव उपदेश: । एव एव परमी धर्म: । सत्यासन्न कदाचिक प्रमदि-सब्यं तन्नोद्धलनन्निपुण्डाभ्याम् । तथा रुद्राचाक्षधारणात्तथा मदर्चनाच । प्रमा-देनापि नान्तरेंवसदने पुरीपं कुर्यात् । वताच प्रमदितच्यम् । तद्धि तपस्तद्धि त्तपः काइयामेव मुक्तिकामानाम् । न तस्याज्यं न तस्याज्यं मोचकोऽहमविमुक्ते निवसताम् । नाविमकास्परमं स्थानम् । नाविमकास्परमं स्थानम् । काइयां स्थानानि चत्वारि । तेवामभ्यहितमन्तर्गृहम् । तत्राप्यविमुक्तमभ्यहितम् । तत्र स्थानानि पञ्च । तन्मध्ये शिवागारमभ्यहितम् । तत्र प्राच्यामश्चर्यस्था-नम् । दक्षिणायां विचालनस्थानम् । पश्चिमायां वैराग्यस्थानम् । उत्तरायां ज्ञानस्थानम् । तस्मिन्यदन्त्रिंसमन्ययमनाचन्तमञ्जूषवेदवेदान्तवेदामनि-र्वेश्यमनिरुक्तमप्रच्यवमाशास्यमद्वेतं सर्वाधारमनाधारमनिरीद्वयमहरहत्रं हावि-क्पापरन्दराच्यमरवरसेवितं मामेव उपोतिःस्वक्षपं लिकं मामेवोपामितव्यं

तदेवोपासितव्यम् । नेव भावयन्ति तश्चिक्तं भावुश्वन्द्रोऽप्रिर्वायुः । स्वप्रकाशं विवेश्वराभिषं पातासम्बितिहति । तदेवाइम् । तत्रार्थितोऽहस् । साक्षाद-र्चितः । त्रिशासैर्दिस्वद्वेदींप्तेर्वा योऽभिसंपूजवेन्मन्मना सध्याहितासुर्मध्वे-वार्पिताखिककर्मा मस्मदिग्बाङ्गी रुद्धाक्षमूषणी मामेव सर्वमावेन प्रपन्नी सदे-कपुजानिस्तः संपूजयेत् । तदहमशामि । तं मोचयामि संस्रतिपाजात । अहर-हरम्यर्थ विश्वेश्वरं लिक्नं तत्र सदस्करिमिष्य तदेव स्वपनपयिसः पीत्वा मन हापातकेम्यो मुच्यते । न शोकमाप्तीति । मुच्यते संसारबन्धनात् । तदन-भ्यर्थ नाश्रीयारफलमञ्चमन्यद्वा । यदशीयाद्वेतोमश्रीमवेत । नापः पिबेत । यदि पिबेत्पूयपो भवेत् । प्रमादेनैकदा त्वनभ्यर्थ्य मां भुक्त्वा भोजयित्वा केशान्वापयित्वा गव्यानां पञ्च संग्रह्मोपोष्य जले रुद्धसानम् । जपेश्चिवारं रुद्रानुवाकम् । भादित्यं पश्यश्वभिष्यायनस्वकृतकर्मकृद्राद्वेरेव मुक्रैः कुर्यान्मा-र्जनम् । ततो भोजयित्वा ब्राह्मणान्यतो भवति । अन्यथा परेतो यातनाम-्ते । पत्रैः फरुवी जरुवीन्यैवीमियुज्य विश्वेश्वरं मां ततोऽश्रीयात । कापिलेन प्रयमाभिषिच्य रहस्केन मामेव शिवलिङ्गरूपिणं ब्रह्महत्यायाः पूर्तो भवति । कापिलेन दक्षाभिषिच्य सुरापानारपूर्तो भवति । कापिलेना-ज्येनाभिषिच्य स्वर्णसेयात्पुतो भवति । मधुनाभिषिच्य गुरुदारगमनात्पुतो भवति । सिनया शर्करयाभिषच्य सर्वजीववधात्पृतो भवति । श्रीरादिभि-रेतरिभिष्च सर्वानवामोति कामान् । इत्येकैकं महान्यस्थशतं महान्यस्थश-तमानैः शतैरभिपुज्य मुक्तो भवति संमारबन्धनात् । मामेव शिवलिङ्गरूपि-णमाडीयां पीर्णमास्यां वामावास्यायां वा महाव्यतीपाते ग्रहणे संक्रान्तावभि-पिच्य तिलै: सतण्डलै: सबवै: संपूज्य बिह्ददलैरध्यच्ये कापिलेनाज्यान्वित-गन्धसारध्यैः परिकरूप दीपं नैवेशं साज्यमपहारं करुपयित्वा दशात्प्रपा-अिलम् । एवं प्रयतोऽभ्यर्थं सम सायुज्यमेति । शतैमेहाप्रम्थैरसण्डैमाण्ड-करिभिष्च चन्द्रलोककामश्रनद्वकोकमवामोति । निकरेनावजिरभिष्च्य वा-यहोककामो वायहोकमवामोति । मापैरेतावद्भिरभिषच्य वरुणहोककामो ब-रुणलोकमवामोति।यवैरेतावद्भिरमिषिच्य सुर्यलोककामः सूर्यलोकमवामोति। पुतैरेतावद्गिर्द्वगुणैरभिषिच्य स्वर्गलोककामः स्वर्गलोकमवामोति । पुतैरेताव-द्विश्वतुर्गुणैरभिषिच्य ब्रह्मलोककामो ब्रह्मलोकमवाप्रोति । एतेरेतावद्भिः शत-गुणैरभिषिच्य चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यन्मृत्युनावपश्यति । तमनीत्य मलोककामौ मुझोकमवामोति नान्यं मुझोकारपरम् । यमबाप्य न शोचित् । न स प्रनरा-वर्तते न स पुनरावतेते। लिङ्गरूपिणं मां संपूज्य चिन्तयन्ति योगिनः मिखाः सिद्धि गताः । यजन्ति यज्ञानः । मामेव स्तुवन्ति वेदाः साहाः सोपनिषदः

१ भासवन्ति.

स्रोतिहासाः। न मत्तोऽन्यदृहमेव सर्वम् । मयि सर्वे प्रतिष्ठितम् । ततः काइयाः मयतरेवाहमन्वहं पूज्यः । तत्र गणा राद्रानना नानामुखा नानामस्यारिणो मानारूपधरा नानाचिद्धिताः । ते सर्वे मसादिग्धाङ्गा रुदाक्षाभरणाः कृताञ्ज-क्यो निखमभिष्यायन्ति । तत्र पूर्वस्यां दिशि ब्रह्मा कृताञ्जलिरहर्निर्श मागु-पास्ते। दक्षिणस्यां दिशि विष्णुः कृत्वैव मूर्धाञ्जलिं मामुपास्ते। प्रती-च्यामिनदः सञ्चताङ्ग उपान्ते । उदीच्यामसिकायमुमानुरका हेमाङ्गवि-भूषणा हेमचन्ना मामुपासते मामेव वेदाश्चतुर्मृतिघराः । दक्षिणायां दिवि मुक्तिस्थानं तन्मुक्तिमण्डवसंज्ञितम् । तत्रानेकगणाः पालकाः सान युधाः पापघातकाः । तत्र ऋषयः शांभवाः पाञ्जपता महाशैवा वेदे।वतंसं शैवं पद्माक्षरं जपनतस्तारकं सप्रणवं मोदमानास्तिष्ठन्ति । तबैका रखवेदिका । तत्राहमासीनः काश्यां त्यक्तकुणपान्छैवानानीय स्वस्थाङ्के संनिवेश्य भसित-रुद्राक्षभूपितानुपस्पृश्य मा भूदेनेषां जन्म मृतिश्चेति तारकं शैवं मनुस्पदिन शामि । ततस्ते मुक्ता मामनुविशन्ति विज्ञानमयेनाङ्गेन । न पुनरावर्तन्ते हुताशनप्रतिष्ठं हविरिव तत्रेव मुक्तयर्थमुपद्दिश्यते शैवोऽयं मन्नः पञ्चाक्षरः । तन्मुक्तिस्थानम् । तत ओंकाररूपम् । ततो मदर्पितकर्मणां मदाविष्टचेतसां मद्र-पता भवति । नान्येषामियं ब्रह्मविधेयं ब्रह्मविद्या । सुमुक्षवः काइयामेवासीनी वीर्यवन्तो विद्यावन्तः । विज्ञानमयं ब्रह्मकोशम् । चतुर्जालं ब्रह्मकोशम् । यन्सृत्युर्नावपश्यति । यं ब्रह्मा नावपश्यति । यं विष्णुर्नावपश्यति । यमि-न्द्राप्ती नावपश्येताम् । यं वरुणादयो नावपश्यन्ति । तमेत्र तत्तेज यष्ट-विड्भावं हेमसुमां संशिष्य वसनतं चनद्रकोटिसमप्रभं चनद्रकिरीटं सोम-सुयोभिनयनं भूतिभूषितविष्रहं शिवं मामेवममिध्यायन्तो मुक्तकिविष्या-स्याक्तबन्धा मरयेव लीना मवन्ति। ये चान्ये काइयां प्ररीपकारिणः प्रतिप्र-हरतास्यक्तभस्यभारणास्यक्तहृदाक्षधारणास्यक्तसोमवार्व्रतास्यक्तप्रह्यागा-स्यक्तविश्वेश्वरार्चनास्यक्तपञ्चाक्षरजपास्यक्तभैरवार्चना भैरवीं घोरादियातनां नानाविषां काइवां परेता अक्तवा ततः शुद्धा मां प्रपद्यन्ते च । अन्तर्गृहे रेतो मुत्रं पुरीषं वा विस्जन्ति तहा तेन सिञ्चन्ते पितृन् । तमेव पापकारिणं स्तं पश्यशीककोहितो भैरवसं पातयत्यसमण्डले ज्वकव्वकनकुण्डेप्वन्ये-व्यपि । तत्रबाप्रमादेन निवसेदप्रमादेन निवसेत्वाइयां छिङ्गस्पिण्यामित्यु-पनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्स्रत् ॥

इति मस्रजाबाकोपनिषत्समाहा ॥

१ वेदादवसंसं. २ धीरा यातनां.

#### रुद्राक्षजाबालोपनिषत् ॥ ९१ ॥

रुद्धाक्षोपनिषद्वेद्यं महारुद्धतयोजवस्य । प्रतियोगिविनिर्मुक्तरिवमात्रपदं भजे ॥ १ ॥ ओमाप्यायन्त्रिकति शान्तिः॥

्र हरिः 👺 ॥ अथ हैनं कालाप्तिरुद्धं सुपुण्डैः पत्रच्छ कथं रुद्धाक्षीत्पत्तिः । तद्वारणारिक फलमिति । तं होवाच भगवान्कालाप्तिरुद्धः । त्रिपुरवधार्थमहं निमीलिताक्षोऽभवम् । तेभ्यो जलबिन्दवो भूमौ पतितास्त रुद्राक्षा जाताः । सर्वानुब्रहार्थाय तेषां नामोचारमात्रेण दशगोप्रदानफळं दर्शनस्पर्शनाभ्यां द्विगुणं फलमत अर्ध्व वक्तं न शकोमि । तत्रेते श्लोका भवन्ति । कश्लिस्थितं तु कि नाम कथं वा धार्यते नरै: । कतिभेद्मुखान्यत्र कैर्मश्चेर्धार्यते कथम् ॥ १ ॥ दिव्यवर्षसङ्खाणि चक्षरुन्मीलितं मया । भूमाविश्वपुटाभ्यां तु प-िता जलबिन्दवः ॥ २ ॥ तत्राश्विबन्दवी जाता महारद्वाक्षत्रकाः । स्था-अस्त्वसनुप्राप्य भक्तानुप्रहकारणात् ॥ ३ ॥ भक्तानां धारणात्पापं दिवारा-त्रिकृतं हरेत्। लक्षं तु दर्शनारपुण्यं कोटिसाद्धारणाद्धवेत् ॥ ४ ॥ तस्य कोटिशतं पुण्यं लभते घारणासरः । लक्षकोटिसहस्राणि लक्षकोटिशतानि च ॥ ५ ॥ तज्जपालुभते पुण्यं नरो रुद्धाक्षधारणात् । धान्नीफळप्रमाणं यच्छेष्ठ-मेतदुदाहृतम् ॥ ६ ॥ बदरीफळमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यते बुधैः । अधमं चण-मार्त्र सात्पकियैपा मयोच्यते ॥ ७ ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वृद्धयाः शृद्धाश्चेति शिवाज्ञया। वृथा जाताः पृथित्यां तु तजानीयाः ग्रुभाक्षकाः ॥ ८ ॥ श्वेतास्त ब्राह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्तवर्णकाः । पीतास्तु वैज्ञ्या विज्ञेयाः कृष्णाः ग्रुद्धाः उदाहृताः ॥ ९ ॥ ब्राह्मणो विश्वयाच्छ्रेतात्रकात्राजा नु धारयेत् । पीतान्वे-इयस्तु विभृयात्कृष्णाञ्छदस्तु धारयेत् ॥ १० ॥ समाः स्निष्या दृढाः स्थूलाः कण्टकेः मंयुताः शुभाः । कृमिद्रष्टं मिश्रमिश्चं कण्टकेहीनमेव च ॥ १९ ॥ मणयुक्तमयुक्तं च पड्रदाक्षाणि वर्जयेत्। स्वयमेव कृतं द्वारं रुद्राक्षं स्यादि-होत्तमम् ॥ १२ ॥ यत् पौरुषयक्षेत कृतं तन्मध्यमं भवेत् । समान्धिग्धान्द्र-ढान्स्युकान्क्षीमसूत्रेण घारचेत् ॥ १३ ॥ सर्वगात्रेण सीम्येन सामान्यानि विचक्षणः । निक्षे हेमरेखामा यस्य रेखा प्रदृश्यते ॥ १४ ॥ तद्वसमुत्तमं विद्यात्तदार्थे शिवपूजकै: । शिखायामेकहदाक्षं त्रिशतं शिरसा वहेत् ॥ १५ ॥ पद्त्रिंशतं गले द्र्याद्वाहोः चोडशघोडश । मणिबन्धे द्वादशैव स्कन्धे पञ्च-वातं बहेत् ॥ १६ ॥ अष्टोत्तरक्षतेमीलामुपवीतं प्रकल्पयेत् । द्विसरं त्रिसरं वापि सराजां पञ्चकं तथा ॥ १७ ॥ सराजां सप्तकं वापि विशृदान्कण्डदे-

१ असुण्ठः.

बातः । मुक्टे कुण्डले चैव कर्णिकाहारकेऽपि दा ॥ १८ ॥ केयूरकटके सूत्रं कक्षित्रक्षे विशेषतः । ससे पीते सदाकार्छ रुद्राक्षं घारयेखरः॥ १९॥ त्रिक्षतं त्वधमं पश्चक्षतं सध्यममुख्यते । सहस्रमुक्तमं ब्रोक्तमेवं मेदेन धारयेत् ॥ २० ॥ शिरसीकानमंत्रेण कण्डे तत्पुरुषेण तु । अघोरेण गर्छ धार्य तेनैव हृदयेऽपि च ॥ २१ ॥ अधोरबीजमञ्जूण करयोर्धारयेत्सुचीः । पञ्चाशदक्षप्र-थितान्व्योमध्याप्यपि चोदरे ॥ २२ ॥ पञ्च ब्रह्ममिरक्वैश्व त्रिमाला पञ्च सस ँ च । प्रशिखा मूलमञ्जेण सर्वाण्यक्षाणि धरयेत् ॥ २३ ॥ ॥ अय हैनं मग-वन्तं काळातिरुदं भुसुण्डः पप्रच्छ रुदाक्षाणां भेदेन यदश्चं यत्स्वरूपं यत्स्-लमिति । तस्त्वरूपं मुख्युक्तमरिष्टनिरसनं कामाभीष्टफलं बृहीति होवाच । वत्रेते श्लोका भवन्ति ॥ एकवक्तं तु रुद्राक्षं परतत्त्वस्वरूपकम् । तद्वारणा-त्परे तत्वे लीवते विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ द्विवन्त्रं तु सुनिश्रेष्ठ चार्धनारीश्वरा-रमक्सू । धारणादर्धनारीक्षः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥ २ ॥ त्रिमुखं चैव रुद्धा-क्षमप्रिषयस्यरूपकम् । तद्वारणाच हुतभुकस्य तुष्यति निखदा ॥ ३ ॥ चतु-मुंखं तु रुद्राक्षं चतुर्वक्त्रस्वरूपकम् । तद्वारणाचनुर्वक्त्रः प्रीयते तस्य निसदाः " ॥ ४ ॥ पञ्चवनत्रं तु रुद्राक्षं पञ्चमहास्वरूपकम् । पञ्चवनत्रः स्वयं वहा पंहत्याः च व्यपोहति ॥ ५ ॥ षङ्गवनत्रमपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदैवनम् । तद्वारणा-न्महाश्रीः खान्महदारोग्यमुक्तमम् ॥ ६ ॥ मतिविज्ञानसंपित्रशृद्धये धारये-रसुभीः । विनायकाधिदैवं च प्रवद्नित मनीविणः ॥ ७ ॥ सप्तवकं तु रुद्राक्षं सप्तमालाधिदैवतम् । तद्वारणान्महाश्रीः स्वान्महदारोग्वमुत्तमम् ॥ ८॥ महनी ज्ञानसंपत्तिः शुविधीरणतः सदा । अष्टवनत्रं तु रुद्राक्षमप्रमात्राधि-देवतम् ॥ ९ ॥ वस्वष्टकप्रियं चैव गङ्गाप्रीतिकरं तथा । तद्वारणादिमे श्रीता भवेयुः सत्यवादिनः ॥ १० ॥ नववनत्रं तु रुद्राक्षं नवशक्यधिदैवतम् । तत्य धारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥ १९ ॥ दशवनत्रं तु रुद्राक्षं यमदैवत्य-मीरितम् । देशाप्रकान्तिजनकं धारणाजात्र मंशयः ॥ १२ ॥ एकादशमुखं त्वक्षं रुद्रैकादशदैवतम् । तदिदं दैवतं प्राहः सद्दा सौभाग्यवर्धनम् ॥ १३ ॥ रहाक्षं हादशमुखं महाविष्णुसाहपरुम् । द्वादशादिताहपं च विभार्षेव हि तत्परम् ॥ १४ ॥ त्रपोदशमुखं त्वक्षं कामदं सिद्धिदं श्रमम् । तस्य धारण-मात्रेण कामदेवः प्रसीदति ॥ १५ ॥ चतुर्दशमुखं चाक्षं हदनेत्रसमुज्ञवम् । सर्वेच्याधिहरं चैव सर्वेदारीग्यमाम्यात् ॥ ३६॥ मधं मसि च लशुनं प-काण्डं शियुमेव च । श्रेरमातकं बिदुराहमभक्षं वर्जयेखरः ॥१७॥ प्रहणे वि-पुढे जैवमवने संक्रमेश्री च । दर्शेषु पूर्णमासे च पूर्वेषु विवसेषु च । हदा-

१ दर्शनाच्छान्तिजनकं पापानां नात्रः

क्षधारणात्सद्यः सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥१८॥ रहाक्षमूकं तह्नहा तन्नाकं विष्कुरेव च । तन्युसं रह इत्याहुसाहिन्दुः सर्वदेवताः ॥१९॥इति । अथ कालाग्निरुदं भगवन्तं सन्दकुमारः पप्रच्छाचीहि भगवन्त्रद्वाक्षधारणविधिम् । तस्मिन म्समये निदाबजद भरतद्त्रात्रेयकात्यायन भरद्वाजकपिकवसिष्ठपिप्पछादादयक्ष काकाप्तिहृद्दं परिसमेत्वोचुः । अथ काकाप्तिहृद्दः किमर्थं भवतामागमनमिति ेहीवाच । रहाक्षचारणविधि वै सर्वे श्रोतुमिच्छामह हित । अथ काळासि-हट्ट: प्रोवाच । रुद्रस्य नयनादुरपद्मा रुद्राक्षा इति छोके रुयायन्ते । अध सदाधिवः संहारकाले संहारं कृत्वा संहाराश्चं सुकुलीकरोति । तबयनाजातर रुद्राक्षा इति होवाच । तसादुद्राक्षत्वमिति काकाप्तिरुद्रः प्रोवाच । तद्वद्राह्मे बारिवचबे कृते दशगोप्रदानेन याफक्रमवामोति ताफक्रमभूते । स एप मस-ज्योती रुद्राक्ष इति । तदुद्राक्षं करेण स्ट्रष्ट्रा धारणमात्रेण द्विसहस्रागोपदा-नफलं भवति । तद्भदाक्षे कर्णयोधीर्यमाणे एकादशसहस्रगोप्रदानफकं भ-बित । एकादशस्त्रत्वं च गच्छति । तदुदाक्षे शिरसि धार्यमाणे कोटिगीप-ं बानफरूं भवति । एतेषां स्थानानां कर्णयोः फरूं वक्तुं न शक्यमिति होवाच । य इमां रुद्राक्षजाबाकोपनिपदं नित्यमधीते बाको वा युवा वा बेद स महा-न्भवति । स गुरुः सर्वेषां मञ्जाणासुपदेष्टा भवति एतरेव होमं कुर्यात् । एतेरेवार्चनम् । तथा रक्षोत्रं मृत्युतारकं गृहणा छब्धं कण्टे बाही शिखायां वा बन्नीत । सप्तद्वीपवनी भूमिर्दक्षिणार्थं नावकल्पते । तस्माच्छन्नया यां कांचिद्रां द्यात्मा दक्षिणा भवति । य इमामुपनिषदं बाह्मणः सायमधी-यानो दिवसकृतं पापं नाद्ययति । मध्याह्वेऽघीयानः पड्जन्मकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुक्तानोऽनेकजन्मकृतं पापं नाशयति । पदसङ्ख-ङक्षगायत्रीजपफलमवाद्योति । अह्यहत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरुदारगमनतःसं-योगपातकेश्यः पूतो भवति । सर्वतीर्थककमध्ते । पतितसंभाषणात्पूतौ भवति । पश्चित्रतसहस्रवावनी भवति । शिवसायुज्यमवामोति । न च पुन-रावर्तते न च प्रनरावर्तत इत्यांसत्यमिन्यपनिषत् ॥ ओमाप्यायन्तिता शानितः ॥ हरिः ॐ तत्सन् ॥

इति रद्राक्षजाबाङोपनिषस्समासा ॥

गणपत्युपनिषत् ॥ ९२ ॥ यं मत्या ग्रुनयः सर्वे निर्देशं यान्ति तत्पदम् । गणेशोपनिषद्वेषं राष्ट्रवेशस्य सर्वगम् ॥ १ ॥ ॐ सदं कर्वेभिरिति बान्तिः ॥ इरिः ॐ ॥ नमस्रे गणपतये । स्वमेव शलकं सरवसति । स्वमेक केवलं कर्तांसि । स्वमेव केवलं धर्तासि । स्वमेव केवलं इर्तासि । त्समेव सर्व सहिवदं महासि । स्वं साक्षादाःमासि नित्यं । ऋतं विष्म । क्षस्यं विध्य । अव स्यं मास् । अव वक्तारम् । अव अतेतारम् । अव दातारम् । अव धातारम् । अवानृश्वानमव शिव्यम् । अव पश्चातात् । अव पुरसात् । अव चीत्तरातात् । अव दक्षिणातात् । अव चीर्घ्वातात् । अवा-धराचात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाकायस्त्वं चिनायः । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः । स्वं सिश्वदानन्दाद्विनीयोऽसि । स्वं प्रत्यक्षं बह्मासि । स्वं ज्ञानमयो बिज्ञानमयोऽसि । सर्वे जगदित्रं स्वत्तो जायते । सर्वे जगदिदं त्वत्तसिष्ठति । सर्वे जगदिदं त्वयि क्यमेप्यति । सर्वे जगदिदं रबयि प्रत्यति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नमः । त्वं चत्वारि वाक्पैदानि । रवं गुणग्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं मुलाधार-स्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं मह्मा त्वं विष्णुर्रःव रुद्रश्विमन्द्रस्वमिप्रस्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुवः मुबरोम् । गणादि पूर्वमुचार्य वर्णादि । तदनन्तरम् । अनुस्वारः परतरः । अर्धेन्दुलमितम् ॥१॥ नारेणं रुद्धम्। एत-त्तव मनुखरूपम् । गकारः पूर्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चा-न्खरूपम् । बिन्दुरुत्तररूपम् । नादः मंधानम् । संहिता मंधिः। सपा गणेश-विद्या । गणक ऋषिः निचत्रायत्री छन्दः । श्रीमहागणनिर्देवता। ॐ गम् । (गणपतये नमः)। एकदन्ताय विद्याहे बक्रतुण्डाय भीमहि। तस्रो दैन्ती श्रचीद्यात् ॥ एकदन्तं चनुर्हम्तं पाशमङ्कर्भाषारिणम् । अभयं वस्दं हम्ते-विभाणं मुषकथ्वजम् ॥ रक्तं लम्बोद्रं शूर्वकणंक रक्तवाससम्। रक्तगन्धा-नुलिसाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकन्पिनं देवं जगत्कारणमैंन्युतम् । माविर्भूतं च सृष्ट्यादी प्रकृतेः पुरुवात्वरम् ॥ एवं ध्याचित यो नित्यं स योगी योगिमां वरः । नमो बातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपत्रवे नमसेऽस्तु लग्योदरापैकदन्ताय विश्वविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्ववे नमोनमः॥॥ पृतद्थर्षक्ति योजीते स बहाभृयाय करपते। स सेवैविधिनै बाध्यते । स सर्वतः सुखमेधने । स पश्च महापातकोपपानकारममु-च्यते । सायमधीवानो दिवसकृतं पाप नाशयति । प्रातस्त्रीयानो रात्रि-. १ अब श्रीतार अब बक्तारमिति मु. बंनीम्य दृश्यने. २ पुरस्तान् दक्षिणात्तात्र प्रमात्तात् उत्तरात्तादिति मु. पु. पाठः. ३ बावपरिमितानि पदानि. ४ त्वं रुद्रः । त्व-

मितः इति भिन्नवाक्यानि अन्ते च. त्वं भूभुंबः सुवराप अम् इति पाठः, ५ तारेण अक्तमेतदेव तब इति मु. उ. पा. ६ गाणेशी. पा. ७ दन्ति: प्रचोदवात्. ८ भवं च दरदं. ९ शूर्पंतुक्वणंदं. १० मुत्तमम्. ११ एतदावयद्वस्य वैस्त्रेम्येन पाठः-

कृतं पापं नास्त्रति । सायं प्रीतः प्रयुक्तनोऽपापे भवति । धर्मायंकासमोशं च विन्द्रति । इद्मथर्षसीर्थमिक्षणाय न देपम् । यो
यदि मोहाइ। स्वति स पापीयाम्भवति । सहस्राव्यतेनार्थं यं काममवीते तं
समनेन साध्येत् । अनेन गणपतिममिक्षित्रति स वाग्मी भवति । चतुध्वामनभञ्जपति स विद्यादान्भवति । इत्यथर्षणवाक्षम् । अद्यादाचरणं विद्यात् । न विमेति कदाचनेति । यो तूर्योद्वर्रयंजति स वैश्वयणोपमो भवति ।
यो लाजर्यंजति स यद्योदान्भवति । स मेश्रादान्भवति । यो मोद्रक्रसङ्खेण
यजित स वान्छितफलमवासोति । यः साज्यसिमिद्रपंजति स सर्व क्रभते
स सर्व क्रभते । अशा नाह्यणान्सम्याधाहियस्त्रा सूर्यवर्षस्त्री भवति । सूर्यग्रेष्टे
महानद्यां प्रतिमासंनिधा वा जस्त्रा सिद्यमधो भवति । महाविज्ञारममुच्यते ।
महापापायमुच्यते । महादोपारममुच्यते । स सर्वविद्यवति स सर्वविद्यवति । य
एवं वेद्रस्युपनियत् ॥ ॐभद्रं कर्णेभिरिनि ह्यान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्तत् ॥

इति गणपःयुपनिषःसमाप्ता ॥

## श्रीजाबालदर्शनोपनिषत् ॥ ९३ ॥

यमाद्यष्टाङ्गयोगेद्धं ब्रह्ममात्रप्रयोधतः । योगिनो यत्यदं यान्ति तत्कंबस्यपदं भजे ॥ ३ ॥ ओमाध्यायन्त्विति शान्तिः ॥

हिर ॐ॥ दत्तात्रेयो महायोगी भगवानभूतभावनः। चतुर्युजो महाविष्णु-गंगसाम्राज्यदीक्षितः॥ १॥ तस्य शिष्यो मुनिवरः सांकृतिनाम भक्तिमान्। पत्रच्छ गृहमेकान्ते प्राञ्जलिर्विनयान्वितः॥ २॥ भगवन्त्रृहि मे योगं साष्टाक्षं सप्रपञ्चकम्। येन विज्ञातमात्रेण जीवन्सुको भवाम्यहम्॥ ३॥ सांकृते ऋणु वक्ष्यामि योगं साष्टाक्षदर्शनम्। यमश्च निषमश्चेव तथेवासनमेव च ॥ ४॥ प्राणायामस्त्रथा ब्रह्मन्त्रलाहारस्ततः परम्। धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टमं सुने॥ ५॥ अहिंमा सत्यमस्त्रेयं ब्रह्मचर्य द्यान्नवम्। क्षमा एतिर्मिताहारः शौचं चैव यमा दश्च॥ ६॥ वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन। कायेन मनसा बाचा हिंसाऽहिंसा न चान्यथा ॥ ७॥ भारमा सर्वगतोऽच्छेचो न प्राह्म हेंति मे मतिः। सा चाहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः॥ ८॥ चक्षुरादीन्दियैर्ट्छं श्चुतं प्रातं सुनीश्वर। तस्यैवोक्तिः भेवेतसस्यं विप्रसन्नान्यथा भवेत्॥ ९॥ सर्वं सत्यं परं प्रकृत न चान्यदिति

१ प्रातरचीयानः पापोऽषापो. २ नाझणान्याहिषत्वा. ३ प्रहणे. ४ विश्वा-नमात्रेण. ५ इति या मतिः.

**झ. उ. ३**२

बा बतिः। तब सत्यं वरं शोक्तं वेदान्तज्ञानपारगैः ॥ १० ॥ अन्यदीये तृणे रते काञ्चने मीक्तिकेऽपि च । मनसा विनिवृत्तियां तदस्तेयं विदुर्वृक्षाः ॥११॥ आत्मन्यनारमभावेन व्यवहारविवर्जितम् । यत्तद्त्रेयमित्युक्तमारमविद्रिर्मे-हामते ॥ १२ ॥ कार्येन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम् । ऋतौ सार्या तदा सास्य ब्रह्मचर्य ततुच्यते ॥ १३ ॥ ब्रह्मभावे मनक्षारं ब्रह्मचर्य परन्तप ॥ १४ ॥ स्वारमवरसर्वभृतेषु कायेन मनसा गिरा । अनुज्ञा या दया सेव बोक्ता वेदान्तवेदिमिः ॥ १५ ॥ पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संतत्तम । एक रूपं मुने यत्तदार्जवं प्रोच्यते मया ॥ १६ ॥ कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते । बुद्धिक्षोभनिवृत्तिर्या क्षमा सा मुनिपुक्षव ॥ १७ ॥ वेदादेव बिनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्तिपृतिः प्रोक्ता हि वैदिकै: । अहमात्मा न चान्योऽसीत्येवमप्रच्युता मतिः ॥ १८ ॥ अल्पसू-श्रावास्यां च चतुर्थाशावशेषकम् । तसाधीगानुगृण्येन भोजनं मित्रभी-जनम् ॥ १९ ॥ स्वदेहमळनिर्मोक्षो मृजलाभ्यां महासुने । यत्तच्छीचं भवे-हाहां मानसं मननं विदुः । अहं गुद्ध इति ज्ञानं शौचमाहर्मनीविणः ॥२०॥ अत्यन्तमिलनो देही देही चात्यन्तनिर्मेकः । उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कत्य शौदं विधीयते ॥ २१ ॥ ज्ञानकाँचं परिस्यज्य बाह्य यो रमते नरः । स मृदः काञ्चनं सक्त्वा खोष्ठं गृह्णानि सुवत ॥ २२ ॥ ज्ञानामृतेन तृक्षस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । न चास्ति किंचित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित ॥ २३ ॥ लोकत्र-बेऽपि कर्तव्यं किंचिबास्त्याश्मवेदिनाम् ॥ २४ ॥ तस्मारसर्वप्रयतेन सुनेऽहिं-सादिसाधनैः। आरमानमभरं ब्रह्म विद्धि ज्ञानात्त् वेदनात् ॥ २५ ॥ इति

तपः संतोषमान्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं चैव हीमीतिश्र जपो वतम् ॥ १ ॥ एने च नियमाः प्रोक्तास्तान्वद्ध्यामि क्रमाच्छृणु ॥ २ ॥ वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छ्ञचान्द्रायणादिमिः । शारश्योषणं यक्तसप दृश्युष्यते वुषेश्री ॥ ३ ॥ को वा मोक्षः कथं तेन संसारं प्रतिपञ्चवान् । इत्यौलोकनमर्थ-श्रास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४ ॥ यदच्छाकामतो नित्यं प्रीतिर्यो जायते नृणाम् । तरसंतोषं विदुः प्राञ्चाः परिज्ञानेकतस्पराः ॥ ५ ॥ वद्यादिलोकपर्य-न्तादिशक्तवा यक्षमेत्रियम् । सर्वत्र विगतस्रेद्धः संतोषं परमं विदुः । क्षेत्रे व्यातं च विश्वासो वक्षदास्त्रियमुष्यते ॥ ६ ॥ न्यायार्जितपनं श्रान्ते अद्याः वैदिके जने । अन्यद्वा यत्प्रद्वायस्ते तद्दानं प्रोच्यते मया ॥ ७ ॥ रागाचपेतं द्वरपं वागदुष्टानृतादिना । हिंसादिरहितं कर्म यसदीश्वरपूजनम् ॥ ८ ॥ सत्वं

१ लोचन.

शानमनन्तं च परानन्तं परं धुवम् । मस्यगित्यवगर्यस्यं वेदान्तभवणं बुधाः ॥ ९ ॥ वेदलीकिकमार्गेषु कुस्तितं कर्म यज्ञवेत् । तस्मिन्भवति या सज्जा हीः सैबेति प्रकीतिता । वेदिकेषु च सर्वेषु अद्धा या सा मतिभेवेत् ॥ १० ॥ गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तत्र मंबन्धवर्जितः । वेदोक्तेव मार्गेण मझाश्वासी जपः समृतः ॥ ११ ॥ कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशाखे पुराणके । इतिहासे च हृत्तियां स जपः प्रोच्यते मया ॥ १२ ॥ जपस्तु द्विषधः प्रोक्तो वाविको मानसस्या ॥ १३ ॥ वाविकोपांग्रुरुवेश्व द्विषधः परिकीर्तितः । मानस्ये मानसस्या ॥ १३ ॥ वाविकोपांग्रुरुवेश्व द्विषधः परिकीर्तितः । मानस्ये मानस्या सेदाह्विष्यमाधितः ॥ १४ ॥ उचैर्जपादुपांग्रुश्व सहस्वगुणसुन्यते । मानस्य तथोपांशोः सहस्वगुणसुन्यते ॥ १५ ॥ उचैर्जपश्च सर्वेषां यथोक्य-फल्दो भवेत् । नीर्जःश्रोत्रेण चेन्मचः श्रुतश्चेकिष्फलं भवेत् ॥ १६ ॥ इति ॥ इति ॥ दितीयः खण्डः ॥ २ ॥

स्वश्चिकं गोमुखं पग्नं वीरसिंहासने तथा । भन्नं मुकासनं चैव मयूरास-्र . ३ च ॥ १ ॥ सुखासनसमाख्यं च नवमं सुनिपुङ्गव । जानूबीरम्बरे इत्वा सम्यक् पादनले उमे ॥ २ ॥ समग्रीवशिरःकायः खिलकं नित्यमभ्य-सेत्। सन्ये दक्षिणगुरुषं तु पृष्ठवार्थे नियोजयेत् ॥ ३ ॥ दक्षिणेऽपि तथा सब्यं गोमुखं तन्त्रचक्षते । अङ्गुष्ठावधि गृह्णीयाद्धस्ताभ्यां ब्युत्क्रमेण तु ॥ ४॥ कवींरुपरि विधेन्द्र इत्वा पादतसहयम् । पश्चासनं भवेत्प्राज्ञ सर्वरोगभया-पह्म ॥ ५ ॥ दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत् । ऋजुकायः समा-सीनो वीरासनमुदाहनम् ॥ ६ ॥ गुरुको तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्थयोः क्षिपेत्। पार्श्वपादी च पाणिभ्यां इढं बद्धा सुनिश्रस्तम् । भद्रासनं भवेदेत-द्विपरोगविनाञ्चनम् ॥ ७ ॥ निपीड्य सीवनीं सूक्ष्मं दक्षिणेतरगुल्फतः । वामं याम्येन गुरुफेन मुक्तासनिमिदं भवेत् ॥ ८ ॥ मेहादुपरि निक्षिप्य सम्यं गुरुफं ततोपरि । गुरुफान्तरं च संक्षिप्य मुकासनमिद मुने ॥ ९ ॥ कूपेरामे मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेक्वामिपार्श्वयोः । भूम्यां पाणितळद्वन्द्वं निक्षिप्येकाममानस-॥ १० ॥ समुक्रतशिरःपादी दण्डवस्योग्नि संस्थितः । मयुरासनमेतस्याःस-र्वपापप्रणाशनम् ॥ ११ ॥ येन केन प्रकारेण सुखं धेयं च जायते । तत्सु-सासनमित्युक्तमशक्तसामाश्रयेत्॥ १२ ॥ आसनं विजितं येन जितं तेन जगन्नयम्। अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं सदा कुरु ॥ १६ ॥ इति ॥ इति तृतीयः सण्डः ॥ ३ ॥

शरीरं तावदेव स्थात्पण्णवत्यहुलात्मकम् । देदमध्ये शिलिस्थानं तस्रजा म्बूमद्रप्रभम् ॥ १ ॥ त्रिकोणं मनुजानां तु सत्यमुक्तं हि सांकृते । गुदासु अहुकाद्ष्यं मेगृत्तु अहुकाद्षः ॥ २ ॥ देदमध्यं मुनिप्रोक्तमनुजानीहि सोकृते । कन्दस्थानं मुनिभेष्ठ मृकाधाराष्ट्रवाहुकम् ॥ ३ ॥ सतुरहुकमाया सविद्यारं मुनिपुष्टव । कुबुटाण्डसमाकारं मूचितं तु त्वगादिभिः ॥ ४ ॥ तन्मध्ये नामिरित्युक्तं योगश्चेर्मुनियुक्तव । कन्द्रमध्यस्थिता नाडी सुवुक्तेति प्रकीर्तिता ॥ ५ ॥ तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाडयो मुनिपुङ्गव । द्विसप्ततिसः हचाणि तासां मुख्याश्रमुर्दश ॥ ६ ॥ सुयुम्ना पिक्वका तद्वदिडा चैव सर-खती । पूरा च वरुणा चैव इस्तिजिह्ना यशस्त्रिनी ॥ ७ ॥ अकम्बुसा कुहू-श्रेव विश्वोदरी तपस्त्रिनी । शक्किनी चैव गान्धारा इति सुख्याश्रमुर्देश ॥८॥ भार्सा सुरूयतमास्त्रिस्रस्थिस्वरेकोत्तमोत्तमा । त्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता सुने वेदान्तवेदिभिः ॥ ९ ॥ पृष्ठमध्यस्थितेनास्था वीणादण्डेन सुवत । सह मसकपर्यन्तं सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता ॥ १० ॥ नाभिकन्दादधः स्थानं कुण्डस्या बाहुकं मुने । अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम ॥ ११ ॥ यथावद्वायु-चेष्टां च जकामार्दानि नित्यक्षः। परितः कन्दपार्थेषु निरुध्येव सदा स्थिता ॥ १२ ॥ स्वमुखेन समावेष्ट्य ब्रह्मरन्ध्रमुखं मुने । सुवुन्नाया इडा सब्ये दक्षिणे पिक्का स्थिता ॥ १३ ॥ सरस्वनी कृदृश्चेव सुयुद्धापार्श्वयोः स्थिते । , गान्धारा इस्तिजिह्ना च इडाबाः पृष्ठपार्श्वयोः ॥ १४ ॥ पूरा यज्ञास्त्रिनी चैव पिक्रका पृष्ठपूर्वयोः । कुहोश्च हम्तिजिह्नाया मध्ये विश्वोदरी स्थिता ॥ १५ ॥ यशस्त्रिन्याः कुहोर्मध्ये बहणा सुप्रनिष्टिता। पूरावाश्च सरस्त्रत्या मध्ये श्रीका यशस्त्रिनी ॥१६ ॥ गान्धारायाः सरस्वत्या मध्ये श्रीका च शङ्किनी । असम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्द्रमध्यता ॥ १७ ॥ पूर्वभागे सुपुन्नाया राकायाः संस्थिता कुहुः । अधश्रोध्वं स्थिता नाही याम्यनासान्तमिष्यते ॥ १८ ॥ इडा तु सब्बनासान्त संस्थिता मुनिपुङ्गव । यशम्बनी च वामस्य पादाक्रुष्ठान्तमिष्यते ॥ १९ ॥ पूपा वामाक्षिपयंन्ता पिक्रकायास्तु पृष्ठनः । पबस्विनी च याम्यस्य कर्णान्तं प्रोच्यते बुधैः ॥ २० ॥ सरस्वती तथा चोर्ध्व-गता जिह्ना तथा मुने । इन्तिजिह्ना तथा सव्यपादाङ्गुष्टान्तमिष्यते ॥ २९ ॥ ँ शक्किनी नाम या नाही सव्यकर्णान्तमिष्यते । गान्धारा सव्यनेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥ २२ ॥ विश्वोदराभिधा नाडी कन्द्रमध्ये व्यवस्थिता । प्राणोऽपानस्तथा ब्यानः समानोदान एव च ॥ २३ ॥ नागः कूर्मश्च क्रकरो देवदस्तो धनंजयः । एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति देश वायवः ॥ २४ ॥ तेषु थाणाद्यः पञ्च मुख्याः पञ्चसु सुवतः । प्राणसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणसः-योर्मुने ॥ २५ ॥ आस्वनासिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । प्राणसंज्ञी-ऽनिको निर्ध वर्तते मुनिसत्तम ॥ २६ ॥ अपानो वर्तते निर्ध गुँदमध्योद-जानुषु । इद्दे सक्छे कट्यां वाभी अहे च सुवत ॥ २७ ॥ व्यानः श्रोत्रान

१ सदावेष्टम. २ गा जिहान्तं. ३ गुदमेद्रोव.

श्चिमध्ये च ककुत्रां गुरुप्तयोरपि । प्राणस्थाने गले चेव वर्तते सुनियुक्तव ॥ २८ ॥ उदानसंज्ञो विशेषः पादयोईस्त्रपोरि । समानः सर्वदेहेतु स्थाप्य तिश्वसंशयः ॥ २९ ॥ नागादिवायवः पञ्च स्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । मिः-श्वासोच्छासकासाश्च प्राणकर्म हि सांकृते ॥ ३० ॥ अपानास्पस्य वायोस्तु विष्मुत्रादिविसर्जनम् । समानः सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुङ्गव ॥ ३३ ॥ इदान अर्थगमनं करोत्येव न संशयः । व्यानी विवादकृत्योक्ती मुने वेदा-न्तवेदिमिः ॥ ३२ ॥ डहारादिग्णः प्रोक्तो ज्यानास्यस्य महामुने । धनं- , जयस्य शोभादि कर्म प्रोक्तं हि सांकृते ॥ ३६ ॥ निमीलनादि कुर्मस्य धुषा तु कृकरस्य च । देवद्तस्य विपन्द तन्द्रीकर्म प्रकीर्तितम् ॥ ३४ ॥ सुपु-**ज्ञायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः । पिक्नलाया चिरित्राः स्यास्तरस्यत्या** बिराण्यने ॥ ३५ ॥ पूराधिदेवता प्रोक्ता वहणा बायुदेवना । हम्तिजिह्ना-भिषायास्त वरुणो देवता भवेत् ॥ ३६ ॥ यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्भा-र सथा। अलम्बुसाया अवास्मा वरुणः परिकीर्तिनः ॥ ३७ ॥ कुहोः क्षु-हेवता प्रोक्ता गान्धारी चन्द्रदेवता । शक्तिन्याश्चन्द्रमासहस्पर्यस्वन्याः प्रजा-पति: ॥ ३८ ॥ विश्वोदरासिधायास्तु भगवान्पाबकः पतिः । इहायां धन्द्रमा नित्यं चरायेव महामुने ॥ ३९ ॥ पिङ्गलायां रविसाद्वनमुने वेद्विदां वर । पिक्कलायासिडायां तु वायोः संक्रमणं तु यन् ॥ ४० ॥ तदु तरायणं प्रोक्तं सुने वेदान्तवेदिभिः । इहायां पिङ्गठायां तु प्राणसंक्रमणं सुने ॥४१॥ दक्षिणायनमित्यक्तं पिङ्गलायामिति श्रुतिः । इडापिङ्गलयोः संधि यदा प्राणः समागतः ॥ ४२ ॥ अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहन्त्रतां वर । मूळाघारं यदा प्राणः प्रविष्टः पण्डितोत्तम ॥ ४३ ॥ तदाद्यं विषुवं प्रोक्तं तापसंस्ताप-सोनम । प्राणसंज्ञो सुनिश्रेष्ट मूर्वानं प्राविशयदा ॥ ४४ ॥ नदन्त्यं विषुवं े श्रोक्तं तापसम्तत्त्वचिन्तकः । तिःश्वामोच्छासनं सर्वं मासानां संक्रमो भवेत ॥ ४५ ॥ इहायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः । सोमप्रहणमिखुक्तं तदा तत्वविदां वर ॥ ४६ ॥ यदा पिङ्गलया प्राणः कुण्डलीस्थानमागतः। तदातदा भवेरसूर्वप्रहणं सुनिपुह्नव ॥ ४७ ॥ श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं त ललाटके । वाराणसी महाप्राञ्च अवोर्घाणस्य मध्यमे ॥ ४८ ॥ कुरुक्षेत्रे कुचस्थाने प्रयागं हुरसरोरुहे । चिद्रम्बरं तु हुन्मध्ये आधारे कमलाक्यम् ॥ ४९ ॥ आत्मतीर्थं समुत्सुरय बहिसीर्थानि यो बजेत् । करस्यं स महारतं स्यक्त्वा काचं विमार्गते ॥ ५० ॥ मावतीर्थ परं तीर्थ प्रमाणं सर्वकर्मस् । अन्यथालिकाते कान्ता अन्यथालिकाते सुता ॥ ५१ ॥ नीर्थाने तोवपूर्णान

१ प्याभिदेवता.

#### इं माजुपनियत्सु-

दैवान्काष्टादिनिर्मितान् । योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्मप्रस्रयकारणात् ॥ ५२॥ बहिस्तीर्थात्यरं तीर्थमन्तसीर्थं महामुने । भारमतीर्थं महातीर्थमन्यतीर्थं निर-र्थेकम् ॥ ५३ ॥ चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थकानैने शुक्रात । शतकोऽपि जलै-धौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ ५४ ॥ विषुवायनकालेषु महणे चान्तरे सदा । बाराणसादिके स्थाने सारवा शुद्धो भवेशरः ॥ ५५ ॥ ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रक्षालितं जलम् । भावशुद्धार्थमज्ञानां तत्तीर्थं मुनियुङ्गव ॥ ५६ ॥ तीर्थे दाने जपे यहे काष्टे पाषाणके सदा । शिवं पश्यति मुदारमा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥ ५७ ॥ अन्तस्यं मां परित्यज्य बहिष्टं यस्तु सेवने । इस्तस्थं पि-वहमुरसञ्च लिहेन्कूर्वरमात्मनः ॥ ५८ ॥ शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिसास स बोबिनः। अञ्चानां भावनाथीय प्रतिमाः परिकल्पिताः॥ ५९॥ अपूर्व-मपरं बह्य स्वातमानं सत्यमद्वयम् । प्रज्ञानघनमानन्दं यः पश्यति स पश्यति ॥ ६० ॥ नाडीपुत्रं सदा सारं नरभावं महासुने । समुःस्ज्यास्मनास्मानम-इमित्येव धारय ॥ ६३ ॥ अशरीरं शरीरेषु महान्तं विभुमीश्वरम् । आन-न्द्रमक्षरं साक्षास्मत्वा धीरो न शोचित ॥ ६२ ॥ विमेद्रजनके ज्ञाने नष्टे ज्ञानबळान्मुने । आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं किं करिष्यति ॥ ६३ ॥ इति ॥ इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥

सन्यक्षथय मे ब्रह्मकाडीग्रुद्धिं समासतः।यथा गुड्या सदा ध्यायक्षीवन्मुको भवाग्यहम् ॥१॥सांकृते श्रणु वक्ष्यामि नाडीग्रुद्धिं समासतः। विध्युक्तकर्मसंयुक्तः कामसंकर्णवर्जितः॥ २ ॥ यमाग्रशक्षसंयुक्तः शान्तः सत्यपरायणः। स्वारमन्यवस्थितः सन्यग्ज्ञानिभित्र सुव्यक्षितः॥ ३ ॥ पर्वताप्रे नदीतीरे विश्वमृत्रे वनेऽथवा । मनोरमे ग्रुची देशे मटं कृत्वा समाहितः
॥ ४ ॥ आरभ्य चासनं प्रवारप्राञ्चलोदश्चलोऽपि वा । समग्रीविश्तरःकायः
संवृतास्यः सुनिश्चलः॥ ५ ॥ नासाग्रे शक्षभृद्धिने विन्दुमध्ये तुरीयकम् ।
स्व वन्त्रसम्यन् परवेकेन्नाभ्यां सुसमाहितः॥ ६ ॥ इह्या प्राणमाकृत्य प्रवित्वादरे स्थितम् । ततोऽप्ति देहमध्यस्थं ध्यायन्ज्वाकावलीयुतम्॥ ७ ॥
विन्दुनादसमायुक्तमप्रिवीतं विचिन्तयेत् । प्रधाद्विरे चयेतसम्यवमाणं पिकृत्या वुषः॥ ८ ॥ पुनः पिङ्गळ्याप्यं विद्ववीत्रमनुक्तरेत् । पुनर्विरेचयेद्यामनिवयेव शनैःशनैः॥ ९ ॥ त्रिचतुर्वासरं वाथ त्रिचनुर्वारमेव च । षट्टकृत्वा विचरित्रस्यं रहस्येवं त्रिसंविषु॥ १० ॥ नाडीग्रुद्धिमवाग्नोति पृथक्विद्वीपक्रक्षितः। शरिरलज्ञुना दीसिर्वेक्षेत्रं वार्यनेवन्तवेतं समाचरेत्
किरित्येतिश्चकं तरिसदिस्यकम्। वावदेतानि संपद्येत्रावदेवं समाचरेत्

१ कः करिष्यति.

भ १२ ॥ अथवैतरपरिखज्य सारमञ्जूदि समाचरेत् । आसा शुद्धः सदा निसः सुस्रह्मपः स्वयम्प्रमः ॥ १३ ॥ अज्ञानाम्मलिनो भाति श्रानाच्युद्धो अवत्ययम् । अज्ञानमरूपद्वं यः क्षारूवेण्डानतो यतः । स एव सर्वदा शुद्धौ मान्यः कर्मरतो हि सः ॥ १४ ॥ इति ॥ इति पञ्चमः स्वय्डः ॥ ५ ॥

प्राणाबामकमं वक्ष्ये सांकृते श्रणु सादरम् । प्राणाबाम इति प्रोक्तो रेख-पुरककुम्भकैः ॥ १ ॥ वर्णव्रयासकाः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । स पुष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥ २ ॥ इडया वायुमाकृष्य पूर्वि-स्वोदरे स्थितम् । शनैः पोडशिमांत्रैरकारं तत्र संस्परेत् ॥ ३ ॥ पूरितं धारवेल्पश्चाचतुः पष्ट्या तु मात्रया । उकारमूर्तिमत्रापि संसारन्मणवं जपेत् ॥४॥ याबद्वा शक्यते ताबद्धारयेज्ञपतत्परः । पूरितं रेचयेत्पश्चान्मकारेणानिकं बुधः ॥ ५ ॥ शनैः पिङ्गलया तत्र द्वात्रिशनमात्रया पुनः । प्राणायामी भवे-देवं तत्रश्चेवं समभ्यसेत् ॥ ६ ॥ पुनः पिङ्गळयापूर्य मात्रैः पोदशमिसाधा । अकारमूर्तिमत्रापि सरेरदेकावमानसः ॥ ७॥ धारयेरपूरितं विद्वान्प्रणवं े-सजपन्वशी । उकारमूर्ति स ध्यायंश्रतुःपष्ट्या तु मात्रया ॥ ८ ॥ महारं तु स्मरन्पश्चाद्रेचयेदिङयानिलम् । एवमेव पुनः कुर्यादिङयापूर्य बुद्धिमान् ॥ ९ ॥ एवं समभ्यसेन्नित्यं प्राणायामं मुनीश्वर । एवमभ्यासतो नित्यं पण्मामाद्यवचान्भवेत् ॥ १० ॥ वस्मराह्रह्मविद्वान्स्यात्तसान्नित्यं समभ्यसेत् । योगाभ्यास्तरतो नित्यं स्वधर्मनिरतश्च युः ॥ ११ ॥ प्राणसंबसनेनैब ज्ञानान्मुको भविष्यति । बाह्मादाणुरणं वायोरदरे पुरको हि सः ॥ १२ ॥ संपूर्णकुरभवद्वायोधीरणं कुरभको भवेत्। बहिविरेचनं वायोहद्राद्वेचकः स्मृतः ॥ १३ ॥ प्रस्वेदजनको यस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । करपने सध्यसं विद्यादुरथानं चोत्तमं विदुः ॥ १४ ॥ पूर्वपूर्वं प्रकुर्वीत यावदुरथानसंभवः । संभवत्युत्तमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत् ॥ १५ ॥ प्राणायामेन चित्तं तु शुद्धं भवनि सुवत । चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षाम्पत्यग्ज्योतिष्यंद-स्थितः ॥ १६ ॥ प्राणिश्वत्तेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठनि । प्राणायामपर-स्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥ १७ ॥ देहश्रोत्तिष्टते तेन किंबिज्ज्ञानाद्वि-मुक्तना । रेचकं पूरकं मुक्ता कुम्भकं निखमभ्यसेन् ॥ १८ ॥ सर्व-यापविनिर्मुक्तः सम्याज्ञानमवाप्तुषात् । मनोत्रवावमाप्नोति पश्चितादि प नश्यति ॥ १९ ॥ प्राणायामैकनिष्ठस्य न किंचिदपि दुर्छभम् । त्रसात्सर्वप्र-बनेन प्राणायामान्समम्बसेत् ॥ २० ॥ विनियोगान्प्रवध्यामि प्राणायामस्य सुमत । संध्ययोत्रीहाकालेऽपि मध्याद्वे वाथवा सदा ॥२१ ॥ बाह्यं प्राणं समाकृत्य पूरियत्वोदरेण च । नासाग्रे नामिमध्ये च पादाङ्क्षरे च धारयेत् ॥ २२ ॥ सर्वरोगविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्वञ्चतं नरः । नास्तर-

प्रधारणाद्वापि जितो भवति सुवत ॥ २३ ॥ सर्वरोगनिवृत्तिः स्वकाभिमध्ये तु भारणात् । शरीरलघुता विम पादाश्चष्टनिरोधनात् ॥ २४ ॥ जिह्नया वायुः माकृष्य यः पिबेस्सततं नरः। श्रमदाहविनिर्भुक्तो योगी नीरोगतामियात्॥२५॥ जिह्नया वायुमाकृष्य जिह्नामृहे निरोधयेत् । पिवेदमृतमस्यग्नं सक्हं सुसमा-युवात् ॥ २६ ॥ इस्या वायुमाक्तुष्य भुवोर्मध्ये निरोधयेत्। यः पिबैदमृतं शुद्धं व्याविभिर्सुच्यते हि सः ॥ २७ ॥ इडया वेदतस्वज्ञस्यथा पिङ्गरुयेव च । नाभौ निरोधवेत्तेन व्याधिमिर्मुच्यते नरः ॥ २८ ॥ मासमात्रं त्रिसन्ध्यायां जिह्नुयारोप्य मारुतम् । अमृतं च पित्रेक्षाभौ मन्दंमन्दं निरोधपेत् ॥ २९ ॥ वातजाः विक्रजा दोषा नश्यन्त्येव न मंशयः । नासाभ्यां वायुमाकृष्य नेत्र-हुन्द्वे निरोधयेत् ॥ ३० ॥ नेत्ररोगा विनश्यन्ति तथा श्रीत्रनिरोधनात । तथा वायुं समारोप्य धारयेच्छिरसि स्थितम् ॥ ३१ ॥ शिरोरोगा विनश्यन्ति सत्त्रमुक्तं हि सोकृते। स्वन्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्था ॥ ३२ ॥ अपानम् ध्वम्रथाप्य प्रणवेत बातैः दानैः । हम्ताभ्यां धारयेग्सम्यक्वणीदिकर-णानि च ॥ ३३ ॥ अङ्गुष्टाभ्यां मुने भोत्रे तर्जनीभ्यां नु चक्कुपी । नासापुटा वजानाभ्यां प्रच्छाच करणानि वै ॥ ३४ ॥ आनन्दाविभवो यावत्तावनमुर्धनि धारणात् । प्राणः प्रयास्यनेनैव ब्रह्मरन्ध्रं महासुने ॥ ३५ ॥ ब्रह्मरन्ध्र गते वार्या नार्श्वोत्पचनेऽनच । शङ्कध्वनिनिभश्चादी मध्ये मेघध्वनिर्यथा ॥३६॥ शिरोमध्यगने वायौ गिरिप्रस्ववणं यथा । पश्चान्त्रीतो महाप्राज्ञः साक्षादात्मो-न्मुखो भवेत ॥ ३७ ॥ पुनन्तज्ज्ञाननिष्पत्तियोगारसंसारनिद्नृतिः । दक्षिणोत्त-रगुरुफेन सीविनी पीडयेरिम्यरम् ॥ ३८ ॥ सन्येतरेण गुरुफेन पीडयेद्दाहि-मान्नरः। जान्वौरधः स्थितां सन्धि स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम् ॥ ३९ ॥ विना-यक च संरमृत्य तथा वागीश्वरी पुनः । लिङ्गनालात्समाञ्चय वायुमप्ययनो मुने ॥ ४० ॥ प्रणवेन नियुक्तेन बिन्दुयुक्तेन बुद्धिमान् । मूलाधारस्य विप्रेन्द् मध्ये तं नु निरोधयेन् ॥ ४१ ॥ निरुध्य वायुना दास्रो बहिरूहति कुण्ड-लीम् । पुनः सुषुप्रया वायुर्वद्विना सह गण्डति ॥ ४२ ॥ एवमभ्यासतस्रत्य जितो बायुर्भवेद्धशम् । प्रम्वेदः प्रथमः पश्चान्कस्पनं सुनिवुङ्गव ॥ ४३ ॥ उत्थानं च शरीरस्य चिह्नमेसजितेऽनिले । एवमभ्यासतस्य मूलरोगो विन-इयति ॥ ४४ ॥ भगन्दरं च नष्टं स्मास्तर्वरोगाश्च सांकृते । पातकानि विन-इयन्ति भ्रद्राणि च महान्ति च ॥ ४५ ॥ नष्टे पापे विशुद्धं स्याश्चित्तदर्पणम-द्भारम्। पुनर्वह्यादिभोगेम्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥ ४६ ॥ विरक्षस्य तु संसाराज्ञानं कैवस्यसाधनम् । तेन पापापहानिः स्याज्ञास्या देवं सदाशिवम् ॥ ४७ ॥ ज्ञानासृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत् । स सर्वकार्यमुरस्ज्य तत्रेष परिभावति ॥ ४८ ॥ ज्ञानसक्यमेवादुर्जगदेतद्विस्रक्षणम् । अर्थस्वरूप-

मज्ञानात्पद्यन्त्यन्ये कुदृष्यः ॥४९॥ आत्मस्यक्ष्पविज्ञानाद्ज्ञानस्य परिक्षयः। श्लीणेऽज्ञाने महात्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः॥५०॥ रागायसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमद्त्रम्। तयोगोद्दो शरिरेण न पुनः संप्रयुज्यते॥५१॥ इति॥ इति पष्टः सण्डः॥६॥

अथातः संप्रवद्यामि प्रत्याहारं महामुने । इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्बभावतः ॥ १ ॥ बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते । यत्पश्यति तु तस्मर्वे ब्रह्म पर्यन्समाहितः ॥ २ ॥ प्रत्याहारी भवेदेव ब्रह्मविद्धिः पुरी-दिनः । यद्यच्छुद्धमञ्जदं वा करोत्यामरणान्निकम् ॥ ३ ॥ तस्तर्व महाणे कुर्याप्त्रसाहारः स उच्यते । अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनबुद्धिनः ॥ ४ ॥ काम्यानि च तथा कुर्यात्प्रत्याहारः स उच्यते । अथवा वायुमाकृष्य स्थाना-स्थानं निरोधयेत् ॥ ५ ॥ दन्तमृलात्तथा कण्टे कण्डादुरसि मारुतम् । उरो-देशात्ममाकृष्य नाभिदेशे निरोधयेन् ॥ ६ ॥ नाभिदेशासमाकृष्य कुण्डत्यां ह तिरोधयेन् । कुण्डलीदेशतो विद्वानमुलाधारे निरोधयेन् ॥ ७ ॥ अथा -पानात्कटिद्वन्द्वे तथोरी च सुमध्यमे । तस्माजानुद्वये जहुँ पादाञ्चन्ने निरो-धर्येत् ॥ ८ ॥ प्रत्याहारोऽयमुक्तस्तु प्रत्याहारस्परः पुरा । एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महारमनः ॥ ९ ॥ सर्वपापानि नश्यन्ति भवरोगश्च सुवत । ना-साभ्यां वायुमाकृष्य निश्रलः स्वस्तिकासनः ॥ १० ॥ पूर्येदनिलं विद्वानाः पादतलमस्तकम् । पश्चारपादद्वये तद्वन्मृकाधारे तथैव च ॥ १९ ॥ नाभि-करदे च हन्मध्ये कण्डमूले च तालुके । अवोर्मध्ये एकाटे च तथा मूर्धनि धारयेत् ॥ १२ ॥ देहे स्वारमर्मात विद्वान्समाकृष्य समाहितः । आरमनाः ध्मनि निर्द्वन्द्वे निर्विकल्पे निरोधयेत्॥ १३ ॥ प्रसाहारः समाख्यातः साक्षा-हेदान्तवेदिभिः । एवमेभ्यसतस्त्रस्य न किंचिद्पि दुर्लभम् ॥ १४ ॥ इति ॥ इति सप्तमः खण्डः ॥ ७ ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः पञ्च सुवत । देहमध्यगते ब्योक्ति बाह्या-काक्षं तु धारयेत् ॥ १ ॥ प्राणे बाह्यानिलं तह्वज्वलने चाप्तिमान्ते । तोयं तोयांशके भूमि भूमिमाने महामुने ॥ २ ॥ हयवरलकाराख्यं मध्ममुखारये-रक्षमात् । धारणेया परा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥ ३ ॥ जान्वन्त पृथिवी हांशो हापां पाय्वन्तमुच्यते । हृद्यांशम्नधारयंशो भूमध्यान्तोऽनिलांशकः ॥ ४ ॥ आकाशांशस्त्रथा प्राज्ञ मूर्धांशः परिकीर्तितः । बह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा ॥ ५ ॥ अर्थशे च महैशानमीश्वरं चानिलांशके । आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेतु सदाशिवम् ॥ ६ ॥ अथवा तव वक्ष्यामि धारणां सुनियुक्तव । युरुषे सर्वशास्त्रारं बोधानन्दमयं शिवम् ॥ ७ ॥ धारये-

१ मभ्यासतः.

हुद्धिमाश्चिलं सर्वपापविद्युद्धे । मझादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संह्रत्य कारणे ॥ ८॥ सर्वकारणमच्यक्तमिरूप्यमचेतनम् । साक्षादासमित संपूर्णे धारवेत्याणवेन तु । इत्त्रियाणि समाहृत्य मनसारमित योजयेत् ॥९॥ इति ॥ इत्यन्धमः खण्डः ॥ ८॥

अथातः संप्रवह्यामि ध्यानं संसारनाश्वमम् । ऋतं सत्यं परं वहा सर्व-संसारमेषत्रम् ॥ १ ॥ अध्वरेतं विश्वरूपं विरूपक्षं महेश्वरम् । सोऽहमिसा-दरेणैव ध्यायेयोगीश्वरेश्वरम् ॥२॥ अथवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्द्रमद्भयम् । अत्ययंमचळं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम् ॥ ३ ॥ तथा स्थूळमनाकाशमसं-स्पृश्यमचाक्षुपम् । न रसं न च गन्धाल्यमप्रमेयमन्पमम् ॥ ४ ॥ आत्मानं सच्चिद्रानन्दमनन्तं ब्रह्म सुवत । अहमस्रीत्यभिध्यायेख्येयानीतं विमुक्तये ॥ ५ ॥ एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः । क्रमाहेदान्तविज्ञानं विजा-येत न संशयः ॥ ६ ॥ इति ॥ इति नवमः सण्डः ॥ ९ ॥

अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधि भवनावानम् । समाधिः संविद्रपत्तिः पर--जीवेकतां प्रति ॥ १ ॥ नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कृटस्थो होपवर्जितः । एकः सन्भिष्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥ २ ॥ तस्माद्द्वतमेवान्ति न प्रपञ्जो न संसुतिः । यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः ॥ ३ ॥ तथा आन्तै-र्द्धिया प्रोक्तो ह्यास्मा जीवेश्वरात्मना । नाहं देहो न च प्राणी नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥ ४ ॥ सदा साक्षिखरूपखाच्छिव एवासि केवछः । इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥ ५ ॥ साहं बह्य न संसारी न मत्तोऽन्यः कदाचन । यथा फेनतरकादि समुद्रादुन्थितं पुनः ॥ ६ ॥ समुद्रे तीयते तद्व-ज्ञगन्मरयनुलीयते । तस्मान्मनः पृथक् नास्ति जगन्माया च नान्ति हि ॥७॥ यस्येवं परमात्मायं प्रस्वरमृतः प्रकाशितः । स तु याति च पुंभावं स्वयं साक्षारपरामृतम् ॥ ८ ॥ यदा मनसि चैतन्यं भानि सर्वत्रगं सदा । योगि-नोऽध्यवधानेन तदा संपथते स्वयम् ॥ ९ ॥ यदा सर्वाण भूतानि स्वात्म-न्येव हि पश्यति । सर्वभृतेषु चारमानं ब्रह्म संपद्मते तदा ॥ १० ॥ यदा सर्वाणि मुतानि समाधिस्थो न पश्यति । एकी भूतः परेणाऽसौ तदा भवति केवरूः ॥ ११ ॥ यदा पश्यति चारमानं केवलं परमार्थतः । मायामात्रं जग-स्कृत्सं तदा भवति निर्वृतिः ॥ १२ ॥ एवमुक्ता स भगवान्द्रतात्रेयो महा-मुनिः। सांकृतिः स्वस्वरूपेण सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥ १३ ॥ इति ॥ इति दशमः सण्डः ॥१०॥ 🍄 भाष्यायन्त्विति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीत्राबालदर्शनोपनिषरसमाहा ॥

#### तारसारोपनिषत्॥ ९४॥

यद्वारायणतारार्थसस्यक्षानसुखाकृति । त्रिपाद्वारायणाकारं तद्वस्मेवास्मि केवलम् ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥

हिरः के ॥ वृहरपतिरुवाच याज्ञवरुवयं यद्यु क्रुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेवां भूतानां व्रक्षसदनं तस्माद्यत्र कचन गण्छेत्तदेव मन्येतेति । इदं वे क्रुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेवां भूतानां व्रह्मसदनम् । अत्र हि जन्तोः प्राणेपुरक्षममाणेषु रद्धसारकं व्रह्म व्याच्छे येनीसावमृतीभूत्वा मोक्षी भवति । तस्माद्विमुक्तमेव निषेवत । अविमुक्तं न विमुश्चेत् । एवसेवेव भगवित्ति व याज्ञवरुवयः ॥१॥ अध हेनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवरुवयं कि तारकम् । कि तारवतीति । स होत्राच याज्ञवरुवयः । के नमो नारायणायेति तारकं चिदारमकमित्युपारूत्ततव्यम् । ओमित्येकाक्षरमातमखरूपम् । नम इति ब्रक्षरं प्रकृतिन्तरूपम् । वारायणायेति पञ्चाक्षरं परंत्रह्मस्वरूपम् । इति य एवं वेद । सोऽस्त्रां भवति । अभिनि व्रह्मा भवति । नकारं विष्णुर्भवति । मकारो रहो भवति । नकारं हैश्वरो भवति । रकारोऽण्डं विराह्म भवति । यकारः पुरुषो भवति । णकारो भगवति । यकारः परमात्मा भवति । एतदे नारायणस्याष्टाक्षरं वेद परमपुरुषो भवति । अधमुग्वेदः प्रथमः पादः ॥ १ ॥

अभित्येनदक्षरं परं बद्धा। तद्वोपासितव्यम्। पृतदेव सूक्ष्माष्टाक्षरं भवति। तदेतदृष्टारमकोऽष्ट्रधा भवति। अकारः प्रथमाक्षरं भवति। तकारो द्विनीयाक्षरो भवति। मकारस्तृतीयाक्षरो भवति। बिन्दुस्तुरीयाक्षरो भवति। नादः पञ्चमाक्षरो भवति। कळा पष्टाक्षरो भवति। कळानीता सप्तमाक्षरो भवति। तारकत्वात्तारको भवति। तदेव तारकं बद्धा त्वं विद्धि। तदेवोपासितव्यम् ॥ अत्रैते स्रोका भवन्ति ॥ अकाराद्भवद्वश्चा जाम्बवानितिसंज्ञकः। उकाराक्षरसंभूत उपेन्द्रो हरिनायकः ॥ १ ॥ मकाराद्भवद्वश्चा जाम्बवानितिसंज्ञकः। उकाराक्षरसंभूतः उपेन्द्रो हरिनायकः ॥ १ ॥ मकाराद्भवद्वश्चा स्वयम् ॥ २ ॥ नादो सहाप्रभुज्यो भरतः शङ्क्षनामकः। कळावाः पुरुषः साक्षान्वक्षरो धरणीधरः॥ ३ ॥ कळानीता भगवती स्वयं सीतिति संज्ञिता। तत्यरः परमारमा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ कोमित्येतदृक्षरमिदं सर्वम्। तत्योषव्यास्थानं मृतं भव्यं भविष्यव्यान्यत्तरमञ्चवर्णदेवताक्षन्दो स्कळान्वाक्षित्वश्चारम्कमिति। य प्वं वेद। यञ्चवेदो द्वितीयः पादः॥ २ ॥

१ तेनासी.

अय हैनं भारद्वाजो याज्ञवस्वयमुवाचाथ कैर्मकः परमातमा प्रीतो अवति स्वारमानं दर्शयति तस्रो ब्रहि भगव इति । स होवाच याज्ञवस्त्रयः। ॐ यो ह व श्रीपरमातमा नारायणः स भगवानकारवाच्यो जाम्बवान्भूभुवः सुब-ससं वै नमोनमः ॥ १ ॥ ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवानुकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो हरिनायको भूभुंवः सुवस्तर्स व नमोः नमः ॥ २ ॥ ॐ यो ह वै परमात्मा नारायणः स भगवान्मकारवाच्यः जिवस्तरूपो हनुमान्भूभुवः सुवन्तसं वै नमोनमः ॥ ३ ॥ ॐ यो ह व श्रीपरमारमा नारायणः स भगवान्बन्द्रसह्यः शत्रुश्रो भूभुवः सुवस्तस्य वै नमोनमः ॥ ४ ॥ ॐ यो ह वे श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवाबादम्बरूपो भरतो भूर्भुवः सुवलासी व नमोनमः ॥ ५ ॥ ॐ यो ह व श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्कलाम्बरूपो लक्ष्मणो मुर्भुवः सुवानसे व नमोनमः ॥ ६॥ 🥗 यो ह वे श्रीरस्मात्मा नारायणः स भगवान्ककातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा भूभुव. सुवन्तसे वै नमोनमः ॥ ७ ॥ यथा प्रथममञ्जोक्तावाद्यन्ती तथा सर्वमञ्जेषु द्रष्टव्यम् । उकारवाच्य उपेन्द्रसारूपो इतिनायकः २ मकारवाच्यः जिवस्वरूपो हन्मान् ३ बिन्दु-स्वरूपः शत्रुप्तः ४ नाद्रस्वरूपो भरतः ५ कलास्त्ररूपो लक्ष्मणः ६ कला-तीता भगवती सीता चिल्वरूपा ७ ॐ यो ह व श्रीपरमाःमा नागः यणः स भगवांसत्परः परमपुरुषः पुराणपुरुषोत्तमो नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस-त्यपरमानन्ताद्वयपरिपूर्णः परमात्मा प्रह्मेवाहं रामोऽस्मि भूर्भवः सुब-स्तर्धा नमोनमः ॥ ८ ॥ एतदृष्टविधमम् योऽधीते सोऽधिपुतो भवति । स वायुपूरो भवति । स भादित्यपूरो भवनि । स म्थाणुपूरो भवनि । स संबंदंबर्जानो भवति । तेनेनिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । श्रीमञ्चारायणाष्टाक्षरानुसारणेन गायण्याः शत-सहसं जहं भवति । प्रणवानामयुतं जहं भवति । दशपूर्वान्दशोत्तरान्यु-नानि । नारायणपदमवामोनि य एवं वेद । तहिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् । तद्विपासी विपन्धवी जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्थत्परमं पदम् ॥ इत्युपनिषत् ॥ सामवेदस्तृनीयः पादः ॥ ३ ॥ ॐ पूर्णमद इति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तःसत् ॥

इति तारसारोपनिष्यसमाप्ता ॥

### महावाक्योपनिषत्॥ ९५॥

यन्महाबाक्यसिद्धान्तमहाविधाकछेवरम् । विकलेवरकैवस्यं रामचन्द्रपदं अजे ॥ १ ॥ ॐ भन्नं कर्णेमिरित शान्तिः॥

हरिः 👺 ॥ अथ होवाच भगवान्त्रकापरोक्षानु भवपरोपनिषदं व्याख्यास्यामः। गुह्माद्रह्मपरमेषा न प्राकृतायोपदेख्या । सात्विकायान्तर्भुखाय परिश्वश्रयवे । अथ मंसृतिबन्धमोक्षयोर्विद्याविद्ये चक्षवी उपमंहस्य विज्ञायाविद्याकोकाण्ड-सामोदक । तमो हि शारीरप्रपञ्चमावसस्थावरान्तमनन्ताखिळाजाण्डभूतम् । निखिलनिगमोदितसकामकर्मव्यवहारी लोकः । नैपोऽन्धकारोऽयमारमा । विद्या हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्सण्डलं प्राक्षं नापरम् । असावादित्यो ्रं 🐣 यजपयोपहितं हंसः सोऽहम् । प्राणापानाध्यां प्रतिकोमानुकोमाध्यां समुपक्रम्येवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिवृद्यस्मनि ब्रह्मण्यमिध्यायमाने सिंधदाननदः परमारमाविभवति । सहस्रभानुमध्छरितापृरितरवाद्छिप्या पारावारपूर इव । नैर्पा समाधिः। नेपा योगसिद्धिः। नेपा मनोलयः। ब्रह्मेक्यं तन् । भादित्य-वर्ण तमस्तर पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः । नामानि क्रावाऽभिवद-न्यदास्ते । धाना प्रस्ताद्यमुदाजहार । शकः प्रविद्वान्प्रदिशश्चतस्तः । तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय विश्वते । यज्ञेन यज्ञमयजनत देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्ते । यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः । सोऽहमर्कः परं ज्योतिरर्कज्योतिरहं शिवः । आत्म-उयोतिरहं ग्रुकः सर्वेज्योतिरसावैदोम् । य एतदथवंशिरोऽधीते । प्रातरधी-यानी रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानी दिवसकृतं पापं नाशयति । तःसायं प्रातः प्रयुक्तानः पापोऽपापो भवति । मध्यन्दिनमादित्याभिमुखोऽ-धीयानः पश्चमहापातकोपपातकात्रमुच्यते । सर्ववेदपारायणपुण्यं क्रभते । श्रीमहाविष्णुसायुज्यमवामोतीत्युपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः। हरि: 👺 तत्सन् ॥

इति महावाक्षीपनिष्यसमाप्ता ॥

१ लोकान्यस्तमो. २ सेपा समाधि:. ३ वदोत्तः

#### पश्चन्नस्रोपनिषत् ॥ ९६ ॥

महाविषञ्जनहाणो यत्र विश्रान्तिमाप्तुयुः । तत्र्खण्डसुस्राकारं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

हरि: अ ॥ अथ पैप्पलादी भगवान्मी किमादी कि जातमिति। सद्यो जा-समिति । किं भगद इति । अघोर इति । किं भगव इति । वामदेव इति । किं वा पुनरिसे भगव इति । तत्पुरुप इति । किं वा पुनरिसे भगव इति । सर्वेषां दिन्यानां प्रेरियता ईशान इति । ईशानी भूतमध्यस्य सर्वेषां देव-बोनिनाम्। कति वर्णाः। कति मेदाः। कति शक्तयः । यत्सवै तह्रह्मम्। तसी नमी महादेवाय महारुवाय प्रोवाच तसी भगवानमहेशः । गोप्या-द्रीप्यतर लोके यद्यस्ति शृण शाकल । सद्यो जातं मही पूपा रमा ब्रह्मा त्रिवश्खरः ॥ १ ॥ ऋग्वेदो गार्हपत्यं च मन्नाः सप्त खराख्या । वर्णे पीतं किया शक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रयुम् ॥ २ ॥ अधीरं सलिलं चन्द्रं गौरी बेद द्वितीयकम् । नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाक्षिरुदाहृतम् ॥ ३ ॥ पश्चाशद्वर्णसं-युक्तं स्थितिरिच्छाकियान्वितम् । शक्तिरक्षणसंयुक्तं सर्वाधीधविनाशनम् ॥४॥ सर्वतृष्टप्रशमनं सर्वेश्वर्यफलप्रदम् । वामदेवं महाबोधदायकं पावकारमकम ॥ ५ ॥ विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभम् । प्रसन्नं सामवेदास्यं नाः नाष्ट्रकसमन्वितम् ॥ ६ ॥ घीरस्वरमधीनं चाह्वनीयमनुसमम् । ज्ञानसंहा-रसंयुक्तं शक्तिद्वयसमन्त्रितम् ॥ ७ ॥ वर्णं शुक्तं तमोमिश्रं पूर्णबोधकरं खयम । धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्त्रितम् ॥ ८ ॥ सर्वसीभाग्यदं चूर्णाः सर्वकर्मफळप्रदम् । अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम् ॥ ९ ॥ यत्तत्तापु-रुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंबृतम् । पश्चाधिना समायुक्तं मन्नशक्तिनियामकम् -॥ १० ॥ पञ्चाशास्त्रत्वर्णाख्यमथर्ववेदस्बरूपकम् । कोटिकोटिगणाध्यक्षं ब्रह्माण्डाखण्डविप्रहम् ॥ ११ ॥ वर्ण रक्तं कामदं च सर्वाधिव्याधिभेप-जम् । सष्टिस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तिएक् ॥ १२॥ अवस्थात्रि-तयानीतं तुरीयं ब्रेझसंजितम् । ब्रह्मविष्ण्वादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम ॥१६॥ ईशानं परमं विद्यात्पेरकं बुद्धिसाक्षिणम् । भाकाशात्मकमव्यक्तमोंका-रस्वरभूषितम् ॥१४॥ सर्वदेवमयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वराहहिः। अकारादि-खराध्यक्षमाकाशमयविष्रहम् ॥६५॥ पञ्चकृत्यनियन्तारं पञ्चवद्वारमकं बृहत् । पश्चमह्योपसंहारं कृत्वा स्वारम्भि संस्थितः ॥१६॥ स्वमायावैभवान्सर्वान्संह-व्यस्तातमनि स्थितः। पञ्चनद्यारमकातीतो भासते स्वस्वतेत्रसा ॥ १७ ॥ आ-

१ विद्यानां. २ सत्यन्तित्युखम्.

दावन्ते च मध्ये च भाससे नान्यहेतुना । मायया मोहिताः शंभोर्महादेवं जगद्भरम् ॥ १८ ॥ न जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणकारणम् । न संदर्शे तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुषं विश्वधाम ॥ १९॥ येन प्रकाशते विश्वं बन्नैव प्रविकीयते । तह्नक्ष परमं शान्तं तह्नकाक्षि परं पदम् ॥ २० ॥ पद्य-ब्रह्म पैरं विद्यारसद्योजातादिपूर्वकम् । दृश्यते श्रूयते यद्य पञ्चवद्यारमकं स्वयम् ॥ २१ ॥ पञ्चथा वर्तमानं तं बहाकार्यमिति स्मृतम् । बहाकार्यमिति जैरावाः . ईशानं प्रतिपद्यते ॥ २२ ॥ पद्धवद्धात्मकं सर्वं स्वात्मनि प्रविकाप्य च । सोऽहमसीनि जानीयाद्विद्वान्त्रझाऽस्तो भवेत्॥ २३ ॥ इत्येतद्रह्म जानी-याद्याः स मुक्ती न संशयः । पञ्चाक्षरमयं शंभुं परवहास्वकृषिणम् ॥ २७ ॥ नकारादिवकारान्तं ज्ञात्वा पञ्चाक्षरं जपेत्। सर्वे पञ्चात्मकं विद्यात्पञ्चय-झात्म तत्त्वतः ॥ २५ ॥ पञ्चवद्यात्मिकी विद्यां योऽचीते मकिमावितः । स , 🕶 अकतामेत्य भासते पञ्चषा स्वयम् ॥ २६ ॥ एवमुक्त्वा महादेवो गा-कवस्य महारमनः । कृपां चकार तत्रैव स्वान्तर्धिमगमस्वयम् ॥२७॥ यस्य अवणमात्रेणाश्चतमेव श्वतं भवेत् । अमतं च मतं ज्ञानमविज्ञातं च शाकल ॥ २८ ॥ एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम । विज्ञातं मृण्मयं सर्वे मृद्भिन्नं हि कार्यकम् ॥ २९ ॥ एकेन लोहमणिना सर्वे लोहमयं यथा । वि-ञ्चातं स्वाद्येकेन नस्तानां कृत्तनेन च ॥ ३० ॥ सर्वे कार्ष्णायसं ज्ञातं तद्-भिश्नं स्वभावतः । कारणाभिश्वरूपेण कार्य कारणमेव हि ॥ ३१ ॥ तद्रपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृषा खलु । तच कारणमेकं हि न भिन्नं नौभयास-कम् ॥ ३२ ॥ मेदः सर्वत्र मिथ्येव धर्मादेशनिह्नपणात् । अतश्च कारणं नित्य-. मेकमेवाद्वयं खलु ॥ ३३ ॥ अत्र कारणमद्वेतं शुद्धवैतन्यमेव हि । अस्मिन्ब-ह्मपुरे वेइस दहरं यदिदं सुने ॥ ३४ ॥ प्रण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दह-रोऽस्ति तत् । स शिवः सिबदानन्दः सोऽन्वेष्टच्यो मुमुक्षभिः ॥ ३५ ॥ अयं ह्रदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसार-मोचकः ॥ ३६ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ सह नाववरिवति शान्तिः॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

#### इति पञ्चनकोपनिषसमासा ॥

१ ब्रह्ममिद विचात्. २ झुत्वा.

# प्राणा्भिहोत्रोपनिषत् ॥ ९७ ॥ श्रारवज्ञसंग्रुव्यक्तं वान्ति तद्भामपद्माश्रये ॥ १ ॥ अ सह नाववत्विति शान्तिः ॥

हरिः 🏴 ॥ अथातः सर्वोपनिचल्सारं संसारशानातीतमश्चर्कं शारीरवर्ञं \* व्याख्यास्यामः। यक्षित्रेव पुरुषः शरीरे विमाप्यप्रिहोत्रेण विनापि सांस्थैयोगेन संसारविद्युक्तिर्भवनीति । स्वेन विभिनाकं भूमी निक्षित्य या ओक्षीः सोमराज्ञीरिति तिसृभिरश्चपत इति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते । या ओषधयः सोम-राज्ञीर्वद्धीः शतविचक्षणाः । बृहस्पतिप्रसुनास्ता नो सुबन्वंहसः ॥ १॥ याः फलिनीयो जैफला अपुष्पा याश्च पुरिवणीः । बृहस्पतिप्रसृतास्ता नौ मुखन्त्वंह्रसः ॥ २ ॥ जीवला नैघारिषां माने ब्रधारबोषिम् । बातवायु (?) रुपाइराइप रक्षांसि चातयात ॥ ३ ॥ अञ्चपतेऽञ्चल नो धेशनमीवस्य A द्युविमणः । प्रवदातारं तारिष ऊर्ते नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ ४ ॥ यदक्र-मिन्निक्ह्या विराद्धि रुद्दैः प्रजग्धं यदि वा पिताचैः । सर्वे तदीशानी अभवं क्रणोत् शिवमीशानाय स्वाहा ॥५॥ अन्तश्चरति मृतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । स्वं यज्ञस्यं प्रश्ना स्व रहस्यं विष्णुरुखं वषद्वार आपी ज्योती रसोऽस्तं ब्रह्म भूर्भवः सुवैरीनमः । आपः पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनानु माम् । पुनन्तु त्रझणस्पतिज्ञंद्वापूना पुनातु माम् । यदुन्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्वरितं मम । सर्वे पुनन्तु मामापोऽमतां च प्रतिप्रहं स्वाहा । अमृतमस्य मृतोपसरण-मस्यम् तं प्राणे जुहोम्यमासिष्यास्तोऽसि । प्राणाय स्वाहा । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा । उदानाय स्वाहा । समानाय स्वाहा । इति कनिष्ठिकाङ्गल्या-क्रुप्टेन च प्राणे बुँहोति। अनामिकयापाने। मध्यमया व्याने । सर्वाभिरुदाने। प्रदेशिन्दा समाने । तुर्णामेकामेर्कऋषी जुहोति । दे आहवनीये । ऐकां दक्षिणाग्नी । एकां बाहंपसे । एकां सर्वप्रायश्चितीये ॥ अथापिश्वानमेश्वमृत-वैद्यायोपस्युक्ष पुनरादाय पुनरूपस्युरोत् । स ते प्राणा बाडक्यो गृहीरवा हृदयम्भालस्य जपेत् । प्राणी अप्तिः परमात्मा पश्चतायुभिराकृतः । अभयं सर्वभूतेम्यो न मे भीतिः कदाचन ॥ १ ॥ इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

१ सांख्येन. २ अकोशा बाध्य कोशिनीः. ३ न वर्षाः ४ अपानवादुपद्दादपरक्षांसि चातयातः ५ रपाद्दराः ६ विराजः विरुद्धः ७ सुवरोम् ८ मद्द स्वः गृह त्वं २ आपोमृतस्त्वमृतोः १० जुहोनः ११ एकक्चाः एकक्चौः १२ एकं १३ मस्यामृतः १४ स्वायोपद्यामीत्युपः

विश्वोऽसि वैकानरो विश्वेक्ष्मं त्वया धार्यते वाषसायस् । विश्वं त्याहुण्याः सर्वा यत्र ब्रह्माऽस्तोऽसि । सहानवोऽपं पुरुषो बोऽक्षुषाप्रे प्रतिष्ठितः । तमिः विरिविद्यामि सोऽस्यान्ते अस्तारा य । अनावित्येय वासारमा ध्यावेताप्रिः होत्रं जुहोमीति । सर्वेवामेव स्तुर्भवैति । अस्य वज्ञपरिर्वृता आहुतीहीं स्वति । स्वकारीरे यत्रं परिवर्तवामीति । चत्वारोऽप्रवसे किंगायेषाः । तस्य स्वारोऽप्रिर्णाम स्वंमण्डकाकृतिः सहकरित्रपरिकृत एकम्बिर्ण्या सूर्विति । स्वारोऽप्रिर्णाम स्वंमण्डकाकृतिः सहकरित्रपरिकृत एकम्बिर्ण्या सूर्विति । सार्वारोऽप्रिर्णाम स्वारामिति । वर्षाप्रकृति स्वारामिति । वर्षाप्रकृति स्वारामिति । को ब्राग्निमासित्रपिक्कीक्ष्मादिर्णाक्ष सूर्वेत सम्यग् स्वष्टां अपवित्वा गाईपत्यो सूर्वा नाभ्यां तिष्ठति । प्रायक्षित्रस्व-धसात्रिर्यक् तिस्रो हिमां जुर्मभामि. प्रजननकर्मा ॥ इति हितीयः सण्डः ॥२॥

अस्य शारीत्यज्ञस्य यूपरशनाशीमितस्य को यजमानः । का पत्नी । के आहि । का वेदिः । का त्रे स्वाराः । का पञ्चः । को ऽप्वर्षः । को होता । को ज्ञाह्मणाण्छंसी । कः प्रतिप्रस्थाता । कः प्रस्तोता । को मैशाव-रूणः । क उद्गाता । का घारापोता । के दर्भाः । कः सुवः । काज्यस्थात्नि । कावाचारो । कावाज्यभागा । केऽत्र याजाः । के अनुयाकाः । के हा । कः स्क्वाकः । को श्रा । कः स्क्वाकः । को श्रा । का स्वाराः । को स्वाराः । का स्वाराः । को स्वाराः । का स्वराः । का स्वाराः । का स्वाराः । का स्वाराः । का स्वाराः । का स्वराः । का स्वर

अस्य शारीरवज्ञस्य यूपरशनाशीमितस्यासम् यजमानः । बुद्धिः पति । वेदा महर्दिवनः । अहंकारोऽध्वर्युः । विसं होता । भाणो महाजाध्यंसी । ' अपानः मतिमस्यासा । व्यानः प्रस्तोता । ददान उद्गाता । समानो मेन्ना- वरूणः । वारीरं वेदिः । नातिकोत्तरवेदिः । मूर्था द्रोणकस्वः । पादी रूपा । दक्षिणहस्तः सुवः । सन्यहस्त आज्यस्यास्त्री । अत्रेत्रे साधारी । पश्चवी भाजव- मागी । प्रीवा धारापोता । तन्मात्राणि सदस्याः । महास्र्वानि भवाताः । भूँनानि गुणा सनुयानाः । जिद्वेदा । दन्तोष्ठी स्त्रत्वाकः । तातुः शंबोर्वाकः । स्मृतिर्वा क्षानितरहिंसा प्रतीसंवाजाः । जीकारो नृपः । आशा रक्षता ।

१ विश्वरूपो विश्वं. २ विश्वाष्ट्रतो. ३ भवद्वः ४ वृत्तया आहुतीः. ५ किंनामवेयाः. ६ रश्मिनः परिवृतः ७ दितं सम्यम् व्यष्टयंश्चयित्वाः ८ प्रश्चः. ९ नासिकान्तवेदिः. १० भृतगुणाः

सनो रथः। कामः पद्यः। केसा दर्भाः। बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि। कर्मेन्द्रियाणि इर्विषि। अहिंसा इष्टयः। त्यागो दक्षिणा। अवसृष्यं मरणात्। सर्वा द्यास्मिन्देवताः सरीरेऽधिसमाहिताः। वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रीस वः पटेत्। एकेन जन्मना जन्तुर्मीक्षं च प्राप्नुयादिति मोक्षं च प्राप्नुयादिति स्वाकं च प्राप्नुयादित् स्वाकं स्वाकं च प्राप्नुयादित् स्वाकं स्वाकं च प्राप्नुयादित् स्वाकं स्वाक

## गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत् ॥ ९८ ॥

श्रीमत्पञ्चपदागारं सविशेषतयोज्वलम् । प्रतियोगिविनिर्मुक्तं निर्विशेषं हरिं मजे ॥ १ ॥

ॐ मदं कर्णेभिरिति शान्तिः॥ गोपालसापनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्। शाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम्॥ १॥

हरिः ॐ सम्बदानन्दरूपाय कृष्णायाक्तिष्टंकर्मणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ २ ॥

मुनयो इ वै बाह्मणमूचुः । कः परमो देवः । कुतौ मृत्युर्विभेति । कस्य विज्ञानेना खिछं विज्ञातं भवति । केनेदं विश्वं मंसरतीति । तदुहोवाच बाह्मणः । कृष्णो वै परमं दैवतम् । गोविन्दानमृत्युर्विभेति । गोपीजनवलभ-ज्ञानेनैतद्विज्ञातं भवति । स्वाहेदं विश्वं संसरतीति । तदुहोचुः । कः कृष्णः । गोविन्दश्च कोऽसाविति । गोपीजनवल्लमश्च कः । का स्वाहेति । तानुवाच आक्षणः । पापकर्षणो गौमूमिवेदवेदितो गोपीजन्विद्याकलापप्रेरकः । तन्माया चेति सक्छं परं ब्रह्मेंद तत् । यो ध्यायति रसति अजित मोऽमृतो भवनीति । ते होचुः । किं तद्र्पं किं रसनं किमाहो तद्रजनं तत्सवं विविदिपतामाख्या-हीति । तद्वहोवाच हैरण्यो गोपवेषमञ्जामं कल्पद्वमाश्रितम् । तदिह श्लोका भवन्ति ॥ सत्युण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्युताम्बरम् । द्विभुतं ज्ञानमुद्रास्यं बनमालिनमीश्वरम् ॥ १ ॥ गोपगोपीगवावीतं सुरद्वमनलाश्रितम् । दिच्या-लंकरणोपेतं रक्षपङ्कजमध्यगम् ॥ २ ॥ कालिन्दीजलकहोलसङ्गिमारुतसेवितम् । विन्तयश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संस्तेः ॥ ३ ॥ इति ॥ तस्य पुना रस-नमितिजैकभूमि तु संपाताः । कामादि कृष्णायेत्येकं पदम् । गोविन्दायेनि द्वितीयम् । गोपीजनेति तृतीयम् । वहाँमेति तुरीयम् । खाद्देति पञ्चममिति पञ्चपदं अपन्पञ्चाकं वावाभूमी सूर्याचन्द्रमेंसी तद्र्यतया ब्रह्म संपद्यत हति ।

१ माधाम: २ऽक्षिष्टकारिणे. इजलभूमीन्दुमंपातः ४वलभायेति. ५ मसाम्रिस्तदृष्या.

तदेष श्लोकः क्षीमित्वेतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवछभायेति बृहन्मानव्यासकृतुचरेचोऽसौ गतिस्तस्यासि मङ्भु नान्या गतिः स्वादिति । मक्तिरख भजनम् । एतदिहासुत्रीपाधिनराइयेनासुव्मिन्मनः करवनम् । एत-देव च नैष्कर्म्यम् । कृष्णं तं विधा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्तं बहुधा आराधयन्ति । गोपीजनवल्लमो भवनानि दधे स्वाहाश्रितौ जगदेतस्मरेताः '॥ १ ॥ वायुर्वर्थको सुवनं प्रविष्टो जन्येजन्ये पञ्चरूपो बमूव । कृष्णसादे-कोऽपि जगदितार्थं शब्देनासा पञ्चपदो विभाति ॥ २ ॥ इति । ते होचुरू-पासनमेतस्य परमाध्मनो गोविन्दस्याखिळाधारिणो बृहीति । तानुवाच यत्तस्य पीठं हैरण्याष्ट्रपलाशमम्बुजं तदन्तराधिकानलाख्ययुगं तदन्तराखा-कृत्णाय नम इति बीजीक्यं सबैक्षा बाह्मणमादायानङ्ग-गायत्री यथावदालिस्य भूमण्डलं शूक्वेष्टितं कृत्वाक्षवासुदेवादिरुविमण्यादि-स्वशक्तिं नन्दादिवसदेवादिपार्थोदिनिध्यादिवीतं यजेत्संध्यासु प्रतिपत्तिभिरूप-चंदः । तेनास्याखिलं भवत्यक्षिलं भवतीति ॥२॥ तदिह श्लोका भवन्ति । एको ्रवंशी सर्वगः कृष्ण ईट्य एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति । तं पीठं चेऽतुभ-जन्ति घीरासेपां सिद्धिः शाधनी नेतरेपाम् ॥ ३ ॥ नित्यो नित्यानां चेतन-श्वेतनानामेको बहुनां यो निद्धाति कामान् । तं पीठगं येऽनुभजनित धीरा-स्तेषां सुखं बाश्वतं नेतरेषाम् ॥ ४ ॥ एनद्विष्णोः परमं पदं ये नित्योद्यक्तासं यजन्ति न कामात्। तेपाममा गोपरूपः प्रयक्षात्प्रकाशयेदात्मपदं तदेव ॥५॥ यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो विद्यां तसी गोपयति सा कृष्णः । तं ह देव-मात्मवृद्धिप्रकाशं मुमुक्षः शरणं ब्रजेन् ॥ ६ ॥ ओङ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुम् । तेपामसी दर्शयेदात्मरूपं तसान्सुमुश्चरम्यसे-ब्रित्यशान्त्ये ॥ ७ ॥ एतसा एव पञ्चपदादभूवमारेबिन्दस्य मनवी मानवा-नाम् । दशाणीद्यासेऽपि संकन्दनाद्यैरभ्यसम्ने भृतिकामैर्यथावत् ॥ ८ ॥ ते पप्रच्छक्तदहोवाच ब्रह्मसदनं चरतो मे ध्यानः स्तुतः परमेश्वरः परार्धान्ते सोऽबुण्यत । कोपदेष्टा मे पुरुषः पुरस्तादाविर्वभूव । ततः प्रणतो मायानु-कूलेन हृदा महामष्टादशाणंखरूपं सृष्टये दत्त्वान्तर्हितः । पुनस्ते सिस्क्षतो में प्रादुरभूवन् । तेष्वक्षरेषु विभज्य भविष्यजगद्दं प्राकाशयम् । तदिह कादाका(?)स्वारप्रथिवीतोऽभिविंन्दोरिन्दुसारमंपातासदर्क इति । श्लीकादाद्वसं क्रुष्णादाकारां साद्वायुरुत्तरात्सुरभिविद्याः प्रादुरकार्यमकार्यमिति । तदुत्तरा-रह्मीपुंसादिमेदं सक्लिमिदं सक्लिमिदमिति ॥३॥ पुतस्यैव यज्ञनेन चन्द्रध्वजी गतमोहमात्मानं वेदबति । ओंकैंशालिकं मनुमावतैयेत । सङ्गरहितोऽभ्या-

१ बीजाच. २ समाद्याणमादाय. ३ मेध्यात्मस्तुतः. ४ राठीक.

नवत् । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीय चक्षुरासतम् । तसादेनं निखमावर्तयेकित्यमावर्तयेदिति ॥ १ ॥ तदाहरेके यस प्रथमप-दाञ्जमिद्धितीयपदाञ्जकं तृतीयपदात्तेजश्चतुर्थपदाद्वायुश्चरमपदाश्चोमेति वैष्णवं पञ्जन्याहृतिमयं मध्नं कृष्णावभासकं कैवल्यस स्त्ये सततमावर्तयेत्सत-तमावतेयेदिति ॥ ५॥ तदत्र गायाः यस चाद्यपेदाद्वमिद्वितीयाःसिछकोज्ञवः । तृतीयात्रेज उन्ततं चतुर्योद्रन्थवाहनः ॥ १ ॥ प्रश्नमादम्बरीत्पत्तिस्त्रमेवैकं समम्बसेत् । चन्द्रव्यजोऽगमद्विष्णोः परमं पदमव्ययम् ॥ २ ॥ ततो विश्वद् बिमछं विशोकमशेषकोभादिनिरसासङ्गम् । यत्तरपदं पञ्चपदं तदेव स वासु-देवो न यतोऽन्यद्स्ति ॥ ३ ॥ तमेकं गोविन्दं सचिदानन्दविप्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरुहृतकासीनं सततं मरुद्रणोऽहं परमया स्तुत्वा स्तोध्यामि ॥ 👺 नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विश्वश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमीनमः ॥१॥ नमो विज्ञानरूपाय परमानंत्वरूपिणे । इत्लाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमोनमः ॥२॥ नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने । नमः क-मकनाभाय कमळापतये नमः ॥३॥ वर्डापीडाभिरामाय रामायाकण्डमेधसे । रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ ४ ॥ कंसवंशविनाशाय केशि-चाणुरघातिने । क्रपमध्वज्ञवन्द्याय पार्थसारथये नमः ॥ ५ ॥ वेणनादविनी-दाय गोपाकायाहिमर्दिने । कालिन्दीकुललोकाय लोलकण्डकधारिणे ॥ ६॥ बह्ववीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने। नमः प्रणतपाद्याय श्रीकृष्णाय न-मोनमः ॥ ७ ॥ नमः पापप्रणाञ्चाय गोवर्धनधराय च । पुतनाजीवितान्ताय नुणावर्तासुहारिणे ॥८॥ निष्ककाय विमोहाय शुद्धायाश्च वैरिणे । अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमोनमः ॥९॥ प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । आधि-ब्याधिसुत्रक्षेत दष्टं मामुद्धर प्रभो ॥१०॥ श्रीकृष्ण रुक्तिणीकान्त गोपीजनम-नोहर । संसारसागरे मधं मामद्धर जगदरी ॥११॥ केशव क्रेशहरण नारायण जनार्दम । गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥१२॥ अर्थवं स्तुतिभिरा-राषयामि । तथा यूवं पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः संस्तिं तरिष्यथेति होबाच हैरण्यगर्भः । असुं पञ्चपदं मनुमार्तवेयेद्यः स यात्यनायासतः केवछं तरपदं तत् । अने अदेकं मनसो जवीयो नैन देवा भामवन्यूर्वम्पदिति । तस्मा-रकृष्ण एव परमी देवस्तं ध्यायेत्। तं रसयेत्। तं यजेत्। तं भजेत्। ॐ तस्सदित्यपनिषत् ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ तस्मत् ॥

इति गोपाकपूर्वतापिन्युपनिचस्समासा ॥

१. प्रथमपदाञ्ज्भिदितीयपदात्.

## गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत् ॥ ९९ ॥

👺 एकदा हि वजस्तियः सकामाः सर्वरीमुपित्वा सर्वेश्वरं गोपाळं कृष्ण-मुचिरे । उवाच ताः कृष्ण अमुकस्मै ब्राह्मणाय मैक्षे दातव्यमिति दुर्बोसस इति । क्यं यास्यामी जलं तीर्त्वा ममुनायाः । यतः श्रेयो भवति कृष्णेति अग्रचारीत्युक्तवा मार्गे वो दास्यति । यं मां स्मृत्वाऽगाधा गाधा मंबति । यं मां स्मृत्वाऽपुतः पुतो सवति। यं मां समृत्वाऽवती वती सवति। यं मां स्मृत्वा सकामो निष्कामो भवति । यं मां स्मृत्वाऽश्लोत्रियः श्लोतियो भवति । यं मां स्मृत्वाऽगाधतः स्पर्शरहितापि सर्वा सरिद्राधा भवति । श्रुत्वा तद्वाक्यं हि वे रोद्धं स्मृत्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा तत्सीर्यो हि वे गरबाश्चमं पुण्य-तमं हि वै नत्वा मुनि श्रेष्ठतमं हि वै रौदं चेति । व्रवास्मै बाह्मणाय श्रीर-मयं प्रतमयमिष्टतमं हि वै सृष्टतमं हि तुष्टः खात्वा सुकरवा हिस्वाक्षिपं गुज्याचं ज्ञात्वादात् । कथं यास्वामो तीर्त्वा सौर्याम् । स होवाच सुनिर्दर्वा-ंसर्व मां स्मृत्वा वो दास्यनीति मार्गम् । तासां मध्ये हि श्रेष्ठा गान्धर्वी ह्मवाच तं तं हि वे तामिः। एवं कथं कृष्णो महाचारी। कथं दर्वासनी मुनिः। तां हि मुख्यां विधाय पूर्वमनुकृत्वा त्र्णीमासुः। शब्दवाना-काशः शब्दाकाशाभ्यां सिन्नः। तसिन्नाकाशसिष्ठति। आकाशे तिष्ठति स ब्राकाशसं न वेद । स ब्रात्मा । अहं कथं भोक्ता भवामि । स्पर्शवान्वायुः स्पर्शवायुभ्यां मिन्नः । तस्मिन्वायुस्तिष्ठति । वायौ तिष्ठति वायुक्तं न वेद । स बात्मा । अहं कथं भोक्ता भवामि । रूपविद् तेजो रूपाग्निम्यां भिक्रम् । तसिस्प्रिसिष्ठति । अभी तिष्ठति अभिस्तं न वेद । स द्वारमा । अहं कथं भोक्ता भवामि । रसवत्य आपो रसाच्यां मिश्राः । तास्तापस्तिष्ठन्ति । अपम तिष्ठत्सु आपस्तं न विदुः। स ह्यारमा । अहं कथं भोका भवामि । गम्धवतीय मूमिगंन्धमूमिन्यां भिन्ना । तथां भूमिसिएति । भूमी तिएति । भूमिसं न वेट । स बात्मा । अहं कथं भोका भवामि । इदं हि मनसैवेदं मनुते । तानिदं हि गृहाति । यत्र सर्वमासीवाभूतत्र कुत्र वा मनुते । कथं वा गर्छ-तीति । स द्यारमा । अहं कथं भोका भवामि । अयं हि कृष्णो यो हि प्रेष्टः शरीरव्यकारणं भवति । द्वा सुपर्णा भवती व्रक्षणोऽहं संभूतस्त्रचेतरो भोका अवति । अन्यो हि साक्षी भवतीति । बुक्षधर्मे ती विष्ठतः । अतो भोक्रभी-कारी। पूर्वो हि भोका भवति । तथेतरोऽभोका कृष्णो भवतीति । यत्र विद्या-विशे न विदास । विद्याविद्याभ्यां मिली विद्यामयो हि यः स कथं विषयी भव-तीति । यो ह व कामेन कामान्कामयते स कामी मवति । यो ह व त्वकामेन

१ दुर्वासस.

कामान्कामयते सोऽकामी भवति । जन्मजराम्यां भिषाः स्थाणुरयमच्छे-बोऽयं योऽसी सूर्ये तिष्ठति बोऽसी गोषु तिष्ठति । योऽसी गोपान्पाळयति । बोडसी सर्वेष देवेष तिष्ठति । योडसी सर्वेदेवैगीयते । बोडसी सर्वेषु भूतेष्वा-बिश्य भूतानि विद्धाति स वो हि स्वामी मवति । सा होवाच गान्धवीं । कथं वास्तासु जातो गोपाल: कथं वा ज्ञातोऽसी खबा सूने कृष्णः। को वास्य मद्यः किं स्थानम् । कथं वा देवक्या जातः । को वास्य जायामामी भवति । कीद्भी पुजास्य गोपालस्य भवति । साक्षात्पकृतिपरोऽयमात्मा गोपाछः कथं त्ववतीर्णो भून्यां हि व सा गान्धर्वी मुनिमुवाच । स होवाच तां हि व पूर्व नारायणो यासालोका स्रोताश्च प्रोताश्च तस्य हत्पचाजातोऽका-योनिसपस्तात्वा तसे इ वरं ददी। स कामप्रश्रमेव वने। तं हासे ददी। स होबाचारजयोतिः यो वावताराणां मध्ये श्रेष्ठोऽवतारः को भवति। बेन लोकास्तुष्टा भवन्ति । यं स्मृत्वा मुक्ता अस्मात्संसाराद्भवन्ति । कथं बास्यावसारस्य ब्रह्मता भवति । स होवाच तं हि वै नारायणो देवः । सकान्या मेरोः शृहे यथा सप्तपूर्यो भवन्ति तथा निष्कान्याः सकान्या भगोपाळचके सप्तपुर्यो भवन्ति । तासां मध्ये साक्षाद्वद्वा गोपाळपुरी भवति । सकारया निष्कारया देवानां सर्वेषां भतानां भवति । अधास्य भवनं भवति । यथा हि वे सरसि पद्मं तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति । चक्रेण रक्षिता मधुरा। तसाद्रोपालपुरी भवति बृहदुहद्दनं मधोमेधुवनं तालसालदनं काम्यं काम्य-वनं बहुला बहुलवनं कुमुदः कुमुद्दवनं खिदरः खिद्रवनं भद्रो भद्रवनं भा-ण्डीर इति भाण्डीरवन श्रीवनं लोहवनं बृन्दावनमेतैरावृता पुरी भवति। तन्न तेच्चेव गगनेष्वेवं देवा मनुष्या गन्धर्वा नागाः किंनरा गायन्ति नत्यन्तीति। तत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्धा अष्टी वसवः सप्त सुनयो बह्या नारदश्च पद्म विनायका वीरेश्वरो रुदेश्वरोऽभिवकेश्वरो गणेश्वरो नीलकण्डेश्वरो विश्वेश्वरो गोपालेश्वरी भद्रेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिङ्गानि चतुर्विशतिर्भवन्ति। द्वे वने स्तः कृष्णवनं भद्रवनम् । तयोरन्तद्वीदश वनानि प्रण्यानि मानि । तेष्वेव देवास्तिष्टन्ति । सिद्धाः सिद्धिं प्राप्ताः । तत्र हि रामख रामगृतिः प्रयुक्तस्य प्रयुक्तमृतिरनिरुद्धस्यानिरुद्धमृतिः कृष्णस्य कृष्णमृतिः। वनेष्येवं मथुरास्त्रेवं द्वादश मृतियो भवन्ति। एकां हि रुद्धा यजन्ति। द्वितीयां हि ब्रह्मा यजति । तृतीयां ब्रह्मजा यजन्ति । चतर्थी मस्तो यजन्ति । पद्मर्गी विवायका यजन्ति । पष्टी च वसवी यजन्ति । सप्तमीसूषयो यजन्ति । अष्टमी गन्धर्या यजन्ति । नवसीसप्तरस्यो यजन्ति । दशमी वै झन्तर्थाने तिष्ठति । एकादशीतिस्वपदानुगा । द्वादशीति सूम्यां तिष्ठति । तां हि ये गजनित ते सृत्युं तरन्ति । सुक्ति कभन्ते। गर्भज्ञरमञ्जरा-

मरणतापत्रयात्मकदुःसं तरन्ति । तद्य्येते श्लोका भवन्ति । संप्राप्य मशुरौ रम्यां सदा ब्रह्मादिवन्दिताम् । शङ्कचकगदाशाईरिश्वतां मुसलादिभिः ॥१॥ यत्रासी संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः भक्ता समाहितः। (मानिरुद्धप्रधुन्नै रुविमण्या सहितो विभुः ॥ २ ॥ चतुः शब्दो भवेदेको ह्योंकारश्च उदाहृतः । तसादेव परी रजसेति सोऽहमित्यवधार्यात्मानं गोपाछोऽहमिति भावयेत् । ेस मोक्षमभूते । स बहात्वमधिगच्छति । स बहाविज्ञवति । स गोपा श्रीवा-नात्मत्वेन सृष्टिपर्यन्तमालाति । स गोपालो ह्योम् ( ह्यां भवति ) । तस्य-स्तोऽहम् । परं ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानन्दैक्यस्वरूपः सोऽहम् । तस्तद्गोपा-लोऽहमेव । परं सत्यमबाधितं सोऽहमिखारमानमादाय मनसैक्यं कर्यात् । आत्मानं गोपाळोऽहमिति भावयेत् । स प्वाव्यक्तोऽनन्तो नित्यो गोपाळः । मधरायां स्थितिर्वद्यन्सर्वेदा मे भविष्यति । शक्कचक्रगदापश्चवनमालाधरस्य वे ॥१॥ दिश्ररूपं परंज्योतिः स्वरूपं रूपविजितम् । मधुरामण्डले यस्तु जम्बुद्वीपे ं खतोऽपि वा ॥२॥ योऽर्चयेत्प्रतिमां मां च स मे प्रियतरो भवि । तस्यामधि-ष्टितः कृष्णक्ष्पी पूज्यस्त्वया सदा ॥३॥ चतुर्धा चात्यावतारभेदरवेन यजनित माम् । युगानुवर्तिनो लोका यजनीह सुमेधसः ॥४॥ गोपालं सानुजं हृदगं रुक्मिण्या सह तत्परम् । गोपाळोऽहमजो लिखः प्रयुक्तोऽहं सनातनः ॥ ५ ॥ रामोऽहमनिरुद्धोऽहमात्मानं चार्चयेद्धधः । मयोकेन स धर्मेण निष्कामेन विभागशः ॥ ६ ॥ तरहं पूजनीयो हि भद्रकृष्णनिवासिभिः । तद्धर्मगृतिहीना ये तस्यां मयि परायणाः ॥७॥ कलिना प्रसिता ये व तेषां तस्यामवस्थितिः । यथा स्वं सह पुत्रेस्तु यथा रुद्रो गणैः सह ॥ ८॥ यथा श्रियाभियुक्तो-ऽहं तथा भक्तो मम प्रियः । स होवाचाक्कयोनिश्चतुर्भिदेवैः कथ्मेको देवः स्यात । एकमक्षरं यदिश्रतमनेकाक्षरं कथं संभूतम् । स होवाच हि तं पूर्वमे-कमेवाहितीयं ब्रह्मासीत् । तस्माद्यक्तमेकाक्षरस् । तस्माद्श्वरात्महत् । मह-तोऽहंकारः । तसादहंकारात्पञ्च तन्मात्राणि । तेभ्यो भूतानि । तरावृतमक्षरम् । अक्षरोऽहमोंकारोऽयमजरोऽमरोऽभयोऽमृतो ब्रह्माभयं हि वै। स मुक्तोऽह-मस्मि । अक्षरोऽहमस्मि । सत्तामात्रं चित्वरूपं प्रकाशं व्यापकं तथा ॥ ९ ॥ एकमेवाद्वयं ब्रह्म मायया च चतुष्टयम् । रोहिणीतनयो विश्व अकाराक्षरसं-भवः ॥१०॥ तजसारमकः प्रयुक्त उकाराक्षरसंभवः । प्राज्ञारमकोऽनिरुद्धोऽसी मकाराक्षरसंभवः ॥ ११ ॥ अर्थमात्रात्मकः कृष्णो यसिन्वियं प्रतिष्ठितम् । कृष्णात्मका जगरकर्त्री मूछपकृती रुक्तिमणी ॥ १२ ॥ जनसीजनसंभूतः श्रुतिभ्यो ज्ञानसंगतः । प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वद्भित ब्रह्मवादिनः ॥ १३ ॥ तसादोंकारसंभूतो गोपालो विश्वसंस्थितः । क्रीमोंकारस्थकतस्वं वदन्ति

१ ओंकारस्य. २ महासंगतः.

बह्मवादिनः ॥ १४ ॥ मधुरायां विशेषेण मां ध्यायन्मोक्षमभूते । अष्टपत्रं विकसितं इत्यद्यं तत्र संस्थितम् ॥ १५ ॥ दिव्यप्वजातपत्रेस्त विश्वितं चरण-इयम् । श्रीवत्सकान्छनं इत्स्वं कौस्तुमं प्रभवा युतम् ॥ १६ ॥ चतुर्भुजं श्चम्बकशाक्षेपश्चगदान्वितम् । सुकेयूरान्वितं बाह् कण्डमाखासुश्चोभितम् । शुमित्करीटमभवं स्फुरम्मकरकुण्डलम् । हिरण्ममं सौम्यतनं स्वभक्ताया-सबप्रदम् ॥ १८ ॥ ध्यायेन्मनसि मां नित्यं बेणुशक्कारं तु वा । मध्यते तु जगसर्व बद्यज्ञानेन येन वा ॥ १९॥ मस्सारमूतं यद्यस्वान्मथुरा सा क्रिताचते । अष्टविक्पास्केर्भूमिपद्मं विकसितं जगत् ॥ २०॥ संसाराणवर्स-जातं सेबितं मम मानसे । चन्द्रसूर्यत्विषो दिख्या ध्वजा मेर्रार्हेरण्मयः ॥ २१ ॥ आतपत्रं ब्रह्मलोकैमधोर्ध्वं चरणं स्मृतम् । श्रीवत्तस्य स्वरूपं तु वर्तते साम्छनेः सह ॥२२॥ श्रीवासस्थां तस्मात्रस्यते बहावादिभिः । येन सर्याप्रियाकन्द्रतेजसा स्वस्यक्रपिणा ॥ २३ ॥ वर्तते कीस्तुमारुयमणि वहन्ती-श्वमानिनः । सत्त्वं रजसाम इति वहंकारश्रतुर्भुजः ॥ २४ ॥ पद्मभूतात्मकं शक्कं करे रजित संस्थितम् । बालस्वरूपमिखन्तं मनश्रकं निगराते ॥ २५ ॥ आधा माया अवेच्छाई पर्ध विश्व करे स्थितम्। आधा विद्या गदा वेद्या सर्वदा में करे स्थिता ॥ २६ ॥ धर्मार्थकामकेयुरैदिंग्वैदिव्यमयेरितैः । कण्डं त निर्मुणं प्रोक्तं मास्यते आध्यपाऽजया ॥२०॥ माका निगद्यते बद्धांसाव पुत्रस्त मानसै: । कुटस्थं सस्वरूपं च किरीटं प्रवदन्ति माम् ॥ २८ ॥ श्रीरोत्तरं प्रस्करन्तं कुण्डलं युगलं स्मृतम् । ध्यायेन्मम प्रियं नित्यं स मोक्षमधिगुच्छति ॥२९॥ स मुक्ती भवति तसी स्वारमानं तु ददाग्रि वै । प्रतसार्वे मना प्रोक्तं अविष्यहै विश्वे तव ॥३०॥ स्वरूपं द्विविधं चैव सगुणं निर्गुणात्मकम् ॥३९॥ स होबाचाक्रयोतिः । व्यक्तीनां मूर्तीनां श्लोक्तानां कथं चाभरणानि भवन्ति । क्यं वा देवा यजन्ति । रुद्रा यजन्ति । ब्रह्मा यजति । ब्रह्मजा यजन्ति । बिनायका यजन्ति । द्वादशादित्या यजन्ति । वसवो यजन्ति । गम्धर्वा यज-न्ति । सपदानुगा अन्तर्थाने तिष्ठन्ति । कां मनुष्या यजन्ति । सहोवाच तं हि वै नारायणो देव भाषा व्यक्ता हादश मूर्तयः सर्वेषु छोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्तीति । रुदेषु रोडी ब्रह्माणीषु ब्राह्मी देवेषु देवी मनु-क्येषु मानवी विनायकेषु विभविनाक्षिनी भादित्येषु ज्योतिर्गन्धर्वेषु गान्धर्वी अप्सरःस्वेवं गीर्षसुच्वेवं काम्या अन्तर्धानेष्वप्रकाशिनी आविर्भावतिरोमावा स्वपदे तिष्ठन्ति । तामसी राजसी सारिवकी मानुषी विज्ञानघन आनन्दस-विदानन्दैकरसे अकियोगे तिइति । ॐ प्राणात्मने ॐ तत्त्वद्वर्भुवः सुवसासी प्राणात्मने नमोनमः ॥ १ ॥ 👺 श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनबङ्घभाय

१ लोकं तद्रकां: लोकमभोध्नं. २ खरोत्तरं.

👺 तस्त्रज्ञ्ज्ञंबः सुवस्त्रक्षे नमोनमः ॥ २ ॥ अन्मपानात्मने 🟴तस्त्रङ्कर्भुवः सुवसाबी अपानात्मने नमोनमः ॥ ३ ॥ 🍑 श्रीकृष्णावानिक्दाव 👺 सत्स-न्भूर्भुवः सुवस्तसौ वै नमोनमः ॥ ४ ॥ 🍄 व्यानात्मने 🤒 तत्त्वस्रूर्भुवः सुवसासी स्थानात्मने नमोनमः ॥ ५ ॥ 🍑 श्रीकृष्णाय रामाय 🗫 तत्सञ्जू-भुवः सुवक्तसी व ममोनमः ॥ ६ ॥ असुदानात्मने अत्र तस्तज्ञ् भुवः सुव-ससी वदानात्मने नमोनमः ॥ ७ ॥ अत्र श्रीकृष्णाय वेवकीनन्दनाय अत्र तस्तज्ञ्भुंवः सुवसस्य वे नमोनमः ॥ ८ ॥ ॐ समानात्मने ॐ तत्सज्जूर्भुवः सुवसायी समानात्मने नमोनमः ॥ ९ ॥ ॐ श्रीगोपास्ताय निजसारूपाय ॐ तत्सङ्भंवः सुवसस्य व नमोनमः ॥ १० ॥ ॐ योऽसा प्रधानातमा गोपाक ॐ तत्सन्दर्भुवः सुवस्तस्य व नमोनमः ॥ ११ ॥ ॐ बोऽसाविन्द्रियात्माः गोपाल ॐ तत्सन्धभुवः सुवलसी वै नमोनमः ॥१२॥ ॐ योऽसौ मृतात्मा गोपाछ ॐ तत्सञ्जूर्भुवः सुवस्तसे वै नमोनमः ॥ १३ ॥ ॐ योऽसाबुत्तम-अरुवो गोपाछ ॐ तत्सन्तर्भुवः सुवस्तर्सं वै नमोनमः ॥ १४ ॥ ॐ बोऽसौ ब्रह्म परं वे ब्रह्म ॐ तत्सन्त्रभुंवः सुवस्तसी वे नमोनमः ॥ १५ ॥ ॐ योऽसी सर्वभूतात्मा गोपाल ॐ तत्त्वज्ञूर्भवः सुबसासी वै नमोनमः॥ १६॥ ॐ जाप्रत्वप्रसुप्तितुरीयतुरीयातीतोऽन्तर्यामी गोपाल ॐ तत्सन्तर्भवः सुबद्धसौ वै नमोनमः ॥ १७ ॥ एको देवः सर्वभूतेषु गृहः सर्वेध्यापी सर्वभृतान्त-रात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वमृताविवासः साक्षी चेता केवली निर्गुणक्र ॥ १८ ॥ रुद्राय नमः । आदित्याय नमः । विनायकाय नमः । सूर्वाय नमः । विद्यापै नमः । इन्द्राय नमः । अप्रये नमः । यमाय नमः । निर्ऋतये नमः । वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुबेराय नमः । ईशानाय नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दस्वा स्तुर्ति पुण्यतमां ब्रह्मणे स्वस्वरूपिणे । कर्तृत्वं सर्वभूतानामन्त-र्घानी बभूव सः ॥१९॥ बहाणे बहापुत्रेम्यो नारदान्तु श्रुतं मुने । तथा प्रोक्तं तु गान्धर्वि गच्छ त्वं खाळयान्तिकम् ॥ २० ॥ इति ॥ ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ इरिः ॐ तस्मत् ॥

इति गोपाकोत्तरतापिन्युपनिषत्समाप्ता ॥

कृष्णोपनिषत् ॥ १००॥ यो रामः कृष्णतामेख सार्वात्म्यं प्राप्य छीक्या। अतोषयदेवमीनिपटकं तं नतोस्म्यहम् ॥ १॥ ॐ मद्रं कर्णेमिरिति शान्तिः।

इरिः ॐ श्रीमहाविष्णुं सिखदानन्दळक्षणं रामचन्त्रं हड्डा सर्वाङ्गसुन्त्रं सुन-

यो बनवासिनो विश्विता बभूबुः । तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते आछि-क्वामी भवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूवं गौपिका मूत्वा मामाछिक्वथ अन्ये येऽबतारास्ते हि गोपान्न स्तीश्र नो कुरु । अन्योन्यविग्रहे धार्य तवाङ्गस्प-र्श्वनादिह । शक्षरस्पर्शयेतासाकं गृहीमोऽवतारान्वयम् ॥१॥ रुद्रादीनां वचः अन्वा प्रोबाच भगवान्स्वयम्। अङ्गसङ्गं करिष्यामि भवद्वान्यं करोम्यहम्॥२॥ मोदितान्ते सुराः सर्वे कृतकृत्यार्थुना वयम् । यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी ॥ ३ ॥ माया सा त्रिविधा शोका सस्वराजसतामसी । शोका च साखिकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी ॥ ४ ॥ तामसी दैत्यपक्षेषु माचा त्रेषा ह्यदाहता । अजेया वैष्णयी माया जप्येन च सुता पुरा ॥ ५ ॥ देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदरूपगीयते । निगमो वसुदेवो यो वेदार्थः कृष्णरामयोः ॥ ६ ॥ स्तुवतं सततं यस्तु सोऽवतीणीं महीतले । वने वृन्दावने फ्रीडन्गो-पगोपीसुरः सह ॥ ७ ॥ गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलामनः। वंशस्तु भगवाश्रुदः श्रह्ममिन्दः सगोसुरः॥ ८॥ गोकुछं वनवैकुण्ठं ताप-सासन्न ते द्वमाः । छोभकोषादयो देत्याः कछिकालम्तिरस्कृतः ॥ ९ ॥ गोपरूपो हरिः साक्षान्मायानिप्रहघारणः । दुर्नोधं कुहकं तस्य मायया मोहितं जगत् ॥ १० ॥ दुर्जया सा सुरः सर्वेधिष्टरूपो भवेद्विजः । रुद्रो येन कृती वंशस्त्रस्य साया जगत्कथम् ॥ ११ ॥ बळं ज्ञानं सराणां व तेषां ज्ञानं हृतं क्षणात् । शेपनागोऽभवद्वामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम् ॥ ३२ ॥ अष्टावष्टसहस्रे हं शताभिक्यः स्त्रियस्तथा । ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋचः श्चियः ॥ १३ ॥ द्वेषश्चाणुरमञ्जोऽयं मत्सरो सृष्टिको जयः । दर्पः कुवलया-पीड़ो गर्वो रक्षः खगो वकः ॥ १४ ॥ दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै। अवासुरो महाव्याधिः किंछः कंसः स भूपतिः ॥ १५ ॥ शमी पित्रः सुदामा च सत्याकृरोद्धवो दमः। यः शङ्कः स स्वयं विष्णुर्छक्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ दुग्धिसन्धी समुत्पन्नी मेघघोषस्तु संस्मृतः । दुग्धी-द्धिः कृतस्तेन भग्नभाण्डो द्धिप्रहे ॥ १७ ॥ क्रीडते बालको भूत्वा पूर्वद-त्सुमहोद्या । संहारार्थं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः ॥ १८ ॥ कृपार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम् । यत्स्रष्टमीश्वरेणासीत्तवक ब्रह्मरूपपृक् ॥ १९॥ जयन्तीसंभवो वायुक्षमरो धर्मसंज्ञितः। यस्यासो ज्वलनाभासः खद्गरूपो महेश्वरः ॥ २० ॥ कंत्रयपोल्दल्लः ख्यातो रज्जुर्माताऽदितिस्तथा । चर्क शक्कं च संसिद्धिं बिन्दुं च सर्वमूर्धनि ॥ २९ ॥ यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति बिबुधा जनाः । नमन्ति देवरूपेम्य एवमादि न संद्ययः ॥ २२ ॥ गदा च कालिका साक्षासर्वशत्रु निवर्हिणी। घतः शार्क स्वमावा च शर-

१ वो कुछ. २ विसंविरार्थः.

त्कालः सुमोजनः ॥ २३ ॥ अन्जकाण्डं जगहीजं एतं पाणौ स्वस्नेष्टमा । गरहो वटमाण्डीरः सुदामा नारदो सुनिः ॥ २४ ॥ वृन्दा भक्तिः किया बुद्धिः सर्वजन्तुमकाशिनी । तस्मान्न भिन्नं नामिन्नमाभि भिन्नो न वै विसुः ॥ स्मूमानुत्तारितं सर्वं वेकुण्टं स्वर्णवासिनाम् ॥ २५ ॥ सर्वतीर्थफ्छं स्नमते स प्वं वेद । देहबन्नाद्विसुच्यते इत्युपनिषत् ॥ ॐभद्रं कर्णेभिरिति नानितः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति कृष्णोपनिषःसमाप्ता ॥

याज्ञवल्क्योपनिषत् ॥ १०१ ॥ मंन्यासज्ञानसंपन्ना यान्ति यद्वेष्णवं पदम् । तद्वेषदं ब्रह्मतस्वं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐपूर्णमद् इति शान्तिः॥

हरि ॐ। अथ जनको ह वेदेहो याज्ञवन्त्रयमुपसमेत्योवाच भगवन्संन्यास-मनुब्रहीति कथं संन्यासरुक्षणम् । स होवाच याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्व समाप्य गृही भवेत् । गृहाह्नी भूता प्रवजेत् । यदि वेतस्था ब्रह्मचर्यादेव प्रव-जेंद्रहाहा बनाहा । अथ पुनर्वती वाबनी वा स्नातको बाडस्नातको वा उत्सन्नामिरनमिकोऽवा यदहरेव विरजेत्तदहरेव भवजेत्। तदेके प्राजाप-त्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । अथ वा न कुर्यादामेरयामेव कुर्यात् । अभिक्रि प्राणः । प्राणमेवतया करोति । प्रेधातवीयामेव कुर्यात् । एतयैव प्रयो धातवी यदुत सस्त्रं रजसाम इति अयं ते योनिर्ऋविजो यतो जातो अरोचयाः । तं जानसम् आरोहाथानो वर्धया स्थिमित्यनेन मुखेणा-प्रिमाजिबेत्। एप वा अग्नेयोंनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहे-त्येवमेवैतदाप्रामाद्शिमाहत्य पूर्ववद्शिमाजिन्नेत् यद्शिं न बिन्देदप्स जुहुयादापो व सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति सीड्यं इविरनामयम् । मोक्षमञ्चस्रय्येवं वेद तहस्र तदुपासितव्यम् । शिलां यज्ञो-पवीतं छित्त्वा संन्यसं मयेति त्रिवारमुखरेत् । एवमेवैतन्नगविवति वे बाक्क-वस्वयः॥१॥ अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्ययं यज्ञोपवीनी इथं बाह्मण इति । स होबाच याञ्चबस्य इदं प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा । प्राइबाच-म्यायं विधिरथ वा परिवाद्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही श्रेक्षमाणी ब्रह्म भूयाय भवति । एव पन्थाः परिव्राजकानां वीराध्वनि वाडनाशके वार्षा अवेदी वासिपवेदी वा महाप्रस्थाने वा । एव पन्धा ब्रह्मणा हानुविश्वस्तेनेति

१ स्वाज्यं.

स संन्वासी ब्रह्मविदिति । एवमेवैप भगविद्यति वै याज्ञवस्त्य । तत्र परम-इंसा नाम संवर्तकारणिश्रेतकेतुवृजीसऋसुनिदाधवृत्तात्रेयग्रुकवामदेवहारी-वरूपमृतयोऽध्यक्तिक्वाऽम्यकाखारा अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः परस्वीपुर-पराक्त्यसाखित्वरं कमण्डलं भक्तपात्रं जरूपवित्रं शिक्षां यज्ञोपवीतं बहिरन्त-श्रेरवेतरसर्व मृः स्वाहेत्यच्य परित्यज्यातमानमन्त्रिक्छेत् । स्था बाह्यसमध्या निर्देन्द्वा निष्परिप्रहाकत्वब्रह्ममार्गे सम्यवसंपद्याः शुक्रमानसाः प्रावसंधा-रणार्थं यथोक्तकाले विमुक्ती मैक्समाचरबुदरपात्रेण लाभालाभी समी मूखा करपात्रेण वा कमण्डलुदुकपो मैक्षमाचर पुरुरमात्रसंग्रहः पात्रान्तरग्रुन्यो जरूरा कमण्डल (बाधकार है: स्थलनिकेतनो लामालाभी सभी मुखा जन्यागा-रदेवगृहतृजकूटवल्मीकवृक्षमृलकुकाङकाकाग्निहोत्रकाकानदीपुलिनगिरिकः हरकोटरकम्दरनिर्भरस्यण्डिलेष्वनिकेतनियास्यप्रयतः सभाग्रभकर्मनिर्म्छनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसी नामेति श्रीआहाम्बरो न नमस्कारो न दारपुत्रामिकाषी कक्ष्याकक्ष्यनिर्वतंकः परिवाद परमेखरी भवति । अत्रैते स्रोका भवन्ति । यो भवेत्पर्वसंन्यासी तस्यो व धर्मनो यदि । तसी प्रणामः कर्तच्यो नेतराय कदाचन ॥ १ ॥ प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिश्चनाः कलहो-सुकाः । संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते देवसंवृषिताशयाः ॥ २ ॥ नामादिन्यः परे भक्ति स्वाराज्ये चेत्स्थतोऽद्वये । प्रणमेरकं तदारमज्ञो न कार्यं कर्मणा तदा ॥ ३ ॥ हैसरो जीवकस्तया प्रविष्टो भगवानिति । प्रणमेहण्डबद्धमावा-श्वचण्डाकगोस्ररम् ॥ ४ ॥ मांसपाञ्चाकिकायास्त यञ्चलोकेऽङ्गप्रतरे । खाव्य-स्थिप्रन्यिक्षालिन्यः श्वियः किमिव शोभनम् ॥५॥ त्वकांसरकवाष्पास्तु पृथक् त्वा विकोचने । समाक्षोकय रम्यं चेत्कि सुधा परिसुझास ॥६॥ मेरुशक्रतटो-क्वासिगङ्गाज्यकरयोपमा । दश यस्मिन्मने मुक्ताहारखोल्लासशालिता ॥ ७ ॥ इमकानेषु बिगन्तेषु स एव लखनासनः । श्वीभरास्वाधते काले सञ्जिपण्ड इवान्धसः॥ ८ ॥ केशकजल्धारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रियाः। दुष्कृता-प्रिक्षिका गार्थी दहन्ति तृणवक्षरम् ॥ ९ ॥ ज्वलना भतिवृरेऽपि सरसा भपि नीरसाः । श्वियो हि नरकाश्रीनामिन्धनं चारु दारुणम् ॥ १० ॥ कामनाञ्चा किरातेन विकीणी मुख्येतसः । नार्यो नहविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥११॥ जनमण्डश्रक्षमस्यानां चित्तकर्दमचारिणाम् । पुंसां दुर्वासनारुजुर्नारीबिधश-पिण्डिका ॥ १२ सर्वेषां दोषरकानां सुसमुद्रिकयानया । दुःस्रशृङ्खक्या निसमसमस्तु मम विवा ॥ १३ ॥ यस वी तस भोगेच्छा निवीकस क मोगभूः। स्मियं सक्त्वा जगस्यकं जगस्यक्त्वा सुन्ती भदेत् ॥ १४ ॥ मछ-श्यमानसानयः पितरौ हेशयेखिरम् । स्टब्से हे गर्मपातेन प्रसदेन च बाधते

१ नुदरपात्र. २ रहस्यस्थल. ३ वेदसंद.

॥ १५ ॥ जातस्य प्रहरोगादि कुमारस्य च पूर्तता । उपनीतेऽप्यविद्यस्य मुह्ह स्व पण्डिते ॥१६॥ यूनक्ष परदारादि दारिह्यं च कुटुम्बनः । पुत्रदुःसस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्क्रियते तदा ॥ १७ ॥ न पाणिपाद्यपको व नेत्रचपको यितः । न च वाक्रपक्रवेव ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः ॥ १८ ॥ रिपौ वर्धे स्वदेहे च समेकारम्यं प्रपश्चतः । विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्यिव ॥ १९ ॥ अपकारिणि कोपश्चेरकोपे कोपः कयं न ते । धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसद्ध परिपन्थिन ॥ २० ॥ नमोऽस्तु मम कोपाय स्वाव्ययव्यक्तिने शृत्रस्य । कोपस्य मम वराग्यदायिने दोषवोषिने ॥ २१ ॥ चन्न सुस्य जना निर्वं अदुद्धस्य संयमी । प्रदुद्धा चन्न ते बिद्धान्युपुर्ति चाति वोगिराह ॥ २२ ॥ चिद्धस्तिति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । चिरवं चिद्धमेते च लोका-श्चिदित भावय ॥ २३ ॥ यतीनां तदुपादेयं पारहंस्यं परं पदम् । नातः परतरं किंचिद्विद्यते मुनिपुङ्गव ॥ २४ ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति वान्तः ॥ हरिः ॐ तस्तन ॥

इति याज्ञबस्ययोपनिषस्समाप्ता ॥

#### वराहोपनिषत् ॥ १०२ ॥

श्रीमद्वाराहोपनिषद्वेशासण्डसुस्ताकृति । त्रिपासारायणास्यं तद्वामचन्द्रपर्व भजे ॥ १ ॥ ॐ सङ्ग नाववत्विति शान्तिः॥

त्रित्रषं वैव जाप्रस्त्रमसुपुरुषः ॥ ६ ॥ आहस्य तस्वजातानां परिजित्तस्य जाते ति समं तस्वानि योजयेत् ॥ ७ ॥ पद्माविकृतिजास्ति जायते वर्षतेऽपि च । परिणामं क्षयं नाशं पद्माविकृति विदुः
॥ ८ ॥ अशना च पिपासा च शोकमोहो जरा सृतिः । एते पद्मेयः प्रोक्ताः
पदकोक्षान्थ विच्न ते ॥ ९ ॥ स्वश्व रक्तं मांसमेदोमजास्थिति निवोधत ।
कामकोषौ छोममोहो मदो मात्सयंमेव च ॥ १० ॥ एतेऽरिषद्वा विश्व म्
तेजसः प्राञ्च एव च । जीवत्रयं सस्वरजस्त्रमांसि च गुणत्रपम् ॥ ११ ॥ प्रारकथागाम्यार्जतानि कर्मत्रपमितीरितम् । वचनादानगमनिसर्गानन्दपञ्चकम्
॥ १२ ॥ संकल्पोऽप्यवसायश्च भिमानोऽवधारणा । सुदिता करुणा मेत्री
रयेक्षा च चतुष्टयम् ॥ १३ ॥ दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्वीन्द्रमृत्युकाः ।
तथा चन्द्रज्ञतुर्वनत्रो रुदः क्षेत्रज्ञ द्वंशरः ॥ १४ ॥ भाहत्य तस्वजातानां पण्णवत्यस्तु कीर्तिताः । पूर्वोक्तत्तरवजातानां वैछक्षण्यमनामयम् ॥ १५ ॥ वराहकृषणं मां ये भजन्ति मयि भक्तिः । विमुक्ताज्ञानतत्कार्या जीवन्युक्तः
मवन्ति ते ॥ १६ ॥ ये पण्णवितत्तस्वज्ञा यत्र कुत्राक्षमे रताः । जटी मुण्डी
चिक्ती वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥ १७ ॥ इति ॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

अस्मनीम महायोगी कोडरूपं रमापतिम् । वरिष्ठां ब्रह्मविद्यां त्वमधीहि भगवन्सम् । एवं स पृष्टो भगवान्त्राह भक्तार्तिभक्षतः ॥ १ ॥ स्ववर्णाश्रम-घर्मेण तपसा गुरुतोषणात । साधनं प्रभवेत्पंतां बेराग्यादिचत्रयम् ॥ २ ॥ नित्यानिस्वविवेकश्च इहामुत्र विरागता । शमादिषद्वसंपत्तिर्मुमुक्षा तां सम-म्बसेत ॥ ३ ॥ एवं जितेन्द्रियो भूता सर्वत्र मसतामितम् । बिहाय साक्षि-चैतन्त्रे मयि कुर्यादहंमतिस् ॥४॥ दुर्लमं प्राप्य मानुष्यं तत्रापि नरविष्रहम् । जाइएयं च महाविष्णीर्वेदान्तक्षवणादिना ॥५॥ अतिवर्णाश्रमं रूपं सचिदा-नन्दकक्षणम् । यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो मविष्यति ॥६॥ भहमेव सुसं नान्यदन्यश्रेषेव तत्सुखम् । अमद्र्यं न हि प्रयो मद्र्यं न स्वतःप्रियम् ॥७॥ बरप्रेमास्पदतया मा न भवमहं सदा । भ्यासमिति यो द्रष्टा सोऽहं बिष्णु-र्सुनीयर ॥ ८ ॥ न प्रकाशोऽहमित्युक्तिर्यत्प्रकाशैकबन्धना । स्वप्रकाशं तमा-त्मानमप्रकाशः कथं स्पृशेत् ॥ ९ ॥ स्वयं भात निराधारं ये जानन्ति सुनि-श्चितम् । ते हि विज्ञानसंपद्मा इति मे निश्चिता मतिः ॥ १० ॥ स्वपूर्णात्मा-तिरेकेण जगजीवेशराह्यः । न सन्ति नास्ति माया च तेम्यश्राष्टं विलक्षणः ॥ ११ ॥ अज्ञानान्धतमोरूपं कर्मधर्मादिकक्षणम् । स्वयंप्रकाशमारमानं नैव मां स्प्रष्टुमहीत ॥ १२ ॥ सर्वसाक्षिणमास्मानं वर्णाश्रमविवर्शितम् । नक्षरूपतया पर्यन्त्रहोत भवति स्वयम् ॥ १३ ॥ भासमानिभदं सर्वे मार्ग-रूपं परं पदम् । पहचन्वेदान्तमानेन सद्य एवं विमुच्यते ॥ १४ ॥ देहात्म-

ज्ञानवज्ञानं देहारम्ज्ञानवाधकम् । आसम्बेद भवेदास्य स नेष्छवपि सुन्यते ॥ १५ ॥ सत्यज्ञानानन्दपूर्णेलक्षणं तमसः परम् । ब्रह्मानन्दं सदा पर्यन्कयं बध्येत कर्मणा ॥१६॥ त्रिधामसाक्षिणं सत्यज्ञानानन्दाविकश्रणम् । त्वमहंशब्दछक्ष्यार्थमसकं सर्वदोषतः ॥ १७ ॥ सर्वगं सचिदात्मानं ज्ञान-चक्रनिरीक्षते । अज्ञानचक्षनिक्षेत भास्त्रन्तं मानुमन्धवत् ॥ १८ ॥ प्रज्ञानमेव . सहस्र सत्यवज्ञानलक्षणम् । एवं वद्मपरिज्ञानादेव मत्योऽस्तो भवेत ॥१९॥ वहसानन्दमहन्द्रं निर्गुणं सत्यचिद्यनम् । विदित्वा स्वात्मनो रूपं न विमेति कुतक्षन ॥ २० ॥ चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं संपूर्ण सुखमहुयम् । साक्षाह्रक्षेत्र ना-म्योऽस्तीत्वेवं ब्रह्मविदां स्थितिः ॥ २१ ॥ अज्ञस्य दुःस्तीवमयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत् । अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुपाम् ॥ २२ ॥ अनन्ते समिदानन्दे मयि वाराहरूपिणि । स्थितेऽद्वितीयभावः स्वात्को बन्धः कश्र मुच्यते ॥ २३ ॥ स्वस्वरूपं तु चिन्मात्रं सर्वदा सर्वदेहिनाम् । नैव देहादि-्रिधातो घटवहक्षिगोचरः ॥ २४ ॥ स्वात्मनोऽन्यदिवामातं चराचरमिदं ः जगत् । स्वान्ममात्रतया बुद्धा तदस्तीति विभावय ॥ २५ ॥ स्वस्वरूपं स्वयं अक्के नास्ति भोज्यं पृथक् स्वतः । असि चेदिनितारूपं बह्मवास्तित्वलक्षणम् । ॥२६॥ ब्रह्मविज्ञानसंएबः प्रतीतमस्त्रिलं जगत्। पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः प्रथक ॥ २७ ॥ मत्त्वरूपपरिज्ञानात्कर्मभिनं स बध्यते ॥ २८ ॥ यः क्षरीरेन्द्रियादिभ्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम् । परमार्थेकविज्ञानं सुखान्मानं स्वयंप्रभम् ॥ २९ ॥ स्वस्वरूपतया सर्वे वेद स्वानुभवेन यः । स बीरः स तु विज्ञेयः मोऽहं तस्वं ऋभो भव ॥ ३०॥ अतः प्रपञ्चानुभवः सदा न हि स्वरूपबोधानुभवः सदा खलु । इति प्रपश्यन्परिपूर्णवेदनो न बन्धमुक्ती न ब बद्ध एव तु ॥ ३१ ॥ स्वस्वरूपानुसंधानाबृत्यन्तं सर्वसाक्षिणम् । सुहुर्तै विन्तयेनमां यः सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ ३२ ॥ सर्वभूतान्तरस्याय नित्यमुक्त-चिदात्मने । प्रत्यकेतन्यरूपायं महामेव नमोनमः ॥ ३३ ॥ स्वं वाहमस्मि भगवी देवतेऽहं वे त्वमिन । तुभ्यं मद्यमनन्ताय महां नुभ्यं चिदात्मने ॥ ३४ ॥ नमो महा परेशाय नमस्त्रभ्यं शिवाय च । किं करोमि क गण्छामि कि गृह्वामि खजामि किम् ॥ ३५ ॥ यन्मया पुरितं विश्वं महाकल्पारवना यथा । अन्तःसङ्गं बहिःसङ्गमात्मसङ्गं च यस्यजेत् । सर्वसङ्गतिवत्तात्मा स मामेति न संशयः ॥ ३६ ॥ अहिरिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेशः कृषपमिव सुनारीं लक्तुकामी बिरागी। विषमिव विषयादीन्मन्बमानी दुरन्ताञ्जगति परमहंसी वासुदेवोऽहमेव ॥ ३७ ॥ इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते । महं सत्यं परं ब्रह्म मत्तः किंचित्र विद्यते ॥ ३८ ॥ उप समीपे यो वासी जीवारमपरमारमतोः । उपवासः स बिज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम् ॥ ३९ ॥

काषशीषणमात्रेण का तत्र झविवेकिनाम् । वस्मीकतादनादेव स्तः कि न महोरगः ॥ ४० ॥ अस्ति बहोति चेहेर परोक्षज्ञानमेव तत । अहं महोति चेहेर साक्षात्कारः स रुच्यते ॥ ४१॥ यसिन्काले खमारमानं योगी जानाति केवकम् । तसात्काकात्समारम्य जीवन्मको भवेवसी ॥ ४२ ॥ अहं बह्रेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् । हे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति समेति च ॥ ४३ ॥ ममेति बध्यते जन्तर्निर्ममेति विमुच्यते । बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तर्थवान्तरचिन्तिका । सर्वचिन्तां समृत्युच्य खब्यो भव सदा ऋभो ॥४४॥ संकरपमात्रकक्रनेन जगत्समध् संकर्पमात्रक्रुने हि जगहिलासः । संकर्प-मात्रप्रितमस्मज निर्विकल्पमाश्चित्व मामकपदं इति भावयस्य ॥ ४५॥ मिष्ट-स्तनं सत्कथनमन्योन्यं सर्वभाषणम् । सदेकपरमी भूत्वा कालं नय सहा-मते ॥ ४६ ॥ चितिहासीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । चित्तं चिद्हमेते च लोकाश्चिदिति सावय ॥ ४७ ॥ रागं नीरागतां नीत्वा निर्लेपो सब सर्व-दा । अञ्चानजन्यकर्त्रादिकारकोत्पन्नकर्मणा ॥ ४८ ॥ श्रुत्युरपन्नात्मविज्ञानप्रदी-यो बाध्यते कथम् । अनारमतां परित्यज्य निर्विकारो जगत्स्थितौ ॥४९॥ एक-निष्ठतयान्तस्यमंबिन्मात्रपरो भव । घटाकाशमठाकाशी महाकाशे प्रतिष्ठिती १५०।एवं सबि चित्राक्टो जीवेशी परिकल्पिती।या च प्रागारमनी साया तथानते च तिरस्कृता ॥५१॥ ब्रह्मवादिमिरुद्रीता सा मायेति विवेकतः। मायातस्का-यैविस्तवे नेश्वरत्वं न जीवता ॥ ५२ ॥ ततः श्रद्धक्रियेवाहं व्योगविश्वरूपा-धिकः । जीवेश्वरादिक्ष्पेण चेतनाचेतनात्मकम् ॥ ५३ ॥ ईक्षणादिप्रवेशान्ताः सृष्टिरीक्षेन कृष्टिपता । जाप्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकृष्टिपतः ॥ ५४ ॥ त्रिणाचिकादिबोगान्ता ईश्वरश्चान्तिमाश्चिताः । कोकायतादिसांख्यान्ता जी-वविद्यान्तिमाधिताः ॥ ५५ ॥ तस्मान्मुमुख्नुभिनैव मतिर्जीवेशवाद्योः । कार्यो किंतु बद्धातस्वं निश्चलेन विचार्यताम् ॥ ५६॥ अद्विनीयबद्धातस्वं न जानन्ति यथा तथा। आन्ता एवासिलाखेषां क मुक्तिः केह वा सलस ॥ ५० ॥ उत्तमाधमभावश्चेतेषां स्वादित तेन किम् । स्वमस्वराज्यभिक्षाम्यां प्रवदः स्प्रशते खल ॥ ५८ ॥ अज्ञाने बुद्धिविकवे निद्रा सा भण्यते बुधैः । बिलीबाज्ञानतत्कार्ये मयि निज्ञा कथं भवेत ॥ ५९ ॥ बुद्धेः पूर्णविकासोऽपं जारार: परिकासित । विकासदिविहीनत्वाजागरी मे न विचते ॥ ६०॥ सुक्मनाहितु संचारो बुदेः स्वमः प्रजायते । संचारधर्मरहिते मयि स्वमो न विद्यते ॥ ६१ ॥ सुप्रसिकाले सकले विकीने तमसावृते । स्वरूपं महदा-मन्दं अके विश्वविवर्कितः ॥ ६२ ॥ अविशेषेण सर्वे त यः पश्यति चिद्नव-बाद । स एव साक्षाविज्ञानी स शिवः स प्रतिर्विधिः ॥ ६३ ॥ पीर्धस्त्रप्रसिदं

१ दृश्यविवर्जितः.

बत्तरीर्घं वा विश्वविश्रमम्। दीर्घे वापि मनोराज्यं संसारं दुःबसागरम्। सरेक्त्थाय सहयन्तं वहाँकं प्रविचिन्त्यताम् ॥ ६४ ॥ भारोपितस्य सगतः प्रविकापनेन विश्तं मदारमकतपा परिकल्पितं नः । शत्रुविद्वस्य गुरुपद्भगणा-विपातात्रन्धद्विपो भवति केवलमहितीयः ॥ ६५ ॥ अधास्तमेत् वपुराधिकः तारमास्तां कस्तावतापि मम चिद्वपुची विशेषः । कुम्मे विनश्यति चिरं सम-वस्थिते वा कुम्माम्बरस्य नष्ठि कोऽपि विशेषलेशः ॥ ६६ ॥ अहिनिस्वीयनी सर्पनिर्मोको जीवबर्जितः । वहसीके पतितस्तिष्टेतं सर्पो नामिमन्यते ॥६०॥ एवं स्थूलं च स्हमं च शरीरं नामिमन्यते । प्रत्यन्त्रानिक्षिश्वस्ते मिथ्या-ज्ञाने सहेतुके । नेति नेनीति रूपरवादशरीरो भवत्ययम् ॥ ६८ ॥ शास्रेष न स्वारपरमार्थेदृष्टिः कार्यक्षमं प्रत्यति चापरोक्षमः। प्रारम्भनाकास्प्रतिभाग-नाश एवं त्रिका नृत्यति चारममाया ॥ ६९ ॥ ब्रह्मत्वे योजिते स्वामिक्षीय-ाची न गरहति। अहैते बोधिते तस्वे बासना विनिवर्तते ॥ ७० ॥ प्रार-बान्ते देहहानिर्मायेति शीयतेऽखिला । असीत्युक्ते जगत्सवं सद्धं वस त्रद्ववेत् ॥ ७१ ॥ भातीत्युक्ते जगत्मर्व भानं बहाव केवलम् । महभूमौ जलं सर्वे मरुभुमात्रमेव तत । जगन्नयमिदं सर्वे चिन्मात्रं स्वविधारतः ॥ ७२ ॥ अञ्चानमेव न कृतो जगतः प्रसङ्गो जीवेशदेशिकविकरप्रकथातिकृरे । प्रकान्त-केवलचिदेकरसम्बभावे बहीव केवलमहं परिपूर्णमस्मि ॥७३॥ बोधचनद्रमसि पूर्णविद्यहे मोहराहमुषितात्मतेजसि । खानदानयजनादिकाः क्रिया मोचना-वधि वर्धव तिष्ठते ॥ ७४ ॥ सिछिछे सैन्धवं यहत्साम्यं भवति योगतः। तथारममनसोरवयं समाधिरिति कथ्यते ॥ ७५ ॥ दुर्छमो विषयत्यागो दुर्छभं त्रवदर्शनम् । दुर्लभा सहजावस्था सद्वरोः करुणां विना ॥ ७६ ॥ उरपश्च-शक्तिबोधस्य त्यक्तिःशेषकर्मणः । योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रकाशते ्या ७७ ॥ रसस्य मनसञ्चेव पञ्चलत्वं स्वभावतः । रसो बद्धो मनो बद्धं किं न सिद्धति भृतले ॥ ७८ ॥ मूर्च्छितो इरित व्याधि सृतो जीवयति स्वयम् । बद्धः खेचरतां घत्ते ब्रह्मत्वं रसचेतसि ॥ ७९ ॥ इन्द्रियाणां मनो नाथौ मनोनाथस्त्र मारुतः। मारुतस्य छयो नाथसन्त्रार्थं स्वयमाश्रय ॥ ८० ॥ निश्चेष्टो निर्विकारश्च कयो जीवति योगिनाम् । उच्छित्रसर्वसंकल्पो निःशे-षाशेषचेष्टितः । स्वावगम्यो स्वयः कोऽपि मनसां वागगोचरः ॥ ८१ ॥ पुञ्चानुपञ्चविषयेक्षणतत्परोऽपि ब्रह्मावकोकनिषयं न जहाति योगी । सन्नी-ततारुख्यवाद्यवद्यं गतापि मीलिस्यक्रमपरिरक्षणवीनेटीव ॥ ८२ ॥ सर्व-चिन्तां परिखज्य सावधानेन चेतसा । नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमि-च्छता ॥ ८३ ॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

नहि नानास्त्रक्षं सादेकं वस्तु कदाचन । तस्तादसम्ब एवास्ति धन्मद्-श्र. उ. ३४ न्तक किंचन ॥ १ ॥ दृद्यते अवते वयद्रक्रणोऽन्यम तज्ञवेत् । नित्यशुद्धवि-अकैकमनाण्डानन्द्रमहृयम् । सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत् ॥ २ ॥ मानन्दरूपोऽहमसण्डबोधः परात्परोऽहं धनवित्प्रकाशः । मेघा यथा व्योम न च स्प्रसन्ति संसारदु:सानि न मां स्प्रशन्ति ॥ ३ ॥ सर्वे सुखं विदि सदःसनाशात्सर्वे च सद्रुपमसेखनाशात् । चिद्रुपमेव प्रतिभानयुक्तं तस्राद-क्षण्डं सस रूपमेतत् ॥ ४ ॥ न हि जनिर्मरणं गमनागमी न च मळं विसर्छं म च बेदनम् । चिन्मपं हि सक्छं विराजते स्फूटनरं परमस्य तु योगिनः ॥ ५ ॥ सत्यविद्यनमञ्जूष्यमद्भवं सर्वेदश्यरहितं निरामचम् । यत्पदं विमलम-इयं धिवं तत्सदाहमिति मीनमाश्रय ॥ ६ ॥ जन्मसृख्युसुखदुःसखवर्जितं कातिनीतिकुछगोत्रद्रगम् । चिद्विवर्तजगतोऽस्य कारणं तत्सदाहमिति मौन-माश्रय ॥ ७ ॥ पूर्णमहूर्यमस्वष्टचेतनं विश्वमेदकलनादिवर्जितम् । अहिती-क्यारेमंबिदंशकं तत्सदाहमिति मीनमाश्रय ॥ ८ ॥ केनाप्यवाधितःवेन त्रिका-क्षेडच्येकरूपतः । विद्यमानस्थानस्थातस्यद्भुपत्वं सदा मम ॥ ९ ॥ निरुपाधि-कृतिस्यं बरसुसी सर्वसुखात्परम् । सुखरूपत्वमैरस्येतदानन्दत्वं सदा सम ॥ १० ॥ दिनकरकिरणेहिं शार्वरं तमो निषदतरं श्राटिति प्रणाद्यमेति । धनतरभवकारणं तमो यद्धरिदिनकृष्यभया न चान्तरेण ॥ ११ ॥ मम चर-णसारणेन पूजया च स्वकतमसः परिमुच्यते हि जन्तः । न हि मरणप्रमव-प्रणाशहेत्रमें स चरणसारणाहते अनि किंचित् ॥ १२ ॥ आहरेण यथा स्तीति भगवन्त भनेच्छया । तथा चेहिश्वकर्तारं को न मुच्येत बन्धनात् ॥ १३ ॥ भावित्यमंनिधी लोकश्रेष्टते स्वयमेव त । तथा मत्संनिधावेव समसं चेष्टते जगत्॥ १४ ॥ श्रुक्तिकाया यथा तारं कल्पितं मायपा तथा। महदादि जगन्मायामयं मध्येव केवलम् ॥ १५ ॥ चण्डाक्टरेहे पश्चादिस्थावरे ब्रह्मवि-अहे । अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु न तथा झहम् ॥ १६ ॥ विनष्टदिग्श्रमस्या-पि यथापूर्व विभाति दिक् । तथा विज्ञानविष्वस्तं जगन्मे भाति तम्र हि ॥ १७ ॥ म देहो नेन्द्रियप्राणी न मनोबुद्धाहं कृति । न चित्तं नैव माया च न च न्योमादिकं जगत्॥ १८॥ न कर्ता नैव भोका च न च भोजयिता तथा । केवलं चित्सवानन्दवसीवाहं जनार्दनः ॥ १९ ॥ जलस्य चलनादेव चश्रकत्वं यथा रवे: । तथाइंकारसंबन्धादेव संसार आत्मनः ॥ २० ॥ वि-चमुलं हि संसारसाध्ययमेन शोधयेत । हन्त चित्तमहत्तायां केंचा विश्वासता सर्व ॥ २१ ॥ क धनानि महीपानां बाह्यणः क जगन्ति वा । प्राक्तनानि श्रमातानि गताः सर्गपरम्पराः । कोटमो ब्रह्मणां याता भूपा नष्टाः पराग-

१ सस्बनाञ्चात्. २ सिबदशक. ३ मप्येतत्.

वर् ॥२२॥ स वाष्वात्माभिमानोऽपि विदुषोऽवासुरत्वतः । विदुषोऽप्वासु-रबेल्याबिष्यकं तत्त्वदर्भनम् ॥ २३ ॥ उत्पादमानां रागाचा विवेदकानव-विद्वना । येदा तरैब द्वास्ते कृतकोषां प्ररोहणस् ॥ २४ ॥ यथा सुनिपुणः सम्बन् परदोवेक्षणे रतः। तथा चेत्रिपुणः खेलु को न मुख्येत बन्धनात् ॥२५॥ अनाःसविद्युक्तोऽपि निद्धिजालानि बाम्छति । व्यामन्त्रक्तिशकाक-्रि कामामीति सुनीकर ॥ २६ ॥ नात्मज्ञस्यैच विषय आत्मज्ञी ह्यात्ममान्नरक् । अस्मनात्मनि संतृप्तो नाविधामनुषावति ॥ २७ ॥ वे केवन जगद्भावासा-नविद्यामबान्विदुः। कथं तेषु किलात्मज्ञस्यकाविद्यो निमजति ॥ २८ ॥ द्रव्यमञ्जियाकालयुक्तयः साधुसिद्धिदाः । परमारमपद्रप्राप्ताः नौपक्कवंनितः काश्चन ॥ २९ ॥ सर्वेच्छाकलनाशान्तावात्मलाभोदयाभिषः । स पुनः सिद्धि-वान्छायां कथमहंत्यचित्रतः ॥ ३० ॥ इति ॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ अथ ह ऋभं भगवन्तं निदायः पपच्छ जीवन्मुक्तिलक्षणमनुबृहीति । ्रं अति स होवाच । सप्तभूमिषु जीवन्सुक्ताश्रःवारः । शुमेच्छा प्रथमा भूमिका भवति । विचारणा द्विनीया । तनुमानसी तृतीया । सस्वापसिस्तुरीया । असंसक्तिः पञ्चमी । पदार्थभावना षष्ठी । तुरीयगा सप्तमी । प्रणवात्मिका भूमिका अकारोकारमकारार्धमात्रात्मिका । स्थलसूद्दमबीजलाक्षिमेदेनाकारा-दयश्चतुर्विधाः । तदवस्था जाग्रस्त्रप्रसुपुप्तिनुरीयाः । अकारस्थूलांदी जाग्र-द्विषः । सुझ्मांशे तत्तेजसः । बीजांशे तत्प्राज्ञः । साक्ष्यंशे तत्तुरीयः । उकार-स्थूलांही स्वमविश्वः । सुक्ष्मांही तत्तेजसः । बीजांही तत्प्राज्ञः । साक्ष्यंही तत्तु-रीयः । मकारस्थ्लांहो सुषुप्तविश्वः । सुक्ष्माहो तत्त्रेजसः । बीजाहो तत्प्राज्ञः । साक्ष्यंशे तत्त्रीयः । अर्धमात्रास्थृष्ठांशे तुरीयविश्वः । सूक्ष्मांशे तत्तेजसः । बीजांदो तस्प्राञ्चः । साध्यंत्रा नुरीयतुरीयः । अकारतुरीयांशाः प्रथमद्विनीवतृ-शीयभूमिकाः । उकारनुरीयांशा चतुर्थी भूमिका । मकारतुरीयांशा पञ्चमी । अर्धमात्रातुरीयांशा पर्श । तद्वीता सप्तमी । भूमित्रयेषु विहरन्मुमुक्कभेवति। तुरीयभूग्यां विहरन्बहाविद्भवति । पञ्चमभूग्यां विहरन्बद्धविद्वरी भवति । षष्ठभूम्यां विहरन्त्रहाविद्वरीयान्भवति । सप्तमभूम्यां विहरन्त्रहाविद्वरिष्ठो भवति । तत्रैते श्लोका भवन्ति । ज्ञानमृत्रिः शुभेष्छा स्थारप्रथमा समुदीरिता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ १ ॥ सःवापत्तिश्चतुर्थी स्यातः-तोऽसंसक्तिनामिका । पदार्थभावना पष्टी सप्तमी तुर्येगा स्वृता ॥ २ ॥ स्थितः किं मृद एवासि प्रेक्ष्योऽहं शास्त्रसङ्गनेः । वैराग्यपूर्वभिष्छेति सुसे-च्छेत्युच्यते बुधेः ॥ ३ ॥ श्रास्त्रस्यत्रसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् । सदाचार-

१ यथा त्रंथव.

प्रकृतियां प्रोच्यते सा विचारणा ॥ २ ॥ विचारणाश्चमेच्छाभ्यामिन्द्रवार्वेषु रकता। यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ५ ॥ मूमिकात्रितया-म्बासाचित्तेऽर्थविरतेर्वेद्यात् । सत्वात्मनि स्थिते ग्रुद्धे सत्वापत्तिरुदाहता ॥६॥ दशाचतुर्याभ्यासादसंसर्गंफछा तु या । रूढसत्वचमत्कारा श्रीका संसक्ति-नामिका ॥ ७ ॥ भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम् । आभ्यन्त-राणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥ ८ ॥ परप्रयुक्तेन चिरं प्रस्तयेनावबी-धनम् । पदार्थभावना नाम पष्टी भवति भूमिका ॥ ९ ॥ पर्भूमिकाचिरा-भ्यासाद्भदस्यानुपछम्मनात् । यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः॥१०॥ शुभेच्छादित्रयं भूमिमेदामेदयुनं स्मृतम् । यथावद्वेद बुध्येदं जगजाप्रति दृश्यते ॥ १९ ॥ अद्वैते स्थैयंमायाते द्वेते च प्रशमं गते । पश्यन्ति स्वप्नव-ह्योकं तुर्पभूमिसुयोगतः ॥ १२ ॥ विच्छिन्नशरदभ्रांशविकयं प्रविकीयते । सावादशेष एवाने हे निदाव दढीकुरु ॥ १३ ॥ पद्मभूमि समास्त्र सुपुप्ति-पदनामिकाम् । शान्ताशेषविशेषांशसिष्ठत्यद्वेतमात्रके ॥ १४ ॥ अन्तर्भुखतयाः नित्यं बहिवृत्तिपरोऽपि सन् । परिश्वान्ततया नित्यं निद्रालुरिव रुक्ष्यते ॥१७॥ कुर्वश्वभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः। सप्तमी गाढसुस्याख्या क्रम-श्राप्ता पुरातनी ॥ १६ ॥ यत्र नासन्न सदूषी नाह नाप्यनहं कृतिः । केवर्क श्रीणमनन आस्तेऽद्वेतेऽतिनिर्भयः ॥ १७ ॥ अन्तःशून्यो बहिःशुन्यः श्रून्य-कुम्भ इवाम्बरे । अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥ १८ ॥ सा सव ब्राह्मभावात्मा ब्राहकात्मा च मा भव । भावनामखिलां त्यकावा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥ १९ ॥ द्रष्ट्रदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । दशेनप्रथ-माभासमात्मानं केवलं भज ॥ २० ॥ यथास्थितमिदं यस व्यवहारवतोऽपि-च । अस्तंगतं स्थितं व्योम स जीवनमक्त उच्यते ॥ २१ ॥ नोदंति नास्तमा-याति सुखे दुःखे मनःप्रभा । यथापारिस्थितिर्थस्य स जीवन्मुक उच्यते ॥२२॥ यो जागाति सुप्रुप्तिस्थो यस्य जाप्रश्न विद्यते । यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्यक्त उच्यते ॥ २३ ॥ रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरश्रपि । योऽन्तब्यों-मवद्ब्छमः स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २४ ॥ यस नाहंक्रतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्युक्त उच्यते ॥ २५ ॥ यस्माको-द्विजते छोको लोकाबोद्विजते च यः। इषामपंभयोनमुक्तः स जीवनमुक्तः उच्यते ॥ २६ ॥ यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतकः । परार्थेध्वव पूर्णारमा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २७ ॥ प्रजहाति यदा कामान्सर्वीश्चित्रग-तान्मुने । मयि सर्वात्मके तुष्टः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ २८ ॥ चैत्यवर्जित-बिन्माने पदे परमपावने । अञ्चरभिक्तो विभान्तः स जीवन्मुक उच्यते ॥ २९ ॥ इदं जगद्हं सोऽयं दृश्यजातमबास्तवम् । यस्य चित्ते न स्फ्रस्ति

स जीवन्युक्त राज्यते ॥ ३० ॥ सहस्राणि स्थिरे स्कारे पूर्णे विचयवर्जिते । आचार्यशास्त्रमार्गेण प्रविश्वाञ्च स्थिरी मद ॥ ६१ ॥ दिवी गुरुः शिबी देदः क्षिव देवः शिवः प्रभुः । शिवोऽसम्बहं शिवः सर्व शिवादम्बन्न किंचन ॥३२॥ तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । नानुष्यायाह्रहुम्छरदाम्बाची बिग्छापनं हि तत् ॥ ३३ ॥ शुको सुक्तो वामदेवाँऽपि मुक्तसाम्यां विना र् फिमाजो न सन्तिः । गुरुमार्गं येऽनुसरन्ति चीराः सद्यो सुकासे भव-न्नीह खोके ॥ ३४ ॥ वामदेवं येऽनुसरन्ति नित्यं मृत्वा जनित्वा च पुनःपुन-सत्। ते व लोके कममुक्ता भवन्ति योगैः सांख्यैः कर्मभिः सश्वयुक्तैः ॥ ३५ ॥ शुक्य वामदेवब हे सुनी देवनिर्मिते । शुको विहङ्गमः प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका ॥ ३६ ॥ अतद्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विषिमुखेन वा । महावाक्यविचारेण सांख्ययोगममाधिना ॥ ३० ॥ विदिखा स्वारमनो ऋपं संप्रज्ञातसमाधितः। शक्रमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम् ॥ ३८ ॥ र गाद्यासनजायासहराभ्यामात्पुनःपुनः । विभ्रबाहुल्यमंजात अणिमादिबशा-ेन्द्रह ॥ ३९ ॥ अलब्धवापि फलं सम्यक्पुनर्भूत्वा महाकुले । पुनर्वासनयैवायं योगाभ्यासं पुनश्ररन् ॥ ४० ॥ भनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन वै पथा । सोऽपि मुक्तिं समामोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ४३ ॥ द्वाविमावपि पन्थानी ब्रह्मप्राप्तिकरी शिवी। सद्योम् किप्रदश्चेकः क्रममुक्तिप्रदः परः । अत्र को मोहः कः शोक एकम्बमनुपर्यतः ॥ ४२ ॥ यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्धिसार्वे प्रव-तेने । तहष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपानकैः ॥ ४३ ॥ खेचरा भूचराः सर्वे बह्मविद्वृष्टिगोचराः । सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्मार्जितरेवैः ॥ ४४ ॥ इति ॥ इति चतुर्थोऽध्याय. ॥ ४ ॥

अथ हैन ऋभुं भगवन्नं निदाधः पप्रच्छ योगाभ्यासविधिमनुबृहीति ।
तथेति स होवाच । पत्रभूतात्मको देहः पत्रमण्डलप्रितः । काठिन्यं
पृथिवीमेका पानीयं तद्रवाकृति ॥ १ ॥ दीपनं च मवेत्तेजः प्रचारो वायुलक्षणभ् । आकाशः सरवतः सर्व ज्ञातव्यं योगमिच्छता ॥ २ ॥ षटशतान्यविकान्यत्र सहस्राण्येकविंशतिः । अहोरात्रवहैः शासैवांयुमण्डलघाततः ॥ ३ ॥
तत्पृथ्वीमण्डले सीणे वलिरायानि देहिनाम् । तद्वदापो गणापाये केशाः
स्युः पाण्डुराः क्रमात् ॥ ४ ॥ तेजःक्षये क्षुभा कान्तिनेश्यते मारुतक्षये ।
वेपथुः संभवेषित्यं नाम्मसेनैव जीविति ॥ ५ ॥ इत्यंभूतं क्षयावित्यं
जीवितं भूतधारणम् । उड्याणं कुस्ते यस्नाद्विक्षान्तं महास्ताः ॥ ६ ॥
उद्वियाणं तदेव स्वात्तत्र बन्धोऽमिषीयते । उद्विवाणो हासी बन्धो मृत्यु-

१ पूर्ववासनया.

मातक्रकेशरी ॥ ७ ॥ तस्य मुक्तिसानोः कायात्तस्य बन्धो हि दुष्करः । अग्री तु चालिते कुक्षी वेदना जायते स्वतम् ॥८॥ न कार्या क्षुवि तेनापि नापि विष्मूत्रवेगिना । हिलं मितं च भोक्तन्यं स्तोकं स्तोकमनेकथा ॥ ९ ॥ मृदुमध्यममश्रेषु कमान्मन्नं ल्यं हटम् । लयमन्नहटा योगा योगो ह्मष्टाङ्गसंयुतः ॥ १० ॥ यमश्र नियमश्रेव तथा चासनमेव च । प्राणायाम-साधा पश्चारप्रत्याहारस्तथा परम् ॥ ११ ॥ घारणा च तथा ध्यानं समाधि-आष्ट्रमो भवेन् । अहिंसा सत्त्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं द्यार्जवम् ॥ ३२ ॥ क्षमा छतिर्मिनाहारः शीचं चेनि यमा दश । तपः सन्तोषमान्तिक्यं दानमीश्वरपू-जनम् ॥ १३ ॥ मिद्धान्तश्रवणं चैव हीर्मेतिश्च जपो वतम् । एते हि नियमाः श्रीका दश्येव महामते ॥१४॥ एकादशासनानि स्युश्रकादि मुनियत्तम । चकं पद्मासनं कूमें मयूरं कुकुट तथा ॥१५॥ वीरासनं स्वस्तिकं च भद्नं सिंहासनं तथा। मुक्तासनं गोमुख च कीतितं योगवित्तमः॥ १६॥ सब्योरु दक्षिणे गुरुके दक्षिणं दक्षिणेतरे । निदध्यादमुकायस्तु चक्रायनमिदं मतम् ॥ ५७ ॥ पूरकः कुम्भकसहदेवकः पूरकः पुनः । प्राणायामः स्वनाडीभिस्तसान्नाडीः प्रचक्षते ॥ १८ ॥ शरीरं सर्वजन्तूनां घण्णवत्यक्कुलात्मकम् । तन्मध्ये पायुदे-शातु ब्रङ्गुलात्परतः परम् ॥ १९ ॥ मेट्देशादधमानु ब्रङ्गुलान्मध्यमुच्यते । मेढ़ासताबुढार्ध्वं नाडीनां कन्दमुच्यते ॥ २० ॥ चतुरङ्गुलमुरमेधं चतुरङ्ग-छमायतम् । अण्डाकार परिवृतं मेदोमजास्थिशोणितः ॥ २१ ॥ तत्रव माडीचक तु द्वादशारं प्रतिष्ठितम् । शरीरं ध्रियते येन वर्तते तत्र कुण्डली ॥ २२ ॥ ब्रह्मरन्ध्र सुपुरणा या वदनेन पिधाय सा । अलम्बुसा सुपुरणायाः कुट्टुनीडी वसत्यसी ॥ २३ ॥ अन्तरारयुग्मे तु वारुणा च यशस्विनी । दक्षिणारे सुपुग्णायाः पिङ्गका वर्तते कमात् ॥ २४ ॥ तदन्तरारयोः पूषा बतेते च प्यस्विनी । सुपुन्ना पश्चिमे चारे स्थिता नाडी सरस्वती ।। २५॥ शक्किनी चैव गान्धारी तदनन्तरयोः स्थिते । उत्तरे तु सुपुन्नाया इडाव्या निवमस्पर्सा ॥ २६ ॥ अनन्तरं हस्तिजिह्ना ततो विश्वोदरी स्थिता । प्रदक्षिण-क्रमेणेव चक्रस्यारेषु नाडयः ॥ २० ॥ वर्तन्ते द्वादश ह्येता द्वादशानिलवा-इकाः । पटवासंस्थिता नाड्यो नानावर्णाः समीरिताः ॥ २८ ॥ पटमध्यं तु बस्खान नाभिचक तदुच्यते । नादाधारा समाख्याता ज्वलन्ती नादस्पिणी ॥ २९ ॥ पररन्थ्रा सुपुन्ना च चावारो रत्नपूरिताः । कुण्डल्या पिहित शश्व-द्रहारन्ध्रस्य मध्यमम् ॥ ३० ॥ एवमेतासु नाडीषु धरन्ति दश वायवः । एवं नाडीगतिं वायुगति ज्ञाखा विचक्षणः ॥ ३१ ॥ समग्रीविशिरःकायः संवृताखः सुनिश्रकः । नासामे चैव हन्मध्ये बिन्दुमध्ये तुरीयश्रम् ॥ ३२ ॥ स्वयन्तममृतं पश्येकेश्राम्यां सुसमाहितः। भपानं मुकुलीकृत्व पायुमाकृष्य

चोन्मुखम् ॥ ३३ ॥ प्रणवेन समुत्थाप्य श्रीबीजेन निवर्तयेत् । स्वारमानं च श्रियं ध्यायेदसृतहावनं ततः ॥ ३४ ॥ काल्वञ्चनमेतद्भि सर्वमुक्यं प्रचक्षते । मनसा चिन्तितं कार्य मनसा येन सिध्यति ॥ ३५ ॥ अलेऽप्रिज्वलनाच्छा-खापहुवानि भवन्ति हि। नाभन्यं जागतं वाक्यं बिपरीता भवेतिकवा॥३६॥ मार्गे बिन्दुं समाबध्य विद्धं पञ्चात्य जीवने । शोषयिखा तु सिछछं तेम अयं दृढं मवेत् ॥ ३७ ॥ गुद्योनिसमायुक्त आकुञ्जस्वकालतः । अपानमू-र्ध्वमं कृत्वा समानोऽश्ले नियोजयेत् ॥ ३८ ॥ स्वाप्मानं च श्रियं ध्यायेत्स्र-तष्ठावनं ततः। बलं समारमेद्योगं मध्यमद्वारभागतः॥ ३९॥ भावयेदध्वंग-त्यर्थे प्राणापानस्योगतः । एष योगो वरो देहे सिद्धिमार्गप्रकाशकः ॥ ४० ॥ यथैवापाङ्गतः सेतुः प्रवाहस्य निरोधकः । तथा शरीरगा च्छाया जातच्या योगिभिः सदा ॥ ४१ ॥ सर्वासामेव नाडीनामेष बन्धः प्रकीतितः । बन्ध-म्यास्य प्रसादंन स्फुटीभवति दंवता ॥ ४२ ॥ एवं चतुष्पथी बन्धी मार्गत्र-् यनिरोधकः । एकं विकासयन्मागं येन सिद्धाः सुसङ्गताः ॥ ४३ ॥ उदानम्-र्ध्वगं कृत्वा प्राणेन सह वेगतः । बन्धोऽयं सर्वनाडीनामुर्धं याति निरोधकः ॥ ४४ ॥ अयं च संपुटो योगो मूलबन्धोऽप्ययं मतः। बन्धन्नयमनेतेव सिख्यत्यभ्यासयोगतः ॥४५॥ दिवारात्रमविच्छिन्नं यामेयामे यदा यदा । अते-नाभ्यासयोगेन वायुरभ्यमितो भवेत् ॥ ४६ ॥ वायावभ्यमिते विद्वः प्रत्यहं वर्धते तना । वहाँ विवर्धमाने नु मुखमन्नादि जीर्थते ॥ ४७ ॥ अन्नस्य परि-पाकेन रसवृद्धिः प्रजायने । रसे वृद्धि गते निष्यं वर्धन्ते धातवन्त्रथा ॥४८॥ धातुनां वर्धनेनंव प्रबोधो वर्धते तनौ । दहानते सर्वपापानि जनमकोट्याज-तानि च ॥ ४९ ॥ गुडमेडान्तरालम्थं मृलाधार त्रिकोणकम् । शिवस्य बिन्द्-रूपस्य स्थान तदि प्रकाशकम् ॥ ५० ॥ यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । यसादुत्रद्यने वायुर्थसाद्वद्धिः प्रवर्धते ॥ ५१ ॥ यसादृत्पचने बिन्दुर्यसाल्लादः प्रवर्धते । यसादुत्पद्यते इसो यसाद्रापद्यते मनः ॥ ५२ ॥ मुखाधारादिषद्चकं शक्तिस्थानमुदीरितम् । कण्टाद्परि मुर्वान्तं शांमवं स्थानमुच्यते ॥ ५३ ॥ नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयः। जीवस्य निख्यः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥ ५४ ॥ हंमः शक्तेरविष्ठानं चराचरमिद् जगत् । निर्विकल्यः प्रसन्नातमा प्राणायामं समध्यसेत् ॥ ५५ ॥ सम्याबन्धत्रयस्योऽपि कक्ष्यलक्षणकारणम् । वेशं समुद्धरेश्विग्यं सत्यसंधानः मानसः ॥ ५६ ॥ रेचकं पूरकं चेव कुम्ममध्ये निरोधयेत् । दश्यमाने परे लक्ष्ये ब्रह्मणि स्वयमाधितः ॥ ५७ ॥ बाह्यस्थविषयं सर्वे रेचकः समुदाहृतः । पूरकं शास्त्रविज्ञानं कुरमकं खगतं स्मृतम् ॥ ५८ ॥ एवमध्यासचित्रश्रंस

मुक्ती नात्र संशयः। कुम्मकेन समारोप्य कुम्मकेनैव प्रयेत् ॥ ५९ ॥ कुरमेन कुरमयेत्कुरमं तदस्तस्यः परं शिवस्। पुनरास्फाळयेदच सुस्थिरं कण्ठमुद्रया ॥ ६० ॥ वायूनां गतिमावृत्य एत्वा प्रकृतमकौ । समहस्तयुगं भूमी समं पाद्युगं तथा ॥ ६९ ॥ वेधककमयोगेन चतुन्पीठं तु वायुना । आस्फाखयेन्महामेरं वायुवके प्रकोटिमिः ॥ ६२ ॥ पुटद्वयं समाकृत्य वायुः स्करति सत्वरम् । सोमसूर्याप्तिसंबन्धाज्ञानीयाद्मृताय वै ॥ ६३ ॥ मेरुम-ध्यगता देवाश्रकन्ते मेरुचालनात्। आदी संजायते क्षिप्रं वेघोऽस्य ब्रह्मप्र-निधतः ॥ ६४ ॥ ब्रह्मप्रनिध ततो भिरवा विष्णुप्रनिय भिनरयसा । विष्णु-ग्रन्थि ततो भिरवा रुद्रग्रन्थि भिनस्यसौ ॥ ६५ ॥ रुद्रग्रन्थि ततो भिस्वा छिखा मोहमलं तथा । अनेकजन्मसंस्कारगुरुदेवप्रसादतः ॥ ६६ ॥ योगा-भ्यासासतो वेघो जायने तस्य योगिनः । इडापिङ्गलयोर्मध्ये सुपृष्ठानाडिम-ण्डले ॥ ६७ ॥ सुद्राबन्धविशेषेण वायुमुर्ध्व च कारयेत् । हुम्बो दहति पापानि दीवों मोक्षप्रदायकः ॥ ६८ ॥ आप्यायनः हुतो वापि त्रिविधोश्चा-रूणेन तु । तेलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घधण्टानिनाद्वत ॥ ६० ॥ अवाच्यं प्रणव-स्थाप्रं यस्तं वेद स वेदिनत् । हस्तं बिन्दुगतं दैर्घं ब्रह्मरन्ध्रगतं छुतम् । हाद-शान्तगतं सम्रं प्रसादं मभ्रत्मिद्धये ॥ ७० ॥ सर्वविद्यहरश्चायं प्रणवः सर्वदो-पहा । आरम्भश्र घटश्रेव पुनः परिचयन्तथा ॥ ७१ ॥ निष्पत्तिश्रेति कथिता-श्रतस्रतस्य भूमिकाः । कारणत्रयसंभूतं बाह्यं कमे परित्यजन् ॥७२॥ भान्तरं कर्म कुरुने यत्रारम्भः स उच्यने । वायुः पश्चिमतो वेधं कुर्वन्नापूर्व सुन्धिरम् ॥ ७३ ॥ यत्र तिष्ठति सा प्रोक्ता घटाच्या भूमिका बुधः । न सजीवो न निर्जीवः काये तिष्ठति निश्चलम्। यत्र वायुः स्थिरः खे स्यात्सेयं प्रथमभू-मिका ॥ ७४ ॥ यत्रायमना मृष्टिलयो जीवन्मुक्तिदशागतः । सहजः कुरुते योगं सेयं निष्पत्तिभूमिका ॥ ७५ ॥ इति । एनदुपनिषदं योऽघीने सोऽप्ति-चूतो भवति । स वायुपूतो भवति । सुरापानात्पूतो भवति । स्वर्णक्षेयात्पूतो भवति । स जीवन्युक्तो भवति । तदेतद्याभ्युक्तम् । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चञ्चराततम् । तद्दिपासौ विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यस्परमं पदमित्युपनिषत् ॥ इति पद्ममोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 🍑 सह नावचरिवति शान्तिः ॥ हरिः 🕉 तस्सत् ॥

इति बराहोपनिषत्समामा ॥

१ त्रवयोगेन. २ करणत्रव.

## शाट्यायनीयोपनिषत् ॥ १०३॥

शाट्यायनीमञ्जलिशासण्डाकारसुसाङ्गति । यतिवृन्दहृद्गागरं रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥

हरि: ॐ ॥ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । बन्धाय विषया-ं कं मुक्तये निर्विषयं स्मृतम् ॥ १ ॥ समासकं सदा चित्तं जन्तोर्विषयगो-चरे। यद्येवं ब्रह्मणि स्थात्तःको न सुच्येत बन्धनातु ॥ २ ॥ वित्तमेव हि संसारसाध्ययतेन शोधयेत्। यश्चित्तसमयो भवति गुद्धमेतासनातनम् ॥॥॥ नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं नाबझवित्परमं प्रैति धाम । विष्णुकान्तं वासुदेवं विजानन्विप्रो विवस्वं गच्छते तस्वदर्शी ॥ ४ ॥ अधाह यस्परं ब्रह्म सनातनं ये श्रोत्रिया अकामहता अधीयः। शान्तो दान्त उपरतितिश्चर्योऽनृचानो र मिजज़ी समानः ॥ ५ ॥ त्यक्तेषणी ह्यानुगम्नं विदिश्वा मौनी वसेदाश्रमे ं यत्र कुत्र । अधाश्रमं चरमं संप्रविश्य यथोपपत्तिं पश्चमात्रां दधानः ॥ ६ ॥ त्रिदण्डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम् । शिक्यं पवित्रमित्येतद्विशृयाद्याद-दायुपम् ॥ ७ ॥ पश्चेतास्तु यतेर्मात्रास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्वताः । न त्यतेवाव-दुरक्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥ ८ ॥ विष्णुलिक्नं हिचा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च । तयोरेकमपि खक्क्वा पतस्येव न संशयः ॥ ९॥ त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्गं बि-त्राणां मृक्तिसाधनम् । निर्वाणं सर्वेधर्माणामिति चेदानुशासनम् ॥ ५० ॥ अथ खल साम्य कुटीचको बहुदको हुमः परमहम इत्येते परिवाजकाश्चनुर्विधा भवन्ति । सर्वे एते विष्युलिङ्गिनः शिम्बनीपवीतिनः शुद्धाचित्ता भारमानमा-रमना बहा भावयन्तः शुद्धचिद्भृषोपासनस्ता जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्लोका भवन्ति । तदेनहचाभ्युक्तम् । कुटीचको बहुदकश्चापि इसः प्रमहंस इय वृश्या च भिन्नाः । सर्व एते विष्णुलिक्नं द्वाना वृश्या व्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम् । पञ्चयज्ञा चेदशिरःप्रविष्टाः कियावन्तोऽमी संगता ब्रह्मविद्याम् । त्यक्त्वा वृक्षं वृक्षमूर्ले श्रितामः संन्यसपुष्पा रसमेवाभुवानाः । विष्णुकीडा विष्णुरतयो विश्वका विष्णवास्मका विष्णुमेवापियन्ति ॥ ११ ॥ त्रिसंध्यं शक्तितः स्नानं तर्पणं मार्जनं तथा । उपस्थानं पश्चयक्तान्कुर्यादामर-णान्तिकम् ॥ १२ ॥ दशभिः प्रणवैः ससच्याहृतिभिश्रनुष्पदा । गायत्रीजप-यज्ञश्च त्रिसंध्यं शिरसा सह ॥ १३ ॥ योगयज्ञः सदैकाष्ट्रयभक्तवा सेवा हरे-र्गुरोः । अहिंसा तु तपोषज्ञी वास्त्रनःकायकर्मभिः ॥ १४ ॥ नानोपनिषद-भ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ हेरितः । अमित्यास्मानमस्यप्री ब्रह्मण्यमा जुहोति यत् ॥ १५ ॥ ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः । ज्ञानदण्डा ज्ञान-

शिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥ १६ ॥ शिखा ज्ञानमयी यस उपवीतं च तस्म-यम् । ब्राह्मण्यं सक्छं तस्य इति वेदानुशासनम् ॥ १७ ॥ अध सञ्ज सीम्यते परिवाजका यथा प्रादुर्भवन्ति तथा भवन्ति । कामकोधकोभमोइद्रमदर्गः-स्याममःवाहंकारादींस्तिनीयं मानावमानी निन्दास्तुनी च वर्जयित्वा वृक्ष इव तिष्टासेत्। छिष्यमानी न त्रयात्। तदैवं विद्वांस इहेवामृता भवन्ति। तदेतहवाभ्युक्तम् । बन्धुपुत्रमनुमोदयित्वानबेश्यमाणो हुन्द्रसहः प्रजान्तः । श्राचीमर्दाचीं वा निर्वतंयंश्वरेत पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी । शिखी मुण्डी चोपवीनी कुरम्बी यात्रामात्रं प्रतिगृह्णनमनुष्यात् ॥ १८॥ अयाचितं याचितं बोर्त मैक्षं सहावैलाव्यक्तिपणियात्रम् । श्लीणं क्षीम तृणं कैन्धाजिने च पर्ण-माच्छादतं स्यादहतं वा विमुक्तः ॥१९॥ ऋतुमन्धौ मुण्डयेनमुण्डमात्रं नाधो नाक्षं जातु शिखां न वापयेत् । चतुरो मामान्ध्रवशीलतः स्यास्य यावत्सुक्षी-Sम्तरारमा प्रत्यो विश्वरूपः । अन्यानयाष्ट्री पुनरुधितेऽस्मिन्नकर्मछिप्सर्वि-हरेडा वसेडा ॥ २० ॥ देवीरन्यगारे तरुमुळे गृहायां वसेडसङ्गोऽस्रक्षितज्ञी-लबूतः। अनिन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चाहि तेदृद्धि तेद्यत्र कुत्र ॥ २४ ॥ आत्मानं चेद्विजानीयाद्यमसीति पुरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरम-नुसंज्वरेत् ॥ २२ ॥ तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वात बाह्यण. । नानुध्या-याद्वहुन्छव्दान्वाची विग्लापनं हि तत् ॥ २३ ॥ बाल्येनेव ल निष्ठासेन्नि-विद्य ब्रह्मचेदनम् । ब्रह्मविद्या च बाल्यं च निर्विद्य सुनिरात्मवान् ॥ २४॥ यदा मंत्रं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्येंऽसूतो भवत्यत्र ब्रह्म समभते ॥ २५ ॥ अथ खलु माम्येद परिनाउप नेष्ठिकमात्मधर्म यो विजहाति स वीरहा भवति। स ब्रह्महा भवति। स अणहा भवति। स महा-पासकी भवति । य इसां वैष्णवीं निष्टां परिस्पर्जान । स मनेनी भवति । स गुरुतल्पगो भवनि । स मित्रध्नाभवनि । स कृतल्लो भवनि । स मर्वसाली-कालस्युतो भवति । तदेतद्याभ्युक्तम् । लेनः सुरापो गुरुतल्पगामी मित्रध्र-गेते निष्कृतेर्यान्ति शुद्धिम् । व्यक्तमव्यक्त वा विश्वतं विष्णुलिङ्गं त्यज्ञः शुध्येद्खिलंशसमासा ॥ २६ ॥ त्यक्स्वा विष्णोलिङ्कमन्तर्वहिर्वा यः स्वाश्रमं सेवनेऽनाश्रम वा । प्रसापति भवते वानिमढो नेषां गानः कल्पकोट्यापि दृष्टा ॥ २७ ॥ त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्रमे जिरम् । मोक्षाश्रमा-त्परिभ्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥ २८ ॥ पारित्राज्यं गृहीरवा नु यः स्वधमें न तिष्ठति । तमारूबच्युतं विद्यादिति वेदानुज्ञासनम् ॥ २९ ॥ अथ खलु सीम्बेमं सनातनमारमधर्मं वैष्णवीं निष्ठां रूब्या यस्तामद्वयनवर्तते स बशी

१ वाम मैक्ष. २ फलतन्तुपर्णी. ३ कन्यां च. ४ देवाद्यगारे.

भवति । स पुण्यस्रोको भवति । स कोकज्ञो भवति । स बेदान्तज्ञो भवति । स बहाजो भवति । स सर्वजो भवति । स स्वराङ् भवति । स परं बहा भगवन्तमाप्रोति । स पितृन्संबन्धिनो बान्धवान्सुहृदो मित्राणि च भवादु-त्तारयति । तदेतरचाम्युक्तम् । शतं कुछानां प्रथमं बभूव तथा पराणां त्रिश्चेतं समग्रम् । एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वान् 1 ३० ॥ त्रिंशस्परांश्चिशद्पराञ्चिशच परतः परान् । उत्तारयति धार्मेष्टः परिवाडिति वै श्रुतिः ॥ ३१ ॥ संन्यसमिति यो ब्रुयारकण्ठस्थप्राणवानपि । तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुकासनम् ॥ ३२ ॥ अथ खलु साम्येमं सना-तनमारमधर्म वैष्यवीं निष्ठां नासमाप्य प्रव्यान् । नानृचानाय नानात्मविदे नावीतरागाय नाविश्रद्धाय नानुपमन्नाय नाप्रयतमानसायेति ह स्माहः। तदेतरचाम्युक्तम् । विद्या ह व बाह्मणमाजगाम गोपाय मां शेविषेष्टेऽह-पस्मि । असूयकायानुजबे शठाय मा मा बृया वीर्यवती तथा स्याम् ॥३३॥ यमेव विद्याश्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपद्मम् । अस्मा इमामुप्राह्माय सम्यक् परीक्ष्य द्वाद्विष्णवीमारमनिष्ठाम् ॥ ३४ ॥ अध्यापिता ये गुरु नादि-यन्ते विद्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । यथैव तेन न गुरुर्भोजनीयस्त्रथैव चाकं न भुनक्ति श्रुतं तत् ॥ ३५ ॥ गुरुरेव परी धर्मी गुरुरेव परा गनिः । एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नामिनन्दनि । तस्य श्रुतं तथा ज्ञानं स्रवत्यामघटा-म्बुवन् ॥ ३६ ॥ यस्य देवे परा भिक्तर्यथा देवे तथा गुरी । स ब्रह्मवित्परं प्रेयादिति चेदानुसासनम् ॥ ३७ ॥ इन्युपनिषत् ॥ ॐ पूर्णमद् इति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति शाट्यायनीयोपनिषसमाप्ता ॥

## हयग्रीवोपनिषत्॥ १०४॥

म्बज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्रयात् । सोऽवं इयास्यो भगवान्द्वदि मे भातु सर्वदा ॥ ५ ॥ ॐ भद्र कर्णेभिरिति शान्तिः ।

हरिः ॐ ॥ नारदो ब्रह्माणमुपसमेत्योवाचाधीहि सगवन् ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां यया चिरात्सर्वपापं व्यपोद्ध ब्रह्मविद्यां रूब्ध्वंषयंवान्भवित । ब्रह्मोवाच हय-प्रीवदेवत्यान्मश्रान्यो चेद स श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणानि चेद । स सर्वेश्वयं-वान्भवित । त एते मश्राः । विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चित्रमयानन्दरूपिणे । तुभ्यं

१ त्रिशन कुकानाम्.

नमो हवजीव विचाराजाय खाहा खाहा नमः ॥३॥ ऋग्वजुःसामरूपाय वेदा-हरणकर्मणे । प्रणवीद्रीयवपुर्वे महाश्वशिरसे नमः स्वाहा स्वाहानमः ॥ २ ॥ उद्रीय प्रणवीद्वीय सर्ववागीश्वरेश्वर । सर्ववेदमयाचिन्स्य सर्व बोधय बोधय स्वाहा स्वाहानमः ॥३॥ ब्रह्मात्रिरविसवित्भागेवा ऋषयः। गायत्रीत्रिष्टबनुष्टप्-छन्दांसि । श्रीमान्हयप्रीवः परमात्मा देवतेति । व्ही ( इसी ) मिति बीजम् । सोऽहमिति शक्तिः। व्हु ( झ्नी ) मिति कीलकम्। भोगमोक्षयोर्विनियोगः। अकारोकारमकाररङ्गन्यासः । ध्यानम् । शङ्काचक्रमहामुद्रापुस्तकाळां चनुर्भु-जम्। मंपूर्णचन्द्रसंकाशं इयप्रीवमुपासाहे ॥ 👺 श्रीमिति द्वे अक्षरे । हरी ( हमी ) मिलेकाक्षरम् । ॐ नमी भगवत इति सप्ताक्षराणि । हयग्रीवायेति पद्माक्षराणि । विष्णव इति श्वक्षराणि । महां मेघां प्रशामिति पद्मशाणि । प्रयच्छ स्वाहेति पञ्चाक्षराणि । हयग्रीवस्य न्रीयो अवति ॥ ४ ॥ ॐ श्रीमिति हे अक्षरे । रुही (इसी) मिलेकाक्षरम् । ऐममैमिनि त्रीप्यक्षराणि । इहीं इसिनि हे अक्षरे । साः सारिति हे अक्षरे । हीमिलेकाक्षरम् । ॐ नमी , भगवत इति सप्ताक्षराणि । महां मेघां प्रजामिति पद्वश्वराणि । प्रयच्छ स्वाहेर्ति पञ्चाक्षराणि । पञ्चमो मनुभवति ॥ ५ ॥ हवधीवैकाक्षरेण वहा वद्या प्रवह्मामि । ब्रह्मा महेश्वराय महेश्वरः संकर्पणाय संकर्पणो नारदाय नारदी च्यासाय च्यासी लोकेभ्यः प्रायच्छदिति इकारींसकारीमैकारी त्रयमेकस्य रूपं भवति । व्ही (हमी) बीजाक्षरं भवति । बीजाक्षरेण व्ही (हमी) रूपेण तजापकानां संपरमारम्बनी भवतः । तत्स्बरूपज्ञानां वेदेही मुक्तिश्र भवल । दिक्पालानां राजां नागानां किसराणामधियतिर्भवनि । हयप्रीवैकाक्षरतप-शीलाज्ञया सूर्याद्यः स्वतः स्वन्वकर्मणि प्रवतन्ते । सर्वेषां बीजानां हयप्री-वैकाक्षरबीजमन्तमं मद्रराजात्मकं भवति । वही (इसी) हयपीव वस्पी भवति । अमृतं कुरुकुरु स्वाहा । तज्ञापकानां वानिलद्धिः श्रीमिद्धिरष्टाङ्गयौ-गिसिखिश्र भवति । व्हीं ( इसीं ) सक्छसाम्राज्येन मिद्धि कुरुकुरु स्वाहा । तानेतानमञ्जान्यो वेद अपवित्रः पवित्रो भवति । अवस्थवारी सुवस्यवारी भवति । अगम्यागमनात्युनी भवति । पतितमं भाषणात्युनी भवति । तझह-खादिवातकेमुंको भवति । गृइं गृहपतिरिव देही देहान्ते परमात्मानं प्रवि-शति । प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म तस्वमसि भयमारमा ब्रह्म अहं ब्रह्मासी ने महा-बार्येः प्रतिपादितमर्थे त एते मन्नाः प्रतिपादयन्ति । स्वरूखक्षतमेदेन द्विधा प्ने । अथानुमन्त्राञ्जयति । यहारवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां नि स्पाद मन्द्रा । चतस्र कर्वे दुद्दे पर्यासे क स्विद्स्याः परमं जवाम ॥ १ ॥ गारी-

१ मुकारां.

र्मिमाय सिक्कानि तक्षलेकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अद्यापदी नवपदी वस्तुची सहस्राक्षरा परमे न्योमन् ॥ २ ॥ ओद्वापिभाना नक्कि दस्तैः परिवृता पतिः। सर्वस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेति व वामसः ॥ ३ ॥ सस्पंदीरमति वाधमाना हृहिनममाय जमदमिदसा। भास्वंस्य दुिता तनान श्रवो देवेष्वस्तमजुर्यम् ॥ ४ ॥ य इमां नक्काविद्यामेकावस्यां पठेद्वयप्रीवद्यभावेन महापुरुषो भवति। स जीवन्मुक्तो भवति। ॐ नमो श्रद्यां भारणं मे अस्वितराकरणं धारियता भूयासं कर्णयोः श्रुतं माच्योद्वं ममासुष्य ओमित्युपनिषत् ॥ ॐ मदं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ हिरः ॐ तस्तत्॥

इति श्रीहयश्रीवोपनिषसमासा ॥

दत्ताश्रेयोपनिषत् ॥ १०५ ॥ दत्ताश्रेयीबद्धविद्यामंवेद्यानन्दविग्रहम् । त्रिपान्नारायणाकारं दत्ताश्रेयमुपास्महे ॥ १ ॥ अभाग्ने कर्णेमिरिति शान्तिः ॥

हरिः 👺 ॥ सत्यक्षेत्रे ब्रह्मा नारायणं महासाम्राज्यं किं तारकं तन्नी बूँहि भगवजित्युक्तः सत्यानन्द्चिदात्मकं सात्त्विकं मामकं धामोपास्वेत्याह । सदा दत्तोऽहमस्मीति प्रत्येतत्संबद्दित येन ते संसारिणो भवन्ति नारायणेनैवं विवक्षितो ब्रह्मा विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणं दत्तात्रेयं ध्यात्वा सद्वदति । दमिति हंसः । दामिति दीर्घं तद्दीनं नाम बीजस्थम् । दामित्येकाक्षरं भवति । तदेवतारकं भवति । तदेवीपासितब्यं विज्ञेयं गर्भादितारणम् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । वटबीजस्यमिव दत्तबीजस्यं सर्वं जगत् । एतदेवैकाक्षरं व्याक्यातम् । व्याख्यास्ये पढक्षरम् । ओमिति द्वितीयम् । हीमिति वृतीयम् । हीमिति चतुर्थम् । ग्लामिति पश्चमम् । द्वामिति षद्भम् । पडक्षरोऽयं भवति । योगानुभवो भवति । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । द्विमित्युक्त्वा द्वामित्युक्त्वा वा दत्तात्रे-बाय नम इत्रष्टाक्षरः । दत्तात्रेयायेति सत्यानन्दविदारम्बम् । नम इति पूर्णानन्द्रकविग्रहम् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । द्त्तात्रेयो देवता । इत्तात्रेयायेति कीलकम् । तदेव बीजम् । नमः शक्तिभवति । ओमिति प्रथ-मस्। आमिति द्वितीयम्। हीमिति तृतीयम्। कोमिति चतुर्थम्। एदीति तेरेव बदेत् । दक्षात्रेयेति स्वाहेति मखराजोऽयं द्वादशाक्षरः । जगनी छन्यः ।

१ ब्रहीत्युबाच. २ तथेव.

सदाखिद ऋषिः। दसान्नेयो देवता । कोमिति बीजस् । स्वाहेति शक्तिः। संबुद्धिरित कीककम् । इमिति इदये । हीं क्रीमिति शीर्षे । पृहीति विका-याम् । दत्तेति कवते । आनेबेति चक्षवि । खाहेलका । तनायो अवति । व एवं वेद । पोडशाक्षरं व्यारुवास्य । प्राणं देवम् । मानं देवम् । चक्षुरेंयम् । मोत्रं देवम् । पददशकिरहिछनति पोडशाक्षरमध्ने न देयो भवति । अतिसे-वापरभक्तगुजबिक्किप्याय वदेत् । ओमिति प्रथमं भवति । ऐमिति द्वितीयम् । कोमिति तृतीयम् । क्षीमिति चतुर्थम् । क्षमिति पश्चमम् । हामिति पष्टम् । हीमिति ससमम् । इमित्रष्टमम् । सीरिति नवमम् । दत्तात्रेवाचेति चैतुर्दशम् । स्वाहेति पोदशम् । गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । 👺 बीजम् । स्वाहा शक्तिः । चतुर्धन्तं कीलकम् । ओमिति हृदये । क्वां क्वीं क्रमिनि शिखायाम् । सैरिति कवचे । चतुर्ध्यन्तं चक्षणि । खाहेलस्रे । यो नित्यमधीयानः सिश्चदानम्द्युखी मोश्ची भवति । सौरित्यन्ते श्रीवणाव इत्य-च्यते । तजापी बिष्णुरूपी भवति । अनुष्ट्रप् छन्दो व्याख्यास्य । सर्वत्र संबु-द्विरिमानीत्युच्यन्ते इंदत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक । दिगान्या मुने बाक्रपिशाच ज्ञानसागर ॥ १ ॥ इत्युपनिषत् । अनुष्टुप् छन्दः । सदासिब ऋषिः । दत्तात्रयो देवता दत्तात्रयेति हृदये । हरे कृष्णेति शीर्षे । उम्मत्ता-नन्देति शिखायाम् । दायकमुन इति कवचे । दिगम्बरेति चश्चपि । पिशा-चज्ञानसागरेत्यस्ते । आनुष्टभोऽयं सयाधीतः । अबस्यजन्मदौषाश्च प्रण-इयन्ति । सर्वोपकारी मोक्षी भवति । य एव वेदेत्यपनिषद् ॥ १ ॥ इति प्रथम: खब्ह: ॥ १ ॥

भोमिति ब्याहरेत्। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्वरणमात्रसंतृष्टाय महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दारमने बालोन्मत्तपिशाचवेषाः येति महायोगिनेऽवधूतायेति अनसूयानन्दवर्धनायात्रिपुत्रायेति सर्वकामफल्याय भोमिति व्याहरेत्। भवबन्धमोचनायेति हीमिति व्याहरेत्। सकल्याय भोमिति व्याहरेत्। साध्याकपंणायेति सौरिति व्याहरेत्। सर्वमनः भोभणावेति श्रीमिति व्याहरेत्। साध्याकपंणायेति सौरिति व्याहरेत्। सर्वमनः भोभणावेति श्रीमिति व्याहरेत्। सहोमिति व्याहरेत्। चिरंजीविने वपविति व्याहरेत्। वशिक्रववित्रकृत वापविति व्याहरेत्। साकपंयाकपंय हुमिति व्याहरेत्। विद्रेषयविद्रेषय फिटित व्याहरेत्। उद्याटयोज्ञाटय उटेति व्याहरेत्। सम्भयस्यस्य खखेति व्याहरेत्। सारवसारय नमः संपद्याय नमः संपद्याय नमः संपद्याय नमः संपद्याय नमः संपद्याय स्वाहा पोषयपोषय परमञ्चपरवद्यपरव्यादिक्वन्य द्वारिकं विद्रान् प्रहाविवारयनिवारय वारिकं विद्रान् प्रहाविवारयनिवारय वारिकं विद्रान्

१ चतुर्दश । खाहेति बोडश.

वयविद्रावय देहं पोष्यपोषय चित्रं तोषयतोषयेति सर्वमञ्चसर्ववञ्चसर्वतञ्चस-र्वपञ्चनसङ्ख्यायेति ॐ नमः शिवावेत्युपनिषत् ॥२॥ इति हितीयः सण्डः ॥२॥

य पृतं वेष ! अनुष्ठुप् छन्दः । सदाक्षिय अधिः । इसान्नेयो देषया । क्योपिति बीजम् । स्वादेति शक्तिः । द्वापिति कीककम् । अष्टमुर्लेष्टमकाः भवन्ति । यो निख्यम्पीते वाण्यप्रिमोमादिखनकाविष्णुद्धः पृतो मयति । सावध्या शतसद्दत्तं जसं भवति । महाद्वशतसद्दत्तजापी मवति । मणवासुत-कोटिजसो भवति । सतपूर्वान्छतापरान्पुनाति । स पश्चिपावको भवति । सत्वति । अक्षपुत्तः वादिपातकेर्मुको भवति । स्वत्यादिपातकेर्मुको भवति । सुर्वाप्यादिपातकेर्मुको भवति । सुर्वाप्यादिपातकेर्मुको भवति । सुर्वाप्यादिपातकेर्मुको भवति । सर्वमायाद्यापार्मुको भवति । सप्याव्याद्यापार्मुको भवति । सप्याव्याद्यापार्म्यको भवति। सप्याव्याद्यापार्म्यको भवति। सप्याव्याद्यापार्म्यको भवति। सप्याव्याद्यापार्मित्यप्राव्याद्यापार्मित्यप्राव्याद्यापार्मित्यप्राव्याद्यापार्मित्यप्राव्याद्यापार्मित्यप्राव्याद्यापार्मित्यप्राव्यापार्मित्यप्राप्यापार्मित्यप्राप्याच्यान्यस्याव्यापार्मित्यप्राप्याव्यान्यस्य ॥

इति दत्तात्रेयोपनिषरसमाञ्चा ॥

# गरुडोपनिषत् ॥ १०३॥

वियं ब्रह्मातिरिक्तं स्थादमृतं ब्रह्ममात्रकम् । ब्रह्मातिरिक्तं विषवद्गक्षमात्रं स्वगेडहम् ॥ १ ॥ ॐ भद्गं कर्णेभिरिति शान्तिः ।

हरिः ॐ॥ गारुडब्रह्मविद्यां प्रवस्यामि यां ब्रह्मा विद्यां नारदाय प्रोबाच नारदो बृहत्सेनाय बृहत्सेन इन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजो जीवत्का-मेभ्यः किच्येम्यः प्रायच्छत्। अत्याः श्रीमहागरुडब्रह्मविद्याया ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः। श्रीभगवान्महागरुडो देवता । श्रीमहागरुडप्रीत्ये मम सक्छविषविनाशनार्थे जपे विलियोगः। ॐ नमो भगवते अहुश्वभ्यां नमः। श्रीमहागरुडाय तर्जनीम्यां स्वाहा। पक्षीन्द्राय मध्यमाभ्यां वषद। श्रीविष्णुवछ्भाय अनामिकाभ्यां हुम् । त्रेलोक्यपरिपृजिताय कनिष्टिकाभ्यां वोषद। उप्रभयंकरकालानळ्डपाय करतलकरपृष्ठाभ्यां फद्। एवं हृद्यान्विद्यासः। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्वन्थः। ध्यानम्। स्वित्रको दक्षिणं पादं वामपादं तु कुश्चितम् । प्राअलीकृतदोर्थुग्यं गरुडं हरिवछ्मम् ॥ १ ॥ व्यान्यते वामक्टको ब्रह्मपूत्रं तु वासुकिः। तक्षकाः क्टिसूत्रं तु हारः का-कोट उच्यते ॥ २ ॥ पत्रो दक्षिणकर्णे तु महापचस्तु वामके। शङ्कः विरःभवदेशे तु गुल्किस्तु श्रुवान्तरे ॥ ३ ॥ पीष्ट्कालिकनागाभ्यां चामराभ्यां

सुवीजितस् । एकाप्रवक्तामाचैः सेम्यमानं सुदान्वितस् ॥ १ ॥ कविकाशं शहरमन्तं सुदर्णसदशप्रमम् । दीर्घवाहं बृहरस्कन्धं नादाभरवस्वितम् ॥५॥ बाजानुतः सुवर्णाममाकव्योस्तुहिनप्रमम् । कृष्ट्रमाहणमाकवर्वे शतकन्द्र-श्रीमाननम् ॥ ६ ॥ नीकाप्रनासिकावकं सुमह्चारुकुण्डलम् । दंहाकराल-वदनं किरीटमुक्टोजवसम् ॥ ७ ॥ कृष्टुमारुगसर्वाङ्गं कुन्देन्द्रभवस्नाननम् । बिष्णुवाह नमस्त्रभ्यं क्षेमं कुरु सदा मम ॥ ८॥ एवं ध्यावेश्विसंध्यासु " ग्रहं नागभूषणम् । विषं नाश्यते शीप्रं त्रुशिक्षामिवानकः ॥ ९॥ ओ-मीमों नमो भगवते श्रीमहागरुहाय पश्चीन्द्राय विष्णुवस्त्रभाय त्रैकोक्य-परिपृतिताय उप्रभयंकरकालानकरूपाय बञ्जनलाय बञ्जतण्डाय बञ्ज-दन्ताय वज्रदंष्ट्राय वज्रपुच्छाय वज्रपक्षालिक्षतकारीराय ओमीकेडोहि श्री-महागरदाप्रतिशासनासिक्षाविशाविश दुष्टानां विषं दूपयदूपय स्पृष्टानां नाषायनाषाय दन्दश्कानां विषं दारयदास्य प्रत्येनं विषं प्रणाशयप्रणाशय सर्वेविपं नाशयनाशय इनइन दहदह पचपच भस्तीकुरुमस्तीकुरु हं फट स्ताहा ॥ चन्द्रमण्डलसंकाश स्यमण्डलमुष्टिक । पृथ्वीमण्डलसुद्राङ्क श्री-महागरुडाय विषं हरहर हुं फद स्वाहा ॥ ॐ क्षिप स्वाहा ॥ ओर्मी सच-रति सचरति तत्कारी मत्कारी विपाणां च विषरूपिणी विषद्विणी विष-शोवणी विषमाशिनी विषडारिणी हतं विषं नष्टं विषमन्तः प्रतीनं विष प्रनष्टं विपं हतं ते ब्रह्मणा विपं हतमिन्द्रस्य बज्जेण स्वाहा ॥ ॐ नमी भगवते महागर्हाय विष्णुबाहनाय श्रेलोक्यपरिपृजिताय वज्रनस्वयुत्-ण्डाय वज्रपक्षालंकृतशारीराय पुद्धेहि महागरुह विषं छिन्धिच्छिनेव आवे-श्रायावेशय हं फट स्वाहा ॥ सुपर्णोऽसि गरुत्माब्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षः स्तोम भारमा साम ते तनुवीमदेव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षी यज्ञायज्ञियं पुच्छं छन्दांस्यक्वानि श्विष्णिया राफा यज्ञंति नाम ॥ सुवर्णीसि नरुत्मान्दिवं गच्छ सवः पत ओर्मी महाविद्याममावास्यायां पौर्णमास्यां पुरोवाच सचरति सच-रति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषद्षिणी विषद्वारिणी हतं विषं नष्टं विषं प्रनष्टं विषं इतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विषम्भिन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा ॥ तस्यम्(?) । यधनन्तकत्तोऽसि यदि वानम्तकः स्वयं सचरति सम्राति तत्कारी मरकारी विषनाशिनी विषवृषिणी इतं विषं नष्टं विषं इत्तिमन्द्रस्य बज्रेण विषं इतं ते बद्धाणा विषिमन्द्रस्य बज्रेण स्वाहा । बाद बासुकिन्तोऽसि यदि वा दासुकिः स्वयं सचरति संबरति तत्कारी म-रकारी विषनाशिनी विषव्विणी हतं विषं नष्टं विषं इतमिन्त्रसः वज्रेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विप्रमिन्द्रस्य बज्जेण स्वाहा यदि वा तक्षकः स्वयं सचरति सचरति रात्कारी मत्कारी विषयाशिमी विषयुषिणी इतं विषं वहं विषं इत्रासिन्ध्या

वजेग विषं इतं महामा विषयिनिहस्य वद्येण स्थाहा ॥ वहि क्वॉटकहतोऽसि बढि वा क्कोंटकः खबं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विधनाकिनी वि-पद्विणी हतं विषं नहं विषं हतसिन्द्रस्य बक्रेण विषं हतं ते महाजा विषयि-'इत्य बजेज स्वाहा ॥ बढि पद्मकतुतोऽसि बढि वा पद्मकः स्वयं सचरति सक-रति तत्कारी माकारी विचनाकिनी विचद्षिणी इतं विचं नष्टं विचं इत्तमिन्द्रस्य श्क्रीण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्चेण स्वाहा ॥ यदि महापद्मकरू-तोऽसि बदि वा महापद्मकः स्वयं सचरति सचरति सस्कारी मस्कारी विच-नाशिनी विषदिषिणी इतं विषं नष्टं विषं इतिमिन्द्रस्य दुवेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विष्मिन्तस्य बञ्जेण स्वाहा ॥ यदि शङ्ककदतोऽसि बदि वा शङ्ककः स्वयं सचरति सचरति तरकारी सस्कारी विषनाशिनी विषद्विणी इतं विषं नष्टं विषं इत्तामिन्द्रस्य बज्जेण विषं इतं ते बह्मणा विषमिन्द्रस्य वन्नेण स्वाहा ॥ रदि गुलिकइतोऽसि यदि वा गुलिकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी अस्कारी विषनाशिनी विषविषणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वजेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिम्हस्य वजेण स्वाहा ॥ यदि पौण्डकालिक-दतोऽसि यदि वा पौण्डकालिकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विचनाहिनी विपदिषणी विपहारिणी इतं विषं नष्टं विषं इतमिनद्रस्य बज्रेण बिपं इतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य बञ्जेण स्वाहा ॥ यदि नागकहतोऽसि यदि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विविषणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं हत्तिन्त्रस्य बच्चेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषानि-नद्भरा बच्चेण स्वाहा ॥ यदि छनानां प्रखनानां यदि बुश्चिकानां यदि बोटकानां यदि स्थावरजङ्गमानां सचरति सचरति तस्कारी मत्कारी विपनाश्चिमी विप-🌽 दूषिणी विषहारिणी इतं विषं नष्टं विषं इतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं इतं ते ब्रह्मणा विषमिनद्दश वज्रेण स्वाहा । अनन्तवासुकितशककर्कीटकपद्मक्रमहा-पद्मकशङ्ककगुलिकपीण्डकालिकनागक इत्येषां दिव्यानां महानागानां महा-नागादिरूपाणां विषद्वण्डानां विषद्नतानां विषद्द्राणां विषाञ्चानां विषयु-च्छानां विश्वचाराणां वश्चिकानां लतानां प्रख्तानां मुविकाणां गृहगौलिकानां गृहगोविकानां प्रणासानां गृहगिरिगहरकाकानख्यस्मीकोञ्जलानां सार्णानां पाणीनां काष्ट्रदाहरूक्षकोटरस्थानां मुख्यदादाहतियासपन्नप्रचानको जतानां दृष्टकीटकपिकानमार्जारजम्बुकव्याप्रवराहाणां करायुवाण्डजोद्धिजस्वेदजानां श्ववाणक्षतस्योदवणग्रहात्रणक्षतानां कृत्रिमाध्यामन्त्रेषां भृतवेताककृत्माण्ड-विज्ञाचमेतराक्षसमञ्ज्ञम् वार्यानां विष्युण्डयंद्यानां विज्ञानां विज्यानामा

विकालां विकासिको विकादिको विकारिको विकारिको विकारिको हुनं विकं नहं विकासिको हुनं विकासिको हुनं विकासिको हुनं विकासिको व

इति श्रीगारुडोपनिषत्समासा ॥

## कलिसंतरणोपनिषत् ॥ १०७ ॥

यहिष्यनाम सारतां संसारो गोष्पदायते । स्वा नव्यमक्तिभैवति तदामपदमाश्रये ॥ १ ॥ ॐ सह नाववश्विति ज्ञान्तिः ॥

हरिः ॐ ॥ द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं मगवन् गां पर्यटन्किंहं संतरेयमिति । स होवाच ब्रह्मा साथु पृष्टोऽस्मि सर्वश्चितरहस्यं गोण्यं तच्छ्णु वेन किसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुवय्य नारायणस्य नामोखारणमान्नेण निर्भूतकिर्ध्यसे । नारदः पुनः पप्रच्छ तक्षाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण हर्ष्य हष्ण हर्ष्य हरे ॥ १ ॥ इति पोडक्रकं नाम्नां कल्किल्मपनाम्नम् । नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दश्यते ॥ १ ॥ इति पोडक्रकंणवृत्तस्य जीव-स्वावस्यविनाभनम् । ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रिवरिश्ममण्डली-वेति । पुनर्वारस्यः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति । तं होवाच नास्य विधिरिति । सर्वत् ग्रुव्यत्यः प्रवासिक्य सार्वत्रिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरिति । सर्वत् ग्रुव्यत्ये स्वर्थे सर्वारस्य पोडशिक्स सार्वत्रिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्यां तरित । सर्वति विरहत्याम् । स्वर्णसेयात्पृतो भवति । पितृदेवमजुष्याणामपकाशस्यते सर्वति । सर्वधर्मपरित्यागपापात्सस्यः ग्रुव्वतामापुयात् । सथो ग्रुव्यते सर्वो ग्रुक्तते हत्युपनिषत् ॥ ॐ सह गावविष्यति भानितः ॥ हरिः ॐ तत्वत् ॥

इति श्रीकिछसंतरणोपनिक्ससमाहा ॥

## जाबाल्युपनिषत् ॥ १०८ ॥

जाबास्युपनिषद्वेश्वपदसस्यक्षपकम् । पारमैश्वर्षविमवं रामचन्त्रपदं मजे ॥ १ ॥

भोमाप्यायन्त्वित शान्तिः॥

हरिः 👺 ॥ मध हैनं भगवन्तं आबार्छि पैप्पकादिः पप्रच्छ भगवन्ते ब्रुह्रि परमतत्त्वरहस्मम् । किं तत्त्वं को जीवः कः पश्चः क ईशः को मोक्षोपाय इति । स तं होवाच साधु पृष्टं सर्वे निवेदयामि यथाज्ञातमिति । पुनः स तस्वाच कुतस्वया ज्ञातिमिति । पुनः स तमुवाच पहाननादिति । पुनः स तमुवाच तेनाथ कृतो ज्ञातमिति । पुनः स तमुवाच तेनेशानादिति । पुनः स तमुवाच कथं तस्मालेन ज्ञातमिति । पुनः स तमुवाच तदुगसनादिति । पुनः स ६ तमुवाच भगवन्कृपया में सरहस्यं सर्वे निवेदयेति । स तेन प्रष्टः सर्वे निवेदयामास तत्त्वम् । पशुपतिरहंकाराविष्टः संसारी जीवः स एव पशुः । सर्वज्ञः पञ्चकृत्यसंपद्मः सर्वेश्वर ईशः पश्चपतिः । के पशव इति पुनः स तमुवाच जीवाः पशव उक्ताः । तस्पतिस्वात्पश्चपतिः । स पुनस्तं होवाच कथं जीवाः पशव इति । कथं तत्पतिरिति । स तसुवाच यथा कृणाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसु नियुक्ताः सक्छदुःखसहाः स्वस्तापि-बध्यमाना गवादयः पश्चवः । यथा तन्स्वामिन इव सर्वेश ईशः पशुपतिः । तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते । पुनः स तमुवाच विभूतिधारणादेव । तत्प्रकारः कथमिति । कुत्रकुत्र धार्यम् । पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपञ्चत्रह्ममञ्जैभैसा ्र संग्रह्माधिरिति भस्रेत्यनेनामिमहय मानस्तोक इति समुद्ध्य जलेन संस्क्र्य व्यायुषमिति शिरोककाटवक्षःस्कन्धेप्विति तिस्भिक्ष्यायुपैक्षियम्बकैसिस्नो रेखाः प्रकृषीत । वतमेतच्छान्भवं सर्वेषु वेदेषु वेदवादिभिरुकं भवति । तत्समाचरेन्मुमुश्चर्न पुनर्भवाय । अथ सनःकुमारः प्रमाणं पृच्छति । त्रि-पुण्ड्धारणस्य त्रिधा रेखा आरुडाटादाचक्षुपोराध्रदोर्मध्यतश्च । यास प्रथमा रेखा सा गाईपत्यश्चाकारो रजो भूलोंकः स्वात्मा कियाशक्तिः ऋ-व्येदः धातःसवनं प्रजापतिर्देशे देवतेति । यास्य द्वितीया रेखा सा दक्षि-णाञ्चिरुकारः सत्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्तिर्यञ्जवेदो माध्वन्दिनसबनं विष्णुर्देवो देवतेति । यास्य तृतीया रेखा साह्यनीयो मकारस्तमो बीळॉकः परमात्मा ज्ञानश्रक्तिः सामवेदस्तृतीयसवनं महादेवी देवतेति त्रिपुण्डं

सकाना करोति । यो बिद्वानमञ्ज्ञचारी गृही बानमस्यो यतिर्वा स महापात-कोपपातकेम्यः पूतो भवति । स सर्वान्देवान्ध्यातो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सकळरुद्दमस्रजापी भवति । न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ॥ इति । ॐ सत्यमित्युपनिषत् ॥ ओभाष्यायन्त्विति शान्तिः ॥ इतिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीजाबाल्युपनिष्यसमाप्ता ॥

सौभाग्यलक्ष्मयुपनिषत् ॥ १०९ ॥ सौभाग्यलक्ष्मीकैवस्यविद्यावेषसुखाकृति । त्रिपाद्यारायणानन्दरामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥

🅉 वाड्ये मनसीति शान्तिः॥

इरि: ॐ ॥ अय भगवन्तं देवा ऊचुई भगवत्तः कथय सौभाग्यलक्ष्मीवि-जाम् । तथेखवोचद्भगवानादिनारायणः सर्वे देवा गूर्य सावधानमनसो भूखा ञ्चणुत तुरीयरूपां तुरीयातीतां सर्वोत्कटां सर्वेमञ्चासनगतां पीठोपपीठ-देवतापरिवृतां चतुर्भुजां श्रियं हिरण्यवर्णामिति पञ्चदशर्मिभ्यायेत्। अध पञ्चदश ऋगात्मकस्य श्रीसुक्तस्यानन्दकर्दमचिक्वीतेन्दिरासुता ऋषयः। श्री-रिष्याचा ऋचः चतुर्दशानाष्ट्रचामानन्दाग्रुपयः। हिरण्यवर्णाद्यात्रयस्यातुः ष्ट्रप् छन्दः। कांमोस्मीत्यस्य बृहती छन्दः। तदन्ययोर्द्वयोस्त्रिष्टप्। पुनरष्टकस्यानु-ष्ट्रप् । शेषस्य प्रस्तारपङ्किः। श्यिप्तर्देवता । हिरण्यवर्णामिति बीजम् । कांसोऽ-स्मीति शक्तिः । हिर्गमया चन्द्रा रजतस्त्रजा हिरण्या हिरण्यवर्णेति प्रणवादि-नमोन्तैश्रतुर्ध्यन्तरङ्गन्यासः । अथ वक्रत्रवैरङ्गन्यासः । मस्तकछोचनश्रुतिघाण-वदनकण्डबाहुद्वयहद्वयनाभिगुद्धापायूरुजानुजङ्केषु श्रीसूक्तेरेव कमशो न्यसेत् । अरुणकमळसंस्था तद्रजःपुञ्जवणां करकमळधतेष्टाऽभीतियुग्माम्बुजा च।मणि-कटकविचित्रालंकृताकल्पजालैः सकलभुवनमाता संततं श्रीः श्रिये नः ॥ १ ॥ तस्पीटकर्णिकायां ससाध्यं श्रीबीजम् । वस्वादित्यकछापग्रेषु श्रीसू-कातार्थार्थचा तबहियी: अधिरिति मात्रक्या च श्रियं यञ्चाक्रश्वाकं च बिलिक्य भिषमावाइयेत् । अङ्गैः प्रथमा वृतिः । पश्चाविभिद्वितीया । सोके-बैस्तृतीया । तदायुधैस्तुरीया वृतिर्भवति । श्रीसुकैरावाहनादि । बोदशस-इसकाः । सीमाग्यरमैकाक्षर्या भूगुनिचुत्रायत्री । क्रिय ऋच्याद्यः । शमिति

१ हिरण्यस्तजा.

बीजशक्तिः। श्रीमिखादि पडक्कम्। मूयाजूबो द्विपद्याभयवरदकरा सप्त-कार्तस्वरामा ग्रुआधामेमयुग्मद्रयकरएतकुग्माद्विरातिष्यमाना । रक्तीबा-बद्दमौलिविमलतरदुकुलातेवालेपनाच्या पद्माशी पद्मनाभोरति कृतवस्रतिः पद्मगा श्री: क्षिये नः ॥ १ ॥ तत्पीठम् । अष्टपत्रं वृत्तत्रयं द्वादशराकिस्तव्यं , चतुरस्तं रमापीठं भवति । कणिकायां ससाध्यं श्रीबीजम् । विभूतिरुवतिः कान्तिः सृष्टिः कीर्तिः सञ्चानिब्युष्टिः संकृष्टिऋदिति प्रणवादिनमोन्तै-श्रतुर्थ्यन्तेनवशक्ति यजेत् । अङ्गे प्रथमा वृतिः । वासुदेवादिसिद्धितीया । बास्त्राक्यादिमिस्त्रतीया । इन्द्रादिमिश्चतुर्था भवति । द्वादशस्त्रभाषाः । श्रीलक्ष्मीवेरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्णमालिनी रजतस्त्रजा खुर्णप्रभा खर्णप्राकारा पश्चवासिनी पश्चहस्ता पश्चिप्रया सुकालंकारा चन्द्रमुर्या विल्वप्रिया ईश्वरी मुक्तिमुंक्तिविभूतिकेदिः समृद्धिः क्रष्टिः ्र पुष्टिर्धनदा धनेश्वरी अद्भा मोगिनी भोगदा साबित्री धात्री विधात्रीत्यादिप्रणवादिनमोन्ताश्चनुध्येन्ता मन्नाः । प्रकाक्षरवदङ्काहिपी-उस् । लक्षजपः । दशांशं तपेणम् । दशांशं हवनस् । द्विजलितः । क्रिकामानामेव श्रीविद्यासिद्धिः। न कदापि सकामानाभिति ॥१॥ अथ हैन देवा ऊचुस्तुरीयया मायया निर्दिष्टं तस्त्रं बृहीति । तथेति स होवाच । गोरीन योगो ज्ञातच्यो योगो योगात्प्रवर्धते । योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम् ॥ ६ ॥ समापय्य निद्रां सुत्रीणेंऽहपभोत्री श्रमत्याज्यवाधे विविक्ते प्रदेशे । सदा शीतनिस्तृष्ण एप प्रयक्षोऽध वा प्रणरोधी निजाश्या-समार्गात् ॥ २ ॥ वक्रेणापूर्व वायुं हुतवहनिल्येऽपानमाकृष्य एत्वा स्वाक्क-ष्टाचन्नुलीभिवरकरतलयोः पद्मिरेवं निरुध्य । श्रोत्रं नेत्रे च मासापुरस्या-समधोऽनेत मार्गेण सम्यक्पत्रयन्ति प्रत्ययांत्रं प्रणवबहविषध्यानसंस्थान-चित्ताः ॥ ३ ॥ श्रवणमुखनयननासानिरोधनेनव कतेच्यम् । ग्रद्भपुष्टास-रणी स्फ्रटममळं श्रुयते नादः ॥ ४॥ विचित्रघोषसंयुक्तानाहते श्रुवते ध्वति: । दिव्यदेष्ठश्च तेजस्वी दिव्यगन्धोऽप्यरोगवान् ॥ ५ ॥ संपूर्णहृद्वयः श्रन्ये त्वारम्मे योगवान्भवेत्। हितीया विघटीकृत्य वायुमेवति मध्ययः ॥६॥ इहासनो भवेद्योगी पद्माद्यामनसंस्थितः । विद्युप्रन्थेसतो भेदात्वरमा-नन्दमंभवः॥ ७॥ अतिश्चन्यो विमदंश मेरीशब्दसातो भवेत्। ततीवां

१ कीर्तिः स्थितिनंतिः पुष्टिरुत्कृष्टिः.

बक्रती भिरवा निनादो मर्वछण्वनिः ॥ ८ ॥ महाशून्यं ततो वाति सर्वसिक्षि-समाध्रयम् । विकायम्दं सत्तो मित्त्वा सर्वपीठगतानिकः॥ ९॥ निष्पत्ती वैकावः शब्दः क्रणतीति कृणो अवेत्। एकी मृतं तदा विश्वं सनकादिमुनी-विसम् ॥ १० ॥ अन्तेऽनम्तं समारोप्य कण्डेऽकण्डं समर्पयत् । ममानं प्रकृति प्यास्वा कृतकृत्योऽसृतो भवेत् ॥ ११ ॥ योगेन योगं संरोध्य भावं भावेम चाअसा । निर्विकरूपं परं तस्यं सदा मृत्वा परं भवेत् ॥ १२ ॥ अहं-भावं परित्यज्य जगद्भावमनीइशम् । निर्विकरूपे स्थितो विद्वानमूरी नाष्य-नुबोचिति ॥ १३ ॥ सिळ्ळे सैन्धवं यहत्साम्यं भवति योगतः । तथात्ममन-सोरैक्यं समाधिरमिषीयते ॥ १४ ॥ यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रली-यते । तदा समरसत्वं यासमाधिरमिषीयते ॥ १५ ॥ यासमावं तयोग्य जीबास्मपरमास्मनोः । समस्तनष्टसंबरुपः समाधिरभिषीयते ॥ १६ ॥ प्रभा-श्रान्यं सनःशन्यं बुद्धिशन्यं निरामयम् । सर्वश्रन्यं निरामासं समाधिरभि-श्रीयते ॥ १७ ॥ स्वयमुखिलेते देहे देही नित्यसमाधिना । निश्चलं तं विजा-नीबात्समाधिरभिषीयते ॥ ३८ ॥ यत्रयत्र मनो वाति तत्रतत्र परं पदम् । तत्रतत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम् ॥ १९ ॥ इति ॥ २ ॥ अय हैनं देवा ज्ञुनंबचकविवेकमनुबृहीति । तथेति स होवाच आधारे ब्रह्मचकं त्रिरावृतं भगमण्डकाकारम् । तत्र मुळकन्दे शक्तिः पावकाकारं ध्यायेत् । तत्रेव काम-रूपपीठं सर्वकामप्रदं भवति । इत्याधारचक्रम् । द्वितीयं खाधिष्टानचक्रं पट्ट-वसम्। तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखं लिक्नं प्रवासाहरसद्दर्श ध्यायेत् । तंत्रेवो-क्याणपीठं जगदाकर्षणसिद्धिदं भवति । तृतीयं नाभिचकं पञ्जावतं सर्पकृटि-साकारम् । तन्मध्ये कुण्डलिनीं बालार्ककोटिप्रभां तिहरप्रभां (तनुमध्यां ) ध्यायेत् । सामर्थ्यशक्तिः सर्वसिद्धिप्रदा भवति । मणिपूरकचकं हृदयचकम् । अष्टदलमधोम् सम् । तन्मध्ये ज्योतिर्मयलिङ्गाकारं ध्यायेत । सेव इंसकला सर्वेत्रिया सर्वेकोकवश्यकरी भवति । कण्डचकं चतुरङ्गकम् । तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिक्रका सूर्यनाडी तन्मध्ये सुपुत्रां श्वेतवर्णी ध्यायेत । य पवं वेदानाहता सिद्धिया भवति । तालुचकम् । तत्रासृतधाराप्रवाहः । घण्टि-कालिक्रमुरुषकरन्ध्रे राजदन्तावकस्विनीविवरं दशहादशारम् । तत्र शन्यं ष्यायेत्। वित्तकयो भवति । ससमं अच्यकमङ्ग्रहमात्रम् । तत्र ज्ञाननेत्रं दीपशिकाकारं ध्यायेत् । तदेव कपालकन्दवाविसदिदं भवति । आज्ञाचक-मष्टमम् । प्रकारम्अं निर्वाणचक्रम् । तत्र स्विकागृहेतरं स्क्रिश्लाकारं ध्यावेत । तत्र जाकन्थारपीटं मोक्षप्रदं भवतीति परत्रहाचक्रम् । नवममाका-

सक्तम् । तत्र चोडशव्यपम्थंयुसं रामण्यकित्राञ्च्याकारम् । तमाध्ये अर्थशक्तिः । तां पश्यम्भवावेत् । तत्रेव पूर्णगिरिपीठं सर्वेद्धासिद्धि-साधनं सवति । सीभाग्यकश्म्युपनिषदं नित्यमधीते सोऽप्रिपृतो भवति । स वायुप्तो भवति । स सक्कथनणाम्यसपुत्रककत्रदयभूगजपञ्चमहिषीदासी-दासयोगञ्चानवान्मवति । न स पुनरावतेते न स पुनरावतेत इत्युपनिषत् ॥ , ॐ वाक्षे मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तत्सत् ॥

इति श्रीसीभाग्यकदम्युपनिषत्समाहा ॥

## सरखतीरहस्योपनिषत् ॥ ११०॥

प्रतियोगिविनिर्मुक्तवद्यविचैकगोचरम् । अखण्डनिर्विकल्पं तद्रामचन्द्रपदं भजे ॥ १ ॥ ॐ वाक्रो मनसीति शान्तिः॥

हरिः 🥸 ॥ ऋषयो ह वै भगवन्तमाश्वलायनं संयुज्य पप्रच्छः केनोपायेन तःकानं तत्पदार्थावभासकम् । यदुपासनया तत्त्वं जानासि भगवन्वद् ॥१॥ सरस्वतीदशश्लोक्या सन्तरचा नीजमिश्रया । स्तुरवा जस्वा परां सिद्धिमकभं मुनिपुक्रवाः ॥ २ ॥ ऋषय उत्तुः ॥ कथं सारस्वतप्राप्तिः केन ध्यानेन सुवत । महासरस्रती येन तुष्टा भगवती वद् ॥ ३॥ स होवाचाश्वकायनः। अस्य श्रीसरस्वतीदश्रक्षोकीमहामञ्जस्य । अहमाश्वकायन ऋषिः । अनुष्टप् छन्दः । श्रीवागीश्वरी देवता । यद्वागिति बीजम् । देवीं वाचमिति शक्तिः । प्रणो देवीति कीलकम् । विनियोगसाधीत्यर्थे । श्रद्धा मेघा प्रज्ञा धारणा वाग्देवता महासरस्रतीत्येतैरक्रन्यासः ॥ नीहारहारधनसारसुधाकराभां कत्याणदां कन-कचम्पकदासभूषान् । उत्तक्षपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गी वाणीं नमाप्ति मनसा वचसा विभूत्ये ॥ १ ॥ 🍑 प्रणोदेवीत्यस्य मग्रस्य भरद्वाज ऋषिः । गावत्री छन्दः । श्रीसरस्वती देवता । प्रणवेन बीजवाकिः कीछकम् । इष्टार्थे विनि-बोगः । मञ्जेण न्वासः ॥ या वेदान्तार्थतःवैकस्वरूपा परमार्थतः । नामस-पातमना व्यक्ता सा मां पात सरस्वती ॥ 👺 प्रणी देवी सरस्वती वाजेभिवी-जिनीवती । घीनामविष्यवतु ॥ १ ॥ भा नो दिव इति मक्कस अत्रिर्ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । सरस्वती देवता । हीमिति बीजशक्तिः कीळकम् । इष्टार्थे बिनियोगः । मन्नेण न्यासः ॥ या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुर्व्वेकैव गीवते । अद्वैता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पात सरस्रती ॥ हीं आ नी दिवी बृहतः पर्वतादा

सारवती यजतागं तु यज्ञम् । इवं देवी जुजुबाजा छुताबी शयमां नी वाच-अवाती ऋणोतु ॥ २ ॥ पावका न इति सक्क्य । अधुच्छन्द ऋषिः । सायब्री झन्दः । सरस्तती देवता । श्रीमिति बीजशक्तिः कीछकम् । इष्टार्थे विकि-योगः। मन्नेण न्यासः॥ या वर्णपदवाक्यार्थस्यरूपेणैव वर्तने । अनादिनिध-नानम्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ श्री पावका नः सरस्वती वाजेभिवीजि-नीवती । यज्ञं वष्ट विया वसुः ॥ ३ ॥ चोदयित्रीति मञ्जस्य मधुच्छन्द ऋषिः। गायत्री छन्दः। सरस्वती देवता। ब्स्ट्रमिति बीजशक्तिः कीलकम्। मञ्जूण न्यासः ॥ अध्यारममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी । प्रस्पाासे वदन्ती या सा मां पात सरस्वती ॥ ब्लं चोदयित्री सनूतानां चेतन्ती समतीनाम । बजं दर्ध सरस्वती ॥४॥ महो अर्ण इति मश्रस्य । मधुच्छन्द ऋषिः । गायत्री क्रन्दः । सरस्वती देवता । सारिति बीजशक्तिः कीरूकम् । मञ्जेण न्यासः । अन्तर्यास्यात्मना विश्वं त्रेलोक्यं या नियच्छति । हृद्वादित्यादिह्यपस्था यस्या-माबेह्य तां पुनः । ध्यायन्ति सर्वरूपंका सा मां पात सरस्वनी । सीः मही क्षणः सरस्वती प्रचेतवति केत्ना । धियो विश्वा विराजति ॥ ५ ॥ चरवारि वागिति मञ्जस्य उचध्यपुत्रं ऋषिः । त्रिष्टप् छन्दः । सरस्वती देवता । ऐमिति बीजशक्तिः कीलकम्। मञ्जण न्यासः। या प्रत्यग्दष्टिभिजीवव्यज्यमानानुभूयते। ख्यापिनी श्रुप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वनी ॥ ऐ चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि बिहुर्बाक्षणा ये मनीषिणः । गुहा श्रीणि निहिता नेक्षयन्ति तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥ ६ ॥ यद्वाग्वदन्तीति मश्रस्य भागेव ऋषिः । त्रिष्टप ह्रम्दः । सरस्वती देवता । क्षीमिति बीजशक्तिः कीलकम् । मन्नेण न्यासः । नामजात्यादिमिभेदेरष्ट्रभा या विकल्पिता । निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां थात सरस्वती ॥ क्ली यहाम्बदनस्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद सन्द्रा । चतस ऊर्ज दुद्हे पयांसि क स्विद्स्याः परमं जगाम ॥ ७ ॥ देवी वाचमिति मच्चस्य भागव ऋषिः । त्रिष्टुप् छन्दः । सरस्वनी देवता । सारिति बीजशक्तिः कीलकम् । मन्नेण न्यासः व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे वेदैश्चा आहरन्ति याम् । सर्वकामदुघा धेतुः सा मा पातु सरम्बती ॥ साः देवी वाचमजनयन्त देवास्तां बिश्वस्थाः पश्चवी वद्नित । सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागसानुष-सप्टतेतु ॥ ८ ॥ उत त्व इति मन्नस्य बृहस्पतिर्ऋषिः त्रिष्ट्रप् छन्दः । सरस्वती देवता । समिति बीजशक्तिः कीलकम् । मन्नेण न्यासः । यां विदित्वास्त्रिकं

१ पा परमार्थतः. २ पुत्रो दीवतमा ऋषिः. १ देवाबाः

बन्धं निर्मेध्यासिकवर्सना । बोगी बाति परं स्थानं सा मां पातु सर-स्वाती ॥ सं उत त्वः पश्यम दृद्शे वाचमुत त्वः ऋण्वम ऋणोत्वेनाम् । उती त्वसी तन्त्रं १ विसस्रे जायेव पत्र उज्ञती सुवासाः ॥ ९ ॥ अन्वितम इति मञ्जल गुप्तमद् ऋषिः। अनुष्टप् छन्दः। सरस्वती देवता। ऐमिति बी-जशकिः कीछकम् । मन्नेण न्यासः । नामक्रपारमकं सर्वे यस्यामावेश्य तां ं पुनः। ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥ पे अभ्वितमे नदी-तमे देविनमे सरस्वनी । अप्रशस्ता इव सालि प्रशस्तिमम्ब नस्कृषि ॥ १० ॥ चतुर्भुखमुखाम्भोजवनहंसवधर्मम । मानसे रमतां नित्य सर्वश्रद्धा सरस्वती ॥ १ ॥ नमस्ते शारदे देखि काइमीरपुरवासिनि । स्वामहं प्रार्थये निस्वं विद्यादानं च देहि से ॥ २ ॥ अक्षसूत्राङ्कशधरा पाशपुन्तकधारिणी । सु-क्ताहारसमायका वाचि तिष्ठत से सदा ॥३॥ कम्बुकण्ठी स्तान्त्रोष्ठी सर्वाभ-रणभूषिता। महासरस्वनी देवी जिह्नाग्रे संनिविश्यताम् ॥ ४ ॥ या श्रदा े धारणा मेधा वाग्देवी विधिवछभा। भक्तजिद्वाप्रसदना शमादिगुणरायिनी श ५॥ नमामि यामिनीनाथलेखालंकृतकुन्तलाम् । भवानीं भवसंताप-निर्वापणस्थानदीम् ॥ ६॥ यः कविस्व निरातङ्कं भुक्तिमुकी च वाण्छति । सोऽम्यच्येनां दशश्लोक्या नित्यं स्ताति सरस्वतीम् ॥ ७ ॥ नस्येवं स्तुवती निसं समभ्यद्यं सम्ख्तीम् । भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य पगमासान्त्रस्ययो भवेत् ॥ ८ ॥ ततः प्रवतेते वाणी स्वेच्छया खलिताक्षरा । गद्यवद्यायमेकः शर्देर-त्रमेयैर्विवक्षित् ॥ ९॥ अश्रतो बुध्यते प्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः। इन्येवं निश्चयं विप्राः सा होवाच सरस्वती ॥ १० ॥ भारमध्येद्या मया लब्धा ब्रह्मणैव सनातनी । ब्रह्मस्वं मे सदा नित्यं सिह्यदानन्दरूपतः ॥ ११ ॥ 🗩 प्रकृतिन्वं ततः सृष्टं सत्त्वादिगुणसाम्यतः। सत्त्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवन् ॥ १२ ॥ तेन चित्प्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः। प्रकृत्यवच्छित्रवा पुरुष्यं पुनश्च ते ॥ १३ ॥ शुद्धसस्वप्रधानायां मायायां बिम्बिनो हातः । सरवप्रधाना प्रकृतिमायेति प्रतिपाद्यते ॥ १४ ॥ मा माया स्ववशोपाधिः सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि । वश्यमायस्वमेकस्वं सर्वज्ञस्य च तस्य त ॥ १५ ॥ सास्विकःवात्समष्टिःवात्साक्षिरवाज्ञगतामपि । जगरकर्तुमकर्तुं वा चान्यथा कर्नुमीशते ॥ १६ ॥ यः स ईचर इत्युक्तः सर्वज्ञत्वाविभिर्गुणैः । शक्तिद्वयं हि मायाया विश्लेपात्रतिरूपकम् ॥ १७ ॥ विश्लेपशक्तिलिङ्गाद्वि

१ मचया स्तीति.

व्याण्डान्तं जगरस्कोत् । अन्तरंग्टरूपयोर्भेदं बहित्र व्यासर्गयोः ॥ १८ ॥ बाबुणोत्यपरा ब्रक्तिः सा संसारस्य कारणम् । साक्षिणः पुरतो भातं छिक्न-देहेन संयुतम् ॥ १९ ॥ वितिष्कायासमावेशाजीवः स्वाद्यावहारिकः । अस्य जीवत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवमासते ॥ २०॥ आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेऽपयाति तत्। तथा सर्गवद्याणीय मेदमावृत्य तिष्ठति ॥ २१ ॥ या शक्तिसद्भाइस विकृतत्वेन भासते । अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति वस- । सर्गयोः ॥ २२ ॥ मेदस्तयोर्विकारः स्यासर्गे न ब्रह्मणि कचित् । असि भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् ॥ २३ ॥ भाषत्रयं अझरूपं जगद्पं तती द्वयम् । अपेक्ष्य नामरूपे हे सिंबदानन्दतत्परः ॥ २४ ॥ समाधि सर्वदा कुर्योद्धृदये वाथ वा बहिः। सविकश्यो निर्विकल्पः समाविर्द्धिविधो हिंदि ॥ २५ ॥ दृश्यशब्दानुभेदेन स विकल्पः पुनर्हिषा । कामाचाश्चित्तगा दृश्या-सारताक्षित्वेन चेतनम् ॥ २६ ॥ ध्यायेद्श्यानुविद्धोऽयं समाधिः सवि-करपकः । असङ्गः सचिदानन्दः स्त्रप्रभो हैत्विर्जितः ॥ २७ ॥ असीतिश्रब्द-विद्वोऽयं समाधिः सविकल्पकः । स्वानुभूतिरसावेशाहृश्यशब्दाचपेक्षितुः ॥ २८ ॥ निर्विकलपः समाधिः स्याक्षिवातस्थितदीपवत् । हृदीव बाह्यदे-शेऽपि यस्मिन्कस्मिश्च वस्तनि ॥ २९ ॥ समाधिरीचसनमात्रान्तामरूपप्रथ-कतिः । सब्धीमावो रसास्वादासृतीयः पूर्वदन्मतः ॥ ३० ॥ एतैः समा-धिभिः वहसिनेयेत्काछं निरन्तरस् । देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमारमनि । बन्न यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम् ॥ ३१ ॥ भिचते हृदयप्रनिधिरिछ-चन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ ३२ ॥ मयि जीवत्वमीशस्वं कृष्टिपतं वस्ततो नहि । इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशय: ॥ ३३ ॥ इत्यपनिषत् ॥ ॐ वास्त्रे मनसीति शान्तिः ॥ हरिः 👺 तत्सव ॥

इति सरस्वतीरहस्वोपनिषत्समाप्ता ॥

बहुचोपनिषत्॥ १११॥

बहुचारुयम्बाविद्यामहास्वण्डार्थवैभवम् । असण्डानन्द्रसाम्राज्यं रामचन्द्रपदं मजे ॥ १ ॥ ॐ बाह्ये सबसीति झान्तिः ॥

इति: ॐ ॥ देवी क्षेकाम बासीत् सैव जगदण्डमसुजत् । कामकलेति

१ भाते प्रयाति। २ राषद्वभात्रा नामरूप.

विज्ञापते । शङ्कारकछेति विज्ञायते । तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुर-जीजनत् । रुद्रोऽजीजनत् । सर्वे मरुद्रणा अजीजनन् । गन्धर्वाप्सरसः किंनरा वादिश्रवादिनः समन्तादजीजनन् । भोग्यमजीजनत् । सर्वमजीज-नत । सर्व शाक्तमजीजनत ।(अण्डजं खेदजमुज्जिजं जरायुकं पार्रकंचेतरप्राणि 🗠 स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्)॥ सेवापरा शक्तिः। सेवा शांभवी विद्या कादि-विदेशित या डाविविदेशित वा सादिविदेशित वा रहस्तम् । ओमों वाचि प्रचिष्ठा सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं स्थाप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्त-रसङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक् चितिः । सैवास्मा ततोऽन्यदसत्यमनास्मा अत एषा ब्रह्मसंवित्तिभीवाभावकछाविनिर्मुका चिदाचाद्वितीयब्रह्मसंवितिः सिंबदानन्दछहरी महात्रिपुरसुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविदय स्वयमेकेव विभाति । थद्कि सन्मात्रम् । यद्विभाति चिन्मात्रम् । यत्प्रियमानन्दं तदेतःसर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी । त्वं चाहं च सर्वं विश्वं सर्वेदेवता । इतरत्सर्वं महात्रिपु-रस्नदरी । सत्यमेकं कलितास्यं वस्तु तद्द्वितीयमखण्डार्थं परं बहा । पञ्चरू-यपरित्यागादस्यरूपप्रहाणतः । अधिष्ठानं परं तस्वमेकं सच्छिप्यते महत् ॥ इति । प्रशानं ब्रह्मोति वा अहं ब्रह्मासीति वा भाष्यते । तस्वमसीत्येव संभा-व्यते। अयमात्मा ब्रह्मेति वा ब्रह्मेवाहमस्त्रीति वा योऽहमस्त्री वा सोह-मसीति वा योऽसी सोऽहमसीति वा या भाष्यते सैवा घोड्यी श्रीविद्या पञ्चवृज्ञाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री बालास्बिकेति बगलेति वा मातङ्गीति स्वयंदरकत्याणीति भुवनेश्वरीति चामुण्डेति चण्डेति वाराहीति तिरस्करि-णीति राजमावहीति वा शुकश्यामलेति वा लघुश्यामलेति वा अश्वारूदेति ् वा प्रसिद्धरा भूमावनी सावित्री सारस्वनी नक्षानन्दकलेति। ऋषो अक्षरे परमे ब्योमन् । यस्मिन्देवा अभि विश्वं निषेदुः । यसाम्र वेद किमृचा करि-व्यति । य इत्तरिदुक्त इमे समासते ॥ इत्युपनिषत् ॥ ॐ वाक्यं मनसीति शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्सत् ॥

इति बहुचोपनिषस्समाप्ता ॥

१ चिदिया.

## मुक्तिकोपनिषत्॥ ११२॥

ईशाबष्टोत्तरशतवेदान्तपटलाक्षयम् । सुक्तिकोपनिषद्वेचं रामचन्द्रपरं भने ॥ १ ॥

हरिः ॐ पूर्णमद इति शान्तिः॥

🥸 अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमे । सीतामरतसीमित्रिशत्रुवाचैः <sup>इ</sup> समन्वितम् ॥ १ ॥ सनकाधैमुनिगणवंतिष्ठाधैः शुकादिमिः । अन्यैर्भागवतै-आपि स्तूयमानमहर्निशम् ॥ २ ॥ वीविकियासहस्राणां साक्षिणं निर्विकारि-जम । म्बरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिम् ॥ ३ ॥ भक्त्या शुश्रूपया रामं स्तवन्पत्रच्छ मारुतिः । राम स्वं परमात्मासि सिचदानन्दविग्रहः ॥ ४ ॥ इदानीं स्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुर्मुहुः । स्वद्रैपं ज्ञातुमिच्छामि तरवतो राम मक्तये ॥ ५ ॥ अनायासेन येनाहं मुख्येयं भवबन्धनात् । कृपया वद मे राम येन मुक्ती भवास्यहम् ॥ ६॥ साधु पृष्टं महाबाही वदामि शृणु तस्वतः । घेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्तं समुपाश्रय ॥ ७ ॥ वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद । हनूमञ्जूणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जसा ॥ ८॥ निश्वामभूता मे विष्णोर्वेदा जाताः सुविस्तराः । तिलेषु तैलबद्वेदे चेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥ ९ ॥ राम वेदाः कतिविधास्तेषां शासाश्र राघव । तास्पति-षदः काः स्युः कृपया वद तस्वतः ॥ १० ॥ श्रीराम उवाच । ऋग्वेदादिवि-भागेन वेदाश्ररवार ईरिताः। तेषां शास्त्रा झनेकाः स्युन्तासुपनिपद्ग्तथा ॥ ११ ॥ अत्वेदस्य तु शासाः स्युरेकविशतिसंख्यकाः । नवाधिकशतं शासा बज़बी मारुतात्मज ॥ १२ ॥ सहस्रसंख्यया जाताः शाखाः साझः परन्तप । अथर्वणस्य शासाः स्युः पञ्चाशन्नेदतो हरे)॥ १३॥ एकैकसास्तु शासायाः एकेकोपनिषम्मता। तासामेकायृचं यश्र पठते भक्तितो मयि ॥ १४ ॥ स मालायुज्यपद्वीं प्राप्नोति सुनिद्र्लमाम् । राम केचिन्सुनिश्रेष्ठा सुक्तिरेकेति चिक्षरे ॥ १५॥ केचिरवश्वामभजनारकाइयां तारोपदेशतः। अन्येत् सांख्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे ॥ १६ ॥ अन्ये वेदान्तवाक्यार्थविचारात्परमर्थयः । साछो-क्यादिविभागेन चतुर्था मुक्तिरीरिता ॥ १० ॥ सहोवाच श्रीरामः । केवस्य-मुक्तिरेकेव पारमार्थिकरूपिणी । दुराचारस्तो वापि मन्नामभजनात्कवे ॥ १८॥ सालोक्यमुक्तिमामोति न तु लोकान्तरादिकम् । काइयां तु ब्रह्मनालेऽसि-

१ तह्य.

म्मुली सत्तारसाग्नुवाद् ॥ ३९ ॥ पुनरावृत्तिरहितां सुर्कि प्राप्तोति मानवः। यत्र कुत्रापि वा काइयां मरणे स महेश्वरः ॥ २० ॥ जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्। निर्धृताशेवपापौघो मत्सारूप्यं भजत्ययम् ॥ २१ ॥ सैप सालोक्यसारूप्यमुक्तिरित्यभिषीयते । सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्य-मनन्यत्रीः ॥ २२ ॥ मयि सर्वात्मके भावी मत्सामीप्यं भजस्यम् । सैव ैसाळोक्यसारूप्यसामीप्या मुक्तिरिष्यते ॥ २३ ॥ गुरूपदिष्टमार्गेण ध्यायम्म-द्वणमव्ययम् । मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग्भजेन्द्रमरकीटवत् ॥ २४ ॥ सैव सायुज्यमुक्तिः साइझानन्दकरी शिवा । चतुर्विषा तु या मुक्तिर्मदुपासनया भवेत् ॥ २५ ॥ इयं कैवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति । माण्डून्यमेकमे-वालं मुमुक्षूणां विमुक्तये ॥ २६ ॥ तथाप्यसिद्धं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ । ज्ञानं रुब्ध्याचिरादेव मामकं धाम यास्यसि ॥ २७ ॥ तथापि रदता नो चेद्विज्ञानस्याञ्जनासुत । द्वात्रिञाक्योपनिषदं समभ्यस्य निवर्तेय ॥ २८ ॥ ्रेबिदेहमुक्ताबिच्छा चेदष्टोत्तरक्षतं पठ। तासां क्रमं सज्ञानित च श्रणु वक्ष्यामि तरवतः ॥२९॥ ईंशकेनकटप्रश्नमुण्डमाण्ड्रस्यतिसिरिः । ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ ३० ॥ ब्रह्मकेवस्यजाबालश्वेताश्वो इंस आरुणिः । गर्भी नारायणो हंसो विन्दुर्नादिशरः शिखा ॥३ १॥ मैत्रायणी कौपीतकी बृहजाबा-ळतापनी । कालाग्निरद्रमेत्रेयी सुवालक्षुरिमिश्रका ॥ ३२ ॥ सर्वसारं निरा-करवं रहस्यं वज्रस्चिकम् । तेजोनाद्ध्यानविद्यायोगतस्वात्मबोधकम् ॥३३॥ परिवाद त्रिशिखी सीता चृहा निर्वाणमण्डलम् । दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाह्नयम् ॥ ३४ ॥ रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्रलम् । शाण्डिल्यं पेङ्गलं भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥ ३५ ॥ नुरीयानीतसंन्यासपरि-बाजाक्षमालिका । अध्यक्तकाक्षरं पूर्णा सूर्याक्ष्यध्यात्मकुण्डिका ॥ ३६ ॥ साबिध्यान्मा पाञ्चपतं परं ब्रह्मावधूतकम् । त्रिपुरातपनं देवीत्रिपुरा कठ-भावना । हृद्यं कुण्डली भस्म रुद्राक्ष्मणदर्शनम् ॥ ३७ ॥ तारसारमहाबा-क्यपञ्चनद्वाप्तिहोत्रकम् । गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम् ॥ ३८ ॥ शाळ्यायनी हयप्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम् । कलिजाबालिसौभाग्यरहस्यऋच-मुक्तिका ॥ ३९ ॥ एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनम् । ज्ञानवैराग्यदं पुंसां वासनाश्रयनाञ्चनम् ॥ ४० ॥ पूर्वोत्तरेषु विहित्ततत्तच्छान्तिपुरःसरम् । वेद-विचावतस्रातदेशिकस्य मुसात्स्यम् ॥ ४१ ॥ गृहीःवाष्टोत्तरशतं ये पठन्ति दिजोत्तमाः । प्रारब्धस्यपर्यन्तं चीवन्युका भवन्ति ते ॥ ४२ ॥ तदः काकवकादेव प्रारव्धे तु क्षयं गते । वैदेहीं मामकी मुक्ति बान्ति नास्त्रत्र

संज्ञयः ॥ ४३ ॥ सर्वोदशिवदां मध्ये सारमहोत्तरं वासम् । सङ्गण्यूवणमात्रेकः सर्वाचीवविद्यमसम् ॥ ४४ ॥ सर्वोदिद्यं विद्याच तुण्यं अववनन्त्रतः । इदं कार्क मपादिष्टं गुद्धमष्टोत्तरं सत्त्व ॥ ४५ ॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठवाँ बन्बमोचक्स् । राज्यं देवं वनं देवं वाचतः कामपुरणस् ॥ ४६ ॥ इत्म-होत्तरक्षतं न देयं यस कस्यवित्। नास्तिकाय कृतन्नाय दुशचारस्ताय वै ॥ ४० ॥ मझकिविगुकायापि कास्रगर्तेषु मुझते । गुरुमकिविद्दीनाय दातवर्षं न कदाचन ॥ ४८ ॥ सेवापराप शिष्याय हितपुत्राय मारुते । मझकाय सुशीकाय कुकीनाय सुमेशते ॥ ४९ ॥ सम्यक् परीक्ष्य दातव्यमेदमहोत्तरं शतम् । यः पठेरखणुयाद्वापि स मामेति न संत्रयः । विदेत्तद्वास्युक्तम् । विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेषविष्टेऽहमस्मि । अस्यकायानु-जबे शराय मा मा ब्रेया वीर्यवती तथा स्थाम् । यमेव विद्याश्वतमप्रमत्तं मेधाबिनं ब्रह्मचर्योपपंबम् । तसा इमामुपसबाय सम्यक् परीक्ष्य दवाद्वैष्ण-वीमात्मनिष्ठाम् ॥ १ ॥ इति ॥ अथ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पमच्छ 4 ऋग्वेदादिविभागेन पृथक् शान्तिमनुब्द्दिति । स होवाच श्रीरामः । ऐतरेय-कौषीतकीनाद्रबिन्द्वारमध्योधनिर्वाणमुद्रकाक्षमाछिकात्रिपुरासौभाग्यबह्वचा-नामृखदगतानां दशसंख्याकानामुपनिषदां वाळो मनसीति शान्तिः ॥ १॥ ईशावास्यबृहदारण्यजाबालहंसपरमहंससुबालमम्निकानिरालम्बत्रिशिसीबाह्य-णमण्डलबाह्मणाद्वयतारकपैङ्गलभिश्चतुरीयातीताध्यात्मतारसारयाञ्चलक्यश्चा-व्यायनीमुक्तिकानां शुक्कमञ्जवेदगतानामेकोनविंशतिसंख्याकानामुपनिषदां पूर्णमद इति शान्तिः॥ २ ॥ कठवछीतैतिरीयकब्रह्मकैवत्यश्वेताश्वतरगर्भना-रायणामृतविन्द्रमृतनादकालाप्तिहृद्रश्चरिकासर्वसारञ्जूकरहस्पतेजोविन्दुरुयान-बिन्दु ब्रह्मविद्यायोगतस्वद्क्षिणामृतिस्कन्द्रशारीरकयोगशिक्षेकाक्षराक्ष्यवधूत-कठरब्रहृद्ययोगकुण्डलिनीपञ्चब्रह्मप्राणाप्तिहोत्रवराहकलिसंतरणसरस्वतीरह-स्यानां कृष्णयञ्जवेदगतानां द्वात्रिज्ञात्मंख्याकानामुपनिषदां सह नावविविति शान्तिः ॥ ३ ॥ केनच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैत्रयीवज्रस्चिकायोगचुहामणि-वासुदेवमहत्संन्यासाव्यक्तकुण्डिकासावित्रीरुद्राक्षजाबाळदर्शनजाबाळीनां सा-मचेद्गतानां पोडशसंख्याकानामुपनिषदामाप्यायन्तिवति शान्तिः॥ ४ ॥ प्रसञ्ज्यकमाण्ड्रवयायवैशिरोऽथवैशिखाबृहजाबालनृसिंहतापनीनारद्परिवा-जकसीताश्वरभमहानारायणरामरङ्खरामतापनीशाण्डिस्यपरमहंसपरित्राध-

१ यासच्छासा. १ न्यादीवंवती. १ संतारण.

कासपूर्वास्वरमञ्जूपस्यम्बद्धानिपुरावयनदेवीमायनामस्यावादां सम्मविस्वर् हावावयागेषाकतद्वकृष्णह्यत्रीवद्यानेष्याच्यानामध्येषेष्वरकायानेकिर्विद्या रसंस्थाकानामुष्यिष्यां मन्नं कर्णेमिरिति शान्तिः ॥ ५॥ सुसुष्यः प्रद्याः साधनचतुष्ट्यसंप्रचाः मदायन्तः युक्कमवं भोनियं शाखवात्सस्यगुण्यम्त-मकुटिलं सर्वभूतिहते रतं द्यासमुन्नं सहुरं विविवदुपसंगम्योपहारपाणयोऽ-। शेत्तरशतोपनिषदं विविवद्धीतः भ्रयणमननिदिश्यासनानि नैरन्तर्वेण कृत्वा प्रारव्यक्षयादेहत्रयमङ्गं प्राप्योपाधिविनिर्मुक्तभटाकाशवस्यरिपूर्णता निष्य-सुक्तिः । सेव केवस्यमुक्तिरित । अतप्य मझलोकस्या अपि महामुखादेदा-न्तश्रवणादि कृत्वा तेन सह केवस्यं क्रमन्ते । अतः सर्वेषां केवस्यमुक्तिश्ची-वर्माश्रेणोक्ता । न कर्मसांक्ययोगोपासनादिभिरित्युपनिषत् ॥ इति प्रथमो-ऽध्यायः ॥ १॥

तथा हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पत्रच्छ । केयं वा तत्सिब्धः सिच्या वा कि प्रयोजनिमिति । सहीवाच श्रीरामः । पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तत्वसुबादुःसादि-रुक्षणश्चित्तधर्मः क्रेबक्रपत्बाहुन्धो भवति । तक्षिरोधनं जीवन्मुकिः । उपा-विवित्तिभुक्तघटाकाशवस्त्रारब्धक्षयाद्विदेहसुक्तिः । जीवन्मुक्तिविदेहसुक्त्यो-रष्टोत्तरशतोपनिषदः प्रमाणम् । कर्तृत्वादिदुः सनिवृत्तिद्वारा नित्यानन्दावासिः प्रयोजनं भवति । तत्पुरुषप्रयक्षसाध्यं भवति । यथा पुत्रकामेष्टिना पुत्र वाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गे तथा पुरुषप्रयक्षसाध्यवेदान्तश्रवणा-दिजनितसमाधिना जीवन्युक्तयादिकाभी भवति । सर्ववासनाक्षयात्त्वाभः । अत्र श्लोका भवन्ति ॥ उच्छाकां शास्त्रितं चेति पौरुषं दिविधं मतम । तन्त्रोच्छाख्यमनर्थाय परमार्थाय झाखितम् ॥ १ ॥ लोक्वाखनया जन्तोः ÷शास्त्रवासनयापि च । देहवासनया ज्ञानं यथावसेव जायते ॥ २ ॥ द्विविधो बासनाब्यृहः शुभक्षेवाशुभक्ष तौ । वासनीचेन शुद्धेन तत्र चेदन्तीयसे ॥ ३ ॥ तेळामेणाञ्च तेनैव मामकं पदमापुहि । अय चेद्युभी भावस्त्वां योजयति संकटे ॥४॥ प्राक्तनसदसी यताजेतच्यो भवता करे । ग्रुभाग्रभा-भ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्॥ ५॥ पौरुषेण प्रयक्षेत योजनीया शसे पथि । अञ्चमेषु समाविष्टं ग्रुमेष्वेवावतारयेत् ॥ ६ ॥ अग्रुमाचालितं बाति श्चमं तस्मादपीतरन् । पौरुषेण प्रयक्षेत्र काल्येश्वित्तबालकम् ॥ ७ ॥ द्वाग-भ्यासवज्ञाचाति यदा ते वासनोदयम् । तदाभ्यासस्य साफस्यं विद्धि त्वम-मिमर्दन ॥ ८॥ संदिग्धायामपि अर्घ श्रमामेव समाचर । श्रमायां

१ मागेंणोका.

बासनावृद्धी न दोषाय मरुसुत ॥ ९ ॥ वासनाक्षयविज्ञानमनीनाशा महा-मते । समकाकं चिराम्यस्ता भवन्ति फकवा मताः ॥ १० ॥ श्रय एवं समं बावबाम्यसाख पुनः पुनः । ताबब पद्संप्राप्तिर्भवत्यपि समावतैः ॥ ११ ॥ प्कैकशो निषेत्यन्ते यद्येते चिरमप्यकम् । तत्र सिद्धि प्रयच्छन्ति मन्नाः संकीर्तिता इव ॥ १२ ॥ त्रिमिरेतैश्वराम्यसैहंद्यप्रन्थयो इढाः । निःश्व-इमेव बुद्धान्ति विसच्छेदाद्वणा इव ॥ १३ ॥ जन्मान्तरज्ञताभ्यसा मिथ्या संसारवासना । सा चिराभ्यासयोगेन विना न शीयते अचित्॥ १४॥ तसारसौरय प्रयक्षेत पौरुषेण विवेकिना । भौगेच्छा दूरतस्यक्तवा स्रयमेव समाश्रय ॥ १५ ॥ तसाद्वासनया युक्तं मनो बढ् विदुर्वधाः । सम्यग्वास-नया त्यकं मुक्तमित्यमिषीयते । मनोनिर्वासनीभावमाचराशु महाक्रवे ॥१६॥ सम्यगालोचनात्मत्याद्वासना प्रविलीयते । वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत् ॥ १७ ॥ वासनां संपरित्यज्य मयि चिन्मात्रविप्रहे । यस्तिष्ठति गत-व्ययः सोऽहं सिचत्सुलात्मकः ॥१८॥ समाधिमथ कार्णीण मा करोतु करोतु । वा । हृद्येनात्तसर्वेही मुक्त एवीत्तमाशयः ॥ १९ ॥ नैष्कर्म्यण न तस्र् साखार्थोऽसि न कर्मभिः। न ससाधानजाप्याभ्यां यस निर्वामनं 🐞 ॥ २० ॥ संत्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ २१ ॥ वासनाहींने प्येतचक्षुरादीन्दियं स्वतः । प्रवनेते बहिः स्वाऽर्थे वासनामात्रकारणम् ॥ २२ ॥ अयत्रोपनतेष्वक्षि स्ट्रब्येपु यथा पुनः । नीरागमेव पतित तद्भकार्येषु घीरघी: ॥ २३ ॥ मावसंविद्यकटितामनुरूपा च मारुते । चित्त-स्थोत्प च्युपरमा वासनां मुनयो बिदुः ॥ २४ ॥ इढाम्यस्तपदार्थेकभावना-द्तिचञ्चलम् । चित्तं संजायते जन्मजरामरणकारणम् ॥ २५ ॥ वासनाव-शतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । क्रियते चित्तवीजस्य तेन वीजाङ्करकमः । ॥ २६ ॥ हे बीजे चित्तवक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । एकस्मिश्र तयोः श्लीणे क्षिप्रं द्वे अपि नइयतः ॥ २७ ॥ असङ्गवव्यद्वारत्वाद्भवभावनवर्जनात् । शरी-रनाशद्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते । वासनासंपरित्यागावित्तं गच्छत्यवित्तताम् ॥ २८ ॥ अवासनस्वारसततं यदा न मनुते मनः । अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥ २९ ॥ अन्युत्पन्नमना यावज्ञवानज्ञाततत्पदः । गुरुशा-स्त्रमाणेस्तु निर्णातं तावदाचार ॥ ३०॥ ततः पककपायेण नूनं विज्ञात वस्तुना । श्रुमोऽप्यसौ त्वया स्याज्यो वासनौषो निराधिना ॥ ३१ ॥

१ त्युपरमं इंसे वा मुनयो.

द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । जीवन्युक्तः सरूपः स्वादरूपो देहमुक्तिगः ॥ ३२ ॥ अस्य नाशमिदानीं त्वं पावने ऋणु सादरम् ॥ ३३ ॥ चित्तनाशामिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः । मैध्यादिभिर्गुणैर्युक्तं शान्ति-मेति न संशयः। भूयोजन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः॥ ३४ ॥ सरू-पोऽसा मनोनाशो जीवन्सुकस्य विधते । अरूपस्तु मनोनाशो वैदेही-मुक्तिगो भवेत् ॥ ३५ ॥ सहस्राङ्करशाखात्मफळपञ्चवशालिनः ॥ ३६ ॥ अस्य संसारवक्षस्य मनोमूलमिदं स्थितम् । संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पो-पशमेन तत् ॥ ३७ ॥ शोषयाग्रु यथा शोषमेति संसारपादपः । उपाय एक एवास्ति मनसः स्त्रस्य निग्रहे ॥ ३८ ॥ मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः। जमनो नाशमभ्येति मनो ज्ञस्य हि श्रुङ्कला ॥ ३९॥ ताव-सिशीय वेताला वरुगन्ति हृदि वासनाः । एकतश्वदृढाभ्यासाद्यावस्त्र विजितं भानः ॥ ४० ॥ प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विपः । पश्चित्रा इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥ ४१ ॥ हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तेर्दन्तान्विचपर्य च । अङ्गान्यङ्गः समाकस्य जयेदाद्गं स्वकं मनः ॥ ४२ ॥ उपविद्योपवि-इयेंकां चिन्तकेन सुहुर्सुहुः। न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दितास् ॥ ४३ ॥ अङ्करोन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः । अध्यात्मविद्याधिगमः साध्रमंगतिरेव च ॥ ४४ ॥ वासनासंपरित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् । एतामा युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किरु ॥ ४५ ॥ सनीषु युक्तिप्वेतासु हुठानियमयन्ति ये । चेतमो दीपमृतसूज्य विचिन्वन्ति तमोऽञ्जनेः ॥ ४६ ॥ े विमुद्धाः कर्तुमुचुक्ता ये हठाचेतमो जयम् । ते निवर्धान्त नागेन्द्रमुनमसं बिसतन्त्भिः ॥ ४७ ॥ हे बीजे चित्तदक्षस्य वृत्तिवर्तातधारिणः । एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना ॥ ४८ ॥ सा हि सर्वगता संविध्प्राणा-स्पन्देन चास्यते । वित्तेकाप्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ॥ ४९ ॥ तथ्सा-धनमधो ध्यानं यथावदुपदिश्यते । विनाप्यविकृति कृत्सां संभवव्यत्य-यक्रमात् । यशोऽरिष्ट च चिन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तय ॥ ५० ॥ अपा-नेऽसंगते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृद्धि । तावस्मा कुम्भकावस्था योगिभि-

१ युक्तः शान्तिमेति. २ तमोजनै:. ३ परिशिष्टं.

**छ. उ. ३**६

र्यानुभूयते ॥ ५१ ॥ बहिरस्तंगते प्राणे यावसापान उद्गतः । तावस्पूर्णी समावस्थां बहिष्ठं कुम्भकं विद्ः॥ ५२॥ ब्रह्माकारमनोवृत्तिप्रवाहोऽहंकृति विना । संप्रज्ञातसमाधिः स्याखानाभ्यासप्रकर्पतः ॥ ५३ ॥ प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानैन्ददायकम् । असंप्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां प्रियः॥ ५४ ॥ प्रभाशुन्यं मनःशुन्यं बुद्धिशुन्यं चिदात्मकम्। अत्रद्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मु-निभावितः ॥ ५५ ॥ अर्ध्वपूर्णमधःपूर्णं मध्यपूर्णं शिवात्मकम् । साक्षा- ( होव समाधिः पारमार्थिकः ॥ ५६ ॥ दृढभावनया द्विधिमखो स्यक्तपूर्वापरविचारणम् । यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥ ५७ ॥ भावितं तीव्रमंबेगादाःमना यत्तदेव सः। भवत्याशु कपिश्रेष्ठ विगते-सरवासनः ॥ ५८ ॥ ताद्यपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः । संपर्यति यदैवंतत्मद्वस्थितं विमुद्धात ॥ ५९ ॥ वामनावेगवैचित्र्यात्म्बरूपं न जहाति तन् । भान्तं पश्यति दुईष्टिः सर्वं मद्वशादिव ॥ ६० ॥ वासना द्विविधा / प्रोक्ता श्रद्धा च मलिना तथा। मलिना जन्महेतुः म्याच्छुद्धा जन्मविनाशिना ॥ ६१ ॥ अज्ञानस्घनाकारा धनाहकारशालिनी । पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वामना बुधेः । पुनर्जन्माङ्करं त्यस्त्वा स्थितिः संभृष्टवीजवत् ॥ ६२ ॥ बहुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथव किम् । अन्वेष्टब्यं प्रयवेन मारुते ज्योति-रान्तरम् ॥ ६३ ॥ दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । य आस्ते कपि-शार्वृत्व ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम् ॥ ६४ ॥ अधीत्य चतुरो वेदान्सर्वशास्त्राण्यने-कशः। ब्रह्मतस्वं न जानाति देवीं पाकरमं यथा ॥ ६५ ॥ स्वेदेहाशुचिगन्धेन न विरुच्येत यः पुमान् । विरागकारणं तस्य किमन्यद्पदिश्यते ॥ ६६ ॥ अत्यन्तमस्त्रिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । उभयोरन्तरं ज्ञान्वा कत्य शीचं 🕇 विधीयते ॥ ६७ ॥ बैद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । वासनां मंपरित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज्ञ ॥ ६८ ॥ मानसीर्वासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासनाः । मैन्यादिवासनानान्त्रीर्गृहाणामळवासनाः ॥ ६९॥ अप्यतः परिख्यस्य ताभिव्ययहरस्रपि । अन्तःशान्तः समस्रोहो भव चिन्मान्न-वासनः ॥ ७० ॥ तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम् । शेषस्थिरस-

१ नन्ददीपकम्. २ दर्पाषद्दनचेतनः. ३ तन्मोद्दाशुचि. ४ बन्धो हि, ५ ज्ञान्तसमस्रेद्रो.

माधानो मिस स्वं भव माहते ॥ ७१ ॥ अशब्दमस्पर्शमह्मपम्ययं तथाऽरसं निस्तमगन्धवध यत् । अनामगोत्रं मम रूपमीदशं भजस्व निस्तं पदनासम्जानिहन् ॥ ७२ ॥ दिशस्त ह्मं गगनोपमं परं सकृद्विभानं स्वजमेकमक्षरम् । अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सकलं विमुक्त ॐ ॥ ७३ ॥ दिशस्त ग्रुद्धोऽहमविकियासमको न मेऽस्ति कश्चिद्विपयः स्वभावतः । पुरस्तिरश्चोध्वं-मश्च सर्वतः सुपूर्णभूमाहमिनीह भावय ॥ ७४ ॥ अजोऽमरश्चेव तथाजरोऽम्त्रः सर्वप्रभः सर्वगतोऽहमव्ययः । न कारणं कार्यमनीत्य निर्मेकः सदैव नृसोऽहमिनीह भावय ॥ ७५ ॥ जीवनमुक्तपदं त्यक्ता स्वदेहे काळसारकृते । विषायदेहमुक्तरं पवनोऽस्पन्तामिव ॥ ७६ ॥ तदेनदचाम्युक्तम् । तद्विष्णोः परमं पदं सदा पद्यन्ति सूरयः । दिवीव चश्चराततम् ॥ तिष्मासो विषन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्यसं पदम् ॥ ॐसत्तमित्युपनिषत् । ॐपू-णेमदः पूर्णमिदं पूर्णस्वृद्धाने । पूर्णस्य पूर्णमोवावदिष्यते ॥ ॐकान्तिः ज्ञान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ॐ तस्यत् ॥

इति जुक्कयजुर्वेदगता मुक्तिकोपनिषत्समाप्ता ।

संपूर्णोऽयमुपनिषत्समुचयः ।

ॐनत्सद्वह्यार्पणमस्तु ।



# वीर सेवा मन्दिर